# अस्य खट्ड आया-आख्य अस्य बट्ड

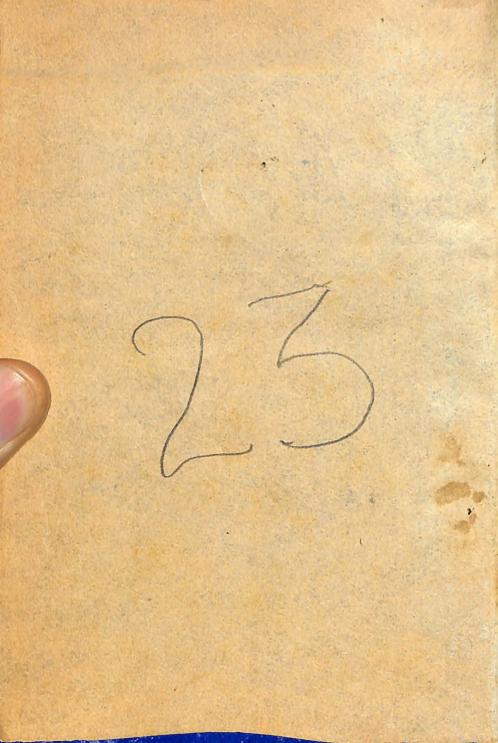

क ओरम् क

## ऋग्वेद-संहिता भाषा-भाष्य

(सप्तम खरड)

भाष्यकार— श्री परिडत जयदेव रामी, विद्यालङ्कार, मीमांसातीर्थः

प्रकाशक— आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड्, अजमेर

प्रथमावृत्ति २००० सन् १९३६ ई० संवत् १९९३ वि०

**次次次次次次次次次次次次次次次次次** 

भूल्य ४) रूपरो आर्य-साहित्य मण्डल लिमिटेड्, अजमेर के लिये सर्वाधिकार सुरक्षित

सुदक— बाबू मथुराप्रसाद शिवहरे दि फाइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर (५) अविनाशी प्रभु से रक्षा की याचना। (६) सर्वातिशायी सर्वमाननीय वेद का दाता प्रभु। (ए० २१-२५)

स्० [ ५१ ]—सौचीक अग्नि और देवगण । देह में प्रविष्ट आत्मा और अध्यक्ष सर्वसाक्षी प्रभु का वर्णन ( २ ) प्रभु और आत्मा के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न । ( ३ ) देहस्थ आत्मा के दर्शन की उत्कर्णा, सर्वनियन्ता प्रभु पर सर्वाज्ञा । ( ४ ) परमेश्वर वरुण से जीव की देह-बन्धन से मुक्ति को प्रार्थना । अल्पज्ञानी नचिकेता और वरुण यम का रहस्य । ( ५ ) देह में आत्मा के बंधने का कारण । ( ६ ) रथी के समान मार्गगामी विद्वानों के कर्त्तव्य । आत्मा का अपने को असहाय देख कर भयभीत होना और प्रभु से मार्ग-दर्शन की याचना । ( ७ ) दीर्घ-जीवन वाला होकर ज्ञान प्राप्त करने का आदेश । ( ८ ) दीर्घजीवन के साधनों की याचना । ( १ ) यज्ञ से प्रयाज और अनुयाज के तुल्य जीवन में अज्ञ, कर्म-फल आदि एवं उत्तम गुरु-सुहद आदि की याचना । ( ए० १५–१९)

सु० [ ५२ ]—देवगण । ज्ञानार्थी की गुरु जनों के प्रति प्रार्थना । ( १ ) ब्रह्मज्ञान के दान और प्रतिप्रह का वर्णन । ( ३ ) सूर्य चन्द्र के तुल्य ज्ञानदाता गुरु और ज्ञानार्थी शिष्यों का सम्बन्ध । प्रतिमास चन्द्र में प्रकाशवत् विद्यार्थीगण में ज्ञानप्रकाश का धारण । (४) सूर्य की किरणों के तुल्य विद्वानों का ज्ञान-प्रकाश-प्रदान का कर्त्तव्य । अध्यातम में— सात्विक यज्ञ का वर्णन । ( ५ ) विद्वानों से ज्ञान धारण करने के साथ बळ-वीर्य धारण, ब्रह्मचर्य-धारण तथा प्राण निग्रह के साथ १ शतुदमन । (६) यज्ञ में १२३० देवों के तुल्य देह में ३२३० शक्तियों की प्राप्ति और यज्ञवत् जीवन यापन । ( पृ० २९-३३ )

सू॰ [ ५३ ]—( १-३ ) सौचीक अग्नि । विद्यामिलापियों की ज्ञानवान विद्वान को अपने बीच प्राप्त करने की अभिलापा । (१) उसका

स्वागत। (१) उससे वेदज्ञान और दीर्घ जीवन-आचार की याचना, (४) देवगण। वेदज्ञान का प्रयोजन असुरों का पराजय। (५) पापों से मुक्त होने की प्रार्थना। (६-११) सौचीक अग्नि। विद्योपार्जन के अनन्तर विद्वानों का शिष्य के प्रति गृहस्थ-प्रवेश का उपदेश। (७) विद्वानों की अध्यक्ष पदों पर नियुक्ति। पक्षान्तर में—आत्म-दर्शनार्थ बाह्य इन्द्रियों का दमन—(८) नदीवत् आत्मा का वर्णन। उसमें स्नान कर पापों के त्याग का कल्याणमय ज्ञानैश्वर्यों की प्राप्ति का उपदेश। (९) सर्वशक्तिमान् परमात्मा का ज्ञानमय परग्र से आत्मा के वन्धन-छेदन। औषनिषत् महास्र, सुआयस परग्र से तुलना। (१०) ज्ञानों से अमृतमय मोक्ष पद की प्राप्ति करने का आदेश। (११) तद्गत विक्त से स्तुति करने का उपदेश। भक्त पुरुष की विजयी के समान सफलता।

सु॰ [ ५४ ]—इन्द्र । राजा और प्रभु का वर्णन । पृथिवी आकाशवत् राजा प्रजावर्ग की स्थिति । उन दोनों पर राजा का शासन । राजा के कर्त्तंच्य, प्रजारक्षण. प्रजाशिक्षण, प्रजा का पोषण । (२) राष्ट्रपति के कर्त्तंच्य, ज्ञानप्रसार और पराक्रम । (३) प्रजापित का अपने में से जगत्-सर्ग रचना । प्रजापित के आधे १ देह से नर नारी की उत्पत्ति का रहस्य । (४) महान् प्रभु के ४ अविनाशी रूप । (५) प्रभु से पेश्वर्य-याचना । इन्द्र की वेदोक्त ब्युल्पित्त । (६) इन्द्र के सूर्यंवत् मुख्य कार्य, सब में प्रकाश देना, सब में मधुर रस देना ।

स्० [ ५५ ]—इन्द्र । परमेश्वर का जगद्-धारक अन्यक्त सामर्थ्य ।
(१) परमेश्वर का सर्वप्रिय, सर्वपोषक, गुद्ध रूप । (३) प्रभु का सर्वपालक, सर्वप्रक रूप, ३४ विकृतियों का मूल गुद्ध रूप । (४) सर्वजगद्-उत्पादक परमेश्वर की मातृशक्ति उषा । (५) प्रभु का महान् अमर कान्य । (६) सर्वशक्तिमान् महान्, सनातन, सर्वन्यापक सत्य स्वरूप । अमोघ विजयी दानी प्रभु । (७) किरणों और सूर्य का सा

## ऋग्वेद-विषय-सूची

अष्टमोऽष्टकः । प्रथमोऽध्यायः ।

## ् ) दशमं मगडलं । चतुर्थोऽनुवाकः । 📧

सू० [ ४६ ]—अग्निः। ज्ञानी, विद्वान, सर्वाध्यक्ष, सर्वपालक प्रसु। (१) यज्ञाग्नि के तुत्य आत्मा की ज्ञान-साधनों से प्राप्ति। (१) मोक्ष में युक्तात्मा का प्राप्य प्रसु सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, तेजोमय है। (४) सर्वस्तुत्य, सर्वस्वामी प्रसु। (१) सर्वमोक्षप्रद, तेजोमय प्रसु (६) त्रित अग्नि का वर्णन। आचार्य गृह में ब्रह्मचारी के तुत्य आत्मा का देह में आगमन। कलाकौशल पक्ष में—अग्नि विद्युत्त का वर्णन। (७) मुख्याग्नि गुरु के अधीन अन्य अनेक शिष्याग्नियों के तुत्य मुख्य के नीचे अधीन शासकों का वर्णन। (८) सर्वज्ञानप्रद प्रसु (९) सर्वस्तुत्य, सर्वो-पास्य प्रसु का उपदेश (१०) प्रसु से ही दीर्ब जीवन, बल आदि की प्रार्थना। (ए० १७७)

सू० [ ४७ ]—इन्हों वैकुण्ठः । वसुपति परमेश्वर का अवलम्ब लेकर उसी से ऐश्वर्य की याचना करने का उपदेश । (१) सर्वरक्षक । (१) सर्वज्ञ, सर्वोपरि, सर्वस्वामी । (४) भवतारक, महान्, सर्वदुष्ट-विझादि नाशक । (५) सबका स्वामी, सर्वनेता, सर्वसंचालक, स्तुत्य परमेश्वर का जगत् रूप महान् रथ । (१) सर्वनमस्य, सप्तप्राण, सप्तरिम सत्यकर्मा, बृहस्पति । ( ७ ) प्रभु से याचना-विनय और ऐश्वर्य, और रक्षा, स्थानादि की याचना । ( ए० ७-११ )

स्० [ ४८ ]—इन्द्र वैकुण्ठ । परमेश्वर । प्रत्यक्ष रूप से अध्यातम
वर्णन । (२) वह प्रभु सर्वोपिर सर्ववेदों का स्वामी, लोकनाथ, धन को
देने, विभाग करने हारा है । (३) सबको वल का दाता, सबका अध्यक्ष
सबके फलों का देने-दिलाने वाला । (४) आत्मा का ज्ञान-दाता, उद्धारक
प्रभु । (५) मृत्यु आदि का वारक प्रभु । परमेश्वर के सख्य में सदा अभय,
आश्वासन, (६) दुष्टों को दण्ड देने वाला प्रभु । (७) सर्वोपिर
शक्तिशाली प्रभु । (४) दुष्ट-नाशक, प्रजापालक प्रभु । (९) प्रभु
के साथ मैत्रीभाव रखने का उपदेश । (१०) सर्वशास्ता प्रभु (११)
सर्वशक्तिप्रद प्रभु । वह अपराजित, अहिंसित, अविनाशी है । पक्षान्तर
में—सर्वोपिर राजा का वर्णन । (ए० ११–१६)

स्० [४९] — सर्वेश्वर्यप्रद्रप्रभु का आत्म-वर्णन। सर्वजगत्-उत्पाद्क, बलप्रद, सर्वप्रेरक, दुष्ट-दण्डक प्रभु। (२) सर्वव्यापक, सर्ववशकक्ती प्रभु। (३) अज्ञान-नाशक, सर्वरक्षक, दुष्टदण्डक, सज्जनपालक प्रभु। (४) प्रभु के पिता के तुल्य कर्त्तव्य। प्रभु का दुष्टों का दमन। (४) अपनी ओर आने वालों के प्रति प्रभु की विशेष कृपा। (६) सर्वतारक प्रभु। (७) भक्तों पर कृपाल परमेश्वर। (८) साधक पुरुष के प्रति प्रभु के कार्य। (९) प्रभु का देह में आत्मा के तुल्य अद्भुत कार्य। (१०) देह में आत्मा के कर्त्तव्य। (११) प्रभु के अद्भुत कर्म। (प्र७ १६-२३)

स्॰ [५०] इन्द्र वैकुण्ठ । सर्वोपिरि, सर्वस्तुत्य, आनन्दमय, सर्वोन् त्यादक प्रभु । (२) सर्वस्वामी, सर्वसेन्य, सर्वसुखप्रद, निरक्षन प्रभु । (३) अक्तों विषयक प्रश्न (४) सर्वपूज्य, सर्वद्रष्टा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वप्रेरक । पति के अधिकार । वह कन्या के धन का अधिकारी न हो। (९) चौरवत् ज्यक्ति के हाथ कन्या को न देकर वीर पुरुष के हाथ कन्यादि का दान करे ) (१०) विद्यार्थियों के कर्त्तव्य, गुरु उपासना । पक्षान्तर में — नवविवाहितों के सत्कर्त्तब्य। (११) ब्रह्मचारी के तुल्य विवाहित के कर्त्तब्य। (१२) निष्पाप जीवन का फल दीर्घ-जीवन। (१३) मुख्य प्राण के अधीन गौण प्राणों के तुल्य राजा के अधीन सामन्तों के कर्त्तंब्य । (१४)सर्वोतास्य पापनाशक देव भर्ग। (१५) स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य उनके ब्रह्मचारी वा पुत्रों के प्रति कर्त्तब्य। (१६) राजा के तुल्य आत्मा का वर्णन। उसकी रथवत् देह-चालन का कर्त्तव्य । (१७) पुत्रवत् आत्मा का उभय-लोक-तारक होने का वर्णन । (१८) सर्वाश्रय हृदयस्थ परमात्मा का सर्वमाता के तुल्य होना, वही उपास्य है। (१९) मातृवत् प्रकृति का वर्णन। उससे पुत्रवत् जीव-सर्ग । उसकी सवनीय गौ के साथ उपमा । ( २० ) बालक-वत् आत्मा का वर्णन । उसका देह पर वशीकरण करने का वर्णन । (२१) उत्तम भक्त के लक्षण । जितेन्द्रिय से ही । प्रभु प्रसन्न होता है । ( २२ ) प्रभु से रक्षा, और निष्पाप होने की प्रार्थना । ( २३ ) सन्यासी उपदेष्टा के कर्त्तैव्य । ( २४ ) अवश्य प्रार्थनीय सर्वसुखप्रद प्रभु ( २५ ) उपास्य प्रभु से ज्ञान और अन्न की याचना। (२६) उपास्य प्रभु, सर्वोत्तम बन्धु उत्तम दुधार गौ के तुल्य है। (२०) विद्वानों को ज्ञान-सेवन, प्रभु के प्रेमी होने का उपदेश । ( पृ० ६५-७९)

### द्वितीयोऽध्यायः

सु॰ [ ६२ ]—विश्वदेव और आङ्गिरस गण । ईश्वरोपासना से मोक्ष लाभ । विद्वानों के कल्याण की भावना । विद्वानों का कर्त्तन्य, मनुष्यों पर अनुग्रह करना। (२) गड़े खजाने के तुल्य ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश, (३) विद्वान तेजस्वियों का कर्त्तव्य राजा का स्थापन, प्रजा का अभ्युद्य, मानवों पर अनुग्रह। पक्षान्तर में—योगाभ्यास का वर्णन।।(४) गुरु और ज्ञानार्थी शिष्यों के कर्त्तव्य। (५) उत्तम शिष्यों के कर्त्तव्य। उनके बीच सूर्यवत् उनको ज्ञान देना। (७) गुरु-शिष्य का विद्या-दाना-ऽऽदान। (८) जीव की सस्यांकुर के समान उत्पत्ति, (९) तेजस्वी का सूर्यवत् सर्वोच्च स्थान। उसका महान् सागरवत् वर्णन। (१०) उसका सबसे अधिक आदर, (११) तेजस्वी नायक के कर्त्तव्य। उसके ग्राह्म गुण।

स् [६३]—विश्वदेव। उपदेष्टा लोगों के कर्त्तं व्य। (३) उत्तम नाम पद्धारी नेता जनों के कर्त्तं व्य। (३) माता-पिता गुरु आदि से शिक्षा, ज्ञान, मधु अन्नादि प्राप्त करने वाले विद्यावानों के सुख-कल्याण की कामना। (४) मोक्षसेवी ज्ञानी पुरुषों के लक्षण। (५) योग्य आंदरणीय पूज्यों की पूजा का उपदेश। (६) सेव्य, वेदोपदेष्टा, सर्वतारक प्रमु। (७) विद्यावानों से कल्याण की याचना। (८) उत्तम ज्ञानी ऐश्वर्यवानों से सुख-कल्याण रक्षा की याचना। (८) पापमोचना उत्तम जनों का सादर आमन्त्रण। (१०) उत्तम नौका के तुल्य तारक प्रमुमयी नौका का वर्णन। (११) रक्षार्थ उत्तम पुरुषों का शासन, और उनसे रक्षा और कल्याण की प्रार्थना। (१२) वे प्रजाओं में से रोग, पीड़ा, परस्पर अदानशीलता और दुःखदायिनी हिंसा को दूर करें। (१३) तेजस्वी और उत्तम व्यापारियों के कर्ताव्य। उनके आत्मा का अभ्युद्य। (१४) वीरों विद्वानों के रक्षा-कुशल अध्यक्ष का वर्णन। (१५) वीरों, विद्वानों के कर्ताव्य, वे प्रजाओं में उत्तम सुखप्रद मार्ग, समुद्द नदी आदि पर गमन-साधन और घर गृहस्थ में शान्तिस्थापन करें। (१६)

विद्वानों का परमेश्वर से सम्बन्ध। (८) शिल्पी के तुल्य प्रभु परमेश्वर का जगत्सर्जन कार्य। (पृ० ५२-४६)

सु॰ [ ५६ ]—विश्वदेव। सर्वाश्रय प्रमु में रमण करते हुए सर्वोत्तम, ज्योतिमेंय प्रमु में मप्त होना। (१) आत्मा को जन्म-जन्मान्तर में साधन कर प्रमु को प्राप्त करने का उपदेश। (३) उत्तम कर्म, उत्तम ज्ञान, उत्तम मार्गों से उत्तम गित प्राप्त करने का उपदेश। (४) उत्तम लोक-प्राप्ति और प्रजा-प्रसार का उपदेश। (६) अगली प्रजा के स्थापन का उपदेश अथवा वानप्रस्थोवित विधि से वंश-स्थापन, अविच्छित्र तन्तु करने का उपदेश। (७) नाव और समुद्र के दृष्टान्त से इस लोक का तरण, प्रजास्थापन का उपदेश।

सू० [ ५७ ]— विश्वेदेव । प्रभु से दूर न होने और कुपथ पर न जाने का आदेश । (१) ईश्वर भक्त की आत्मा की सूत्र, प्रजा वा पुत्रवत् स्थिति । उसकी प्राप्ति का आदेश । (१) मन को वश करने का उपदेश । (४) मन का पुनः ज्ञानमार्ग में प्रवर्त्तन, प्रत्याहार, योग-अंग की साधना । (५) मन को बलवान् बनाने का उपदेश । (६) परमेश्वर प्राप्त्यर्थं अने क जन्मों में उत्तम मन उत्तम प्रजावान् होने की कामना । (ए० ५०-५२)

सू॰ [ ५८ ]—मनः-आवर्त्तन । इस छोक में पुनः आने, जन्म छेने आदि के निमित्त मन का पुनः २ आवर्तन । योगाङ्ग रूप प्रत्याहार का वर्णन ।

सू॰ [ ५९ ]—( १-३ ) निक्त तिः । गृहस्य को सुखपूर्वक निभाने का उपदेश । बालक दीर्घायु हों । ( २ ) उत्तम अन्न वा धनों को प्राप्त करें । ( ३ ) शत्रु पर विजय करें और विद्वान् की मार्गदर्शिता में इस दुःख से मुक्त, सुली हों। (४) निक्त ति और सोम। विद्वान के कर्तव्य। वह अन्यों को कप्टों से बचावे। प्रभु हमें प्रकृति के तमोमय बंन्धन से मुक्त रखें। (५-६) असुनीति। प्राणप्रद प्रभु से प्रार्थना। उससे पुनः जन्म जन्मान्तरों में समस्त इन्द्रियादि सुख-साधनों की प्रार्थना। (७) प्रभु से पुनः प्राणादि की याचना। (६-१०) द्यावाप्टिथवी। आकाश-भूमिवत् माता-पिता के कर्त्तव्य। वे प्रजा का कष्ट दूर करें।

सू॰ [६०] — असमाता राजा। विनयशील तेजस्वी, स्तुत्य जन को आश्रय करने का उपदेश। (२) असाधारण मानवान, पालक की शरण ग्रहण करो। (३) राजा का हिंसावत् पराक्रमी होने का कर्त्तव्य। (४) प्रजा बृद्ध्यर्थ मधुरभाषी राजा की आवश्यकता। (५) राजा के आश्रयभूत जन असाधारण बल और ज्ञान वाले हों। (६) प्रजा के हितार्थ राजा-प्रजावगों को सन्मार्ग पर चलाने और दुष्टों के दमन का उपदेश। (७) माता पिता के तुल्य राजपद। (८) जुए के समान मन के वशिकरण का उपदेश। (९) मनोदमन का प्रभु को साधन बनाना। (१०) दीर्घजीवन वा कल्याणार्थ प्रभु से ज्ञान वा मन-शक्ति की याचना। (११) पापत्यागार्थ वत आदि से विनय की शिक्षा। (१२) हाथों के सोभाग्यवान् और कल्याणप्रद होने की प्रार्थना। (तृ० ६०-६४)

सू० [६१] — विश्वेदेव। ब्रह्मा पद के योग्य विद्वान् का लक्षण। पक्षान्तर में मेघ-कर्म। (२) मेघ वा सूर्यवत् पराक्रमी राजा के कर्त्तव्य। (३) राक्तिशाली की आज्ञा-पालन का उपदेश। (४) दिन रात्रिवत् खी-पुरुषों के कर्त्तव्य, वे प्रातः यज्ञ, विद्याभ्यासादि करें। प्रेम भाव से रहें। (५) गृहस्थ को पुत्रोत्पत्ति और वनस्थ होने का उपदेश। (६) पुत्रोत्पादन की आवश्यकता। (७) पुत्र न होने की दशा में कन्या को ही पिता के धन का उत्तराधिकार। (८) अभ्रातृका कन्या के

उत्तम गृहणी के सेना के सदश कर्तब्य। (१७) उत्तम शासक और विद्वानों के कर्तब्य।

स्॰ [६४]—विश्वदेव । सदा स्मरणीय और मननीय प्रभु देव की जिज्ञासा। (१) ज्ञानार्थी और फलार्थी सब पर दयालु प्रभु। (३) सर्वोपिर स्तुत्य प्रभु और स्तुत्य सूर्य चन्द्रवत् उत्तम स्त्री पुरुष । ( ४ ) एक मात्र जगत्-कर्ता वेदवाणियों से स्तुत्य महान् प्रभु। ( ५ ) राजा के तुल्य आत्मा का नाना देहों में विचरण और भोग्य फल प्राप्ति 🗗 (६) ञ्र्रवार दानी, लोगों से प्रार्थना । (७) वायुवद् बलवान् पोषकों का वरण, क्योंकि व प्रभु के शासन में एक चित्त होकर कार्य करते हैं। (८) उत्तम शक्तियों और शक्तिशालि पुरुषों की प्राप्ति। (९) उदार देवियों का सादर आमन्त्रण और अन्नवत् ज्ञान-याचना। (१०) पूज्यों से प्रार्थना, प्रभु से रक्षा की प्रार्थना । (११) सम्पन्न गृहवत् सुखदायी प्रभु । उत्तम जनों का सुखदायी उपदेश । यशः-सम्पदा आदि की कामना। (१२) विद्वानों से उपदेशों और उत्तम मान-प्राप्ति की प्रार्थना । (१३) विद्वानों और वीरों से परस्पर बन्धुत्व और ज्ञान-प्रसार की प्रार्थना। (१४) सूर्य भूमि के तुल्य माता पिताओं के कर्त्तंच्य। (१५) परम वेदवाणी का वर्णन। (१६) विद्वान् ज्ञानी को उत्तम जन्म लाभ । (१७) उत्तम शासक और विद्वानों के कर्त्तब्य । (80 85-10)

सू॰ [६५]—विश्वदेव। अग्नि, विद्युत्, जल, अन्न, सूर्य, वायुः पृथिवी, नदी १२ मास, आकाश, अन्तरिक्ष, देहगत प्राणगण, तेज, शब्द, ओषधिगण, प्राण, प्रकृति, प्रभु इनकी परस्पर सुसंगत स्थिति। (२) वायु, अग्नि जल की व्यापक स्थिति, ओपधिवर्ग की जल के आश्रय वृद्धि, पक्षान्तर में राष्ट्र में सेनापित, पुरोहित और राजा तथा गृहपित, स्त्री और पुत्र का वर्णन। (३) उन शक्तिशाली पदार्थों का वर्णन।

(४) महापुरुषों के कर्त्तं व्य। (५) मित्र वरुण, वायु जलवत दानी स्नेही, महापुरुषों का वर्णन। (६) पृथ्वी के पिर भ्रमण से ऋतुओं की उत्पत्ति आदि का वर्णन। (७) सूर्य की रिश्मयों के तुल्य ज्ञानी पुरुषों का वर्णन। (८) आकाश, भूमि, वा सूर्य पृथिवीवत् पुत्रों के प्रति माता-पिता के कर्त्तं व्य। (१) इन्द्र वायु, मेघ वायु, और सूर्य किरणों के तुल्य पार्थिव और दिव्य जनों और तस्वों का वर्णन। (१०) सूर्यादि के तत्त्वज्ञ की उपासना। (११) उत्तम पुरुषों के लक्षण। (१२) उत्तम खी पुरुषों के कर्त्तं व्य। (१२) व्यत्म खी पुरुषों के कर्त्तं व्य। (१२) व्यत्म स्वी पुरुषों के कर्त्तं व्य।

सूर्ं [६६]—विश्वेदेव। राजा गुरु आदि पूज्यों की उपासना और सत्संग का उपदेश। (१) विद्वानों से ज्ञान-प्राप्ति का उपदेश। (१) तेजस्वी राजा का कर्त्तव्य, प्रजा का पालन। (४) माता पिता के तुल्य प्रिय, सत्यज्ञानी पुरुषों के आदर का उपदेश। (५) श्रेष्ठों से शरण आदि की याचना। (६) यज्ञ, विद्वान छी पुरुषों, वीरों के वलशाली होने की प्रार्थना। (७) अग्नि जलवत् शान्तिप्रद और दुष्ट-संतापक से सुख की प्रार्थना। (८) क्षत्रियों के कर्त्तव्य। (९) विद्वानों के कर्त्तव्य। (१९) राजादि पुरुषों से प्रार्थना। (१२) विद्वानों के कर्त्तव्य। (११) राजादि पुरुषों से प्रार्थना। (१२) विद्वानों के कर्त्तव्य। (११) जन्म सुरु जनों का अनुसरण। विद्वानों के सत्संग का उपदेश। (१४) उत्तम सुरु जनों का कर्त्तव्य वे प्रेम से वेदोपदेश करें।

सू॰ [६७] — बृहस्पति । वेदज्ञ विद्वान् का कर्त्तं व्य ज्ञानोपदेश कर मोक्ष प्राप्त कराना । पक्षान्तर में — प्रभु की महिमा । (२) सत्योपदेश जनों के कर्ताव्य । (३) विद्वान् परमहंसों के कर्ताव्य वे देह-बन्धन को दूर करें। पक्षान्तर में सूर्य का वर्णन। (४) बृहस्पति रूप आत्मा का देह में वर्णन। उसको वेदत्रयी का साक्षातकार। (४) ज्ञानवान आत्मा का देहपुरी-बन्धन का भेदन। अध्यात्म योजना। (६) सूर्य मेघ के दृष्टान्त से राजा का दृष्ट-दमन का कर्त्तव्य। (७) सूर्य के दृष्टान्त से राजा को संग्रह का उपदेश। पक्षात्तर में—आत्मा का प्राण-व्छिद-निर्माण आदि का वर्णन, आत्मा के धनसनि, वृष, वराह आदि नामों की व्याख्या। (८) माण्डलिकों में प्रधान राजा के तुल्य प्राणों में आत्मा का वर्णन पक्षान्तर में—प्रभु और भक्त का वर्णन। (९) सिहवत् पराक्रमी सभापति के प्रति प्रजा का कर्त्तव्य। पक्षान्तर में आत्मिक बल बढ़ाने का उपाय। (१०) सूर्यवत् प्रभु का वर्णन। पक्षान्तर में—राष्ट्रपति और वेदज्ञ विद्वान् के कर्त्तव्य। (११) विद्वान् पुरुषों के कर्त्तव्य। (१२) सूर्य का मेध-भेदनवत् आत्मा के देह में प्राण-मार्गों के भेदन का वर्णन। राष्ट्र में राजा-प्रजावर्गों का कर्त्तव्य। सप्त-सिन्धुओं के भेदन का रहस्य।

सु॰ [६८]—बृहस्पति। हंसवत् भक्तों के कर्त्तंव्य। भक्तों की प्रकट होती वाणिया का वर्णन। (१) अग्नियों के तुल्य विद्वानों का कार्य, सत्-मार्ग प्रकाशन। पुरोहित वा गुरुवत् प्रभु से सन्मार्भ की आशा। कर्मफल दाता प्रभु। (१) किसान के समान प्रभु का सृष्टि-वपन का कार्य। और खेतिथों के समान पृथिवियों का वर्णन। प्रशान्तर में प्रभु का जंगम सृष्टि रचने का वर्णन। और जंगम-सर्गोत्पादक जंगम सृमियों का वर्णन। (४) परमेश्वर ज्ञान किस प्रकार देता है इस का वर्णन। मेघ से, वा पर्वत से जलधाराओंवत् ज्ञान धाराओं की प्राप्ति का वर्णन। शिल्पी द्वारा बनी नहर के समान शिल्यों में ज्ञान-धारा का प्रवर्त्तन। (५) प्रकाश से अन्धकार के तुल्य वा वायु के झोके से सेवार के तुल्य अज्ञान के नाश का उपदेश। (६) अन्नवत् शतुदल के प्रसने

का उपदेश । पक्षान्तर में—मन्त्रों से ज्ञानप्राप्ति का उपदेश । (७) वेदवाणियों से गुद्ध ज्ञान करने का उपाय । वेद से समस्त ब्रह्मण्डों के ज्ञान करने का उपदेश । (८) छोट ताळाव में तड़पते हुए मत्स्य के समान बद्ध आत्मा की स्थिति । उसको ज्ञान द्वारा मुक्त होने का उपदेश । उसके छिये वह ओंकार का ध्यान करें । मुक्ति में डण्डी से फल टूटने के समान बन्धन-छेद । (१) साधना से ऋतम्भरा के प्रति प्रकाशमय आत्मा का दर्शन, पोरु १ में मज्ञा वा सी ख के दृष्टान्त से आत्म विवेचन का उपदेश । (१०) पतझड़ के दृष्टान्त से भोग आदि बन्धनों का त्याग—फिर बन्धन में आना । (११) मेघ को विद्युत् जैसे वैसे दिन रात्रि का अनेक प्रकार से विभाग । अध्यात्म में—आत्मा को गुणों द्वारा भूषित करना । और ज्ञानेन्द्रिय-वृत्तियों से आत्मा का वोध । राष्ट्रपञ्च में—राजा का कर्णव्य । विवेक पूर्वक न्याय-शासन । (१२) उपदेष्टा गुरु के कर्णव्य । (१० १३५–१३४)

स्० [६९]—अग्नि । संयमी के परमात्मविषयक सम्यङ् दर्शन उसी की यज्ञाग्निवत् प्रतिष्ठा । पक्षान्तर में —राजा के कल्याणकारी कार्य, प्रजा द्वारा उसका अभिषेक । (२) घत से अग्नि के तुल्य तेजस्वी राजा का वर्णन । (३) तेजस्वी राजा की प्रशंसनीय नीति । वह प्रजा को ज्ञान- ऐश्वर्य आदिदि । (४) राजा के प्रति प्रजा के कर्त्त व्य । प्रजा के प्रति राजा के उदार दान । (४) राजा के कर्त्त व्य । (६) राजा का विजय कार्य । (७) शक्तिशाली राजा का वर्णन । (६) राजा का विजय कार्य । (७) शक्तिशाली राजा का वर्णन । उसकी आचार्य से समता । (८) उत्तम गौ के तुल्य स्त्री और वाणी का वर्णन । (९) परमेश्वर की महान् महिमा । (१०) पिता पुत्र के तुल्य राजा का व्यवहार । (११) राजा की विनय दण्ड की व्यवस्था । (१२) प्रभु और राजा । (ए० १३४–१४२)

सू॰ [७०]—(१) अग्नि। अग्निके दृष्टान्त से गुरु के कर्त्तब्य।

(३) शिष्यों के कर्त्तब्य। (४) धान्यवत् प्रजाजन के विस्तृत होने का वर्णन। (५) खियों और सेनाओं का द्वारों के दृष्टान्त से वर्णन। (६) दिन रात्रिवत् गृहस्थ की पुरुषों का वर्णन। (७) विद्वान् उपदेष्टा का कर्त्तब्य। (८) इंडा, आदि तीन देवियें और उनके कर्त्तब्य। (९) विद्वानों के बीच पालक स्वामी का कर्त्तब्य। पक्षान्तर में प्राणों के बीच आत्मा की स्थिति। (१०) वनस्पतिवत् शासक का कर्त्तब्य। (११) अभिवत् विद्वान् के कर्त्तब्य। (ए० १४२–१४६)

स्० [७१] — ज्ञान । बुद्धि में वाणी की उत्पत्ति । प्राथमिक वाणी का उद्भव । उनके प्रेम वश अन्यों को उपदेश । :(२) विद्वानों का विवेक से पवित्र वाणी का प्रयोग । वेदों का बुद्धिपूर्वक साक्षात्कार और प्रकाश । (३) संगति द्वारा वाणी को समझने का सिद्धान्त । (४) वाणी के ज्ञान में विद्वान् और अविद्वान् का भेद । वाणी और विद्वान् की पतिपत्नों से उपमा । (५) विद्वान् और अविद्वान् में भेद । स्थिरपीत विद्वान् का लक्षण । वाणी के पुष्प और फल । अविद्वान् की अफला अपुष्पा वाणी । अविद्वान् की मायावृत्ति । (६) सच्चे मित्र वेद के त्यागने वाले को तुण्ड । (७) एक समान अध्येताओं में भी ज्ञान मार्ग में न्यूनाधिक ज्ञानी होने का कारण । (८) विद्याधियों को ज्ञान वृद्धस्यर्थ परस्पर वाद-प्रतिवाद करने का उपदेश । (९) वेदज्ञान का लाभ न करने वालों का अनिष्ट जीवन (१०) विशेष विद्वान् का वर्णन । (११) वेद्यासार्थ ४ ऋत्विजों के कार्यों का वर्णन । (ए० १४९-१५६) इति द्वितीयोऽध्याय: ॥

### ृ तृतीयोऽध्यायः

सू॰ [७२:]—दंवगण । देवों, विद्वानों, दिञ्य पदार्थों के जन्मादि सम्बन्ध में विवेचन । (२) लोहकार शिल्पी के दृष्टान्त से गुरु के कर्त्तब्य एवं जगत्-उत्पादक प्रभु के सर्जन आदि दर्शन । (३) उपा के दृष्टान्त से असत् दृशा से सत् का प्रादुर्भाव । (४) पृथिवी से स्थावर-जंगम सृष्टि के तुल्य प्रकृति से जगत्-सर्ग का वर्णन । (५) सूर्य से भूमि के तुल्य गुरु से विद्या का प्रादुर्भाव । सूर्य की पुत्री पृथिवी से अनेक जीवों की उत्पत्ति । प्रकृति से सूर्यादि लोकों की उत्पत्ति का वर्णन । (६) प्रकृति मय लोकों में जीवसर्ग । प्रशान्तर में—आचार्य कुल में शिष्यों का सर्ग और उनकी सदाचार से उन्नति । (७) मेघों के तुल्य सूर्यादि लोकों के कर्त्तव्य । सूर्य के किरणों के तुल्य देहधारियों के कर्त्तव्य । प्रशान्तर में—विद्वानों का मेघादिवत् उदार कर्त्तव्य । (८) माता से पुत्रों के तुल्य प्रकृति से ८ प्रकृति-विकृतियों की उत्पत्ति । दूर १ तक लोकों में देहवान् सर्ग की सृष्टि । प्रशान्तर में देह-प्रकृति के आठ पुत्र ८ प्राण । (९) आता में ७ प्राणों की शक्ति, उसकी देह-धारक शक्ति का वर्णन । (ए० १९७–१६३)

सू॰ [ ७३ ] — इन्द्र । माता के तुल्य वीरोत्पादक प्रजा के कर्त्तं व्य । पश्चान्तर में प्रकृति-पुरुण का वर्णन । (१) से नापित की सेना से बड़ने वाळे वीरमर्शे के तुल्य माता से उत्पन्न गर्भों का वर्णन । (३) ऐश्वर्यवान् राजा के दो कर्त्तं व्य । (४) राजा के शासनार्थं कर्त्तं व्य । (५) सेनापित वा सभापित के कर्त्तं व्य , न्याय शासन, दुष्ट दमन । (६) सूर्यवत् राष्ट्रपति के कर्त्तं व्य । प्रजापालन और शातुनाश । (७) उसका दुष्ट-दमन का कार्य । (८) सूर्यवत् प्रजापालक का उदार शासन । (९) सूर्य-मेघ चक्रवत् राजा के राष्ट्रचक्र का वर्णन । राजा का आदर मेघवत् राष्ट्र में जलसेचन का प्रबन्ध । पक्षान्तर में परमेश्वर वा जगत्सर्जन । वेदद्वारा जगत् का ज्ञान-वर्णन । पश्चान्तर में देहों के बीच लिङ्ग शरीरों का वर्णन, जलाश्वित देह । देह बन्धन का ज्ञान से छेदन । रसाधार देह । (१०) मेघ की सूर्य से उत्पत्ति के तुल्य

सैन्य बल से राष्ट्र की उत्पत्ति । पक्षान्तर में प्रभु से जगत् की उत्पत्ति, विद्युत-विद्या । (११) सूर्य की किरणों के तुल्य ज्ञानदर्शी विद्वान् उपासकों का वर्णन । उनकी प्रभु से प्रार्थना ।

सु॰ [७४] — इन्द्र । दान शील और वीर पुरुषों के कर्त्तन्य । (१) किरणों के तुल्य विद्वानों के कर्त्तन्य । (३) मोक्ष-साधकों के कर्त्तन्य उनको दान देने का धर्म । (४) भूमि से फल, फसल चाहने वाले खेतिहरों के तुल्य वीरों और विद्वानों के कर्त्तन्य । (५) सेनापित और गुरु के उत्तम लक्षण । (६) विद्युत् के तुल्य विजेता के कर्त्तन्य । प्रधानपद योग्य पुरुष । (ए० १७३–१७७)

सू० [७५]—निद्यां । आसों, प्राणों का वर्णन । पक्षान्तर में—
जलों के सम्बन्ध में शिक्षी का विशेष ज्ञान । जल-विज्ञान । और प्राणविज्ञान । (१) इन्जीनियर के तुल्य प्रयाणार्थ मार्ग-निर्माण में राजा
के कर्त्तं व्य । (१) अध्यात्म में देह-शिल्प का वर्णन । प्रभु विषयक
मन्त्र-योजना । (१) बरसाती जल-धाराओं और बहती निद्यों के
तुल्य सेनापित और उसकी शक्तियों का वर्णन । (१) माता और पुत्रवत्
राजा प्रजा का कर्त्तं वर्णन । योद्धा राजा के तुल्य नायक का वर्णन ।
(५) गंगा आदि देहगत १० नाड़ियों का वर्णन, उनका विशेष
विवरण । आत्मा रूप नदी सिन्धु । (१) आत्मा रूप सिन्धु का वर्णन ।
न्ष्टामा आदि देहगत ८ नाड़ियों का वर्णन । (७) आत्मा का सिन्धु
रूप से वर्णन । (८) आत्मा का युवित रूप से वर्णन । सिन्धु रूप से
अनादि आत्मा का वर्णन । (ए० १७७-१८६)

स्॰ [७६]—ग्राव गण। विद्वानों और वीर पुरुषों के कर्त्तब्य।
(२) वह प्रधान नायक के अधीन रहें।(३) नाना पदों पर योग्यों
का स्थापन। (४) वीरों, विद्वानों के कर्त्तब्य। दुष्टद्मन, कष्ट-निवारण,

ऐश्वर्य-सम्पादन। (५) विशेष सामध्यों के आदर का उपदेश। (६) मेघवत् विद्वान् उपदेशओं के कर्त्तव्य। (७) मेघवत् वीर पुरुषों, विद्वानों के कर्त्तव्य। आत्म-साक्षात्कार। गोपाठक के समान रस दोहन का उपदेश। मुखों से अन्नों के तुल्य समस्त उत्तम वचनों का सेवन। (४) प्रभु की उपासना। उपयोगी समस्त पदार्थों को उत्पन्न करने का उपदेश। (५० १७६-१९०)

स्० [७७]—मरुद्गण।वर्ण लाने वाले वायुगण के सदश विद्वानों, प्रजाजनों के कर्त्तं व्य। (२) शस्त्र-निर्माण, लक्ष्मी-वृद्धि, वीरों की वृद्धि का उपदेश। किरणोंवत् वीरों के उद्योग करने की आवश्यकता। (३) स्प्यंवत् वीरों के तेजस्विता के कर्त्तं व्य। (४) जल धाराओं के समान वीर विद्वानों के कर्त्तं व्य। (५) रथ में जुते अश्वों के तुल्य वा रिश्मियों से वद्ध वायुओं के तुल्य नियुक्त वीरों के कर्त्तं व्य। (६) वीरों और वैश्य वर्गों को धन की प्राप्ति का उपदेश। (७) दानशील उदार पुरुप को उत्तम लाभ और उत्तम मान-पद प्राप्ति। (८) रक्षक, सर्वशान्तिदायक आदित्य विद्वान् तेजस्वियों के कर्त्तं व्य। (ए० १९१-१९५)

सू० [७८]—मरुद्गण। विद्वानों और वीरों के कर्त्त व्य । वे निष्पाप हों। (२) वे तेजस्वी हों, उत्तम भूषण पहनें, नियम और समय के पावन्द हों, (३) वायुवद वळशाळी, अग्नि-ज्वाळाओं के तुल्य तेजस्वी, और ग्रुम ज्ञानदाता हों। (४) चक्र के अरों के समान परस्पर बन्धु, ईश्वरोपासक हों, (५) वे नाना विद्याओं में पारंगत, सर्वपोषक, विनयी हों, (६) मेघों के तुल्य उनके कर्त्त व्य । 'सिन्धु-मातरः' का रहस्य । बालकों के समान उनके धर्म। पक्षान्तर में देहगत प्राणों का वर्णन। (७) प्रामातिक रिश्मयों के तुल्य वीरों, विद्वानों के कर्त्त व्य । वे गुणी तेजस्वी, ग्रुमकारी, ज्ञानी, वेगवान्, दृरदेशगामी हों (८) उनसे ऐश्वयों, ज्ञानों और मैत्री-सद्भाव की प्रार्थना। (१९६-२००)

सू० [ ७९ ] — अग्निः । अग्नि, जाठरअग्नि, व्यापक आत्मा और परमात्मा का श्लेष से वर्णन । जड़ जगत् में आत्मा की अग्नुत आश्रयकारी शक्तियों का वर्णन । नश्वर देहों में अविनश्वर आत्मा के दर्शन । अग्नित्तव में ताप और विद्युत्त दो शक्तियां । (१) शरीर में स्थित वैश्वानर आत्मा की अग्नुत महिमा । यज्ञवत् वैश्वानर अग्नि में आहुति । पश्चान्तर में विशाल वैश्वानर का वर्णन । उसमें महान् यज्ञ के दर्शन । (१) शिशु के तुल्य आत्मा का वर्णन । उसमें महान् यज्ञ के दर्शन । (१) शिशु के तुल्य आत्मा का वर्णन । अश्वरा को अग्नि को आत्मा का वर्णन । (१) आत्मा का अग्नुत वर्णन । अज्ञेय प्रभु । आत्मा की रहस्यमय गति । (५) कृपालु, परमेश्वर की जीवों के प्रति अग्नुत दया-युक्त व्यवस्था । परमेश्वर का सहस्र रूप । पुरुषसूक्तोक्त वा गीतोक्त विराट् का व न । (१) परमेश्वर के उम्र रूप को देखकर भक्त को जिज्ञासा । परमेश्वर की संहारक शक्ति का दर्शन । गीता के ११ वें अध्याय में कहे विराट् की उम्र रूप से तुलना । (७) सूर्य के समान आत्मा का वर्णन । पश्चान्तर में अग्नि और वीर तेजस्वी का चन्द्र के तुल्य वर्णन । (ए० २००-२०८)

स्० [८०] — अग्नि: । प्रभु परमेश्वर आत्मा और वीर शासक पुरुष का अग्निवत् श्लिष्ट वर्णन । सर्वधारक अग्नि, स्प्रवत् सर्वधारक प्रभु सर्वोत्पादक है । पश्चान्तर में चिति शक्ति और वाणी आदि का धारक वंदादि वचनों से श्रोतव्य आत्मा । (२) ज्ञानी की वाणी कल्याणकारिणी, हो, तेजस्वी पुरुष और प्रभु सर्वदुष्ट-नाशक हैं । पश्चान्तर में देहगत तेज, ओज रूप अग्नि का वर्णन । (३) सर्वरक्षक, मृत्युनाशक प्रभु और देहस्य जाठर अग्नि का वर्णन । (३) तेजस्वी अग्नणी प्रधान पुरुष के कर्त्तव्य । और देहस्य वीर्यामि का वर्णन । (५) सर्वस्तुत्य, नित्य स्मरणीय, सर्वकाल-प्रार्थनीय और सर्वध्यानास्पद प्रभु । पश्चान्तर में भौतिक अग्नि के नाना वैज्ञानिक उपयोगों का वर्णन । (६) सर्वोत्पास्य

प्रभु, वेदवाणी का उपदेश। पक्षान्तर में अग्नि वा तेज की सर्वत्र उपासना. सर्दन्न अग्नि का साक्ष्य। वेदरूप सर्वेश्रेष्ठ मार्ग। विद्वान् सत्कार योग्य है। (७) वेद से रक्षा की याचना। पक्षान्तर में शक्तिशाली अग्नि, उसकी पालाशी अरिणयों से उत्पत्ति ( पृ० २०८-२१४ )

स्व [ ८१ ]—विश्वकर्मा । सवका दाता, सर्वपालक, सर्वप्रमी, सर्वव्यापक, विश्वकर्मा परमेश्वर—सायण मतानुसार ईश्वर का प्रलय रूप सर्वमेश्व यज्ञ । एक यास्कोक्त इतिहास के अनुसार सायणीय अर्थ । उसमें दोष । यास्क वचन का दुर्ग-सम्मत अभिप्राय । आहुति का अर्थ आत्म-दर्शन । तदनुसार मन्त्रार्थ । सर्वमेश्व की व्याख्या । गीता, और उपनिषदादि में प्रोक्त आत्म-दर्शन की संगति । (२) जगत् के आश्रय, और सर्ग तथा मूलकारण आदि के सम्बन्ध में प्रश्न । (३) सर्वकर्ता परमेश्वर का स्वरूप । वह प्रभु सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक, अद्वितीय विश्वकर्मा है । (४) आकाश भूमि और जगत् के उपादान कारण और सर्वाध्यक्ष विषयक प्रश्न । (५) प्रभु का सर्वमेश्वर के तीन धाम, तीन प्रकार के नाम । (६) परमेश्वर की जगत् रूप अद्भुत आत्माहुति । (७) वाचस्पति प्रभु का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना । सर्वजगत् का उत्तम शिल्पी प्रभु । (ए० २१४–२२३)

सू० [८२] — सब जगत् का कर्ता परमेश्वर । उसी की शक्ति से भूमि, आकाश स्थूल जगत् की स्थिति और वृद्धि । पृथिवी आदि का कमशः सर्जन । (२) विश्वकर्मा, विश्वस्रष्टा का वर्णन । पक्षान्तर में देहाश्रित विश्वकर्मा आत्मा का वर्णन । विश्वकर्मा आदित्य का वर्णन । (३) परमेश्वर पिता, उत्पादक, व्यवस्थापक सर्वज्ञ, अद्वितीय, अविज्ञेय सव का लक्ष्य है । (४) ऋषिजनों का सर्वोपास्य प्रभु में समस्त भूत-दर्शन रूप सर्वमेध ।

ऋषिजनों का प्रभु में चित्त-समर्पण । । (५) सर्वाश्रय, सर्वेश्रेष्ठ प्रभु । (६) सर्वाश्रय प्रभु एक, अजन्मा है। वहीं सब प्रकृति और समस्त दिन्य लोकों और शक्तियों का आश्रय। (७) ज्यापक, अन्तर्यामी, अज्ञेय प्रभु। (ए० १२४–१९९)

सू० [८३]—मन्यु। प्रतापी तेजस्वी स्वामी के सहाय के कर्ज्व्य। (२) मन्यु ज्ञानी, सस्तंभक, सर्वमान्य देव का स्वरूप। (३) अति बलशाली, मन्युदेव, प्रभु। अध्यात्म में इन्द्र मन्यु आत्मा। (४) मन्यु सेनापित का वर्णन। पक्षान्तर में संकल्प मात्र से जगज्ञालक प्रभु। (५) परम ज्ञानी, प्रभु स्वामी के प्रति विरही भक्त की विरहवेदना-युक्त विनय भाव। (६) सर्वदण्डक, सर्वपोषक, सर्वपालक प्रभु के प्रति भक्त का ममस्व। (७) भक्त का प्रभु के दर्शनों के लिये उतावलापन, और समान सल्यभाव (ए० २१०-१३३)

सू॰ [८४]—मन्यु। सेनापित का वर्णन । अध्यातम में रस स्वरूप प्रभु का वर्णन। (२) सेनापित का कार्य सैन्यसञ्चालन रात्रु सेनाओं का दूरीकरण। (३) वह सब को वश करे। (४) युद्ध के लिये सबको उत्साहित करे। (५) शक्तिशाली पुरुष अध्यक्ष, सर्वप्रिय, सब शक्तियों का स्रोत हो। (६) सर्वातिशयी बल्ली, सर्वस्तुत्य, युद्धकुशल हो। पक्षान्तर में परमेश्वर का वर्णन। (७) वह प्रजा को ऐश्वर्य दे, शत्रुओं को भय दिलावे। (ए० २३३-२३७)

सू॰ [८५]—(१-५) सोम। सर्वाधार सत्य। सत्य के आश्रय ही सोम की स्थिति। गृहस्थ का आधार सत्य और ऋत।(१) सर्वाश्रय सोम। वीर्य और शक्ति की महत्ता। सर्वोत्पादक सामर्थ्य सोम। (३) सोमपान का महत्व। वेदज्ञान सोमपान। (४) ब्रह्मचारी बध्यू, सोम। उसके आश्रय पर गृहस्थ। ब्रह्मचारी का रूप। (५) चन्द्रवत् सोम विद्वान् का वर्णन। (६-१६) सूर्यों का विवाह। बधू के साथ देने योग्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और दहेज, बधू की ओड़नी। (०) सूर्या बधु के उत्तम अलंकरण। (८) बधु के योग्य पति को भेट. व्यवहार और दोनों का अश्वी होने का रूप। (९) वधू की कामनावान पुरुष सोम। पिता कन्या को कब दान करे। (१०) बधू के पतिगृह में जाने के लिये उचित रथ मन। (११) उसके रथ का अलंकारिक रहस्यमय वर्णन। (१२) मनोमय रथ का वर्णन। (१३) वधु की विदाई। (१४) सर्या का त्रिचक रथ । (१५) त्रिचक रथ के चक विषयक प्रश्न। (१६) तीनों चक्रों का स्पष्टीकरण। (१७) आदरणीय जनों के आदर-भाव प्रदर्शन । (१८) सूर्य चन्द्र वा दिन रात्रि का दो बालकों के तुल्य तथा उनके समान छी-पुरुषों का वर्णन । विवाह के समय की परिक्रमाओं के ताल्पर्य का स्पष्टीकरण। (१९) चन्द्र के समान वर तथा आत्मा का वर्णन ! पक्षान्तर में राजा और बालक का वर्णन । ( २०) उपा सूर्यवत् नव वधूको विवाह की आज्ञा और उपदेश । गृहस्थ का वर्णन । मन्त्र की पति-पत्नी दोनों के प्रति योजना । (२१) पुरुष को कन्या-ग्रहण करने का आदेश। विश्वावसु गन्धर्व का स्पष्टीकरण। (२३) पुरुष कैसी कन्या को ग्रहण करे ? भिन्नगोत्र में विवाह का उपदेश । (२३) सुदृढ़ दाम्पत्य का उपदेश । (२४) पति द्वारा वध् को पितृपाश से मुक्त कर पतिगृह में स्थापन। ( २५) स्त्रो का वरुणपाश और उससे मोचन। पति का दृद्तर बन्धन । (२६) वधू का गृहपत्नी होने का अधिकार, पति के साथ पा णिम्रहण कर गमन । ( २७ ) गृहस्थ के करीव्यों का उपदेश । पति-पत्नी का देह संसर्ग. और वार्धक्य तक परस्पर मिलकर रहने का उपदेश। (३८) यज्ञ द्वारा पति-पत्नी का प्रेम-बन्धन और संसारिक बन्धन का उपदेश। पक्षान्तर में — छी पुरुष के परस्पर सम्बन्धित होने का काल छी के रजी-

दर्शन के अनन्तर ही है। (२९) विवाह बन्धन में बन्धने का ठीक समय और विवाह काल में करने योग्य कार्यों का निर्देश । :स्वी-सहवास के पूर्व खी के शरीर शोधन की अति आवश्यकता । अविवेक से हानियें । दृषित छी-देह से भयंकर रोगादि को संभावना । (३०) रजोधर्म से हुई छी के शरीर तथा वस्तादि से स्पर्श करने का निषेध । उस काल में स्त्री शरीर तथा उसके वस्त्रादि के स्पर्श-संसर्गादि से हानियें । (३१) पुरुषादि से आने वाले स्त्री शरीर वा गर्भाशय द्वारा आने वाले परस्परिक रोगों से बचने का का उपदेश। (३३) दम्पती की रक्षा का उपदेश। (३३) विवाह पर बधु के सौभाग्य आशीर्वाद की प्रार्थमा । (३४) बधू के अभीग्य देह के दोष, उसका प्रतिविधान । (३५) सूर्या सवित्री, वा वधू के देह के तीन रूप। (३६) पाणि ग्रहण के मन्त्र। वर का वधू का हस्तग्रहण करते हुए वधू ब्रहण करने और आजन्म-सम्बन्ध का उद्घोषणा। (३७) नर के लिये बीजवपनार्थ भूमि स्त्री, उसका कमनीय कल्याणतम रूप परस्पर कर्षणा। (३८) अग्निवत् विद्वान् वा प्रभु की साक्षिता में बधू का परिग्रह। (३९) ऋतुकालानुसार पत्नी का पति से पुनः संसर्ग का उपदेश। (४०) कन्या को सोम, गन्धर्व और अग्नि की प्राप्ति। इसका स्पष्टीकरण। (४१) सोमादि का उपरोक्त गन्धर्वादि को देने का अभिप्राय । (४२) वर वधु को आयु भर एकत्र रह कर पुत्र पौत्रादि सहित सुखी जीवन बिताने का उपदेश। (४३) गृहस्थ को प्रजापति के कर्त्तब्यों का उपदेश । वधू को पतिगृह में प्रवेश करते हुए सबके प्रति शान्तिदायक होने का उपदेश। ( ४४ ) पत्नी को कर्त्तब्य का उपदेश। (४४) वेद की १० पुत्रोत्पत्ति करने की आज्ञा। (४६) नववधू की सम्राज्ञी होने की प्रतिष्ठा । (४७) वर-बधू का परस्पर एक-हृद्य और एकांग होने की प्रार्थना। (पृ० २३७-१६६) इतिः तृतीयोऽध्यायः ॥

#### चतुर्थोऽध्यायः

सु॰ [८६] — वृषाकपि-सुक्तम् । वरुण । सर्वोपरि परमेश्वर की जगत्सर्जन रूप महिमा का वर्णन। (३) भक्त के लिये प्रभु का असहा विरह। सर्वोत्कृष्ट, सर्वसुखदाता प्रभु। (३) भक्त के प्रति उदार द्यालु प्रभु। (४) रक्षक प्रभु और जीव में देह का बन्धन। (५) देह वन्धन के नाश और सम्यग्-ज्ञान में प्रकृति की कारणता। (६) प्रकृति का उत्कृष्ट ऐश्वर्य, और पक्षान्तर में खी का परम सौभाग्य । परमेश्वर का उक्कर्प। (७) जीव के देह की अद्भुत रचना से ईश्वर के उक्क्षप्ट कौशल का स्मरण। (८) प्रकृति का स्त्री तुल्य बन्धन होना। (१) जीव. प्रकृति और प्रभु के पारस्परिक सम्बन्ध। (१०) परमेश्वर का प्रकृति में बीजवपन । पक्षान्तर में नारी माता का पूज्य भाव । (११) स्त्री का सौभाग्य और उसकी प्रकृति से तुलना । ( ११ ) जगत-सर्ग में जीवात्मा की आवश्यकता। जगत् सर्ग में परम प्रभु की आनन्दप्रदता से उसका सबसे अधिक उत्कर्ष। (१३) प्रभु का सर्वोपरि उत्कर्ष। (१४) अध्यात्मिक १५ प्राण और अंगों का एक साथ परिपाक। (१५) इन्द्र, चृपभ, सर्वशासक, सर्वोपास्य प्रभु का वर्णन । (१६) उत्कृष्ट और निकृष्ट पुरुप के लक्षण। (१७) जीवात्मा की प्रभु को प्राप्ति। (१८) प्रभु की साक्षात् प्राप्ति। (१९) देह-बन्धन की जंगल से उपमा। ( २० ) अति समीप प्रभु की प्राप्ति का उपदेश। ( २१ ) प्रकृति और प्रभु का मिलकर भोग्य जगत् को बनाना। (२२) प्रभु-इया से अमर पद की प्राप्ति । (२३) बुद्धिशक्ति से २० अंगुलियों के तुल्य २० प्राणों का चालन और प्रकृति से २१ विकृतियों की उत्पत्ति । 'मानवी पर्धुं' का बहस्य। ( पृ० २६६-१८१ )

स्॰ [८७]—रक्षोहा अग्नि। जंगल में अग्नि के तुल्य जगत्-जाल

में रक्षक प्रभु की प्रार्थना । ( २ ) प्रजानाश्चक दुष्ट के नाशार्थ शस्त्रादि-सम्पन्न शासक से विनीति। (३) सेनादि से दुष्टों के दमन करने की प्रार्थना। (४) राजा को महास्रों से दुष्टों के नाश का उपदेश। (५) दुष्टों के अंग-छेदनादि दण्ड करने का आदेश। (६) सेनापति को आकाश भूमि आदि सर्वत्र दुष्टों के नाश का उपदेश। (७) स्वामीः को दुष्ट जनों से प्रजा को बचाने का कर्तव्य । दुष्टों को बुरी मृत्यु सेः पीड़ित करने वा मारने का आदेश। (८) अपराधियों के अपराध घोषणा सहित दण्डित करने का आदेश । ( ९ ) राष्ट्र-रक्षा और आत्म-रक्षा का उपदेश। (१०) सब पर राजा की दृष्टि रखने और दुष्टों को अन्न, जन और मन तीनों बलों से नाश करने का उपदेश। (११) प्रजा के हितार्थ असत्यशील दुष्टों का दमन। (१२) न्याय-बल से अनृतवादी, आदि दुष्टों का दमन । ( १३ ) वाणी द्वारा मर्म-पीड़ादायीः दुष्टों को हृदय-मर्मवेधी दण्ड का विशान। (१४) युद्धादि से प्रजा-पीड़कों के नाश का उपदेश। मूलदेशों का रहस्य। (१५) पापाचारी, और वाणी से पीड़ा देने वाले को दण्ड विधान । (१६) पीड़ा देकर स्वयं ऐश्वर्य भोक्ता को दण्ड। (१७) प्रजाजनों को पीड़ित करने वाले को दण्ड कि वर्ष भर उसे दूध न मिले, वह पीवे तो अग्नि दण्ड। (१८) दुष्टों गोमूत्रादि पान का दण्ड । उनको अन्धेरी कोठडी का दण्ड । (१९) दुष्टों को कभी विना दण्ड दिये न छोड़ने का आदेश। (१०) सब ओर से प्रजा-रक्षा और दुष्ट-नाश का आदेश। (११) प्रजा-रक्षा मित्ररक्षा का उपदेश। (२२) दुष्टपीड़क राजा के शरण में प्रजा की स्थिति। (२३) दुष्ट शत्रु का मूलोच्छेद करने का उपदेश। (२४) अन्यों को तुच्छ समझ कर कष्ट देने वालों को दण्ड देने और राजा को सावधान रहने का उपदेश। (२५) उनको विविध उपायों से दण्डितः करने का आदेश। (पृ० २८१-१९३)

सू॰ [ ८८ ]—सूर्य, वैश्वानर । किरणों के जळादान के दृशान्त से देह में प्राणों का अन्नदान और मुमुक्षुओं का प्रभु में आत्मदान का वर्णन । (२) दिन और रात्रि के अन्धकार के तुल्य तमस् या अन्यक्त जगत् के लय होने का वर्णन । जगत्-सर्जक और संहारक प्रभु के आश्रित समस्त लोक। (३) महान् व्यापक अग्नि, प्रभु का वर्णन । (४) जगत्-सर्जंक, संहारक जातवेदा अग्नि । (५) व्यापक सर्वोपरि पूज्य महान् अग्नि की स्तुति । (६) सर्वंमुळाश्रय अव्यक्त ब्यापक प्रभु का वर्णन । (७) सर्वान्नप्राही वैश्वानर अग्नि का वर्णन । (८) यज्ञाधिवत् देहािश्च में वैश्वानर यज्ञ, (९) महान् सर्वाश्रय अग्नि का वर्णन । (१०) अग्नि के तीन रूप। (११) महान सूर्य प्रभु। उसकी प्रकृति से संगति और समस्त लोकों की उत्पत्ति, (१९) उषाओं के निर्माता सूर्य के समान कल्पों का प्रारम्भक प्रसु। (१३) चेतन आत्मा का यज्ञाभिवत् प्रतिपादन । (१४) सर्वोपरि शासक महान् प्रभु की स्तुति । (१५) आत्मा के लिये जगत् में दो मार्ग देवमार्ग और मर्त्य मार्ग । उनकी उपनिषदादि प्रोक्त देव मार्ग और पितृमार्ग से तुलना । (१६) माता पिता के बीच बालक के तुल्य भूमि आकाश के बीच व्यापक प्रभु का वर्णन। (१५) विवादास्पद प्रभु के सम्बन्ध में उसके साक्षात् ज्ञाता ही वृतला सकते हैं। (१८) अग्नियों, और उपाओं और सूर्यों के सम्बन्ध में प्रश्न और समाधान । (१९) आपत्कालिक यज्ञामिवत् आत्म-साक्षात्कार तक आत्मोपासना का प्रतिपादन । ( पृ० २९३-३०४ )

सु० [८९]—इन्द्र और सोम। संबोध्यक्ष सम्राट् के तुल्य सर्व ब्यापक, सर्वशक्तिमान, महान् प्रभु का वर्णन। अध्यात्म में—आत्मा का वर्णन। (२) यन्त्रों के चालक शिल्पी के तुल्य जगत्-सञ्चालक सूर्यवत् प्रभु का वर्णन। (३) उपास्य प्रभु, एकरस सर्वव्यापक, अमित, महान् सर्वपालक, सर्वप्रिय प्रभु। (४) सर्वप्रोरक सर्वधारक प्रभु। (५) दुष्ट- दण्डक, तेजस्वी, बलशाली, सर्वोत्पादक, सर्वोच महान प्रभु। (६) सब से महान शासक प्रभु। (७) परशु के समान महान आत्मा का वर्णन। (८) परम धनी प्रभु। तलवार के तुल्य प्रभु पाप-नाशक। (९) सर्वोपिर शासक प्रभु के दण्ड का मार्ग कौन २ व्यक्ति हों। (१०) सर्वोपिर स्वाभी प्रभु। (११) सबसे महान प्रभु। (१२) वीर योद्धा के उत्तम शास्त्रवत् प्रभु की शक्तियों का आलंकारिक वर्णन। (१३) सूर्य के समान तेजस्वी की स्थिति। (१४) उसकी दुष्ट-दमनी शक्ति का प्रयोग। (१५) राजा को शत्रु दमन के कार्य आवश्यक। (१६) सर्व-स्तुत्य प्रभु। (१७) प्रभु से विनय कि उसकी महिमाओं के ज्ञान का उत्तम फल। (१८) उसकी स्तुति करनी आवश्यकीय। (१० ३९५-३१०)

सू॰ [९०]—पुरुष सूक्त । महान् पुरुष का वर्णन । (१) सर्वोपिर महान् प्रभु । (२) सर्वोपिर सर्वकारण पुरुष परमेश्वर (३) सबसे
महान् अविनाशी प्रभु । (४) सर्वव्यापक, सर्वस्तंभक, धारक पुरुष ।
(५) ब्रह्माण्ड रूप विराट् के उपर पुरुष प्रभु । (६) महान् पुरुष का
यज्ञ । (७) महान् पुरुष की यज्ञोपासना । (८) सर्वोत्पादक, सर्वरचिता प्रभु । (९, १०) वेदों का स्रष्टा प्रभु । (११, १२) वर्णमय
पुरुष की कल्पना । (१३-१४) विराट् पुरुष की अंग कल्पना ।
लोक-सम्मित पुरुष । पुरुष सम्मित लोक, पुरुष का जगन्मय देह ।
(१५) देवयज्ञ का वर्णन । (१६) यज्ञ द्वारा प्रभु की उपासना । (ए०
३१४-३२३)

सू [ ९१ ] — अग्निः । अग्निवत् परमेश्वर और आत्मा का वर्णन । (१) अतिथिवत् परमेश्वर का वर्णन । (१) सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञानी, सर्वपोषक अद्वितीय । (४) अग्निवत् स्वयं प्रकाश आत्मा । गर्भ में प्रकट जीव के वा काष्ट में अग्नि के तुल्य हृदय में आत्मा का प्रकट भाव ।

(५) मेघस्य विज्ञिलियों वा प्रभात की कान्तियों के तुल्य, आत्मा को ज्ञान-प्रवृत्तियां। (६) ओषधियों, मेघादि के दृष्टान्त से जीव के गर्भ में आने का वर्णन। (७) अग्नि के तुल्य, आत्मा का वर्णन। (८) तेजोमय, ज्ञानमय, प्रभु का वरण। उसीसे प्रार्थना। (९) सर्वस्तुत्य प्रभु। (१०) विद्वान् में समस्त ऋत्विक् पन। उसी प्रकार आत्मा और प्रभु में भी ऋत्विग् के गुण। (११) प्रभु की कृपा के पात्र। (११) हमारी बुद्धि और वाणियों का लक्ष्य प्रभु। (१३) प्रभु के प्रति प्रम का उद्देक। पत्नी-प्रेमवत् प्रभु के प्रति अनन्य प्रम। (१४) सर्वपालक प्रभु के प्रति आत्म-समर्पण। (१५) यज्ञाहुतिवत् तेजस्वी में कर आदि देना।

स्ं [ १२]—विश्वदेव। अग्नि के दृष्टान्त में प्रभु का वर्णन।
(२) जाठराभिवत चराचर का अत्ता और प्राणवत प्रभु। (३)
सत्यवाणी, सत्य ज्ञानमय प्रभु के ज्ञान और वाणी का चिन्तन
कर्त्तंच्य। उसमें आहुति, घोर तपस्वियों को अमृतत्व प्राप्ति। (४)
सर्वोपिर शासक प्रभु। (५) विशाल रूप (प्रथम) प्रभु और देह
में रुद्र प्राण। (६) देहगत रुद्र गण प्राण। (७) सर्वमनोरथ
सर्वस्तुत्य रक्षक, (८) प्रभु के ऐश्वर्य, सामर्थ्य सर्वोपिर। (९)
सर्वमनोरथ प्र्वंक शक्तिशाली प्रभु। उससे विनय। (१०) गुरु परमेश्वरादि
के जीव में अनेक सम्बन्ध। विद्वानों और पञ्चभूतों में तुलना। गुरुजनों
के शिष्यों के प्रति कर्शन्य। (११) प्रजा करने योग्य न्यक्ति। (१२)
सर्वन्यापक प्रभु से अनेक प्रार्थनाएं। (१३) सर्वपोषक प्रभु से रक्षा
की प्रार्थना। (१४) सर्वोपिर शास्ता प्रभु की स्तुति। (१५)
सर्वप्रथम उपदेष्टा गुरु परमेश्वर। उसके दृष्टा विद्वान् जन ही सन्मार्गप्रेरक है। (ए० ३३१-३३९)

मू० [ ९३ ]—विश्वेदेव । खी पुरुषों को उत्तम होने का उपदेश । वे बलवान्, रक्षक, शत्रुविजयी पुरुष की अनेक उपायों से रक्षा करें । (१) ज्ञान के लिये ज्ञानी लोगों की सेवा ग्रुश्रूषा करें । (१) सदा मान सत्कार के पात्र हों । (१) स्तुति और अमर यश के पात्र जन । (५) देह में चन्द्र सूर्यवत् दो प्राणों की गति । उसी प्रकार गृहस्थ में खी पुरुष हों । (१) श्रेष्ठ खी पुरुष सब की रक्षा करें, अन्यों को दुःखों से पार करें । (७) प्रजा को सुख देने वाले जन । (८) महान् प्रभु का वर्णन । उसका सर्वातिशायी आनन्द और वल है । (९) प्रभु से प्रार्थना, हम पापों से लज्जालु न हों । हम पर प्रभु का सत् नियन्त्रण हो । (१०) प्रमुख राजा, प्रजा और नेताओं के कर्जव्य । वे ज्ञान, प्रेम, धनादि की वृद्धि करें । (११) प्रभु से रक्षा की प्रार्थना । (१२) सूर्य के प्रकाश के तुल्य प्रभु-विषयक ज्ञान बढ़े । रथ के तुल्य हमारा शरीर दह हो । (१३) वाणी, उदारता वा अर्थसम्पत् से युक्त हों, पौरुष अविच्छित्र हो । (१४) धनवानों में हम सदा ईश्वर की चर्चा किया करें । (१५) देहिक ७७ केन्द्रों के ज्ञान का आदेश । (ए० ३३९–३४५)

सू० [ ९४ ]—ग्रावा । विद्वान् जन । विद्वानों के कर्त्तव्य । वे भद्र वाणी बोलें । गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करें । (१) सात्विक यजमान के दिये अन्न का भोग करें । (३) मुख से मधु रस के तुल्य वे ज्ञान-मधु का संग्रह करें । वेद का निरन्तर अभ्यास करें । (४) परमेश्वर की भक्ति में मग्न रहें, सब के साथ हिंवत हों । (५) सूर्य की किरणों के तुल्य सन्मागँदर्शी, सदा प्रसन्न, और बल-बीर्यवान् हों । (६) प्राणों का वर्णन । बीरों के साथ प्राणों की तुलना । (७) दश अंगुलियों वा अंगों के समान दश प्राण । (८) यन्त्राधिपतियों के तुल्य प्राणों के कार्य । पक्षान्तर में विद्वानों के कर्त्तव्य । (९) विद्वानों का वाणी द्वारा आत्म-स्वरूप की प्राप्ति । उनकी वर्षक मेघ से तुल्यता । (१०) आत्मा के अमरत्व

के हेतु वीरों विद्वानों को अमर रहने का उपदेश । उनको सदाचार का उपदेश । (११) विद्वानों के उत्तम गुण । संशय मेटें, संगठित रहें, अनथक काम करें । न घवरावें, सदा निस्पृह हों, सदा काम में लगे रहें । (१२) विद्वानों और वीरों के दलपितयों के कर्त्तव्य । (१३) वे उपदेश के दाता हों । कृपकों के तुल्य उत्तम गुणों का बीज बीएं । उत्तम फल प्राप्त करें । (१४) सदा ईश्वरसेवी और वालकवत् निष्पाप, सुप्रसन्न, निष्प्रपंच रहें । (ए० ३४५-३५३) इति चतुर्थोंऽध्यायः ॥

#### पञ्चमोऽध्यायः

सू० [ ९५ ]—पुरुद्धा और उर्वशी। सेनापित प्रजा और राजा का पित-पत्नी के तुल्य संवाद। वे परस्पर मन्त्रणा कर के भविष्य के कार्य किया करें। (२) उपा के दृष्टान्त से वरवर्णिनी के कर्राव्यों का वर्णन । पक्षान्तर में—सेना के कर्त्वयों का वर्णन। (३) सेनापित कैसा हो? (४) उपा के तुल्य वधू के कर्राव्य। (५) सेना नायक का वर्णन। (६) वधू के कर्राव्य। उसके तुल्य सेना के कर्राव्य। (७) रणनायक के कर्त्तव्य। (८) सेना-सेनानायक के कर्त्तव्य। (९) सेना, सेनापितयों के तुल्य नायक और वधू आदि के कर्त्तव्य। (१०) विद्युत् के समान सेना और वधू का वर्णन। सेना का सेनापित के प्रति हित वचन। (१२) पिता माता पुत्रादि के कर्त्तव्यों के तुल्य सेनापित, सेना और राजा राष्ट्रादि के कर्त्तव्यों का वर्णन। (१३) प्रयाणोद्यत सेनापित के प्रति सेना का हित वचन। (१४) सेनापित को प्रमाद न करने का आदेश। (१५) उसे दुष्ट कुटिल पुरुषों से सावधान रहने का उपदेश। (१६) सेना का नायक के प्रति अपना कर्त्तव्य वर्णन। (१७) सेनापित की प्रतिज्ञा वा कर्त्तव्य।(१८) राजा वा राष्ट्रपित को पदानुरूप उपदेश। (१०२४-३६२)

सु॰ [९६]—हिर-स्तुति। रथ के दो अश्वों के तुल्य प्रभु के दो रूपों की स्तुति। प्रभु के दो रूप ज्ञानमय और तेजोमय। (१) सर्वाश्रय प्रभु की स्तुति। (३) परमेश्वर तेजस्वी 'दुष्ट' दण्डकर्त्ता रूप। (४) प्रभु का कमनीय रूप। प्रभु हिर-शिप्र। (५) हिरकेश प्रभु का कमनीय रूप। (६) सर्वस्तुत्य प्रभु। (७) प्रभु और भक्तों का पारस्परिक आकर्षण, (८) सूर्यवत् तेजस्वी, सर्वरक्षक प्रभु। (९) प्रभु का व्यापक साम्राज्य। (१०) जगद्-भवन का स्वामी प्रभु। (११) ज्ञानप्रद प्रभु। (ए० ३६२–३६९)

सु॰ [९०]—ओषधि-स्तुति । तीन युगों, तीनों ऋतुओं में उत्पन्न ओपिधयों के ज्ञान का उपदेश। उन देह के ७०० मर्मानुसार उनके ७०० तेज । (१) ओषधियों के सैकड़ों सामर्थ्यों से रोगनाश का उपदेश। (३) रोगनाशक ओषधियों को सदा हरा भरा, तैयार रखने का उपदेश । पक्षान्तर में —अश्वसेनाओं के कर्त्तब्य । ( ४ ) ओपिघयों का रिक्मयों के तुल्य रोगनाशक गुण । पक्षान्तर में - शत्रुनाशक सेनाओं का वर्णन । ( ५ ) ओपधियों का आश्रय और जीवन का वैज्ञानिक रहस्य । सुर्यरिक्त आदि द्वारा प्रकाश वा रसादि को ग्रहण करने से ही उनमें रोगनाशक सामर्थ्य है। पक्षान्तर में—सेना के बल का वर्णन। (६) राजसभा में राजाओं के तुल्य देह में ओपधियों की स्थिति। भिषक विप्र का लक्षण। (७) आरोग्यदायक ओषधियों के ४ प्रकार। अश्वावती, सोमवती, ऊर्जयन्ती, ओजिखनी । पक्षान्तर में-राष्ट्रस्थक सेना का गुण । (८) गोष्ठ में गौओं के तुल्य देह में ओषधियों का रस-बलाधायक गुण। ( ९ ) ओषधियों के रोगनाशक सामर्थ्य का तास्विक विवेचन । चोरों. डाकुओं के समान वेग से ओपिधयों का रोगों पर आक्रमण करके देह को नीरोग करने का वर्णन । (११) ओषधियों के प्राप्त करने से रोगों का शिकारी से भयभीत पक्षियों के समान भागना । (१२) ओषधियों का शारीर में व्याप कर रोगों को मध्यस्थ बलवान द्वारा शतुवत् नष्ट करना। (१३)
रोग का अपने तीत्र लक्षणों सहित नाश होना। (१४) ओषधियों का
परस्पर रक्षक-पोषक होना। (१५) फलसहित, फलरहित, सपुल्प
और अपुष्प आदि अनेक ओषधियों का वैद्यादि द्वारा रोग नाशक प्रयोग
होना। (१६-१७) रोगों के विकट लक्षणों से मोचक ओपधियां का
प्रयोग। शप्थ्य, वरुण और देविकिल्विप तथा यम के पड्वीश का रहस्य।
ओषधि शब्द का निरुक्तयर्थ। ओषधियों का रोगनाशक सामर्थ्य। (१८)
उत्तम ओपधि का चुनाव। (१९-१०) ओपधि को प्राप्त करने और प्रयोग
के समय विशेष सावधानी की आवश्यकता। पक्षान्तर में — सैन्य प्रयोग में
सावधानता की आवश्यकता। (२१-२२) उत्तम ओषधियों के ज्ञान
और संग्रह में उद्योग करने का उपदेश। (ए० ३६९-३७८)

सूर्वत् कर्त्वव्य वर्णन । (१) भक्त को देव के प्रति दत्तवित्त होने का आदेश । पक्षान्तर में देवापि-मेघ विद्युत् आदि विद्या का उपदेश । (१) प्रभु से सन्मार्ग दर्शन और मुखद वेदवाणी की प्रार्थना । पक्षान्तर में सूर्य के ताप, प्रकाश, जल, वृष्टि आदि की याचना । द्युमती वाक् का वर्णन । देवापि शन्तनु आदि का रहस्य । (४) देव की परम भक्ति का उपदेश । पक्षान्तर में —वृष्यर्थ यज्ञादि का उपदेश । (५) प्रभु भक्त के प्रतिआनन्द-वर्षी घन प्रभु की कृपा । मेघ-वृष्टि पक्ष में — मेघ-विद्यावान् का यज्ञों द्वारा आकाश से वृष्टु गत्पादन । (६) सर्व सत्-फल प्रभु के आश्रित हैं । जितेन्द्रिय ही उनको पाते हैं । मेघ-वृष्टि-ज्ञान । (७) यज्ञार्थ विद्वान् का वरण, उसका यज्ञ का यथावत् सम्पादन और लोकोपकार । (६) भक्ति-प्रार्थनादि द्वारा उपासित प्रभु का जलद मेघ के तुल्य वर्णन । (६) प्रभु से अनेक ऐश्वर्यों की प्राप्ति । (१०) ज्ञान-प्रकाश आदि कियों की याचना । (१९) प्रभु के निमित्त स्वार्णण का

उपदेश । पक्षान्तर में मेब-वृष्टि आदि के लिये ९० सहस्राहुतियों का महायज्ञ । (१२) प्रभु वा वीर पुरुष से दुष्टों के नाश की प्रार्थना । (१३) अग्नि द्वारा रोगादि नाश का उपदेश । आर्ष्टियेण देवापि और शन्तनु के ऐतिहा का स्पष्टीकरण । (पृ० २०८–२८५)

स्व [ ९९ ]—इन्द्र । प्रभु-विद्वान् और सूर्यं की महिमा। (२) सर्वोपिर शासक प्रभु । अध्यात्म में आत्मा का वर्णन । (३) सदाचारी पुरुष को प्रतिष्ठा लाम । (४) सूर्यं के तुल्य और आत्मा और ईश्वर के कार्यों का वर्णन । (५) सूर्यं के समान आत्मा का वर्णन । (६) वर्ष के स्वामो सूर्यं वत् देह में आत्मा की स्थिति । त्रिशीर्षा षडक्ष, त्रित, वराह आदि का रहस्य । (७) दुष्ट-दमन के निमित्त शस्त्रों-अस्त्रों के प्रयोग का उपदेश । (८) मेच के तुल्य राजा के कर्त्तं व्य । (६) प्रभु की भक्त पर कृपा। (१०) सर्वंदुः खनाशक प्रभु । (११) प्रभु-भित्त से देह-बन्धन से मोक्ष प्राप्ति। (१२) भक्त की प्रभुप्राप्ति। जीव को सुखार्थ प्रभु का जगत्सर्ग। (१०३० ३०: –३९२)

स्० [ १०० ]—विश्वदेव । सर्वमंगल प्रभु का वरण । प्रभु से बल, रक्षा, ज्ञान, आदि की याचना । (१) विद्वानों से उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम राजा की याचना । (१) प्रभु से बलादि की याचना, जिससे हम विद्वानों को तृप्त कर सकें। (१) अञ्चण्ण ऐश्वर्यं बान् प्रभु से याचना । (१) सर्वपालक प्रभु का माता पिता के तुल्य वरण । (१) प्रभु सर्वशक्तिमान्, ज्ञानी, ज्यापक की प्रार्थना । (७) पापत्याग की प्रार्थना । (८) पापादि से मुक्त होकर मङ्गलमय प्रभु का वरण । (९) द्वेषभाव त्याग कर सर्वोत्तम प्रभु का वरण । (१०) गी के तुल्य परस्पर उपकारक होने का आदेश । (११) सूर्य, मेघ, वेदवाणी और स्तन के तुल्य सुखद प्रभु का वरण । (११) प्रभु का अदम्य तेज, अपराजित कामनाएं हैं। रस्सी से पशु के तुल्य स्तुति द्वारा प्रभु के ज्ञान की प्राप्ति ।

सू॰ [१०१]—विश्वेदेव वा ऋत्विग् गण। एकचित्त होकर प्रभु-उपासना का उपदेश। (२) उत्तम स्तुति, कर्म, नौका, वेद का अभ्यास, शस्त्र, अन्न और यज्ञ करने का आदेश । (३) हल आदि से क्षेत्रा-कर्षण, अन्नोत्पादन, तथा अध्यात्म में - योग द्वारा साधना करने का आदेश। (४) हळादि द्वारा क्षेत्रकर्षण के तुल्य देहगत नाड़ियों द्वारा योग-साधना का उपदेश । ( ५ ) पशुओं के लिये जलपान-स्थान, रस्सी, कूप आदि बनाने का विधान । अध्यातम में — अक्षय रससागर प्रभु की उपसना करने की आज्ञा। (६) उत्तम कृप और पक्षान्तर में-रस के उद्भव स्थान परमेश्वर का वर्णन । ( 🤊 ) अश्व-स्थादि निर्माण तथा उत्तम सुदृढ् कृप आदि बनाने का उपदेश । पक्षान्तर में—इन्द्रियजय. ईश्वरी-पासना और आत्म-साधना का उपदेश। (८) मार्ग, गोशाला, कवच, दृढ़ दुर्ग, नगर, चमसपात्र, आदि बनाने का उपदेश। पक्षान्तर में---इन्द्रियों, देह, पञ्च-कोश और देहादि को दृढ़ करने का उपदेश। (९) वेदवाणी को धारण करने का उपदेश । वेदवाणी की गौ से उपमा । (१०) हृद्यपात्र में आनन्दु रस का सेचन, वाणी रूप छेनियों से प्रभु की स्तुति रूप भूमिनिर्माण । सद्-दर्शनवृत्ति रूप रस्सियों से इन्द्रियों का दमन, और इन्द्रिय वर्ग रूप अश्वों का आत्मरथ में संयोज-नादि का श्विष्ट वर्णन । (११) गृह में दो खियों के पति के तुल्य उभय इन्द्रियवर्गों के स्वामी आत्मा के साधनादि का वर्णन । (१३) सुखमय प्रभु की उपासना हारा आत्म-साधना का उपदेश । (पृ० ३९८-४०५)

स्॰ [१०१]—हुघग इन्द्र। परमेश्वर से रक्षा की प्रार्थना। (२) वीर पुरुष का कार्य। पक्षान्तर में वृष्टि द्वारा प्रजा-पोपण। (३) वीर पुरुष का रक्षा का कर्त्तव्य। (४) वरसते मेघ के तुल्य वीर पुरुष का कार्य। (५) वृष्टिप्रद मेघ के तुल्य स्तुत्य प्रभु का वर्णन। (६) दुःख-नाशार्थ प्रभु की स्तुति। प्रभु का आदेश, और उसका साक्षात् दर्शन। (७) प्रभु की प्राप्ति। (८) सर्वव्यापक सर्वप्रबन्धक प्रभु। (९) देह में आत्मा के सदश विश्व में व्यापक प्रभु। (१०) प्रभु का निष्पाप रूप। उसकी उपासना, सर्वधारक, सर्वतारक प्रभु। प्रश्नान्तर में—यन्त्र द्वारा संचालित वेगवान् रथादि का वर्णन। (११) नववधू के समान बुद्धि का वर्णन। कृप या मेघ के समान आत्मा का वर्णन। बुद्धि द्वारा ज्ञानोपार्जन और सुखानुभव। (१२) विश्व के चक्षु का भी चक्षु, परमेश्वर सर्वनियन्ता, सर्वदृष्टा है। (ए० ४०५-४११)

सू० [१०३]—इन्द्र, बृहस्पति, अप्वा इन्द्र वा मरुद्गण। सेनापित रूप इन्द्र का वर्णन, उसके गुण। पक्षान्तर में -व्यापक परमेश्वर का वर्णन। (२) वीर सेनापित के साथ मिलकर वीरों को संग्राम का आदेश। (३) सेनापित के कर्त्तव्यों का वर्णन। (४) युद्ध के प्रकार का निर्देश। अध्यादम में इन्द्र आत्मा का वर्णन। (५) सेनापित के कर्त्तव्य। (६) सेनापित के प्रति सहयोगियों के कर्त्तव्य। (७) सेनापित कैसा हो। (८) सेनानायक और वीरों का वर्णन। (९) वीरों का बल, पराक्रम और नाद कैसा हो? (१०) सेनानायक का काम वीरों का प्रोत्साहन। (११) ध्वजाधारियों के साथ नायक और वीरों का विजय-कार्य। (१२) अजेय सेना अप्वा। उसके विशेष गुण और कर्त्तव्य। (१३) वीरों का प्रोत्साहन। (ए० ४११–४१७)

सू॰ [१०४]—इन्द्र। प्रभु के तुल्य राजा के कर्त्तच्य। (२)
प्रभु का सृष्टिजनक कर्म। (२) प्रभु की रक्षा की स्तुति। वह सर्वज्ञानप्रद और दाता है। (४) भक्त प्रभु की सदा स्तुति करें। (५)
विद्वानों और स्तोताओं के कर्त्तच्य। (६) सब ज्ञानों और यज्ञादि फलों
का दाता प्रभु। (७) समस्त स्तुतियों का सर्वोपिर लक्ष्य प्रभु। (८)
मोक्षदाता और पूर्ण जीवनदाता प्रभु। (९) मेघ से जलवर्षी अग्नि
तत्त्ववत् मोक्षदाता, ज्ञानप्रकाशक, सर्वजीवनदाता प्रभु। (१०)

ञानोपदेष्टा, प्राणों का नायक, स्तुत्य, प्रकाशक प्रभु। (११) सर्वप्रार्थना सुनने हारे प्रभु की पुकार। (ए० ४१७-४२२)

सू॰ [१०५]—इन्द्र। जल निरोध के दृष्टान्त से चित्तनिरोध का उपदेश। पक्षान्तर में वर्षा-विज्ञान का उपदेश। (१) सूर्य के समान पुरुष का वर्णन। (३) श्रमी पुरुष के तुल्य आत्मा का वर्णन। (४) उसके कर्त्तं व्य। (५) वीर शासक प्रभु का वर्णन। (६) ईश्वर का ज्ञानोपदेश और जगत्-सर्जन। (७) प्रभु की दमन-शक्ति। (८) पापनाश की प्रार्थना। दुष्टों के नाश की प्रार्थना। मन्त्रों से यज्ञ करने का उपदेश। (९) प्रभु की त्रिलोक-ज्यापिनी शक्ति। (१०) प्रभु की शक्तियों के उपलक्षण। (९१) अच्छों वुरों सबों का स्तुतिपात्र प्रभु। (ए० ४२, -४२७)

सु॰ [१०६]—दो अश्वी। उत्तम स्त्री-पुरुषों को उनके कर्तव्यों का उपदेश। (३) उनके उपदेश के प्रति कर्त्तव्य। (३) नाना दृष्टान्तों से उनको परस्पर सहयोगी, स्नेही, यज्ञवान, सुसंगत रहने का उपदेश। (४) वे पालक, राजा-रानीवत्, ज्ञान-प्रकाशक हों। (६) स्त्री-पुरुषों को अनेक उपयोगी उपदेश। (८) सात्विक भोजन करें, दीर्घायु हों। (९) ऐश्वर्य प्राप्त करें। (१०) मधुरभाषी हों, अमशील हों। (ए० ४२७-४३३)

स्० [१०७]—दक्षिणा और दक्षिणा के दाता। प्रभु का महान् सामर्थ्य। सबके दुःख छूटने की कामना। अन्नोत्पत्ति, दानशीलता का मार्गदर्शन। (१) दानशीलों की उन्नत स्थिति। (१) विद्वानों के पालन का उत्तम उपाय दक्षिणा। (४) दक्षिणा की वायु से तुलना। दानशीलों का सत्-साहस और उद्योग। वे भूमि को दोहते हैं। (५) अन्नदातों की प्रतिष्ठा। (६) दक्षिणादाता के प्रतिष्ठा-पद। (७) दक्षिणा दाता और प्रतिगृहीता दोनों की उत्तमता। (८) सर्वपालकों का मान्य पद। (९-११) रक्षक पुरुषों के लौकिक ऐश्वर्य।

सू० [१०८]—सरमा और पणिगण। सरमा दाम आत्मशक्ति चेतनाशक्ति का वर्णन। (१) पणिगण इन्दियगण का चेतना से सम्बन्ध। बुद्धि का वाणी रूप में प्रकटीभाव। सर्वरक्षक ब्रह्मज्ञान, उसके आधार पर आत्मशक्ति का देहमय पार्थिव बन्धन से तरण। (१) आत्मा, चितिशक्ति, दर्शनशक्ति के सम्बन्ध में प्रश्न। (४) इन प्रश्नों के उत्तर, वह आत्मा अविनाशी, सर्ववशी। (५) पणि-इन्द्रियगणों का चित्त-भूमि और देह पर वश। (६) उन पर भी चेतना और इच्छाशक्ति का प्रवल अधिकार। (७) प्राणों का देह पर वश। (८) प्राणों का इन्द्रियों पर वश। (९) चेतनाशक्ति से उनका सम्बन्ध। (१०) सर्वेश्वर आत्मा का पद। चेतना पर प्राणों का आवरण। चेतना का प्रकटीभाव। (११) वेद वा ज्ञानवाणियों का प्रादुर्भाव। (१०) ४३९-४४४)

सु॰ [१०९]—विश्वे देव। परमेश्वर की सर्वतोमुख्य आश्रय रूप शक्ति। (२) सर्वोत्पादक प्रभु सोम। (३) प्रकृति ब्रह्मजाया का वर्णन। (४) सात ऋषि, सात देवगण, सात प्राण, प्रकृति की महती शक्ति और परमेश्वर की ओम्शक्ति द्वारा प्रकृति का धारण। (५) ज्यापक, परमेश्वर प्रकृति में उसका स्वामी है। (६) प्रकृति का विद्वानों द्वारा पुनः १ त्याग। पुनः १ आत्मा की मुक्ति और बन्ध। (७) पुनः २ निष्पाप हो प्रभु की उपासना कर पुनः २ मोक्षप्राप्ति। पक्षान्तर में—आश्रमान्तर ग्रहण की ध्वनि। (ए० ४४४–४४७)

सू० [११०] — आप्रीगण। अग्निवत् गृहपति-ज्ञानी आत्मा का वर्णन। विद्वान् ज्ञानी पुरुष के कर्तव्य। (१) देहपतन होने देने वाले आत्मा का वर्णन । हिंसारहित यज्ञ का प्रतिपादन । (३) अग्नि, विद्वान् शिष्य-आचार्य का समादर । (४) सबसे पूर्व प्राप्त ज्ञानमय वेदों का वर्णन । (५) गृहदेवियों, वेदवाणियों का द्वारों के तुल्य वर्णन । (६) दिन-रात्रिवत् उत्तम छी पुरुषों के कर्त्तं व्य का वर्णन । ज्ञानदाता वा अन्नदाता विद्वानों के कर्त्तं व्य । (८) भारती, इडा, सरस्वती तीन देवियों का आदर । (९) द्यौ-पृथिवीवत् माता पिता का आदर । (१०) वनस्पति रूप जितेन्द्रिय तेजस्वी का आदर । (११) अग्निवत् अग्रणी पुरुष का आदर । (पृ० ४४७-४५३)

स्० [१११]—इन्द्र । इन्द्र प्रभु की स्तुति । (१) वृषभ रूप से प्रकृति के स्वामी जगद्-उत्पादक प्रभु का वर्णन । पक्षान्तर में—जल्ञासक मेव का वर्णन । (१) ज्ञानदाता सूर्य भूमि का पालक, प्रभु । (४) मेघ से वृष्टिवत् प्रकृति से जगत् से का वर्षन । (५) सर्वातिशायी परमेश्वर, सर्वदुःखनाशक, विश्व को थामने वाला है । स्कम्भ का रहस्य । (६) अज्ञाननाशक प्रभु, अति वीर्यशाली प्रभु । (७) उपा सूर्य के दृष्टान्त से आत्मा इन्द्रियों का वर्णन । (८) मुल प्रकृति (आपः) का व्यापक सूक्ष्म रूप । उसकी व्यवस्था । (९) मेघ से निकलती जलधाराओं के तुल्य प्रकृति-बन्धन में आने वा उससे निकलने वाले आत्माओं का वर्णन । सिन्धु रूप से जीवात्माओं की गति का वर्णन । (१०) बहुती निद्यों के साथ बड़े नद के तुल्य आत्माओं के बीच प्रभु का वर्णन । (ए० ४५३–४५८)

स्॰ [११३]—इन्द्र । सर्वप्रथम उपास्य प्रभु । (२) प्रभु का प्रमे पूर्वक आह्वान । (३) सूर्यवत् प्रभु का स्मरण । अध्यातम में-देहगत आत्मा की सूर्यवत् स्थिति । (४) भक्त और प्रभु का परस्पर स्नेह । (५) प्रभु का वीर के समान स्मरण । (६) आत्मा का ब्रह्मानन्द-रस रूप सोमपान । (७) कृपक के समान प्रभु के उपासकों का

न्डयवहार । (८) प्रभु के गुणों और अद्भुत कर्मों पर भक्तों का मुग्ध होना और उससे अज्ञान के नाश की प्रार्थना । (१) गणपित का वर्णन । (१०) प्रभु से, राजा से प्रजा की ज्ञान, ऐश्वर्य और न्याय की याचना । (ए० ४५८-४६४)

सू० [ ११३ ] — इन्द्र । सूर्यवत् प्रमुख शासक के कर्त्तव्यों का वर्णन । ( १ ) प्रजा ही राजा के वैभव को बतलाती है । ( ३ ) संग्राम क्यों किया जाय ? उस समय प्रजा का कर्त्तव्य । ( ४ ) युद्ध से बल परिक्षा और बल से शतुविजय और स्वराज्य का दृढ़ीकरण । ( ५ ) राजा के कर्त्तव्य । राजसभा जादि पर प्रशासन, शखबल पर यश, मित्रवर्ग पर अनुग्रह । ( ६ ) शतुनाश के उत्तम फल । राजा के आतंक का परिणाम । (७) स्पर्द्धाशील पक्षों में से एक के विजय हो जाने पर उसके स्वामित्व की स्थिति । ( ८ ) पराजित शतु का नाश और ग्रजाद्वारा विजयी राजा की वृद्धि । ( ९ ) राजा के प्रति प्रजा के सद्वन्धन और राजा का ध्यानाकर्षण । ( १० ) प्रभु वा आत्मा से ज्ञान-बल याचना, वा पाप-कष्टादि से पार करने की प्रार्थना । ( ए० ४६४-४६८ )

सू॰ [ ११४ ]—विश्वेदेव । अग्नि सूर्यवत् जीव प्रभु, प्रजा राजा, और स्त्री पुरुषों के कर्त्तव्य । ( १ ) गुरु जनों से ज्ञानोपार्जन का प्रकार । (३ ) चार शिखा वाली वेदवाणी । (४ ) सर्वजगत् साक्षी अद्वितीय प्रभु का वर्णन । (४ ) एक अद्वितीय प्रभु के ११ रूप । (६ ) यज्ञ विधि में कहे ४० ग्रहों का स्पष्टीकरण । (७) प्रभु के १४ महान् सामर्थ्य उनका मुख से वर्णन । (८) प्रजापित के १५ रूप—(९) वेदज्ञ विद्वान् के सम्बन्ध में प्रश्न । (१० ) रथ में धुरों के संभालने वाले अश्वों के तुल्य विद्वानों के कर्त्तव्य । (१० ४६९-४७४ )

सू॰ [ ११५ ]—अग्नि । बालक के समान प्रभु का वर्णन । उसका जगत्-पोषण कार्य । (३) सर्वोपिर स्वामी तेजस्वी अग्नि । (३) पक्षी के तुल्य प्रभु का वर्णन। (४) पापनाशक सर्वाधार प्रभु। (५) सर्वतारक प्रभु। (६) सर्वोपरि रक्षक वलशाली प्रभु। (७) सूर्यरिम-वत् नियुक्त पुरुषों के कर्ताब्य। (६) प्रभु की स्तुति। (९) उसके भक्तों की प्रभु पिता से पुत्रवत् याचनाएं। पुत्रों के तुल्य ऐश्वयोदि याचना। (ए० ४०४-४७९)

स्पृ० [ ११६ ]—इन्द्र । राजा के कर्ताच्य । वह प्रजा को पिता के समान पाले । (२) प्रजा उससे न्यायादि की याचना कर मधुर अज जल लें. सब पर सुख बरसावे । (३) सोम के बल पर राजा ऐश्वर्य का भोग करे । चार प्रकार के सोम । मेघ सूर्यवत् राजा के प्रजा के प्रति कर्त्तंच्य । (४) राजा का कार्य शत्रुविजय । राजा उनके दुर्गों का नाश करे । (५) राजा अपना बल स्थिर रूप से फैलावे । (६) उसके बल पर रात्रु को काटे । (७) राजा के प्रति प्रजा का स्वकर-दान । (७) सर्वदु:ख तारक की नाव के तुल्य स्तुति । विद्वानों से उत्तम ऐश्वर्यादि की याचना ।

सू॰ [११७]—इन्द्र। धन और अन्नदान की प्रशंसा। भूखा मारने के दण्ड का निषेध। दान दिये का नाम नहीं होता। (१) निर्वल पीड़ित और अतिथि आदि को अन्नादि न देनेवाले की भविष्य में दुर्गति। (३) दाता की सद्गति। (४) अदान शीलता से हानि और दान के लाभ। (५) धनादि की अस्थिरता होने से समर्थ को अन्यों के पालन का उपदेश। (६) क्षुद्र पुरुष की व्यर्थ धन की प्राप्ति। (७) फाली और पैरों के दृष्टान्त से सत्कार्य करने वालों की प्रशंसा। ज्ञानादि का दाता अदाता से कहीं अच्छा है। (८) साधनों के सिवाय सामर्थ्य, दानशीलता का महत्त्व। (९) दान-सामर्थ्यादि की विषमता। (ए० ४८३–४८७)

स्॰ [११८]—रक्षोहा अग्नि। इन्द्रिय दमन, और दुष्टों के दमन का उपदेश। (१) आहुतिप्राप्त अग्नि के तुल्य तेजस्व। को उत्तम बचनों से प्रसन्न होने का उपदेश। (३) अग्नियत् वाणी द्वारा प्रकट आत्मा का वर्णन। (४) घृत से प्रज्वलित अग्निवत् ज्ञानी और तेजस्वी हो। (५) विद्वान् ज्ञानोपदेश से प्रकाशित हो। (६) मनुष्यों को विद्वान् की परिचर्या का उपदेश। (७) तेजस्वी दृष्टों का नाश करे, न्याय की रक्षा करे। (८) पीड़ादायक विपत्तियों वा व्यक्तियों को दूर करे। (९) विद्वान् की उपासना का उपदेश। (ए० ४८७-४९९)

सू॰ [११९]—आत्मस्तुति। आत्मतुष्ट पुरुष के उदार भावों का प्रकाश। (२) सोमपान अर्थात् आत्मानन्द रस, ऐश्वर्य, ज्ञान आदि की प्राप्ति, आत्मा की शक्ति का उद्देक। (४) आत्मदर्शन रूप सोमपान से ज्ञानवृद्धि। (५) आनन्द-रस प्राप्तवर्थं ज्ञानस्वरूप प्रभु की उपासना। (६) ज्ञानरस-पान से इन्द्रियदमन। (७) वीर्य रक्षा से प्रजुर बलप्राप्ति। (१२) परमेश्वर के महान् सामर्थ्यों का वर्णन। (ए० ४९०-४९४) इति पष्टोऽध्यायः।

#### सप्तमोऽध्यायः

सू॰ [१२०]—इन्द्र। सर्वोत्पादक जप्रत्सष्टा परमेश्वर का वर्णन।
पक्षान्तर में ज्येष्ठ ब्राह्मणवर्ग का वर्णन।(३) सर्वोगस्य प्रभु।(३) सर्वोगस्य प्रभु।(४) प्रजापालक राज्य के कर्त्तंच्य।(५) बलवान्त्र सहायक राजा के सहयोग में प्रजावर्ग को उत्साह।(६) आसों से श्रेष्ठ आप्त आत्मा की प्राप्ति, उसके सामर्थ्य का वर्णन।(७) आत्मा के सामर्थ्य और कर्म।(८) प्रभु के बल, सुख आदि का वर्णन।(९) परमेश्वर का विराट् रूप।(१० ४९४–४९८)

सू० [१९१] - प्रजापति का वर्णन । हिरण्यगर्भ परमेश्वर ।

पृथिवी आदि का धारक। (२) सर्वोपास्य शरण्य मुक्तिप्रद प्रमु। (३) सम चराचर का राजा प्रमु। (४) समस्त विश्व विभूतियों का स्वामी प्रमु। (५) महान् बलशाली प्रमु। (६) सर्वाध्य प्रमु। (७) सर्वाध्य, सर्वजीवनदाता प्रमु। (८) सर्वाध्य, सर्वजीवनदाता प्रमु। (८) सर्वाध्य प्रमु। (९) परमेश्वर के अनेक लक्षण। (१०) सर्वव्यापक प्रमु से ऐश्वर्यों की याचना। (ए० ४९८-५०३)

स्० [ ११२ ]—अग्नि । प्रभु और विद्वान की स्तुति और उपासना। परमेश्वर के अनेक गुण और वह विश्व का स्वामी है। (२) सर्वज्ञ प्रभु से ज्ञान की याचना। (३) सर्वव्यापक, ऐश्वर्यपद प्रभु की शरण-प्रहण और उससे अनुप्रह याचना। (४) ज्ञानमय तेजोमय, सुखरसवर्षा, प्रभु की उपासना। (५) भक्तवर्थ प्रभु की स्तुति। (६) विश्वपोषक गौवत् प्रभुवाणी से इष्ट कामना करते हुए परमेश्वर की उपासना करना। (७) प्रातः उपासना होमादि का विधान। उनके अभिप्राय। (८) प्रकाश स्वरूप प्रभु की उपसना, और उससे ऐश्वर्य की याचना। (ए० ५०३-५०७)

स् [ १३३ ]—वेन । प्रकाशस्त्र क्ष्य जगत्त्वष्टा का वर्णन । (१) समुद्र से तरंग, सूर्य से उपा आदि दृष्टान्तों से प्रभु से ज्ञानप्राप्ति का वर्णन । (१) वेद्वाणियों का परमप्रतिपाद्य प्रभु । (१) विद्वानों द्वारा स्तुत्यपद । उपासक और उपास्य में चातक मेघ का-सा सम्बन्ध । नाविक जैसे समुद्र में प्रवेश करता है वैसे सिन्धु रूप प्रभु को प्राप्त होना । (५) उपास्य उपासक का दामपत्य का सा विद्युद्ध स्नेह । (१) सूर्यवत् तेजोमय, अज्ञानावरण का नाशक, सर्वशक्ति सर्वपोषक प्रभु का साक्षात् दर्शन । (७) सर्वोपिर शासक प्रभु । गन्धर्व परमेश्वर का देहरूप विश्व कवच है । (८) आत्मा का तेजोमय प्रभु में प्रवेश (ए० ५०० –५१२)

सृ० [ १२४ ] — अग्नि, वरुण सोम । यज्ञ में आत्मा का चिन्तन । (२) अमृतत्व की प्राप्ति । आत्मसाक्षात्कार । (३) प्रभु से मोक्ष-याचना । (४) आत्मा का स्वतः मोक्षमार्ग-दर्शन । (५) दोनों आत्माओं का साक्षात् योग-दर्शन । (६) आत्म-साक्षात्कार, आत्मा सुखमय और प्रकाशमय । (७) विश्वस्रष्टा का अद्भुत कर्म और स्वामाविक व्यापन । प्रकृति में ब्रह्मकीजोत्सर्ग । (८) प्रकृति का ईश्वराश्रय, गर्भ-ग्रहण और जगत्प्रसव । (९) परमेश्वर वा आत्मा का छुद्ध रस स्वरूप (१०) मैत्रीभाव से उसका साक्षात्कार । (ए० ५१२-५१९)

स्॰ [ १२५ ] —वाग् आम्भ्टुणी । परमात्मा का आत्मशक्ति वर्णन । आत्म विभूति-प्रकाश । ( ए॰ ५१७-५२० )

स्० [ १२६ ] — विश्वेदेव । पाप से रक्षा । सत्संग द्वारा सजानों की कृपा से पाप से पार होना, सब बुराइयों से छूटना । ( ए० ५२१-५२४ )

स्॰ [ १२७ ] —रात्रिस्तव। रांत्रि के दृष्टान्त से जगत्-शासिका प्रभुशक्ति का वर्णन। (६-८) प्रभुशक्ति का वर्णन। (पृ॰ ५२४-५२७)

सू० [१२८] विश्वेदेव । तेजस्वी पुरुष, अग्रनायक, सेनापित, और राजा के कर्त्तव्य । सेना, प्रजा आदि प्रधान व्यक्ति को चमकावें, उसका मान-आदर, सरकार और शक्ति-वर्धन करें । (३) इन्द्र वा स्वामी वा नायक पित का अधीनों के प्रति आदेश । (३) उसकी ग्रुभ कामना और आज्ञाएं । (४) ६ प्रकार की विशाल शक्तियां । उनके सदश ६ प्रकार के पूज्य व्यक्ति । अध्यातम में—षड्धातु । विद्वानों के कर्त्तव्य प्रभु से प्रार्थना । (६) रक्षक के कर्त्तव्य । (७) प्रभु से प्रार्थना । (८) प्रधान तेजस्वी पुरुषों के कर्त्तव्य , (९) प्रधान पुरुष की अन्य वीरों, विद्वानों से प्रार्थना । (वृ० ३३७-५३४)

स्॰ [ १२९ ]—नासदोय स्क । भाववृत्त । जगत्सर्गं के पूर्व प्रलय

अवस्था में अन्यक्त दशा का वर्णन । अम्भस् तत्त्व का वर्णन । (२) सब से अधिक सूक्ष्म परम शक्ति तत्त्व का रूप । (३) सृष्टि के पूर्व क्या था? तमस्तत्त्व का वर्णन । (४) ईश्वरीय जगत् सर्ग, संकल्प रूप । (५) असत् अम्भस् सिक्टलाद्द का विस्तार, उसमें अन्य शक्तियां और प्रभु की स्वधा शक्ति । (६) जगत् का मूळ कारण अज्ञेष, अन्यक्त । (७) मूळ तत्त्व को जानने वाला है तो एकमात्र परमेश्वर ही है। (ए० ५३१-५३४)

सू॰ [ १३० ]—भाववृत्त । १०० वर्षों के दीर्व-यज्ञ का पट रूप में वयन, उसका स्पष्टीकरण । ( १ ) परम पुरुष ही यज्ञ-पट तनता है, यज्ञ पट बुनने के अन्य साधनों की भी श्किष्ट योजना । (३ ) उपास्य प्रभु के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न । देवयज्ञ के स्वरूप की जिज्ञासा । (४ ) छन्दोऽ नुरूप देव गुणों का विभाग । (५ ) ऋषियों का छन्दोबल । (६ ) यज्ञ से ऋषि-मनुष्यादि का प्रादुर्भाव । (७ ) पूर्व-पुरुषाओं की परिपाटी के अनुसरण का उपदेश । अध्यात्म में प्राणगण ७ ऋषि । आत्मा प्रजापति । जीवन रूप शतवार्षिक यज्ञ । (ए० ५३४-५३७)

सू॰ [ १३१ ] — इन्द्र, अधिगण। राजा के कर्त्त व्य। दुष्ट शतुओं को दूर करे। (१) कृषिवत् नियम से प्रभु भक्ति करने वालों की रक्षा प्रार्थना। (१) उत्तम वैलों वाली गाड़ी के तुल्य बलवान् प्रभु से जगत्-सर्ग और दृढ़ पुरुषों से गृहस्थ संपादन करने का उद्देश्य। (४) जितेन्द्रिय गृहस्थ स्थिर पुरुषों के कर्त्त व्य। (५) मां बाप के बीच पुत्र बत् राजा की दृशा। वह सेना शक्तियों और प्रजाओं के बीच बढ़े। (६-७) राजा अपनी पालक शक्तियों से प्रजा में अभय स्थापन करे और प्रजाएं उसके अधीन द्वेषरहित होकर रहें। (पृ० ४३७)

स्॰ [१३२]—छिङ्गोक्त। ज्ञानी लोगों के सहयोग में यज्ञशील पुरुष की वृद्धि। (२-३) उसके प्रति अन्यों के कर्त्तब्य। वे उसकी सदा वृद्धि करें। उत्तम स्त्री पुरुषों के कर्त्तं वा। वे ऐश्वर्य की खूब वृद्धि करें। (४) सभापति का कर्त्तं वा। (४) उपरिस्थित शासकों के छोटे १ दोष भी अधीनों में अधिक हानि उत्पन्न करते हैं। (६) माता वा आचार्य के कर्त्तं व्य और उनके प्रति पुत्रों वा शिष्यों का कर्त्तं व्य उनका प्रियाचरण। (७) उत्तम स्त्रीपुरुष उत्तम स्थ आदि पर विराजें सेनापतिवत् शक्तिशाही पुरुष प्रजा की सदा रक्षा करें। (पृ० ५४१ –५४४)

सू० [ १३२ ]— इन्द्र । बलवान् सेनापित की प्रतिष्ठा । उसके कर्त्तव्य । (२) शत्रु के प्रति उसके नाश के लिये उचित भावना । (३-५) दण्डनीय पुरुषों को उचित दण्ड । (६) प्रधान नायक के कर्त्तव्य । (७) शासक ज्ञानों के कर्त्तव्य । वह अधीनों को उत्तम शिक्षा दे । (पृ० ५४४–५४७)

सू० [ १३४ ] — इन्द्र । माता पिता के तुल्य परमेश्वर प्रकृति का जगत्-सर्जन । (१) दुष्टों के दण्ड करने की प्रार्थना । (१) उत्तम अन्न-सम्पदाओं के पाने की प्रार्थना । (४) ऐश्वर्य की प्रार्थना । (५) हमें कैसे तेजस्वी शस्त्रास्त्र प्राप्त हों और कैसे हमारे शत्रु दुष्ट नाश हों इसमें घृतविन्दु और तृण के दृष्टान्त । (६) व्यापक प्रकृति को धारण करने में अज के दृष्टान्त से सर्वनियन्ता के कार्य का वर्णन । (७) विधि विधानानुसार यज्ञादि कार्य करने का आदेश । (ए० ५४७ – ५५०)

सु॰ [१३५] — यम। देह द्वारा कर्मफल भोग का वर्णन। (१)
पुनः पापाचरण करने वाले पर निन्दां और दयादृष्टि से देखने का
उपदेश। अथवा अधः पतन होने में चित्त की निर्बलता। (१) देहयन्त्र का रहस्य। ज्ञानी अज्ञानी जीव का देह-रथ में आना। (४) वह
देह में आत्मज्ञान को प्राप्त करे। (१) जीव के सम्बन्ध में कुछ
जिज्ञासाएं। (६) मन से प्रतिक्षण श्वासानुश्वास-क्रिया के तुल्य संकल्पमय प्रभु से जगत् की उत्पत्ति और संहार का होना। (७) पाञ्चभौतिक

देह-नियन्ता आत्मा का आश्रय है। देह में स्थित वाणी, राजा की रण-भेरी के तुल्य है। (पृ॰ ५५०-५५३)

सू॰ [१३६] — जूति, वातज्ति, विप्रज्ति, वृपाणक, करिकत एतश, ऋष्यश्रंग और केशिगण। ज्योतिर्मय प्रभु केशी। (२) देह में इन्द्रिय प्राणों की जागृत और चेतन दशा में भेद। (३) देह में प्राणों के सूक्ष्म और स्थूल रूप। (४) देहाश्रम में स्थित आत्ममुनि का वर्णन। दो समुद्र के बीच उसका मुन्दर आश्रम। आलंकारिक सत्यता का स्पष्टीकरण। (६) ज्ञानी का विवरण। आत्मा का विवरण, सूर्य के जलपान के समान आत्मा का विविध विषय का भोग। विद्युत् के समान वाणी के कार्य (ए० ५५३-५५७)

सू॰ [१३७] — विश्वेदेव । विद्वानों, तेजस्वी पुरुषों के कत्तं ज्य । जलों को रितमयों के तुल्य नीचे गिरों को बार २ उठावें । अन्यों को जीवन प्रदान करें । (२) विशाल जगत् में दो प्रकार के प्रवल बातों का वर्णन । देह में श्वास-निश्वास का वर्णन । (३) रोगनाशक वायु का वर्णन । (४) शान्तिदायक मृत्युनाशक उपायों से अन्नादि देने और रोग नाश करने का उपदेश । (५) रक्षा के उपायों से रक्षा प्राप्ति का उपदेश । (६) रोगनाशक जलों का वर्णन । (७) रोगनाश के लिये वाणी के प्रयोग के साथ हाथों की दशों अंगुलियों के स्पर्श का प्रयोग । (१० ५५० ५५९)

स्॰ [१३८] — इन्द्र। प्रभु के मैत्रीभाव में मननशील पुरुषों का अज्ञान नाश। पक्षान्तर में जगत् में सूर्य के सहयोग में वायुओं का मेध वर्षणादि कार्य। (१) मौतिक जगत् में सूर्य के कार्यों का वर्णन। तदनुसार प्रभु के कर्मों का वर्णन। (३) मौतिक जगत् में सूर्य और विद्युत् के अनेक कर्म। तत्सदश तेजस्वी पुरुष के कर्त्तव्यों का वर्णन।

( ४ ) सूर्यंवत् राष्ट्र में राजा के कर्त्तंच्यो का वर्णन । शत्रु से करादान, दण्ड-प्रहण की व्यवस्था । ( ४ ) विना युद्ध के विजय करने का आदेश । कण्टकशोधन करने का उपदेश । (६) शत्रुनाश के कार्य में सेनापित के कर्त्तंच्य । पक्षान्तर में परमेश्वर के महान् कार्य । (ए० ५६०-५६४)

सू० [ १३९ ]—सिवता, और विश्वावसु । जीवनप्रद प्रामातिक सूर्योद्य के समान परमेश्वर के जगत्सर्जन के अद्भुत कार्यों का वर्णन । (२) मध्यान्हकालिक सूर्य के समान विद्वान् के कर्ज्ञव्य । (३) सूर्य के समान धर्माध्यक्ष का वर्णन । (४) सूर्य के प्रति जाते हुए वाष्पमय जलों के तुल्य प्रभु के प्रति जाते हुए उपासकों का वर्णन । सूर्यानुसारी वायु के समान प्रभु का देवानुगमन । (५) दिन्य गन्धर्व परमेश्वर का वर्णन । उससे ज्ञान की याचना । (६) विद्वान् गन्धर्व का वर्णन । ज्ञान-प्रवचन, उसका कर्ज्ञव्य । पक्षान्तर में मेघ सूर्यादि का वर्णन । (ए० ५६४-५६७)

सू० [ १४० ] — अग्नि । प्रकाशस्त्र प्रभु की स्तुति । (१) माता पिता के तुल्य प्रभु का प्रजापालन । (१) सर्वाश्रय, सर्वपालक प्रभु । पक्षान्तर में यज्ञाग्नि का वर्णन । (४) पालक राजा और प्रभु का वर्णन । उससे ऐश्वर्य-वृद्धि की प्रार्थना । (५) महान् दाता यज्ञकर्ता प्रभु का वर्णन । (६) दर्शनीय, विश्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, सर्वदाता प्रभु वा विद्वान् की उपासना और साक्षिता । (ए० ५६७-५७०)

सू॰ [ १४१ ]—विश्वेदेव । विद्वान् तेजस्वी पुरुप वा प्रभु से शुभ चित्त होने और प्राप्त होने की विनित । (२) न्यायकारी से न्याय, वेद्ज्ञ से ज्ञान, विदुपी से वा भूमि से नाना ऐश्वर्यादि का याचना । (३) सोम राजा, विद्वान् शासक प्रभु, विद्वानों, और वेद्ज्ञों की और धनसम्पन्नों की उचित प्रार्थना । (४) उनका राष्ट्र में सादर आमन्त्रण और सबकी शुभ चित्तता की आशा । (५) राष्ट्र के बड़े २ आंदरणीय पुरुषों को दानशील उदार होने की प्रार्थना । (६) राजा को प्रेरणा कि वह अन्य शासकों से दानी, उदार होने की प्रेरणा करे । (पृ० ५७०-५७२)

स्० [१४२] — अग्नि । त्रिभूमिक गृह के समान प्रभु शरण्य को प्राप्त कर परम मोक्ष और उसकी बन्धुता प्राप्ति और उससे दया की याचना । (१) वशी आत्मा का वर्णन । (१) भोक्ता आत्मा । (१) कर्मफल भोक्ता का तृणादि दाहक अग्नि के तुल्य वर्णन । (५) अग्नि, सेना, वायु आदि के तुल्य आत्मा का वर्णन । (६) सेनापित के समान आत्मा का वर्णन । (७) विद्वान् का अग्निवत् वर्णन । (८) आत्मा का इस वा अन्य लोकों में आने जाने का वर्णन । लोकों में रहने विहरने थोग्य स्थानों का वर्णन । (१० ५०१-५७६) इति सप्तमोऽध्यायः ॥

#### अष्टमोऽध्यायः

सू० [ १४३ ]—दो अधिगण । प्रधान प्रकृति और परमेश्वर का वर्णन । उनका कार्य जीव को पुनः जन्म देना । कक्षीवान् जीव । (२) जीव पर प्राण-कोशोंका बन्धन । उसके मोक्ष देने में कारण प्रकृति और परमेश्वर । (३) दोनों जीव को ज्ञान देते हैं । (४) दोनों की जीव पर कृपा । (४) रजः समुद्र में बहते डूवते जीव पर दोनों की कृपा । (६) दोनों ज्ञानदाता और कामनापूरक है । (ए० ५७६-५७९)

सू० [ १४४ ]—इन्द्र । जीव की उध्वेगित । मोक्षमार्ग । (२) जध्वेकृशन आत्मा । उसकी सब वाधाओं को दूर करने वाला प्रभु । (३) प्रकाशमय आत्मा का वर्णन । (४) जितेन्द्रिय दीर्बजीवी साधक । (५) ब्रह्मचर्य पूर्वक धारित, रक्षित वीर्य का महत्व । वीर्य सन्ततिवर्धक और दीर्घ जीवन-कारक है । ( पृ० ५०९-५८१ )

सु० [१४५] — उपनिषत्-सपत्नीवाधन । सपत्नीवाधक, पति-आपक ओपिं , पापदाहक, प्रभुप्रापक ब्रह्मविद्या । (१) अविद्या दूर करने की प्रार्थना । (१) ब्रह्मविद्या की सर्वोत्तमता । (१) अविद्या-नाश का वर्णन । (५) सौत के तुल्य अविद्यानाश का उपदेश । (१) अविद्या नाशक ब्रह्मविद्या के प्रति मनका बछड़े के समान आना । (१० ५८१-५८४)

सू० [ १४६ ]—अरण्यानी । वानप्रस्थ पुरुष की पत्नी के कर्त्तं व्य । (२) वानप्रस्थ पुरुष के कर्त्तं व्य । (३) वानप्रस्थ का कर्त्तं व्य ज्ञाना-अयास, वेदाभ्यास । (४) अरण्यानी ऋणों से मुक्त दशा । उसमें ईश्वरोपासना का कर्त्तं व्य । उसकी अहिंसा व्रत की साधना । अरण्यवास का अध्यात्म रहस्य । (पृ० ५८४-५८७)

सू० [ १४७ ] — इन्द्र । विश्वधारक प्रमु परमेश्वर का वर्णन । प्रमु के मेव और विद्युत् के तुल्य कृपालु और उप्ररूप । ( १ ) बल, ज्ञान, ऐश्वर्य पुत्र पौत्र धन आदि के लिये भी स्तुत्य प्रमु । ( ४ ) इन्द्र विद्युत् की साधना उससे अनेक स्थादि का निर्माण । ( ५ ) ऐश्वर्यवान् पुरुष के कर्त्तव्यों का उपदेश । ( पृ० ५८७–५४९ )

सू० [१४८] — इन्द्र। धन समृद्धि आदि के लिये परमेश्वर की आर्थना। (२) महान प्रभु की उपासना और ध्यान-धारणा। (३) आत्मा की उपासना। (४) और रक्षा की याचना। (५) प्रभु की उपासना। (ए० ५८९-४९२)

सू॰ [१४६]—सिवता। सर्वजगत् का उत्पादक और संचालक परमेश्वर। (२) परमेश्वर से सृष्टि का प्रकट रूप से उत्पन्न होना। उसमें परमेश्वर की सूर्य के साथ तुलना। (३) परमेश्वर के महान् सामर्थ्य से, संयोग-विभाग से जगत् की उत्पत्ति। उससे सूर्य की उत्पत्ति। (४) गौ, योद्धा, गौवत्स पति-पत्नी आदि के समान प्रभु के प्रति। श्रेम-प्रदर्शन । प्रभु के प्रति नित्य जागृतिचित्त होकर रहना। (पृष्टिक १८८-४९५)

स्० [१५०]—अग्नि। सर्वोपसित प्रभु से सुख की प्रार्थना। (२) प्रकाशस्वरूप प्रभु की उपासना। (४) देवों का पुरोहितवत् साक्षी प्रभु । सर्वोपास्य यज्ञाग्निवत् उसी को हृद्य में प्रज्वलित करना। सर्वरक्षक प्रभु सचा सहायक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपास्य है। (ए० ५९५-५९७)

स्० [ १५१ ] — श्रद्धास्क । श्रद्धा से करने योग्य कनेक कर्त्तव्यों का उपदेश । (३) श्रद्धा योग्य वचन होने की प्रार्थना । श्रद्धापूर्वक उपासना करने का उपदेश । 'श्रद्धा' नामक सत्यधारक प्रभु की शक्ति की उपासना । (ए० ५९७-५९९)

सू० [१५२]—इन्द्र। विश्व का बड़ा भारी शासक परमेश्वर। (२) वह सर्वंकल्याणकारक, सर्वंपालक, बलवान, अभयदाता है। (३) उससे विद्यानाश आदि की प्रार्थना। (४) इन्द्र, वीर सेनापित से भी शत्रुनाश की प्रार्थना। (ए० ५९९-६०१)

सू० [ १५३ ]—इन्द्र । सेनापित का वर्णन । (२) इन्द्र अध्यक्ष की उत्पत्ति । (३) उसका विशेष पराक्रम । (४) सैन्यों के प्रति उसका कर्त्तव्य । वह उसे तीव बनाये रखे। उसका वशकारी सामर्थ्य (पृ० (६०१-६०३)

सू॰ [१५४]—भाववृत । ज्ञानीपासक आतमा वा शिष्य की सन्मार्गोपदेश । 'सोम' आत्मा की निरुक्ति । (२) मोक्षगामी तपस्वियों की ओर जाने का आदेश । (३) युद्धवीरों और दानशीलों के प्रति जाने का उपदेश । (४) सत्य, न्याय, तपादि के उपासकों, गुरु जनों के प्रति जाने का उपदेश । (५) वेदवाणियों के निष्ठ, ज्ञाता, किव ऋषियों के प्रति जाने का उपदेश । (५) वेदवाणियों के निष्ठ, ज्ञाता, किव ऋषियों के प्रति जाने का उपदेश । सूक्त के विनियोग पर विवेक । (ए॰ ६०३-६०१)

सू० [ १५५ ]—अलक्ष्मीत सूक्त । ब्रह्मणस्पति, विश्वेदेव । परशत्रु, सैन्य और जलादि न देने वाली दुर्भिक्ष कालिक दशा, इन दोनों के नाश का उपाय । ( र ) बृहस्पति सेनापति को परशत्रु सैन्य के नाश का उपदेश । (३) सागरादि तरने के लिये नौका, जहाज़ आदि का उपदेश । (४) शत्रुनाशक, गोली छोड़ने वाले (मशीनगन आदि) यन्त्रों का उपदेश । (४) अजेय वीर । (पृ० ६०५-६०८)

स्॰ [ १५६ ]—अग्नि। सेना द्वारा वीरों का ऐश्वर्य विजय। (३) नायक के कर्त्तव्य। पश्चान्तर में गुरु के कर्त्तव्य और आत्मा का वर्णन। (४) परमेश्वर का सूर्य-स्थापन रूप अद्भुत कार्य। (५) प्रकाशक प्रभु का सर्वोच्च पद। (ए० ६०८-६१०)

सू० [ १५७ ]—विश्वेदेव । जीवों आदि का भुवनों को प्राप्त होना । (२) आदित्यों सिंहत इन्द्र के महान सामर्थ्य । (३) आदित्यों की शासकों से तुलना । उनका शरीरों आदि की रक्षा करने का गुण । (४) विजयच्छुक के कर्त्तब्य । (५) पक्षान्तर में साधकों का चिति शक्ति का दर्शन । (ए० ६१०–६१२)

सू॰ [ १५८ ] — सूर्य । सबका संचालक प्रभु सूर्य । उससे रक्षा की प्रार्थना । ( २ ३ ) सर्वोत्पादक सविता प्रभु, उससे रक्षा, प्रकाश, चक्षु आदि प्राप्ति की प्रार्थना । ( पृ॰ ६१२–६१३ )

सू॰ [१५९]—शची पौलोमी। सेना और खी का आत्मपति-वरण और उद्योग-उत्साहयुक्त भाव। दोनों के पतियों के कर्त्तब्य। (३) माता के सन्मानों के प्रति उत्तम भाव (४) पति के प्रति उत्तम भाव। (५६) वीर सेना और वीराङ्गना की विजयादि की महत्त्वा कांक्षा।

सू० [ १६० ]—इन्द्र । सेनापति के कर्त्तव्य । ( ४ ) समर्थ होकर

दानशील पर प्रभु की कृपा। उसका निष्कण्टक मार्ग। (५) ऐइवर्य प्राप्तयर्थ प्रभु की स्तुति। (ए० ६१६-६१८)

स्॰ [१६१]—राजयक्ष्मझ स्क । राजयक्ष्मा और ग्राही नामक रोगों को दूर करने के लिये अग्नि और विद्युत्त के प्रयोग का उपदेश । (२) मृत्यु-मुख में पड़े रोगी की रक्षा का उपदेश । (३) शतवर्ष आयुष्कर ओषधि का उपदेश । 'इन्द्र' की वैदिक निरुक्ति । (४) वीर्य द्वारा १०० वर्ष के जीवन की शक्ति प्राप्ति का उपदेश । (५) रोगी को रोगमोचन, दीर्घ-जीवन दान को प्राप्त कराने का उपदेश, वैद्य के कर्त्तव्य । (ए० ६१८–६२०)

सृ० [ १६२ ]—गर्भ-संस्राव में प्रायश्चित्त सूक्त । गर्भनाशक कारणों के नाश करने के उपायों का उपदेश । ( ए० ६२०-६२२ )

सू॰ [१६३]—यक्ष्मन्न सूक्त । रोगी के आंख, नाक, कान, ठुड्डी, मिस्तिष्क, बाहु, धमिनयों, और अस्थियों गुदा, आंतों, आदि पेट के भीतरी अंगों से और जांघों, पैरों, टांगों, एडियों, पंजों, नितम्बों से, मूत्र, मलादि द्वारों और अन्य अनेक जोड़ों से राजयक्ष्मादि नाश करने का उपदेश । (ए॰ ६२०–६२४)

सू० [१६४]—दुःस्वमन्न सूक्त। मन के दुःसंकल्प को दूर करने का उपदेश। (२) मन को सन्मार्ग में लगाने का उत्तम उपाय। ईश्वरा-राधन में कल्याण-दर्शन। (३) दूर करने योग्य वुरी वासनाएं। (४) पारस्परिक दोह भाव को दूर करने की प्रार्थना। (६) विजय और सफलता की भावना। (ए० ६३४-६३६)

सु॰ [१६५]—कपोतोपहृति पर वैश्वदेव प्रायश्चित्त । वक्ता का ठीक तार्पार्थ दर्शाने वाला चतुर दूत वा उपदेष्टा कपोत । उसके आदर सत्कार का उपदेश । (१) परदूतों का आदर-सत्कार करने का उपदेश । (३) दूत सदा प्रजा की सुख शान्ति का ध्यान रखें। ऊल्लक और कपोत दो प्रकार के दूतों का वर्णन, उनके लक्षण और भेद। (५) कपोत वर्ग के दूत के साथ ब्यवहार का उपदेश। (पृ० ६३६–६३९)

सृ० [ १६६ ]—सपत्तन्न स्क । सर्वश्रेष्ठ होने की प्रार्थना । (१) स्वयं अहिंसक होकर शत्रु को पददलित करने का संकल्प। (१) शस्त्र-बल और मन्त्र-बल दोनों से शत्रु को अधीन करने का उपदेश। (४) शत्रु वा प्रजा के समान कर्मों वा समितियों आदि पर राजा को वश करने का उपदेश। (५) राजा को शिरोमणि होने का उपदेश। जलों में मेंडक के तुल्य सर्वोपिर और स्वच्छन्द, निर्भय होने का उपदेश। (ए० ६१९-६३१)

सू० [ १६७ ]—इन्द्र और लिङ्गोक्त देवता। राजा के समान आत्मा का वर्णन। (२) विजयी आत्मा से समस्त कामनाओं की पूर्तिं की अभिलाषा। (३) सर्वशासक प्रभु के अधीन रह कर हम सब ऐश्वर्यं का भोग करें। (४) आत्मा को स्वच्छ कर उसके दर्शन का उपदेश। (पृ० ६३१–६३३)

सू० [ १६८ ]—वायु । वायुवत् महारथी का वर्णन । ( २ ) वायु और खियों के तुल्य सेनापित और सेनाओं के कर्त्तव्य । अध्यातम में आत्मा और प्राणों का वर्णन । (३) वायुवत् तेजस्वी राजा का वर्णन । (४) प्राणात्मा का वर्णन । परमेश्वर के पक्ष में योजना का स्पष्टीकरण । (पृ० ६३३–६३६)

सू॰ [ १६९ ]—गौएं। गो-सम्पत्ति के प्रति शुभ कामना। परमेश्वर हैरे उनके लिये सुख द्या यांचना। श्लेष से गौओं, भूमियों का वर्णन। पक्षान्तर में आचार्य की वाणियों का वर्णन। (४) प्रभु से गौओं, वाणियों द्वारा उत्तम ज्ञान, सन्तान, सुख आदि की याचना। (ए॰ ६३६-६३८)

सू॰ [१७०] — सूर्यंवत् प्रभु से पोषण की प्रार्थना। (२) ज्योतिर्मय प्रभु का वर्णन। (ए॰ ६३८-६४०)

सू० [१७१] — इन्द्र। प्रभु से रक्षा की प्रार्थना। (१) प्रभु से दुष्टों को दण्ड देने की प्रार्थना। (१) गिरे को पुनः उठाने की प्रार्थना। (ए० ६४०-६४१)

सू॰ [१७३]—उषा। उत्तम गृहिणी के कर्त्तंव्यों का उपदेश । गृहस्थ यज्ञ का उपदेश। (३) प्रजातन्तु को धारण करने का उपदेश। स्त्री को उपावत् गृह को सुप्रसन्न बनाए रखने का उपदेश। (पृ॰ ६४१–६४२)

सू० [१७३] — राजा की स्तुति। राजा का सर्वत्र भ्रमण, उसकी स्थापना उसका द्रढीकरण। राजा को स्थिर, दृढ़ होने का उपदेश। (३) उसको उत्तम वेद्ज्ञ का उपदेश। (४) प्रजाओं के धारक राजा को भ्रुव होने का उपदेश। (५) राष्ट्र के धारण करने वाले पुरुष का वर्णन। (६) राजा के सहयोगी बलाध्यक्ष का कर्त्तं व्य। (पृ० ६४२-६४४)

सू॰ [१७४]—राजा की स्तुति। अभीवर्त्त हिवष् का वर्णन । राज्यकर्म के साधक सेनापित, महारथ, सैन्यादि अभीवर्त्त हैं। (१) उनके है कर्त्तब्य, प्रयाण। (३) राजा का अभीवर्त्त स्वरूप। (४) शतु-रहित ऐश्वर्य होने का साधन। (५) शतु पराजयकारी होने का लक्ष्य। भीतरी ६ शतुओं पर विजय का उपदेश। सूक्त की अध्यातम योजना। (पृ० ६४५–६४७)

सू० [१७५]—ग्रावगण । उत्तम विद्वानों और वीरों के कर्ताच्य । वे योग्य पदों पर नियुक्त हों। (२) वे अज्ञान और दुर्बुद्धि का नाशा करें, बल धारण करें। (४) प्रजा के हितार्थ राजा उन वीरों विद्वानों को सन्मार्ग में चलावे। (ए० ६४७–६४८)

स्॰ [ १७६ ]—ऋभुगण। सूर्यं की किरणों के तुल्य विद्वानों के

कर्राच्य का वर्णन । ( २-३ ) अग्नि जातवेदा । वेदज्ञ विद्वान् का अग्नि के समान वर्णन । ( पृ० ६४७–६५० )

सू० [१७७] — माया-भेद । जगित्रमीत्री शक्ति से व्यक्त हुए परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार । (१) आत्मा का वर्णन । उसका गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश । रक्षक प्रभु वा आत्मा का दर्शन । (ए० ६५०-६५३)

सू० [१७८]—तार्क्ष्यं। विद्युत्-तस्व का निरूपण। पक्षान्तर में योग्य नेता का वर्णन। प्रभु के तुल्य गुण। विद्युत् के द्वारा यन्त्रों का प्रयोग उनसे आकाश स्थलादि का विवरण। अतिशीघ्र अदम्य वेगवान विद्युत् का वर्णन। पक्षान्तर में तार्क्ष्य आत्मा। पांच कृष्टि पांच इन्द्रियगण। शर्या युवति का रहस्य। (ए० ६५२-६५४)

सू० [ १७९ ]—इन्द्र । राजा के कर की व्यवस्था । (१) राजा का मित्र राजाओं के साथ व्यवहार । गृहस्थ की भोजन-व्यवस्था । (३) मध्याह्न सूर्यवत् राजा के कर-ग्रहण का प्रकार । (ए० ६५४-६५५)

सू॰ [१८०]—इन्द्र। ईराजा का शत्रु-विजय। (२) शत्रुनाश का प्रकार। (पृ॰ ६५५–६५९)

सू० [१८१] — विश्वेदेव। मेघ से विद्युत् आदि प्राप्ति का उपदेश।
ज्ञान-पक्ष में गुरु से विद्या प्राप्ति का उपदेश। (२-३) प्रभु और
गुरुओं से ज्ञान-प्राप्ति। (ए० ६५७–६५८)

सु० [१८२] — बृहस्पति । महान् ब्रह्माण्ड के प्रभु से संकटमोचन की प्रार्थना । इसी प्रकार राज्यपालक प्रभु के कर्त्तंच्य । (१) मार्ग-दर्शक के कर्त्तंच्य । अप्रणी नेता के कर्त्तंच्य । (ए० ६५९–६६०)

सू० [ १८३ ]—यजमान पत्नी । होत्राशिषः । ( १-२) पुत्र-कामना

्वाले पति और पत्नी के परस्पर उत्तम पुत्र प्राप्ति के आदेश। जाया का स्वरूप। (३) पति का सन्तानीत्पत्ति का कर्त्तव्य। (पृ० ६६०-६६२)

स्॰ [ १८४ ]— विष्णु आदि लिङ्गोक्त देवता । पुत्रोत्पादक पुरुष के कर्त्तब्य । (३) गर्भधारण करने वाली स्त्री और वीर्याधानकर्त्ता पुरुष के गर्भाधान-कालिक कर्त्तब्य । सिनीवाली की निरुक्ति । (३) दो अरणियों के तुल्य पति-पत्नि का अग्निवत् पुत्रोत्पादन का कार्य । (ए॰ ६६२–६६३)

सु॰ [१८५]—अदिति। स्वस्त्ययन स्का। मित्र, अर्थमा, वरुण आदि से रक्षित तेजस्वी पुरुष का प्रखर तेज और बल। शत्रु आदि की उसके प्रति तुच्छता। (पृ॰ ६६३–६६४)

स्॰ [१८६]—वायु । वायु के सदश परमात्मा प्रभु का वर्णन । (२) परमात्मा पिता, आता, सखा, आदि की भावना । (३) प्रभु अमृत का निधि । (ए॰ ६६४–६६५)

( सू॰ [१८७]—अग्नि। उदार प्रभु की उपासना का उपदेश। परमपार प्रभु। (२-३) बलशाली सुखों का वर्षक, दुष्टनाशक प्रभु। सर्वेद्रष्टा प्रभु। निरक्षन, स्वयंप्रकाश प्रभु। वह हमें पापों से पार करे। ( पृ० ६६५–६६७)

सू॰ [१८८]—जातवेदा अग्नि । भात्मा और परमात्मा की उपासना (२) देह-धारण-शील आत्मा का वर्णन । विप्र वीर प्रभु की उपासना । (३) जातवेदा आत्मा का वर्णन । (ए॰ ६६७–६६८)

स्॰ [१८९]—सार्पराज्ञी और सूर्य। चन्द्र, पृथिवी आदि लोकों का श्रमण। उनकी गोवत्सादि से उपमा। अध्यात्म में ज्ञानार्थी को प्रभु की शरण-प्रहण। (१) प्रभु का शक्तिप्रकाश। आत्मा के प्राणापान कर्म। (१) सूर्य के ३० धाम। अध्यात्म योजना। (ए० -६६८-६७०) सृ७ [ १९० ] — भाववृत्त । अघमर्षण सृक्त । तप से ऋत, सत्य की उत्पत्ति । उससे जगत् का प्रादुर्भाव । प्रभु का अनादि प्रवाहयुक्त जगत्सर्भ ( पृ० ६७० – ६७१ )

सू॰ [ १९१ ] — अग्नि । संज्ञान । प्रभु का वेदवाणी रूप में प्रकाश । ऐश्वर्यों की याचना । (१) मनुष्यों को मिलकर चलने, एक समान मन वाणी रखने, और एक समान देवोपासना करने आदि का उपदेश । (३-४) सबके विचार, संगति, ज्ञान, संकल्प, मन के अभिप्राय, हृद्य और बैठना आदि सब एक समान रहने का उपदेश । (ए० ६७१-६७३) इत्यष्टमोऽध्यायः । इत्यष्टमोष्टकः ॥ इति दशमं मण्डलम् ॥

इति ऋग्वेद-विषयसूची समाप्ता ॥

भाष्यकर्तुरुपसंहारवचनम् (१-२)

# शुद्धिःपत्रम् ब्हर्भक्र

| ,       |      |                 |                 |
|---------|------|-----------------|-----------------|
| ∘पृ०    | पं०  | त्रशुद्धम्      | गुद्धम्         |
| 30      | हप   | (वनीवानाः)      | ( वनीवानः )     |
| 90      | 98   | स्नेहमया        | स्नेहमयी।       |
| .84     | 5    | (तत् मोघं न)    | (तत् मोघं)      |
| . 30    | 96   | माषु            | मो पु           |
| ,,      | 23   | मा सु           | मो सु           |
| . 46    | 3 03 | करे ।           | करे तो          |
| 90      | 38   | ( होतुः )       | ( होतः )        |
| .60     | 4    | बनकर            | खनकर            |
| ,,      | 9    | (बलम्)          | ( वलम् )        |
| 90      | 30   | ( दुविंत्राम् ) | ( दुविदत्राम् ) |
| ७६      | 30   | पोपक            | पोषक            |
| . 3 o Ś | o    | अ०५। सू० १०। ६  | अ०५। सू० ६५। ६॥ |
| .906    | ६    | वाला            | वाली            |
| . 9 9 € | 99   | ( नः )          | (नः पिता)       |
| 939     | 38   | मण्डिलियों      | मण्डलियों       |
| 848     | 98   | तर्कावितर्क     | तर्कवितर्क      |
| . १६१   | 38   | ( <b>a</b> )    | ( यत् )         |
| 903     | 38   | प्रकाशमान्      | प्रकाशमान       |
| \$13    | 30   | ऋत्             | ऋत              |
| २६४     | હ    | ( चक्षुः पिता ) | ( चक्षुषः पिता) |
|         |      |                 |                 |

| ão    | पं० | त्र <mark>शुद्धम्</mark>            | शुद्धम्                                                        |
|-------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 355   | ३   | 'सरि'                               | 'सरिर'                                                         |
| 583   | 36  | साम                                 | सोम                                                            |
| २८५   | ६   | यातुधानान्                          | यातुधानात्                                                     |
| 300   | 98  | अतनयन्                              | अजनयन्                                                         |
| ,,    | 23  | (बहन्तं तिवषम्)<br>महान् बलवान् है। | ( बृहन्तं तिवषं अमिनत् )<br>महान् बलवान् जाना जाता है।         |
| 308   | 0   | 808                                 | ₹08                                                            |
| 380   | 58  | भगनीवत्                             | भगिनीवत्                                                       |
| ३५९   | 38  | पति पत्नी                           | पति पत्नी को                                                   |
| 309   | 38  | <b>याणियों</b>                      | प्राणियों                                                      |
| 800   | 0   | 880                                 | 800                                                            |
| 804   | 34  | सारथी                               | साथी                                                           |
| 818   | 53  | भेदक !                              | भेदक                                                           |
| .853  | 9   | जगत् को देह में बसाने               | जगत् को बसाने वा देह में<br>बसने                               |
| २६२   | 38  | <b>डा</b> च्चरण                     | उच्चारण                                                        |
| ७५०९  | 36  | पपहुंचती                            | पहुंचती                                                        |
| A 9 5 | 30  | मोमानां                             | सोमानां                                                        |
| . ५२४ | 8   | सौभराः                              | सौभरो                                                          |
| 458   | 53  | पद्धयं                              | पद्द्वयं                                                       |
| 333   | Ę   | ( अधिधराजं )                        | ( अधिराजम् )                                                   |
| 333   | 1.  | तपस्                                | तमस                                                            |
| 340   | ષ્  | करें ।                              | करें और (मन्त्रश्रुत्यं चरामसि)<br>वेद मन्त्रों के उपदेशानुसार |
|       |     |                                     | विचारपूर्वंक आचरण करें।                                        |
|       |     |                                     |                                                                |

| ão          | पं० | त्रशुद्ध <del>म</del> ् | शुद्धम्             |
|-------------|-----|-------------------------|---------------------|
| 460         | 6   | सख्थेषु                 | सख्येषु             |
| ५७६         | O   | वता                     | बना                 |
| 463         | 94  | . भूत्व                 | भूत्वी              |
| ६३९         | 99  | ( जज्ञे प्रकट           | ( जज्ञे ) प्रकट     |
| <b>६</b> 89 | 8   | मनुष्य के               | मनुष्य को           |
| \$ \$ 0     | 2   | व्यास्या                | <sub>व्याख्या</sub> |

टि॰—(१) वर्ग, पूर्ण, अभ्यर्थना, सूर्य, अर्णव, वर्षण, आकर्षण, समर्थ, विश्वर्यति, प्रार्थना, सर्व, मार्ग, अनर्थ, एश्वर्य आदि शब्दों में स्कार सहित अक्षरों में कहीं १ (१) मात्र शेष रह गया है वहां पूर्ण शब्द ऊहा से जान लेना।

(३) संदश, वीरं, सुसंगत आदि शब्दों में अनुस्वार सहित अक्षरों में कहीं २ (ं) शेप रहा है वहां भी पूर्ण अक्षर जानना।

#### अवशिष्टांश

#### [ पृ० २८६ स्० ८७। मन्त्र १२ का भाष्य ]

भा०—(देवाः) युद्ध विजयी, विजिगीषु वीर पुरुष (अद्य) आज, तुरन्त (वृजिनं) पापाचारी पुरुष को (पराश्र्णन्त) दूर से ही नाश करें। वे (तृष्टाः) अति तीक्ष्ण होकर (शपथा) आक्रोश, निन्दा- षोग्य वचन कहते हुए (एनं प्रत्यक् यन्तु) इसके प्रति आक्रप्रण करें। (वाचास्तेनं) वाणी द्वारा अन्य के सत्य पक्ष आदि का लोप कर चोरी करने वा वाणी द्वारा आक्रमण करने वाले को (मर्मन्) उसके मर्मस्थल पर (शरवः) अनेक पीड़ादायक वाण (ऋच्छन्तु) प्राप्त हों। (यातुधानः) पीड़ादायक साधनों का प्रयोग करने वाला पुरुष (विश्वस्थ) सबके हितार्ध (प्रसितिम एतु) अच्छे दृढ़ बन्धन को प्राप्त हो।

## ऋग्वेद-संहिता

## अथाष्टमेऽष्टके प्रथमोऽध्यायः। (दशमे मगडले चतुर्थेऽनुवाके)

### [ 88 ]

वत्सित्रिक्षंिः ॥ श्रिक्षिदेवता ॥ अन्दः—१, २ पादिनिचृत् त्रिष्टुप् । ३,४ श्राचीं स्वराट् त्रिष्टुप् । ४, ८, १० त्रिष्टुप् । ६ श्राचीं भुरिक् त्रिष्टुप् । ७ विराट् त्रिष्टुप् । ६ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ दशर्चं स्कम् ॥

प्र होता जातो महान्नभोविन्धृषद्वा सीद्द्पामुपस्थे । दिध्यों घायि स ते वयासि यन्ता वस्नि विध्ते तेनुपाः॥ १॥

भा०—(यः) जो अग्नि (महान्) गुणों और वलों में महान्, (होता) होम का करने वाला, अपने में प्रहण करने और अन्यों को देने वाला, सब को अपने प्रति आदरपूर्वक बुलाने वाला, (नभः-वित्) अग्नि के तुल्य आदित्य तक का ज्ञान कराने वाला, वा न प्रकट होने वाले अज्ञान, अविदित, अन्यक्त, अन्यकार-अज्ञान में छुपे तत्वों को भी जानने और अन्यों को बतलाने वाला, (नुसद्वा) प्राणों के बीच आत्मा और मनुष्यों के बीच

राजा के समान समस्त मनुष्यों के बीच सखा और शास्ता रूप से विराज-मान होकर (अपाम् उपस्थे सीदत्) जलों के ऊपर नौकावत् सर्वतारक होकर समस्त लोकों के ऊपर अध्यक्षवत् विराजता है, ( यः दिधः धायि ) जो सबको धारण करने वाले रूप से स्थापित है। (सः) वह (ते) तुझे (वयांसि ) ज्ञानों, नाना बलों और जीवनों को (यन्ता ) देने वाला और सब को नियम में रखने वाला, सर्व-व्यवस्थापक है। वह ही (वस्नि) नाना लोक और ऐश्वर्य भी (विधते) कर्म करने वाले भक्त जीव को देनेहारा है। वही (तनुपाः) सबके देहों का पालन करने वाला है। इमं विधन्ती श्रुपां सुधस्थे पशुं न नुष्टं प्दैरनु गमन्।

गुहा चर्तन्तमुशिजो नमीभिरिच्छन्तो धीरा भगवोऽविन्दन् ॥२॥ भा०—जिस प्रकार यज्ञ मैं विद्वान् लोग जलों के समीप यज्ञाग्नि को उत्पन्न कर उसकी परिचर्या करते हैं ठीक इसी प्रकार ( इमं ) इस आतमा को (अपां सधस्थे) लोकों, प्रकृति के सूक्ष्म २ परमाणुओं के साथ २ और आत्मा को देह में रक्त-नाड़ियों में बहते रुधिर के साथ २ (विधन्तः) विशेष रूप से विधान, परिचरण आदि करते हुए, ( नष्टम् प्छुं न पदैः ) खोये पद्म को जिस प्रकार उसके चरण-चिन्हों से उसके पीछे २ जाते और पता लगाते हैं उसी प्रकार (नष्टं) सर्वव्यापक, वा आंखों से ओझल, अदृश्य, ( पद्युं ) सर्वजगत् के द्रष्टा, प्रभु और आत्मा को ( पदैः ) वेद-प्रतिपादित ज्ञानमय पद्दों, वचनों से (अनु मन् ) मनन, दर्शन और निदिध्यासन आदि ज्ञान-साधनों से भी अनुक्रम से ज्ञान करते हैं। ( उशिजः ) उसके चाहने वाले, उसके प्रेमी भक्त, ( गुहा चतन्तं ) गुहा में, वाणी, और हृदय में ग्रप्त रूप से विद्यमान को (नमोभिः) नमन, विनययुक्त वचनों से ( इच्छन्तः ) चाहते हुए ( धीराः ) धीर, बुद्धिमान् , ( भूगवः ) समस्त पापों को भून देने वाले, तपस्वी जन (अनु अविन्दन्) अनेक साधनों के पश्चात् प्राप्त करते हैं।

इमं त्रितो भूर्यविन्दि इन्निभूवसो मूर्धन्य प्रयोगः। स शेवृधो जात त्रा हम्येषु नाभिर्युवा भवति रोचनस्य ॥ ३॥

भा०—(इमं) इस ज्ञानमय, परम अग्नि को (वैभूवसः) व्यापक
महान शक्तिमान प्रभु में बसने वाला, (त्रितः) तीनों लोकों, वेदों और अपने
तीन जन्मों को जानने वालावा तीनों दुःखों सेपार उतरा हुआ मुक्त जीव,
(इच्छन्) चाहता हुआ ही उसे (भूरि) बहुत २ (अविन्दत्) पा
लेता है। तब (सः) वह (शेवृधः) उस शान्तिमय प्रभु में शक्ति
से बढ़कर शक्तिशाली होकर (हम्येषु जातः) बढ़े २ प्रासादों में उत्पन्न
राजपुत्र के तुल्य बढ़े २ लोकों में भी (युत्रा) बलवान युवावत् होकर
(रोचनस्य) अति तेज का (नाभिः) सूर्यवत् केन्द्र होजाता है।

मन्द्रं होतारमुशिजो नमोभिः प्राश्चं युज्ञं नेतारमध्वराणाम् । विशामकृगवन्नर्ति पविकं हेव्यवाहं दर्धतो मार्चुषेषु ॥ ४॥

भा०—( मन्द्रम् ) अति आनन्ददायक, ( होतारम् ) सब को सुख देने वाले, सबको अपने भीतर लेने और अपने प्रति बुलाने वाले, (प्राञ्चम्) अति प्रज्य, (यज्ञम्) सर्वदाता, सर्वोपास्य, सत्सङ्ग के योग्य, (अध्वराणां नेतारम्) न नष्ट होने वाले, नित्य तत्व के सञ्चालन करने वाले, ( विशाम् ) देह में प्रवेश करने वाले समस्त जीव-प्रजाओं के ( अरितम् ) स्वामी, (पावकं) परम पावन, ( हब्यवाहं ) प्राह्म विषय रूप जगत् को अपने शक्ति सामर्थ्य से उठाने और सञ्चालन करने वाले प्रभु को ( मानुषेषु ) मननशील पुरुषों के बीच में, वेदि में यज्ञाग्निवत् धारण स्थापन करने वाले (उशिजः) वशी, उसके चाहने वाले विद्वान् जन उसको ( नमोभिः ) विनययुक्त वचनों से ( प्राञ्चं ) प्रकट, व्यक्त, साक्षात् कर लेते हैं । उसी प्रकार हम

प्र भूर्जर्यन्तं महां विपोधां मुरा अर्मूरं पुरां दर्मार्गम्। नयन्तो गर्भ वनां धियं धुहिंरिश्मश्चं नावीणं धनर्चम् ॥ १ ॥ १ ॥

भा०-( भू:जयन्तं ) समस्त भुवनों को अपने वश करने वाले, विजेता राजावत्, ( महान् ) बड़े, (विपः-धाम् ) नाना ज्ञानों और कर्मीं को धारण करने वाले, (अमूरम् ) कभी मृत्यु, नाश या मोह को प्राप्त न होने वाले, ( पुरां दर्माणाम् ) देहादि पुरों और नाना लोकों को भी प्रलय या मोक्षावसर में तोड़ने वाले, (गर्भम् ) सब को अपने भीतर ग्रहण करने वाले, (वनाम्) परम सेवनीय, वा (वनां गर्भम्) तेजों के धारक, सूर्यवत् हिरण्यगर्भ, (हिरि रमश्रुम् ) अति मनोहर, लोमवत् तेजों वाले, तेजस्वी, (अर्वाणं न धनर्चम् ) अश्व के तुल्य शत्रुहिंसक, वीर के तुल्य धनैश्वर्यों से अर्चनीय, प्जनीय, उस प्रभु को लक्ष्य कर उसी की ओर ( धियं नयन्तः ) अपनी स्तुति और बुद्धि को छेजाते हुए (मूराः) नाशवान् प्राणी, एवं मोही अज्ञानी लोग उसको ही अपने में ( धुः ) धारण करें 🕨 इति प्रथमो वर्गः ॥

नि पुस्त्यासु त्रितः स्तेभूयन्परिवीतो योनौ सीददुन्तः। श्रतः सङ्गृभ्या विशां दर्मूना विधर्मणायन्त्रेरीयते नृन् ॥ ६॥

भा०—( ात्रतः ) जिस प्रकार तीनों ऋणों से बद्ध माता पिता और गुरु इन के बीच स्थित, शिष्य (पस्त्यासु) गृहों के बीच, (स्तभूयन्) अपने बल, बीर्य और इन्द्रियों का स्तम्भन अर्थात् ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता हुआ ( योनौ ) आचार्य गृह में, योनि अर्थात् मानृगर्भ में बालक के समान (परि-वीतः) सुरक्षित, यज्ञोपवीत से युक्त वा मेखला, अजिन से उपवीत होकर (अन्तः सीदन् ) विद्या-गृह या गुरुगृह में रहता है और (अतः संगृभ्य ) वहां से ज्ञान को भली प्रकार सञ्जय करके, ( दमुनाः ) इन्द्रिय और चित्त को वश करके, (विशाम् वि-धर्मणा) प्रजाओं

के बीच विशेष धर्म से (अयन्त्रेः) विशेष यन्त्रणा और नियन्त्रणों के विना ही (नृन्) पूर्व नेता, माता पिता आदि के प्रति ले जाया जाता है, उसी प्रकार यह जीव रूप अग्नि, (पस्त्यासु) प्राणों के बीच या गृहचत् इन देहों में (स्तभूयन्) अपने को स्थिर करने की इच्छा करता हुआ, (योनी परिचीतः सीदत्) मातृगर्भ में चारों ओर से जेर से आवृत होकर नगर या कोट आदि से घिरे राजा के समान घर जाता है। वह चित्त वा इन्द्रिय-सामध्यों को एकत्र कर (वि-धर्मणा) विशेष धारक प्रयत्न से (अयन्त्रेः) विना पीड़ा के ही (नृन् ईयते) प्राणों को प्राप्त कर लेता है। कला कीशल पक्ष में-'।त्रत नाम' अग्नि तीन स्थानों पर है सूर्य, विद्युद्ध और अग्नि। वह अपने (योनों) मूलकारण या आश्रय रूप विद्युद्ध आदि में सुरक्षित होकर भीतर रहता है। वह विशेष धारण-प्रयत्न से जलों से संग्रह किया जाकर (यन्त्रेः) यन्त्रों द्वारा चालक साधनों को प्राप्त करता है। 'यन्त्रेः' इति पद्पाटः सायणाभिमतः॥ 'अयन्त्रेः' इति पद्पाटः शाकलाभिमतः।

श्चस्याजरासो दुमामारित्रा श्चर्चद्धूमासो श्चग्नयः पावकाः। श्<u>चित</u>ीचर्यः श्वात्रासो भुरुएयवी वन्वर्षदो वायवो न सोमाः॥७॥

भा०—( अस्य ) इसको अग्निवत् तेजस्वी विद्वान् पुरुष के अधीन, अन्य (अग्नयः) अग्निवत् तेजस्वी, और देह में विनय से झकने वाले शिष्यों के तुल्य विनयी, (अजरासः) जरावस्था से रहित, युवा वा कुमार (दमाम् अरित्राः) दमन करने योग्य कर्त्तव्यों, प्रजाओं के बीच, (अरित्राः) नाव के चप्पुओं के तुल्य कार्यसाधक, वा (अरित्राः) शत्रुओं से बचाने वाले, (अर्चद्-धूमासः) अग्नियों उवालाओं के तुल्य धूमवत् शत्रुओं को कंपाने वाले, बल की अर्चना-याचना करने वाले, (पावकाः) देहवत् राष्ट्र के शोधन करने वाले, (श्वितीचयः) शुद्ध ज्ञान, यश वा दृज्य

का सञ्चय करने वाले, (शात्रासः) अति क्षिप्रकारी, अप्रमादी, (भुरण्यवः) प्रजाओं के पालक (वनः-सदः ) ऐश्वर्यों और वनों में विराजने वाले, (वायवः) वायु तुल्य • बलवान् एवं (सोमाः) दीक्षाभिषिक्त जनों के तुल्य वीर्यवान्, विद्यादि से स्नात, पदाभिपिक्त नाना पुरुष हों।

प्र ज़िह्नया भरते वेपी ऋक्षिः प्र वयुनानि चेतसा पृथिव्याः। तमायवः शुचर्यन्तं पावकं मन्द्रं होतारं द्धिरे यजिष्ठम् ॥ ८ ॥

भा०-जो (अग्निः) अग्निवत् तेजस्वी पुरुप, विद्वान्, वा नायक (जिह्नया ) वाणी द्वारा ( वेपः प्र भरते ) कर्म और ज्ञान को धारण कराता है और ( पृथिन्याः वयुनानि ) पृथिवी के ज्ञानों को ( चेतसा प्र भरते ) अपने चित्त वा ज्ञान से धारण करता है, (तम्) उस (पावकम्) परम पावन ( मन्द्रम् ) अति स्तुत्य, हर्षदायी, ( होतारम् ) सर्वेश्वयीं के दाता, (यजिष्टम् ) अति पूजनीय को देववत् ( आयवः ) समस्त मनुष्यः (दिधरे) धारण करते हैं वा करें।

द्यावा यमुद्रिं पृथिवी जिनेष्टामापुस्त्वष्टा भृगेवो यं सहीभिः। <mark>ईंळेन्यं प्रथमं मात</mark>िरश्वां देवास्तत्तुर्मनेवे यजेत्रम् ॥ ६॥

, भा०—( यम् ) जिस ( अग्निम् ) अग्निवत् तेजस्वी, ज्ञानी पुरुष को ( द्यावा पृथिवी जनिष्टाम् ) आकाश और सूर्य जतलाते, बतलाते वा प्रकट करते हैं, और (यं) जिसको ( सहोभिः ) सब को पराजित करने वाले वलों, तेजों से (आपः) जल, प्राण, समुद्रादि, और आसजन, ( त्वष्टा ) सूर्यं आदि तेजस्वी पुरुष और ( भृगवः ) पापों को भूनने वाले तपस्वी जन ( जनिषत ) प्रकट करते हैं और ( मातरिश्वा ) आकाश में चलने वाला वायु जिसको प्रकट करता है, उस ( ईडेन्यं ) सर्वस्तुत्य, ( प्रथमं ) मुख्य, ( यजत्रम् ) सर्वोपास्य को ( देवाः ) समस्त विद्वान्,

वा समस्त सूर्य आदि देवगण, (मनवे) मनुष्य के हितार्थ (ततश्चः) खोलकर बतलाते हैं।

यं त्वा देवा देधि<u>रे हेव्यवाहं पुरु</u>स्पृ<u>हो मानुषासो यजेत्रम् ।</u> स्रायामन्त्रेत्रे स्तु<u>वते वयो धाः प्रदेवयन् यशसः</u> सं हि पूर्वीः॥१०॥२

भा०—हे (असे) तेजस्विन्! ज्ञानवन्! प्रभो! आत्मन्! (यं) जिसको सूर्यं की (देवाः) किरण तुल्य समस्त सूर्यं पृथिवी आदि देवगण वा प्राणगण (पुरु-स्पृहः) अति स्नेहयुक्त होकर (देवाः मानुणासः) नाना विजयादि कामना करते हुए मननशील जन (यजत्रं दिधरे) उपा- स्य, सर्वदाता रूप से स्थापित करते हैं। (सः) वह तू (यामन्) इस महान् पथ अर्थात् जीवन वा शासन में (वयः धाः) दीर्घजीवन और बल धारण करा। वह (देवयन्) देव को चाहता हुआ भक्त (पूर्वीः यशसः) पूर्व की समस्त यशोवृद्धियों को (सं) इसी प्रकार प्राप्त हो। इति द्वितीयो वर्गः॥

#### [80]

ऋषिः सप्तगुः ॥ देवता—इन्द्रो वेकुरुठः ॥ छन्दः—१,४,७ तिष्टुप्। २ आची स्वराट् तिष्टुप्। ३ भुरिक् तिष्टुप्। ४,६,८ निचृत् तिष्टुप्॥ श्रष्टचै सुक्तम्॥

जुगृभ्मा ते दिल्लिणिमन्द्र हस्तं वसूयवी वसुपते वस्ताम् । विद्या हि त्वा गोपितं ग्रूर् गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषेणं रुपि दाः १

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! हे शत्रुनाशक राजन् ! हम लोग (ते) तेरे (दक्षिणम्) दानशील, बलवान् एवं दायें (हस्ते) हाथ को (जगृभ्म) ग्रहण करते हैं, उसका अवलम्ब लेते हैं। हे (वसूनां वसुपते) समस्त लोकों, जीवों और धनैश्वर्यों के मालिक ! हम (वस्यवः) नाना लोकों और ऐश्वर्यों को चाहने वाले, जीवगण हे (ग्रूर) दुःखों और दुष्टों के नाश करने हारे प्रभो! तुझको (गोनां गोपतिं विद्य ) समस्त स्यों, वाणियों और भूमियों, रिश्मयों और जीवों का गोपित, पालक, रक्षक करके जानते हैं। (अस्मभ्यं) हमें तू (चित्रं) अद्भुत, संप्राह्म, (वृषणं) सर्व-सुखवर्षक (रियं दाः) ऐश्वर्यं प्रदान कर।

स्वायुधं स्ववेसं सुनीथं चतुः समुद्रं धुरुणं रयीणाम्। चुर्कत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृषेणं र्यं दाः॥ २॥

भा०—हे प्रभो ! हे राजन् ! हम तुझे ( सु-आयुधम् ) दुष्टों को भछी प्रकार ताड़ना देनेहारा, उत्तम मनन साधनों से सम्पन्न, ( सु-अव-सम् ) उत्तम रक्षा करनेहारा, ( सु-नीयम् ) उत्तम नीति और उत्तम वाणी का ज्ञाता, ( चतुः-समुद्रम् ) चारों समुद्रों का शासक, ( रयीगां धरणम् ) समस्त पृथयों का आश्रय, ( चर्कृत्यम् ) समस्त जगत् का बनाने वाला, ( शंस्यम् ) प्रशंसनीय वा सर्वोपदेष्टा, ( भूरि-वारम् ) बहुत से कष्टों वा दुष्टों का वारण करने वाला जानते हैं । तू ( अस्मभ्यं ) हमें ( वृषणं चित्रं रियं दाः ) सर्वमुखवर्षी, अद्भुत, संग्रह योग्य ऐश्वर्यं प्रदान कर । इन सब द्वितीयान्त पदों के साथ 'विद्य' किया का सम्बन्ध करना चाहिये।

सुब्रह्मीणं देववन्तं बृहन्तं मुरुं गेभीरं पृथुवृंझमिन्द्र । श्रुतऋषिमुत्रमभि मातिषाहं मस्मभ्यं चित्रं वृषणं र्थिं दाः ॥३॥

भा०—हे ( इन्द्र ) प्रभो ! हे वीर राजन् ! हम तुझे ( सु-ब्रह्माणं ) उत्तम, महान्, स्वामी, चारों वेदों का जानने वाला, ( देववन्तम् ) लोकों, दिन्य पदार्थों और देवों, विद्वानों का स्वामी, ( बृहन्तम् ) महान्, (उरुं) बड़ा भारी, ( गभीरं ) गंभीर, अगाध, ( पृथु-बुझम् ) विशाल आश्रय वाला (श्रुत-ऋषिम्) ज्ञानदर्शी गुरु, शिष्यों द्वारा श्रवण करने योग्य वा, ऋषिजनों के ज्ञानों का श्रवण करने वाला, बहुश्रुत, (उप्रम्) दुष्टों को भय देने वाला, (अभिमाति-सहम्) अभिमानी, दुष्टों का मद चूर्ण करने वाला जानते हैं। ऐसे २ उक्त विशेषणों से युक्त तुझ को हम सदा पावें। तू (अस्मभ्यं) हमें (चित्रं वृषणं रियं दाः) ज्ञानप्रद, सुखप्रद धनैश्वर्य दे।

सनद्वां विषेत्रीरं तर्रतं धनस्पृतं ग्रंशुवांसं सुदत्तम्। द्रस्यहनं पूर्भिदीमन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वृषेणं रुपि दाः॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! ऐश्वर्यप्रद् ! हम तुझे (सनद्-वाजं) ज्ञान-ऐश्वर्य, बल, वेग के देने वाला, (विप्रवीरं) विशेष, सर्वोत्कृष्ट बल-वान्, परम मेधावी, (तरुत्रम्) भवसागर से तारने वाला, वृक्ष के समान त्राण करने वाला, (धन-स्पृतं) धन से पालने वाला, (ग्रुगु-वांसम्) सदा बढ़ने वाला, [महान्, (सु-दक्षम्) उत्तम बलशाली, (दस्यु-हनम्) दुष्ट दस्युओं का नाश करने वाला, (प्:भिदम्) शत्रु के नगरों को तोड़ने वाला, वा (प्भिंदं) देहपुरी को तोड़कर जीव को मुक्त करने वाला, (सत्यं विद्य) सत्य ही जानते हैं। तू (अस्मभ्यम् चित्रं खुपणं रियं दाः) हमें अद्भुत, सुखद धनैश्वर्यं दे।

श्रवावन्तं रथिनं वीरवन्तं सहस्रिणं शतिनं वार्जिमन्द्र । भद्रवर्ति विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं वृष्णं र्यि दाः ॥ ४ ॥ ३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! स्वामिन् ! हम तुझे (अश्वा-वन्तं) अश्वों का स्वोमी, समस्त जीवों का मालिक, (रथिनम्) रथी, महारथी, ब्रह्माण्ड रथ वा परमानन्द रस का स्वामी, (वीरवन्तं) वीरों, विद्वानों का स्वामी, (सहस्त्रिणं) बलवान्, हजारों जनों, धनों का स्वामी, (श्रतिनं) शत २ जनों, धनों, प्रामों, नगरों का स्वामी, (वाजम्) बलवान्, (भद्र-चातम्) कल्याणकारी जनसमूहों का नाषक, (विप्रवीरं) अति उत्कृष्ट वीर वा मेधावी ( स्वर्णम् ) सब को समस्त सुखदाता करके जानते हैं, तुझको हमारी मित स्तुति प्राप्त होती है, तू ( अस्मभ्यं ) हमें ( चित्रं वृषणं रिषं दाः ) अद्भुत, संग्राह्य, सर्वसुखवर्षी ऐश्वर्य प्रदान कर । इति तृतीयो व : ॥

प्र सप्तर्गुमृतधीतिं सुमेधां बृह्स्पाति मितरच्छा जिगाति ।

य अक्तिरसो नमसोएसद्योऽस्मभ्यं चित्रं वृष्णं र्यिं दाः ॥ ६॥ भा०—(यः) जो (आङ्गिरसः) अग्नि के समान स्वप्रकाश, समस्त पदार्थों में बलस्वरूप, ( नमसा उपसद्यः ) विनयपूर्वक प्राप्त होने योग्य है उस ( सप्त-गुम् ) सात रिवमयों, सप्त प्राण सूर्य और आत्मा के सदश विश्व के आत्मा, ( ऋत धीतिम् ) सत्यकर्मा, सत्य ज्ञान के धारक, (सु-मेधाम्) उत्तम बुद्धि, ज्ञानवाणी और दुष्टनाशिनी शक्ति वाले, ( बृहस्पतिम् ) वेदवाणी और बड़ी भारी शक्ति और ब्रह्माण्ड के स्वामी प्रमु को (मितिः) ज्ञानवती बुद्धि या मननशील मनुष्य (अच्छ जिगाति) साक्षात् प्राप्त हो। हे प्रभो ! तू ( अस्मम्यं चित्रं वृषणं रियं दाः ) हमें अद्भुत, सर्वसुखप्रद, बलशाली ऐश्वर्य दे।

वनीवानो मम दूतास इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति सुमृतीरियानाः। हृहिस्पृशो मनसा वच्यमाना श्रस्मभ्यं चित्रं वृष्णं र्यायं दाः॥७॥

भा०—( वनीवानाः ) याचना, प्रार्थना से युक्त (सु-मतीः इयानाः) ग्रुभ बुद्धियों को प्राप्त वा उनको चाहने वाले, ( मम स्तोमा:) मेरे स्तुति-गण ( दूतासः ) स्तुतिशील दूतों के समान ( हदि स्ट्रशः ) हृदय में पहुंचे हुए, ( मनसा ) मन से, ज्ञानपूर्वक ( वच्यमानाः ) उच्चारण किये हुए, (इन्द्रं चरित्त) उस ऐश्वर्यवान् प्रभु तक पहुंचें, हे प्रभो ! ( अस्मभ्यं चित्रं वृपणं रियं दाः ) हमें सर्व-सुखवर्षक, आश्चर्यकारी ऐश्वर्य प्रदान कर ।

यस्वा यामि <u>बद्धि तन्ने इन्द्र</u> बृहन्तं चयमसमं जनानाम् । श्राभि तद्धावापृथिवी गृणीतामसमभ्यं चित्रं वृषणं रायं दाः॥८।॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! (त्वा यत् यामि ) में तुझ से जिस पदार्थं की याचना करूं, तू (नः तत् दृद्धि ) हमें वह प्रदान कर । और तू हमें (बृहन्तं क्षयम् ) बड़ा भारी ऐश्वर्यं, (जनानां असमम्) जो समस्त जनों में सब से अधिक हो, दे । (तत् द्यावा पृथिवी अभि गृणीताम् ) उसकी सूर्यं और पृथिवी वा मातो पिता, राजा, प्रजागण सर्वत्र स्तुति करें । (अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रियं दाः ) हमें सर्वसुखदायक अद्भुत, ज्ञानप्रद, बलयुक्त ऐश्वर्यं प्रदान कर । इति चतुर्थों वर्गः ॥

#### [ 3= ]

इन्द्रो वैकुष्ठ ऋषिः ॥ देवता—इन्द्रो वैकुष्ठः ॥ छन्टः—१,३ पादनिचृज्जगती । २, ८ जगती । ४ निचृज्जगती । ५ विराड् जगती । ६, ६ त्राची स्वराड् जगती । ७ विराट् त्रिष्डप् । १०, ११ त्रिष्डप् ॥ एकादशर्चं स्कम् ॥

श्रृहं भ्रुं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि सं जयामि शर्धतः। मां ह्वन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भंजामि भोजनम्॥१॥

भा०—परमेश्वर कहता है। (अहं) मैं (वसुनः) जिसमें समस्त जीव बस रहे हैं उस जगत् का (पूर्णः पितः भुवं) सब से पूर्व, एवं पूर्ण पालक, स्वामी हूँ। (अहं) मैं (शश्वतः धनानि) अनेक धनों, ऐश्वर्यों को (संजयामि) एक साथ सबसे अधिक विजय करता हूँ। सब ऐश्वर्यों का सर्वोपिर स्वामी हूँ। (जन्तवः) समस्त जन्तु, जीवगण (मां) मुझ को (पितरं न हवन्ते) माता पिता के समान और आदर भिक्त से बुलाते हैं। (अहं दाछुषे) मैं दानशील, आत्मसमर्पक भक्त वा दाता को

(भोजनम् विभजामि) समस्त भोग्य ऐश्वर्य, अन्न और सर्व-पालक बल विशेष रूप से देता हूँ।

श्रृहमिन्द्रो रोधो वज्ञो अर्थर्वणस्त्रिताय गा अजनयमहेरिध । श्रृहं दस्युभ्यः परि नृम्णमादंदे गोत्रा शिर्चन दर्धांचे मात्रिश्वेने २

भा०-( अहम् ) में ( अथर्वणः ) अहिंसक, विचारशील, सर्व-पालक जन को ( रोधः ) शत्रुओं के भी बाधक शक्तियों को भी रोक देने बाला बल ( बक्षः ) प्रदान करता हूँ । मैं ( त्रिताय ) तीनों आश्रमों में स्थित जनों को उपदेष्टावत् (गाः) वेदवाणियों को एवं तीन गुणों में बद्ध जीव के लिये नाना लोकों वा भूमियों को (अहे: अधि) सूर्य या मेघ पर आश्रित (अजनयम् ) प्रकट करता हूँ । (अहम् ) में (दस्युभ्यः ) दुष्टों से ( नृम्णम् ) समस्त धन ( आददे ) छे छेता हूँ । और मैं ( मात-रिश्वने ) माता के गर्भ में आने वाले ( दधीचे ) ध्यान-धारणावान् जीव को (गोत्रा शिक्षन्) इन्द्रियों वा वाणियों के प्रयोग की शिक्षा देता हूँ। मह्यं त्वष्टा वर्ज्रमतत्त्वदायसं मियं देवासोऽवृज्जनिष् कर्तुम् । ममानीकुं सूर्यस्येव दुष्ट्यं मामार्यन्ति कृतेन कत्वीन च ॥ ३ ॥

भा०—(खष्टा) उत्तम शिल्पी, वा तेजस्वी जन वा सूर्यादि ( मह्मम् ) मेरे ही ( वज्रम् ) बल को ( अतक्षत् ) प्रकट करता है। ( मिय ) मेरे आश्रय होकर ( देवासः ) विद्वान् ज्ञानी जन ( क्रतुम् अपि अवृजन् ) अपने समस्त कर्म मेरे लिये त्यागते वा करते हैं। (मम अनीकम्) मेरा स्वरूप वा बल, ( सूर्यस्य इव दुस्तरं ) सू के समान दुस्तर, असहा है। समस्त लोक (कृतेन कर्वेन च) किये सत् कर्म से (माम् आर्यन्ति ) मुझे ही प्राप्त होते हैं।

श्रहमेतं गुव्ययमश्व्यं पशुं पुरीषिणं सार्यकेना हिर्गययम्। पर सहस्रा निशिशामि दाशुष्टे यन्मा सोमास उक्थिनो स्रमन्दिषुः ४ भा०—(यत्) जब (उनिथनः सोमासः) उनथ अर्थात् वेद-वचन को जानने वाले वीर्यवान्, उत्तम उपदेष्टा विद्वान् ब्रह्मचारी पुरुष (मा) मुझकोः (अमिन्देषुः) प्रसन्न करते, मुझ से प्रार्थना करते हैं तब मैं (पुरु सहस्रा) अनेक सहस्रों ऐश्वर्य (दाञ्चषे नि शिशामि) दानशील आत्मसमर्पक के लामार्थ प्रदान करता हूँ। और (अहम्) मैं (एतं) इस (गव्ययम्) वाणियों, ज्ञानेन्द्रियों के स्वामी, वा स्वयं भोका रूप, (पुरीषिणं) नाना ऐश्वर्यों के स्वामी रूप, (हिरण्ययम्) सुवर्णवत् उज्ज्वल तेजःस्वरूप (प्रशुं) द्रष्टा आत्मा को (सायकेन) बाण के समान तीक्षण, अज्ञान का अन्तः कर देने वाले ज्ञान से युक्त करता हूँ।

श्रृहमिन्द्रो न पर्रा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽव तस्थे कर्दा चुन । सोमुमिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न में पूरवः सुख्ये रिषाथन४।४:

भा०—(अहम् इन्द्रः) मैं इन्द्र, ऐश्वर्यवान् , प्रभु (धनं न इत् परा जिग्ये ) धन को कभी हार नहीं सकता । और (न मृत्यवे अव तस्थे) न मृत्यु के नीचे कभी अपने को हारा हुआ पाता हूँ । हे विद्वन् ! जो आप लोग (सोमं सुन्वन्तः) सर्वोत्पादक, सर्वशासक प्रभु की उपासना करते हुए भी (मा इत् याचत) मुझ से नाना याचना किया करते हो । हे (पूरवः) मनुष्यो ! आप लोग (मे सख्ये न रिषाथन) मेरे सख्य-भाव में रहके कभी विनाश को प्राप्त न होवो । इति पञ्चमो वर्गः॥

श्रहमेताञ्छाश्वंसतो हाहेन्द्रं ये वर्ज्नं युधयेऽह्यंवत । श्राह्मयमानुँ अव हन्मनाहनं दळ्हा वदुन्ननमस्युर्नम्।स्वनं:॥६॥

भा०—( ये ) जो ( द्वा-द्वा ) दो दो मिलकर ( युधये ) युद्ध करने के लिये ( इन्द्रं वर्ष्रं ) शत्रु के नाश करने वाले बल, वीर्यं वा युद्धोपयोगी शस्त्र-समूह को ( अकृण्वत ) तैयार कर लेते हैं (एतान्) उन (शाश्वसतः)

सांस लेने वाले, ( आ-ह्रयमानान् ) दूसरों को ललकारने वाले, ( नम-िस्वनः ) शस्त्र बल से सम्पन्न जनों के प्रति भी कभी (अनमस्युः ) न ञ्चक कर ( दृढ़ा वदन् ) दृढ़ सत्य वचन कहता हुआ उनको ( हन्मना ) इनन करने वाळे उपाय से (अव अहनम्) नीचे मार गिराता और दण्ड देता हूँ।

श्<u>रुभी द</u>्मेक्मेक<mark>ो श्रस्मि निष्णाळ्भी द्वा किमु त्रयः करन्ति ।</mark> खले न पूर्णन् प्रति हन्मि भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रेवोऽनिन्द्राः७

भा०-में (निःपाट्) शतुओं को सर्वथा पराजित करने वाला (इदम् एकः एकम् अभि अस्मि) अकेला ही यह, एक के प्रति एक, पराजित करने में समर्थ हूँ। (एकम् माम् अभि) अकेले के प्रति ( द्वा किमु त्रयः करिष्यन्ति) दो या तीन भी क्या कर सकेंगे ? मैं (पर्धान्) कठोर शत्रुओं को (खलेन) खलिहान में पड़े सूखे जो गेहूं के पौदों के समान (भूरि प्रतिहन्मि) बहुतों को मुकाबले पर बहुत ताड़ित करूं। (अनिन्द्राः) ऐश्वर्यहीन, शत्रुनाशक स्वामी वा दृढ़ नायक से रहित (शत्रवः) शत्रु लोग ( मा किं निन्दन्ति ) मेरी क्या निन्दा करते हैं ?

ष्ट्राहं गुङ्गुभ्यो त्रातिथिग्वामिष्करामिषं न वृत्रतुरं वित्तु धारयम्। यत्पर्शियम् उत वा करञ्जुहे प्राहं महे वृत्रहत्ये अशुश्रवि॥ ८॥

भा०—(अहम्) मैं (गुंगुभ्यः) भूमि पर विचरने वाळे जनों के हितार्थ उनमें से (अतिथिग्वम् ) अतिथि के तुल्य आने वाले ( इक्करम् ) अन्न उत्पादक ( वृत्र-तुरम् ) विझकारी के नाशक पुरुष को ( इषं न ) सेना के नुल्य (विक्षु ) प्रजाओं के वीच (धारयम् ) धारण करता हूं। (यत्) जिससे (पर्णयव्ने) पालक पुरुष के नाश करने वाले (उत वा) और ( करंजहे ) सहायक वा करावलम्ब देने योग्य आश्रित का हाथ छोड़ देने वाले के विनाश के लिये (महे) बड़े भारी (वृत्र-हत्ये) दुष्ट के नाश के कार्य में मैं ( अशुश्रवि ) प्रसिद्ध होगया हूं।

प्र मे नमी साप्य इषे भुजे भूद्गवामेषे सख्या क्रेणुत द्विता। द्विद्यं यर्दस्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुक्थ्यं करम्॥ ६॥

भा०—(मे) मेरे आगे (नमा) विनयशील पुरुष (साप्यः) समवाय बनाने में कुशल, संघ का हितैषी (इषे भुजे) अन्न बल को प्राप्त करने और भोगने के लिये और (गवाम एषे) गौओं और वेदवाणियों को प्राप्त करने के लिये (प्रभूत्) खूब समर्थ होता है। हे विद्वान पुरुष! आप लोग भी (द्विता सख्या कृणुत) दो प्रकार की मित्रता किया करो। (यत्) जो मैं (अस्य समिथेषु) इसको संप्रामों के अवसर पर (दिद्युम मंहयम्) शतुखण्डक बड़ा भारी बल वा शखाख प्रदान करता हूं, (आत् इत् एनं शंस्यम् उक्थम् करम्) और अनन्तर इसको में अति स्तुत्य और प्रसिद्ध कर देता हूं। बल और यश दोनों के लिये मेरे से मित्रता करो।

मनेमिस्मिन्द्दश्चे सोमी ब्रान्तर्गोपा नेममाविरस्था क्रेणोति । स तिग्मशृङ्गं वृष्मं युर्युत्सन् दुहस्तस्थौ बहुले बद्धो ब्रान्तः॥१०॥

भा०—(नेमस्वन्) एक स्थान में (सोमः अन्तः प्र दृदशे) सोम, शासक भीतर दीखता है, और (नेमम्) दूसरे को वह (गोपाः) रक्षक अध्यक्ष (अस्था) अपने विक्षेपक बल से (आविः कृणोति) अपने को प्रकट करता है। (सः) वह (बहुले अन्तः बद्धः) बहुत भारी सैन्य के बीच बद्ध होकर भी (तिग्म-श्टंगम् वृपभम् युयुत्सन्) तीखे सींग वाले बैल के समान शस्त्राख-सम्पन्न बलवान् शत्रु से युद्ध करता हुआ भी (हुहः) सब द्रोह युक्त भावों, वा पुरुषों को (तस्थी) द्रबा कर उनपर विराजता है। श्राद्धित्यानां वस्त्रेनां कृद्धियाणां द्रवो द्वानां न मिनामि धाम। ते मा भद्राय शर्वसे ततन्तरपराजित्मस्तृत्मषाळहम् ॥११॥६॥ भा०—मैं (आदित्यानां) भूमि वा सूर्यं के पुत्र केतुल्य उसके उपासक,

( वसूनां ) वसने वाले और ( रुद्रियाणां ) उत्तम उपदेष्टा, अन्यों की पीड़ा को हरने वाले, (देवानां) विद्वान् जनों के बीच (देवः ) सर्वशक्तिप्रद होकर (धाम न मिनोमि) उनके तेज का नाश नहीं करता। वे (मा) मुझ को ( भद्राय शवसे ) कल्याण रूप सम्पादन के लिये ( अपराजितं ) अपराजित, ( अस्तृतं ) अहिंसित, ( अषाढं ) अतिरस्कृत रूप से (ततश्चः) बनावें । इति पष्टो व : ॥

# [ 38 ]

इन्द्र वैकुएठ ऋषिः ॥ देवता-वैकुएठः । छन्दः-१ श्राची भुरिग् जगती । ३, ९ विराड् जगती । ४ जगती । ५, ६, ८ निचुज्जगती । ७ आर्ची स्वराड् जगती । १० पादनिचुज्जगती । २ विराट् त्रिष्ट्य् । ११ आची स्वराट् त्रिष्डुप् ॥ एकादशर्च स्कम् ॥

श्चहं दी गृणते पूर्व्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम्। श्रुहं भुवं यजमानस्य चोदितायज्वनः साद्वि विश्वस्मिनभरे ॥१॥

भा०—(अहं) भें (गृणते) स्तुति करने हारे को (पूर्व्य वसु दाम् ) सनातन ऐश्वर्य, और निवास के योग्य लोक मोक्ष वा ज्ञान प्रदान करता हूं। (अहं ब्रह्म कृणवम् ) में परम ब्रह्मज्ञान, वेद और इस महान् जगत् को उत्पन्न करता हूं। ( महां वर्धनम् ) यह समस्त वेद मेरी ही महिमा वा मृद्धि करने वाला है। ( अहं यजमानस्य चोदिता ) यज्ञ और दान, सत्संग करने वाले को सन्मार्ग में आदेश करने वाला मैं ही हूं। मैं (विश्वस्मिन् भरे ) समस्त युद्ध में (अयज्वनः) न देने वाले, कुसंगी, अयज्ञशीळ जनों को ही ( साक्षि ) पराजित करता, उनको दण्डित करता हूं।

मां धुरिन्द्रं नामं देवता दिवश्च गमश्चापां च जन्तवः। श्चहं हरी वृषंणा विवेता रघू श्चहं वज्रं शर्वसे धृष्णवा देदे॥२॥

भा०—( मां इन्द्रं ) मुझ ऐश्वर्यवान् तेजस्वी को ही ( दिवः गमः च अपां च ) सूर्य पृथिवी, जल वा अन्तरिक्ष इन स्थानों के समस्त (जन्तवः) उत्पन्न हुए प्राणी और लोक-वर्ग (देवता नाम धः) देव, सर्वशक्तिप्रद, उपास्य रूप से धारण करते हैं। (अहं ) मैं ही (वृषणा) बलवान्, जलवर्षां, मेघ और वायुवत् (विन्वता) विविध कर्म करने वाले, (रघू) बलवान् वेगवान् (हरी) स्त्री-पुरुष दो शक्तियों को, अश्वों के तुल्य (आ ददे) वश्च करता हूँ। और (शवसे) बलकर्म करने के लिये (अहम्) मैं (ध्रुणु) धर्षक, शत्रुपराजयकारी (वज्रं) वज्र, खड़वत् बल-वीर्य को धारण करता हूँ। श्रुहमत्के कुवये शिश्नथं हथे गुहे कुत्समावमाभिक् तिभिः। श्रुहं शुष्णस्य श्रार्थेता वर्धर्यमं न यो र श्रार्थं नाम दस्यवे ॥३॥

भा०—(अहम्) मैं (कवये) विद्वान् जन के (अत्कं) आच्छादक अज्ञान आवरण को (हथे: शिश्रथम्) उसके नाशक साधन रूप ज्ञानों से शिथिल करता हूँ। और (आभिः जितिभः) इन नाना प्रकार की रक्षा-कारिणी, ज्ञानदात्री, स्नेहमया प्रवृत्तियों से (कृत्सम्) वेदमन्त्रों और स्तुतियों के अभ्यासी जन की (आवम्) रक्षा करता हूं। (अहं) मैं (शुष्णस्य) शोषण करने वाले दुष्ट स्वभाव को (श्रिथता) शिथिल करता हूं। और (वधः) वधकारी हिंसादि स्वभाव को (यमम्) रोकता हूं, अहिंसा का पालन करता हूं। मैं वह हूं (यः) जो (दस्यवे) नाश-कारी दुष्टजन को कभी (आयं नाम न ररे) आयं श्रेष्ठ नाम वा यश प्रदान नहीं करता अथवा, मैं श्रेष्ठ पुरुष को दुष्ट के हाथ में नहीं देता। श्रदान नहीं करता अथवा, मैं श्रेष्ठ पुरुष को दुष्ट के हाथ में नहीं देता। श्रदान नहीं करता अथवा, मैं श्रेष्ठ पुरुष को दुष्ट के हाथ में नहीं देता। श्रदान नहीं करता अथवा, मैं श्रेष्ठ पुरुष को दुष्ट के हाथ में नहीं देता। श्रदान नहीं करता अथवा, में श्रेष्ठ पुरुष को दुष्ट के हाथ में नहीं देता।

भा०—(अहं) मैं ( पिता इव ) पिता के समान ( अभिष्टये ) उत्तम अभिलापा करने वाले ( कुत्साय ) बल सम्पादन वा उत्तम स्तुतिशील जन के लिये (वेतसून्) वेतस दण्ड के समान उद्धत वा धन प्राप्त करने वाले और (तुप्रम्) उप्र, हिंसाशील, (स्मिद्भिम्) उत्तम गजवत् अहंकारी पुरुष को भी (रन्धयम्) वश करता हूं। (अहं यजमानस्य राजिन) मैं यजमान, दानशोल, यज्ञार्थी के तेजःप्रकाशक के लिये ( भुवम्) हूं। (यत्) जो मैं (तुजये) हिंसाशील (आ धपे) धर्षणकारी ढीठ पुरुष के लिये (प्रिया न भरे ) प्रिय पदार्थों को आहरण नहीं करता अथवा—(तुजये न) पालन योग्य पुत्रवत् शत्रुधर्षक प्रजापालक के लिये ही मैं नाना प्रिय पदार्थ प्राप्त कराता हुं।

श्चहं रेन्ध्यं मृगयं श्वतविण यन्माजिहीत व्युना चनानुषक्। <mark>ञ्चहं वेशं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्गृभिमरन्धयम् ॥४।७॥</mark>

भा०—( अहं ) मैं ( श्रुतर्वणे ) श्रुत, वेदोपदेश पर चलने वाले वा (श्रुतवैण) नाना मार्गों में जिसका इन्द्रियगण और मन वह जाता हो ऐसे शिष्य आदि के ( मृगयं ) इधर उधर विषय विलास खोजने वाली प्रवृत्ति को (रन्धयम् ) वश करता हूं। (यत्) जिससे कि वह (वयुना चन) अपने ज्ञान से और कर्म से (आनुषक्) निरन्तर (मा अजिहीत) मेरी ओर ही आवे। वह इधर उधर न भटके। (अहम्) मैं (आयवे) अपनी ओर आने वाले के (वेशम्) अन्तः प्रविष्ट आत्मा को (नम्रम् अकरम्) विनयशील करता हूँ। और (अहम्) मैं (सख्याय) पुत्र के तुल्य शिष्य के लाभार्थ ही उसको ( पड्गृभिम् ) गुरु जनों के चरण पकड़ने वाला, नम्र बनाकर (रन्धयम् ) वश करता हूं । इति सप्तमो वर्गः ॥ श्रुहं स यो नववास्त्वं वृहद्र्ये सं वृत्रेव दासं वृत्रहारुजम्। यद्वर्धयन्तं प्रथयन्तमानुषग्दूरे पारे रजसो रोचनाकरम् ॥ ६ ॥

भा०—( सः ) वह जो ( अहम् ) मैं ( बृत्रहा ) समस्त विध्नों का

नाश करने वाला, अज्ञान को दूर करने वाला हूं। वह मैं (नव-वास्त्वम्) नव गृह वाले, नये ही मेरे पास बसने वाले, (बृहद्वथं) महान् ब्रह्म वा वेद ज्ञान में रमण करने वाले, (दासं) सेवक के समान सेवा-ग्रुश्रूषा करने वाले को (अरुजम् अकरम्) पीड़ारहित सुखी कर देता हूं। और (आनुषक्) समीप (दूरे) और दूर (वर्धयन्तम् प्रथयन्तम्) ज्ञान और कोर्ति बढ़ाते और फैलाते हुए को (रजसः पारे) रज्ञोगुण से भी पार, वा इस लोक से भी पार (रोचना अकरम्) अति तेजस्वी, सर्वप्रिय बना देता हूं। तरादेने से इसी कारण गुरु को 'तीर्थं' कहते हैं।

अथवा नये गृहों के स्वामी, बड़े रथवान को भी, यदि वह (दासं) प्रजा का नाशकारी हैतो उसको (अरुजम्) तोड़ डालता हूं। (रजसः प्रथयन्तं वर्धयन्तं) इस लोक में वाणियों को बढ़ाने वा फैलाने वाले को में दूर वा पास सर्वत्र सर्वप्रिय बना देता हूं।

श्चहं सूर्यस्य परि याम्याश्चिमः प्रैतशिभिवहमान श्रोजसा। यन्मा सावा मर्जुष श्राहं निर्णिज ऋधंककृषे दासं कृत्वयं हथैः॥७॥

भा० — (यत्) जब (सावः मनुषः) स्तुतिशील, प्रार्थी मनुष्य (मा) मुझले (निर्-निजे) सर्वथा अपने आत्म-शोधन के लिये, अपने सब्हण ज्ञान के लिये (आह) प्रार्थना करता है तब मैं (कृत्व्यम्) नाश करने योग्य (दासं) नाशकारी अंश को (हथैः) नाना दण्डों द्वारा (ऋधक् कृषेः) दूर करता हूं। अथवा— (कृत्व्यं दासं) काम करने और अपनाने योग्य सेवक को (हथैः) उत्तम साधनों से (ऋधक् कृषे) समृद्ध करता हूं। (अहम्) मैं (आञ्चिमः एतशेः) शीधगामी अश्वों से (सूर्यस्य ओजसा) सूर्यं के तेज, बल और पराक्रम सहित (प्र परियामि) आगे बढ़ता हूं।

श्रहं सम्हा नहुं हो नहुं हुएः प्राष्ट्रीवयं शर्वसा तुर्वशं यदुम् । ब्रुहं न्य न्यं सहसा सह रक्षं न<u>व</u> ब्राधिता नवति च वत्त्रयम्॥८॥

भा०—( अहं ) मैं ( सप्तहा ) वेग से जाने वाले अश्वों द्वारा गमन करने वाला, मैं सातों शिरोगत प्राणों, आंख, नांक आदि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाला, ( नहुषः ) राष्ट्र का उत्तम प्रबन्धक, ( नहुष्टरः ) श्रेष्ठ मनुष्य होकर ( शवसा ) बल और ज्ञान से (अन्यम् तुर्वेद्युं यदुम्) अन्य चारों पुरुपार्थीं को चाहने वाले यत्नशील पुरुष को (प्र अश्रवयम् ) उत्तम ज्ञान श्रवण कराऊं। और (अन्यम् ) दूसरे को अपने (सहसा) बल से (सहः नि अकरम् ) बलवान् करूं । और शत्रु को बल से नीचा करूं । और (बाधतः) बढ़ते हुए पूज्य जनों वा गुणों को ( नव नवति च ) ९९ वर्ष तक अपने जीवन भर ( वक्षयम् ) मैं धारण कर्छ ।

श्रहं सप्त खुवती धारयं वृषा द्रवित्त्वः पृथिव्यां सीरा अधि। श्रृहमर्गों<mark>सि वि तिरामि सुक्</mark>रतुर्युधा विद्यं मनवे <u>गातुसिष्ट</u>ये ॥६॥

भा०-( अहम् ) मैं (सप्त स्रवतः) सात बहते प्राणगण को (बृषा) बलवान् होकर (धारयम्) धारण करूं। उन पर वश करूं, और (पृथिव्यां) पृथिवी पर (द्रवित्न्वः) बहती (सीराः) निदयों के तुल्य, पार्थिव देह में बहती रक्तनाढ़ियों को भी (धारयम्) धारण करूं। (अहम्) मैं आत्मा ( सु-क्रतुः ) उत्तम क्रियावान् होकर जैसे शरीर में ( अर्णांसि वि तिरामि) रक्त रूप जलों को उचित रूप से पुष्ट वा प्रदान करता हूं उसी प्रकार जन समाज में ( अर्णांसि वि तिरामि ) नाना धनों को बढ़ाऊं और वितीर्ण करूं। और (इष्टये) यज्ञ वा इच्छानुसार फल प्राप्त करने के लिये (मनवे) मनुष्य को मैं ( युधा ) ताड़नापूर्वक दुर्गुणों को दूर करके ( विदं गातुम् वि तिरामि ) ज्ञानमय मार्गं का उपदेश प्रदान करूं। लालने बहवी दोषा-स्ताडने बहवो गुणाः ॥

श्चहं तदासु धारयं यदासु न देवश्चन त्वष्टाधारयद्वरात्। स्पार्हं गवासूर्धःसु वक्तणास्वा मधोर्मधु श्वाज्यं सोर्ममाशिरम् १०

भा०—(अहम्) भैं (आसु) इन नाड़ियों या इन्द्रियों में (तत्) ऐसे रस, बल वा ज्ञान को भी (धारयम्) धारण करता हूं (यत्) जिसको (देवः चन त्वष्टा) इनको गढ़कर बनाने वाला जिल्ली वा तेजस्वी सूर्य भी (न अधारयत्) धारण न कर सका। (गवाम् ऊधःसु) गौओं के थनों में जिस प्रकार दूध रहता है, और जिस प्रकार (वक्षणासु) निद्यों में (श्वात्यं मधु) वेग से बहने वाला जल होता है उसी प्रकार में आत्मा (वक्षणासु) इन निरन्तर प्रवाहित नाड़ियों में (स्पार्ष्ट) अति स्पृहणीय, जीवन प्रिय, (मधोः मधु) मधु से भी अधिक मधु, प्रिय वा जलों का और अन्नों का भी सारमूत रक्त, (श्रात्यं) अति वेग से नाड़ियों में दौड़ने वाला, (सोमम्) अपनी सन्ति को भी उत्पन्न करने वाला वीर्य रूप (आज्ञिरम्) शरीर का आश्रय रूप, शरीर की स्थिति और जीवन को बनाने वाला ग्रुक तत्त्व है उसको भी में आत्मा, देह में धारण करता हूं।

ण्वा डेवाँ इन्द्री विद्ये नृन् प्र च्यौत्नेन मघवा सत्यर्गधाः। विश्वेत्ताते हरिवः शचीबोऽभि तुरासः स्वयशो गृणन्ति ॥११।८॥

भा०— (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान, इन सब में भी अपना ऐश्वर्यं वल प्रदान करने वाला आत्मा, (मयवा) श्रेष्ठ वीर्यं से सम्पन्न, (सल्य राधाः) सल्य बल से वश करने वाला (च्योतेन) देह में क्षरणशील, प्रावाहिक बल से (नृन्) ज्ञान रसको प्राप्त कराने वाले (देवान्) अर्थों के प्रकाशक इन्द्रियणण वा प्राणों को (प्र विच्ये एव) बड़ी उत्तमता से प्रकाशित करता, रक्षा करता और जाल में बांधता और चलाता है, हे (हरिवः) इन्द्रिय रूप अश्वों के स्वामिन्! हे (शचीवः) शक्ति और वाणी के

स्वामिन् ! उनसे ही (ते ता विश्वा इत्) तेरे वे नाना प्रकार के समस्त कर्म होजाते हैं। और ( तुरासः ) ये वेगसे जाने वाले अश्व, आदि पशु और क्येनादि पक्षी एवं चक्षुः आदि इन्द्रिय गण और सूर्यादि लोक सभी ( ते स्वयशः अभि गृणन्ति ) तेरा ही यश कहते हैं। इसी प्रकार यह सुक्त राजा, गुरु और प्रभु-परक भी लगता है । इत्यष्टमी वर्गः ॥

## [ 40 ]

इन्द्रो वैकुण्ठ ऋषिः ॥ देवता—इन्द्रो वैकुण्ठः ॥ छन्दः – १ निचृज्जगती । २ आर्ची स्वराड् जगती । ६, ७ पादनिचृद्जगती । ३ पादनिचृत् । त्रेष्टुप् । ४ विराट् ातिष्डुप् । ५ तिष्डुप् ॥ सप्तर्चं स्कम् ॥

प्र वी महे मन्द्मानायान्ध्सोऽची विश्वानराय विश्वाभुवे। इन्द्रेस्य यस्य सुमेखं सहो महि अवी नृम्णं च रोदंसी सपुर्यतः १

भा० हे विद्वानो ! (वः) आप लोगों में (अन्धसः मन्दमानायः) प्राणधारक अन्न से तृप्ति लाभ करने वाले, (विश्वानराय) सब के नेता. सर्वोपरि सञ्चालक, प्रत्यक्षवत् विद्यमान (विश्वाभुवे) समस्त जगत् में व्यापक, सबके उत्पादक प्रभु उपास्य (महे) महान् की (अर्च) स्तुति करो। ( यस्य इन्द्रस्य ) जिस ऐश्वर्यवान् प्रभु का ( सु-मखम् ) उत्तम महायज्ञ, ( महि श्रवः ) महान् ज्ञान, अन्न और ( सहः ) बल, और ( नृम्णं च ) धन-ऐश्वर्य ( रोदसी सपर्यंतः ) सूर्य, भूमि, अकाश, भूमि, नरनारी, माता पिता सभी उपासना कर रहे हैं।

सो चिन्न सख्या नये हुनः स्तुतश्चर्कत्य इन्ह्रो मार्वते नरे । विश्वास धूर्ष वाजुकत्येषु सत्पते वृत्रे वाप्स्वः भि शूर मन्दसे॥२॥ भा०—( सो चित् नु इन्द्रः ) वह ही परमैश्वर्यवान् प्रभु ( नर्यः )

समस्त जीवों, मनुष्यों का हितेषी, (इनः) सवका स्वामी, और (सख्या) सख्यभाव से (मावते नरे) मेरे जैसे मनुष्यों के लिये भी (स्तुतः) स्तुत होकर (चर्कृत्यः) सेवा करने योग्य है। हे (सत्-पते) समस्त सत्पदार्थों और सत्पुरुषों के पालक! तू (वाज-कृत्येषु) ज्ञान, बल, वेगादि से करने योग्य कार्यों में और (विश्वासु धूर्षु) समस्त धारण करने योग्य पदों पर हे (शूर) शूरवीर (अप्सु वृत्रे वा) अन्तरिक्ष में चन्द्र वा मेघस्थ ज्योति, प्रकाश के तुल्य बढ़ते वल सैन्य के बीच, जल में कमल के तुल्य (अभि प्रमन्दसे) सब ओर खूब प्रसन्न रहता और खिलता और सबको सुखी करता है।

के ते नर्र इन्द्र ये ते <u>इ</u>षे ये ते सुम्नं संधन्य े मियत्तान् । के ते वाजायासुर्याय हिन्विरे के ऋष्सु स्वासूर्वरांसु पेंस्ये ॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! (ते के नरः) वे कौन से मनुष्य हैं (ये) जो (ते इषे) तेरी प्रेरणा पाने वाले हैं, तेरे दिये अज, वृष्टि आदि के लिये चाहते रहते हैं और (ये) जो (स-धन्यम्) ऐश्वर्य सहित (ते सुम्नम्) तेरे सुख को (इयक्षान्) प्राप्त होते हैं। और (के) वे कौन हैं जो (ते असुर्याय वाजाय) प्राणों को धारण करने और दुष्टों के नाशकारी तेरे वलेश्वर्य के लाभ के लिये (हिन्विरे) यत्न करते हैं ? और वे (के) कौन हैं जो (अप्सु) प्राणों वा प्रजाओं के बीच वा धर्म से प्राप्त (स्वासु उर्वरासु) अपनी दर्वरा भूमियों में (पौंस्ये) अपने पुरुषोचित वीर्य वा पराक्रम के वल पर, उत्तम गृहपित के तुल्य प्रजापित होकर धनधान्य, ऐश्वर्य और सन्तान आदि से (हिन्विरे) बढ़ते हैं।

भुव्हत्विमिन्द् ब्रह्मणा महान्भुवो विश्वेषु सर्वनेषु यज्ञियेः। भुवो नूँशच्योत्नो विश्विस्मिन्भरे ज्येष्ठश्च मन्त्री विश्वचर्षणे॥४॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! ( त्वं ब्रह्मणा महान् भुवः ) तू अपने

महान् सामर्थ्यं से महान् है। तू (विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः भुवः) समस्त ऐश्वर्यों और अधिकारों पर पूजनीय है। तू ( विश्वस्मिन् भरे ) समस्त पालनीय जगत् में (नृन् च्यौत्नः) समस्त, नायकों को भी चलाने वाला है। तू (ज्येष्टः च) सब से ज्येष्ट है, और हे (विश्व-चर्षणे ) समस्त विश्व के दृष्टः ! तू सब के लिये ( मन्त्रः च ) मनन करने योग्य है । अबा नु कुं ज्यायान् युज्ञवनसो मुहीं तु श्रोमात्रां कृष्ट्यो विदुः। असो नु कमजरो वधिश्च विश्वेदेता सर्वना त्तुमा क्षे ॥ ४॥

भा०-हे प्रभो ! ( नुक्रम् ) अवश्य तू ( यज्ञ-वनसः ) सर्वोपास्य प्रभु के भूजन करने वालों की (अव) रक्षा कर। (कृष्टयः) समस्त मनुष्य ही (ते) तेरी (ओमात्रां महीं विदुः) बड़ी भारी रक्षण-शक्ति को जानते हैं, वा जानें। तू (नु कम् अजरः असः ) निश्चय ही अजर है, त् कभी न बूड़ा होता, न नाश को प्राप्त होता है। (विश्वा इत् च वर्धाः ) त् सब को बड़ा । तू (तूतुमा सवना एता कृपे) अति शीघ्र ही सब ऐश्वर्यों को उत्पन्न करता है। आ तू ही शीघ्र ही इन सब उत्पन्न होने वाले लोकों और चराचर प्राणियों को उत्पन्न करता है।

पता विश्वा सर्वना तूतमा कृषे स्वयं सूनी सहसो यानि दिधिषे। वराय ते पात्रं धर्मेणे तना युक्षो मन्त्रो ब्रह्मोद्यंतं वर्चः ॥ ६॥

भा०—( एता विश्वा सवना ) इन समस्त यज्ञों, ऐश्वर्यों और चलाने योग्य छोकों और जीवों को (त्तुमा स्वयं कृषे) तू अतिशी घगामी स्वयं रचता और चलाता है। हे (सहसः सूनो) बल, सर्वातिशायी शक्ति के प्रेरक ! तृ ( यानि दिधिषे ) जिन को भी धारण करता है उन लोकों, भुवनों को भी त् ही अति वेग से चला रहा है। (वराय ते पात्रे) दुःखों के वारण करने के िं ही तेरा पालनकारी वल हो । और (तना धर्मणे) तेरे धन, धर्मकार्यों और जीव-जगत् को धारण करने के लिये हैं। ( यज्ञः ) यह महान् यज्ञ

( मन्त्रः ) मनन करने योग्य है। वा तू ही (यज्ञः मन्त्रः) सर्वोपिर उपास्य और मननीय है। तेरी ( वचः ) वाणी ही ( ब्रह्म उद्यतम् ) ब्रह्म अर्थात् सबसे उत्तम, महान् , वेदमय विद्यमान है।

ये ते वित्र ब्रह्मकृतेः सुते सचा वस्तां च वसुनश्च दावने । प्र ते सुम्नस्य मनेसा प्रथा भेवन्मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धसः । ६

भा० — हे (विप्र) मेधाविन ! जगत् को विशेष रूप से सुखों से पूर्ण करने हारे ! (सुते) इस उत्पन्न जगत् में (ब्रह्म-कृतः) वेद के उपदेश करने वाले जन (सचा) एक संघ बनाकर (वसूनां च वसुनः च दावने) समस्त जीवों को वास योग्य धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले (ते) तेरी परिचर्या के लिये ही हैं और वे (ते) तेरे दिये (सुम्नस्य) सुख के लाभ के लिये और (सुतस्य सोम्यस्य अन्धसः) ते प्रदान किये बल-वीर्यप्रद अन्न के द्वारा (मदे) तृप्ति लाम होने पर (मनसा) चित्त से (ते पथा) तेरे उपदिष्ट मार्ग से ही (प्र भुवन्) उत्तम पद पर प्रतिष्टित हो जाते हैं। इति नवमो वर्गः ॥

# [ 48 ]

१,३,४,७,६ देवा ऋष्यः। २,४,६,= आग्नः सौचीक ऋषिः ॥ देवता— १,३,४,७,६ आग्नः सौचीकः। २,४,६,८ देवाः॥ छन्दः—१,३ गनिचृत् त्रिष्टुप्। २,४,६ विराट् त्रिष्टुप्। ४,७ त्रिष्टुप्। ८,६ भुरिक् त्रिष्टुप्॥ नवर्चं सूक्तम्॥

महत्तदुरुवं स्थिविरं तद्मिचेनाविष्टितः प्रविवेशिश्वापः। विश्वी अपश्यद् वहुधा ते अग्ने जातविद्स्तन्वी देव एकीः॥१॥ भा०—हे (अमे) प्रकाशस्वरूप, हे (जातवेदः) प्रत्येक उत्पन्न देह में विद्यमान ! ( तत् ) वह ( उल्वं ) आवरण ( महत् स्थविरम् ) बड़ा ही स्थूल होता है (येन आवेष्टितः) जिससे घिरकर तू (अपः) जलों में स्थित बालकवत्, देहिक प्राणों के बीच (प्र विवेशिथ) प्रवेश किये हुए है। (ते तन्वः) तेरी देह की (विश्वाः) समस्त क्रियाओं को अथवा (ते विश्वाः तन्वः) तेरे समस्त देहों को (एकः देवः) एक देव प्रभु जिसने ये सब तुझ को दी हैं वही (बहुधा) बहुत प्रकार से (अपश्यत्) देखा करता है। देहों के दृष्टा का वर्णन अगले मन्त्र में है।

को मा ददर्श कतमः स देवो यो में तन्वी बहुधा पूर्यपश्यत्। कार्ह मित्रावरुणा चियन्त्युग्नेर्विश्वाः सुमिधी देवयानीः ॥ २ ॥

भा०—(मा कः दद्शी) मुझ को कौन देखता है ? (सः देवः कतमः) वह सुखस्वरूप सर्वसुखदाता कौन सा है (यः) जो (मे तन्वः) मेरे देहों और समस्त अंगों को ( बहुधा परि अपश्यत् ) बहुत प्रकार से वा प्रायः देखता है ? हे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण, स्नेहवान् और सर्वश्रेष्ठ माता पिता के तुल्य जनो ! (अम्रेः) प्रकाशस्वरूप मेरी (विश्वाः) समस्त ( देवयानीः समिधः ) उस प्रभु को प्राप्त होने वाली मेरी दीप्तियां (क क्षियन्ति अह) कहां विद्यमान हैं ? कहां सम्पन्न, ऐश्वर्य युक्त होती हैं ?'

एच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्टमग्ने ग्रुप्स्वोषधीषु । तं त्वा युमो अचिकेचित्रभानो दशान्तरुष्यादितिरोचमानम् ॥३॥

भा०-हे ( जातवेदः ) उत्पन्न प्राणि शरीरों और स्थावरों में भी विद्यमान ! (अझे) अझिवत् स्वभाव वाळे, तापयुक्त ! ( ओषधीषु ) तापको धारण करने वाळी ( अप्सु ) जलवत् तरल, रक्तवाहिनी नाड़ियों के बीचः में ( प्रविष्टं त्वा ) प्रवेश किये हुए तुझ को हम (बहुधा ऐच्छाम) बहुत २ चाहते हैं। हे (चित्र-भानो ) चिति, संज्ञा-दायक कान्तियुक्त आत्मन् 🖔 ( दश-अन्तः-उष्यात् ) दश प्राणों के भीतर गुप्त निवास योग्य अन्तःकरण से (अति-रोचमानम् ) खूब प्रकाश युक्त होते हुए ( त्वा ) तुझ को (यमः) वह सर्वनियन्ता प्रभु ही (अचिकेत् ) जानता वा तेरी समस्त व्यथाओं को दूर करता है।

होत्राद्दहं वरुण विभ्यंदायं नेदेव मा युनजन्नत्रं देवाः । तस्यं मे तन्वो वहुधा निर्विष्टा एतमर्थे न चिकेताहसक्षिः॥४॥

भा०—(अत्र) यहां (देवाः) नाना इन्द्रियगण (न इत् एवा मा युनजन्) न मुझे जोड़लें, इस कारण से (विभ्यत्) भय करता हुआ हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (अहम्) मैं अपने (होत्रात्) बुलाने वाले वा ज्ञानदाता प्रभु से पृथक् होकर (आयम्) आगया हूं। (तस्य मे) उस मेरे (बहुधा तन्वः निविष्टाः) बहुत से देह मेरे गले पड़ गये। (अहम् अग्निः) मैं अग्नि रूप जीव (एतम् अर्थम्) उस तात्पर्यं को, या इस मूलकारण या गन्तन्य परम पद को (न चिकेत) नहीं जानता। न चिकेत इति 'नचिकेताः' जो नहीं जानता अथवा जिसके रोग-दुःख दूर नहीं होते वह अल्पज्ञानी, बद्ध जीव 'न चिकेता' है और सर्वनियन्ता, दुःखहारी 'यम' है। कठोपनिषद् में प्रोक्त नाचिकेतोपाख्यान का यह मन्त्र मूल हैं।

एहि मर्चुर्देवयुर्वज्ञकामोऽरङ्कृत्या तमसि चेष्यग्ने । सुगान्पथः क्षेणुहि देवयानान्वह हुन्यानि सुमन्रस्यमानः॥४॥१०॥१

भा०—देह में आने का कारण। हे (अग्ने) अंग २ में, प्रत्येक देह में व्यापक जीव ! तू (मनुः) मननशील, संकल्प विकल्पवान और (देव-युः) देवों, प्राणों या सुखप्रद पदार्थों की कामना वाला होकर और (यज्ञ-कामः) अपने प्राणों से संगति चाहता हुआ यजमान के (अरं कृत्य) अपने को सुशोभित करके, अन्धकार में दीपक के तुल्य (तमिस) अज्ञानमय अन्धकार

में, (क्षेषि) निवास करता है। तू (सुमनस्यमानः) सुखी, सद्भावयुक्त चित्त होकर (हन्यानि) ग्राह्म ज्ञानों को (वह) धारण कर और (देव-यानान्) विद्वानों और प्राणों द्वारा जाने योग्य (पथ: सुगान् कृणुहि) मार्गों को सुखप्रद बना। इति दशमो वर्गः॥

श्रुग्नेः पूर्वे भ्रातंरा श्रर्थमेतं र्थावाध्यानमन्वावरीवुः। तस्माद् भिया वेरुण दूरमायं गौरो न चेप्नोरविचे ज्यायाः ॥६॥

भा०-(रथी इव अध्वानम्) रथी जिस प्रकार मार्ग को तय करता है, उसी प्रकार (अमेः भ्रातरः) अमि आत्माको धारण करने वाले (पूर्वे) पूर्व के विद्वान् जन ( एतम् अर्थम् ) उस प्राप्तव्य सन्मार्ग को ही (अनु आवरीवुः) एक के पीछे एक चलते रहते हैं। परन्तु हे (वरुण) संवंश्रेष्ठ प्रभी ! मैं तो भिया दूरम् आयम् ) भय से दूर आचुका हूं, मेरा कोई साथी नहीं रहा, में किस के पीछे जार्ज ? (तस्मात् ) इसलिये ( क्षेमोः ज्यायाः गौरः न ) धनुष्धारी की डोरी से भयभीत मृग के समान (अविजे) बहुत ही भयभीत, घबराया हुआ हूं।

कुर्मस्त आयुरजरं यद्गे यथा युक्को जातवेदो न रिष्याः। अर्था वहासि समन्स्यमाना भागं देवेभ्यो हविषः सुजात ॥७॥

भा०-हे (असे) देहवान् जीव! (यत्) जो (अजरं आयुः) आयु जरारहित है हम वही ( ते कुमी: ) तेरी करें ( यथा ) जिससे (युक्तः) युक्त होकर हे (जात वेदः) उत्पन्न देह में विद्यमान ! तू (न रिष्याः) न मरे। और तू हे (सु-जात) उत्तम गुरुओं से प्रकट होने वाले ! सुपुत्र ! (अथ) अनन्तर तू (सु-मनस्यमानः) सुप्रसन्नचित्त होकर (देवेभ्यः) देवों, इन्द्रियों और विद्वानों के लिये (हविषः भागं वह) अन का सेवनीय अंश प्राप्त कर और ( देवेभ्यः हविषः भागं) देवों, विद्वानों से दिव्य पदार्थों

से अन्नवत् ग्राह्य पदार्थं वा ज्ञान का (भागं) सेन्य, उत्तम अंश (वहासि) प्राप्त कर । प्रयाजानमें त्रजुयाजांश्च केवेलानूर्जस्वन्तं हृविषो दत्त भागम् । घृतं चापां पुरुषं चौषधीनामुग्नेश्च दीर्धमार्युरस्तु देवाः ॥ ८ ॥

भा०—हे (देवाः) दानशील, विद्वान जनो ! (मे) मुझे (प्रयाजान) उत्तम २ दान और (केवलान्) केवल, असाधारण (अनुयाजान्) कर्मानुरूप उत्तम दातन्य फल तथा (हविषः ऊर्जस्वन्तम् भागम्) अन्न काः वल युक्त वह अंश जो (घृतम्) तेजोयुक्त हो और (अपां च ओषधीनां च पुरुषम्) देहस्थ रसों और तापधारक तत्वों के बीच पुरुष अर्थात् बहुतसी इन्द्रियों में विभक्त तेज (दक्त) प्रदान करो। जिससे (अग्नेः च) इस देह में प्राप्त जीव का (आयुः) आयु (दीर्घ) दीर्घ हो। तर्व प्रयाजा श्रेनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो ह्विषः सन्तु भागाः। तर्वां प्रयाजा श्रेनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो ह्विषः सन्तु भागाः। तर्वां प्रयाजा श्रेनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो ह्विषः सन्तु भागाः। तर्वां प्रयाज्ञा श्रेनुयाजाश्च केवल उर्जस्वन्तो ह्विषः सन्तु भागाः। तर्वां युक्चो विषः सन्तु भागाः। तर्वां युक्चो विषः सन्तु भागाः। तर्वां युक्चो विषः सन्तु भागाः।

भा०—हे (अम्ने) देहान्तर्गत अम्ने ! जीव ! (तव ) तरे (केवले) असाधारण (प्रयाजाः अनुयाजाः) प्रयाज, अनुयाज और (हविषः ऊर्जस्वन्तः भागाः ) हिव, अन्न के बलशाली भाग, (सन्तु ) हों । (अयं सर्वः यज्ञः तव अस्तु) यह समस्त यज्ञ तेरा ही हो । (तुभ्यं चतस्तः प्रदिशः नमन्ताम्) तरे आगे चारों दिशाएं झुकें । तुसे आदर से देखें । यज्ञ में अम्नि के प्रयाज अनुयाज और हिव के भागों के समान इस जीव के लिये उत्तम ज्ञानदातागण हैं, वे 'प्रयाज' और अनुकूल मित्रवर्ग अनुगामी हैं वे 'अनुयाज' और ज्ञान सेवी बलवान् , सहयोगी 'ऊर्जस्वान्' पुरुष हों । इत्येकादशो वर्गः ॥

### [ 42 ]

श्राग्नः सौचीक ऋषिः ॥ देवा देवताः ॥ छन्दः-१ त्रिष्टुप् । २-४ निचृत् त्रिष्टुप्। ५, ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥ षड्चं स्क्रम् ॥ विश्वे देवाः शास्तने मा यथेह होता वृतो मनवै यञ्चिषद्ये। प्र में ब्रुत भाग्धेयं यथा वो येन प्रथा हुव्यमा वो वहानि ॥ १॥

भा०—(विश्वे देवाः) समस्त विद्वान् पुरुषो ! (मा शास्तन)
मुझे ऐसी रीति से शासन करो (यथा) जिससे (इह) इस लोक में
(होता) ज्ञान प्रहण करने वाला, शिष्य रूप से (वृतः) वरण किया
जाकर भी (यत्) जो मैं (नि-सच) गुरु के समीप बैठकर (मनवै)
ज्ञान प्राप्त कर सकूं। (यथा वः भागधेयम्) जिस प्रकार आप लोगों का
भजन या सेवन करने योग्य, शिष्यों द्वारा धारण करने योग्य ज्ञान है वह
(मे प्र व्रवीत) मुझे प्रवचन द्वारा उपदेश करो। और मुझे यह भी
बतलाओ (येन पथा) जिस मार्ग से (वः हन्यम्) आप लोगों के उपादेय
ज्ञान-राशि को मैं (आ वहानि) सब प्रकार से धारण कर सकूं॥

श्चर्ह होता न्यंसीदुं यजीयान् विश्वे देवा मुरुतो मा जुनन्ति । श्चर्हरहरिवनाध्वर्यवं वां ब्रह्मा सुमिद्धविति साहुतिर्वाम् ॥ २ ॥

भा०—(अहम्) में अल्पशक्ति, अल्पज्ञानी जीव, (होता) ज्ञान और शक्ति का लेने हारा और (यजीयान्) सर्वोत्कृष्ट सत्-संगति करनेहारा होकर (नि असीदम्) स्थिर होकर बैठूं। और (विश्वे देवाः) समस्त देव, ज्ञान को प्रकाशित करने और प्रदान करने वाले (महतः) विद्वान् जन (मा जुनन्ति) मुझे प्रेरित या उपदेश करें। हे (अश्विनां) दिन रात्रिवत् ज्ञानिष्ठ और कर्मनिष्ठ पुरुषो ! माता पिता वा हे जितेन्द्रिय गुरु उपदेशक जनो ! (अहरहः) दिन रात हो (वाम् आध्वर्यवम् भवति) आप दोनों का यज्ञ में अध्वर्युं के समान शासन एवं अविनाशी यज्ञ वा ब्रह्मरूप अध्वर-सम्बन्धी ज्ञानोपदेश हों। और (ब्रह्मा सम्-इत् भवति) महान् प्रभु वा चतुर्वेदज्ञ विद्वान् पुरुष होकर ज्ञान को भली प्रकार प्रकाशित करने

वाला हो । और तब ( वाम् सा आहुतिः ) आप दोनों की वह ज्ञान, बल आदि की आहुति अर्थात् ब्रह्मदान सफल हो ।

श्चयं यो होता किह स यमस्य कमर्प्यूहे यत्समञ्जन्ति देवाः। श्चर्यरहर्जायते मासिमास्यथा देवा दिधरे हृज्यवाहम्।

भा०—( अयम् ) यह ( यः ) जो ( होता ) ज्ञान को गुरु से प्रहण करता है ( किः उ सः ) वह भला किस प्रकार का हो ? उसकी कैसी स्थिति होनी उचित है ? ( देवाः यत् सम् अञ्जन्ति ) देव विद्वान्गण उसको जो कुछ भी ज्ञान प्रकाशित करते हैं उससे ( सः ) वह (यमस्य) उस महान् नियन्ता प्रभु वा गुरु के (कम् अपि कहे) महान् सामर्थ्य के कुछ अंश को ही तर्क द्वारा जान पाता है । यह दशा शिष्य वा जिज्ञासु की सूर्य-चन्द्रवत् है । जैसे सूर्य ( अहः अहः जायते ) प्रतिदिन खूब उज्ज्वल रूप में प्रकट होता है, (अथ ) और (देवाः) सूर्य के प्रकाशक किरण ( मासि-मासि ) चन्द्रमा में मास २ में ( हन्य-वाहम् दिघरे ) प्रकाशमय तेज को धारण कराते हैं उसी प्रकार वह परमेश्वर वा गुरु सूर्य के समान अपार ज्ञानमय है परन्तु देव, विद्वान्गण वा इन्द्रियादि प्राणगण ( मासि मासि ) प्रत्येक जिज्ञासु में ( हन्य-वाहम् ) प्रहण करने योग्य ज्ञान के धारक तेजोमय अग्नि को धारण कराते हैं, नया जीवन प्रदान करते हैं, उसे ज्ञानधारण में समर्थ करते हैं ।

मां देवा देधिरे हव्यवाहमपम्लुक्तं बहु कृच्छा चरन्तम्। ऋक्षिर्विद्धान्यक्तं नेः कल्पयाति पर्श्वयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम् ॥४॥

भा०—( देवाः ) सूर्य के किरण जिस प्रकार ( हव्य-वाहं द्धिरे ) अग्नि को अपने में धारते और पुनः उत्पन्न कर देते हैं उसी प्रकार (देवाः) विद्वान्गण ( हव्य-वाहम् ) अन्नप्राही, और ज्ञानधारक ( बहु कुच्छा चरन्तं) बहुत से कठिन वृतों का आचरण करने वाले और समस्त पापों से मुक्त हुए मुझको (दिवरे) धारण करते, वा वे मुझ को ज्ञानधारी बना देते हैं। (विद्वान अिंगः) विद्वान, अिंग्वत् तेजस्वी पुरुष (नः यज्ञं कल्पयाति) हमारा वह सात्विक यज्ञ करता है, और वह यज्ञ (पञ्च-यामम्) पांच मार्गों से करने योग्य पाच जनों से यन्त्रित करने योग्य, देह में पांचों इन्द्रियों के समवाय से करने योग्य, (त्रि-वृतम्) मन, वाणी, कर्म तीन प्रकार से करने योग्य और (तस-सन्तुम्) सात छन्दों, से वा सात शीर्षण्य प्राणों से करने योग्य होता है।

न्त्रा वो यद्यमृत्त्वं सुवीरं यथा वो देवा वरिवः कराणि । त्रा बाह्मेर्वज्रमिन्द्रस्य धेयामथेमा विश्वाः पृतना जयाति ॥४॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान् जनो ! हे प्रागगण ! (वः यथा वरिवः कृणोमि) में आप लोगों की जैसी २ सेवा करता हूं उतना ही मैं (वः) आप लोगों के (सु-वीरम्) उत्तम वलवीर्थ सम्पन्न (अमृतत्वं आ यक्षि) अमृतत्व, अविनाशी भाव को प्राप्त करता हूं। मैं ही (इन्द्रस्थ) आत्मा, वा महान् ऐश्वर्यवान् प्रभु के (वज्रस्) बल वीर्थ को (बाह्वोः आ धेयाम्) बाहुओं में धारण करूं। (अथ) और अनन्तर (इमा-विश्वाः पृतनाः) इन समस्त शत्रु सेवाओं वा संग्रामों को भी (जयाति) वह जीत लेता है।

त्रीणि शता त्री सहस्राण्यक्षि त्रिंशचं देवा नवं चासपर्यन् । श्रौचन्वृतैरस्तृणन्वर्हिर्रस्मा श्रादिद्योतारं न्यंसादयन्त ॥६।१२॥

भा०—( त्रीणि शता त्री सहस्राणि त्रिंशत् च ) ३३३० [ तेतीस हज़ार तीन सौ तीस ] देवगण विजय के इच्छुक वीर ( अग्निम् ) सर्वांप्रणी की (असपर्यंन् ) सेवा, करते हैं, उसकी सेवा में छगे हैं। वे ( अस्मै ) इसके छिये ( बिहें: अस्तृणन् ) आसनवत् इस छोक प्रजाजन वा संघ को यज्ञ में कुशाओं के समान बिछा देते हैं। और उस अग्रणी को ( घृतैः औछन्) जलों से अभिषेक करते हैं और ( आत् इत्) अनन्तर उस ( होतारम् ) बल, वीर्य, ऐश्वर्य के प्रहीता को ( नि असादयन्त ) नियम पूर्वक स्थापिन करते हैं। इसी प्रकार इस बर्हि छप देह में ३३३० दिव्य शिक्यां आत्मा को प्राप्त हैं जो उसको इस देह में स्थिर किये हैं। इति द्वादशों व :॥

#### [ ५३ ]

ऋषिः—१—३, ६, ११ देवाः । ४, ५ अश्वः मीचीकः ॥ देवता—१— ३, ६—११ अग्विः सौचीकः । ४, ४ देवाः ॥ छन्दः—१, ३, ६ तिष्ठुप् २, ४ तिष्ठुप् । ५ आची स्वराट् तिष्ठुप् । ६, ७, ६ निच्छजगती । १० विराड जगती । ११ पादनिच्छजगती ॥ दशर्वं स्क्रम् ॥

यमैच्छाम् मनसा सोड्यमागोद्यज्ञस्य विद्वान्परुषश्चिकित्वान् । स नी यत्तद्देवताता यजीयान्नि हि षत्सदन्तरः पूर्वी श्रस्मत् ॥१॥

भा०—(मनसा) मन से, वा ज्ञान के कारण हम लोग (यम एँच्छाम) जिसको चाहते हैं (सः अयम् ) वह यह (यज्ञस्य परुषः) यज्ञ के पोरु १ या अंग २ को (चिकित्वान् ) जानने वाला (विद्वान् ) विद्यावान् पुरुष (आ अगात् ) आवे। (देवताता ) उत्तम ज्ञान के इच्छुकों के हितार्थ, उनके बीच (यजीयान्) अति पूज्य, ज्ञानप्रद होकर (सः नः यक्षत् ) वह हमें ज्ञान प्रदान करे। वह (अन्तरः) हमारा अन्तरतम, प्रिय होकर (पूर्वः) हमसे पूर्व ज्ञानवान्, हमारे ज्ञान का कारण हो। और वह (अस्मत्) हमारे बीच (नि सत्सत् ) विराजे।

अर्राधि होता निषडा यजीयानुभि प्रयोसि सुधितानि हि स्यत्। यजीमहे यश्चियान्हन्ते देवाँ ईळामहा ईडग्राँ आज्येन ॥ २ ॥

भा०-उत्तम, अति अधिक ज्ञान देनेहारा, (होता) प्रेम से बुलाने-हारा, गुरुवत् पूज्य पुरुष (नि-सदा) उत्तम आसन पर बैठकर नित्य देववत् आराधना करने योग्य है। क्योंकि वह (सु-धितानि) उत्तम, स्थिर, हित ज्ञानों को ( अभि ख्यत् ) साक्षात् करके आप्तवत् अन्यों को उन्हीं स्थिर सत्यों का उपदेश करता है। ( हन्त ) यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम ( यज्ञियान् देवान् ) दान, मान पूजा सत्कारादि से आदरणीय विद्वान् पुरुषों की (यजामहै) पूजा कर सकें और (ईड्यान्) स्तुति करने योग्य जनों की हम लोग (आज्येन) प्रकट, ब्यक्त वचन से वा जल वा घृतादि पदार्थों से (ईडामहै) सत्कार करें।

साध्वीमकर्देववीतिं नो श्रद्य यज्ञस्यं जिह्वामविदास गुह्याम् । स आयुरागात्सुर्भिर्वसाना भद्रामकर्देवहूर्ति ना श्रद्य ॥ ३॥

भा०-(अद्य) आज हम लोग (यज्ञस्य) उपास्य प्रभु की (जिह्वाम्) वाणी को (अविदाम) प्राप्त करें, जानें। यह विद्वान् (नः) हमारे को (साध्वीम् देव-वीतिम् ) देव, शुभ विद्वान् के प्रकाश, ज्ञान गुणादि की प्राप्ति को (अकः) उत्तम, सफल करता है। (सः) वह (सुरभिः) सुगन्धित यज्ञाभि के समान सदाचारयुक्त श्रेष्ठ कर्म करनेहारा (आयुः वसानः) दीर्घ जीवन को धारण करता हुआ ( आ अगात् ) प्राप्त होता है, वह अवश्य (नः देव-हूतिम्) हमें उत्तम २ विद्वानों, उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति (अकः) करावे।

तद्य वाचः प्रथमं मसीय येनासुराँ श्राभ देवा असाम। ऊर्जीद्र उत येजियासः पञ्च जना मर्म होत्रं जुषध्वम् ॥ ४॥

भा०-हम लोग (वाचः) वेदवाणी के आश्रय रूप (प्रथमम्) सर्वश्रेष्ठ को ( मसीय ) मनन द्वारा प्राप्त हों, उसे जानें, ( येन ) जिससे हम (देवाः) उत्तम विद्वान् जन (असुरान् अभि असाम) केवल प्राणपोषी, विद्वाकारी पुरुषों को पराजित करें। (जर्जादः) बलयुक्त अन्न को खाने बाले और (यज्ञियासः) यज्ञ करने योग्य, पूत्र्य, (पञ्च जनाः) आप पांचों जन (सम होत्रम्) मेरे वचन या हवन, आह्वान वा उपदेश को (जुपध्यम्) सेवन करो।

पञ्च जन्। सर्महोत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यन्नियासः । पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहीसोऽन्तरित्तं दिव्यात्पत्विस्मान् ४।१३

भा०—(गो-जाताः) पृथिवी पर उत्पन्न वा गौ, वेदवाणी, उस में उत्पन्न, निष्णात (उत ये) और जो (यज्ञियासः) यज्ञ के योग्य, पूज्य हैं वे (पञ्च जना) पांचों जन (मम होत्रं) मेरे यज्ञ, आह्वान, या वचनों को मेमपूर्वक स्वीकार करें। (पृथिवी) विस्तृत पृथिवी, देवी माता (नः) हमें (पार्थिवात् अंहसः) पृथिवी के सम्बन्धी, पापों वा कष्ट से (पातु) बचावे और (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्ष, तद्वत् ऊपर गुरु, प्रभु, पिता आदि (अस्मान्) हमें (दिन्यात्) दिन्य (अंहसः) आकाश से आने वाले कष्ट से (पातु) बचावे। इति त्रयोदशो वर्गः॥

तन्तुं तन्वन्न सो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः प्रथो रच धिया कृतान्। श्रुनुरुवणं वयत जोगुंवामपो मर्नुभव जन्या दैव्यं जनम्॥ ६॥

आ०—हे मनुष्य! तू (तन्तुम् तन्त्रम्) प्रजा शिष्य आदि सन्तान रूप तन्तु को उत्पन्न करता हुआ (रजसः भानुम्) ज्ञान प्रकाशक, समस्त लोक के प्रकाशक, सूर्यवत् तेजस्वी गुरु वा प्रभु को (इहि) अनुगमन कर। और (विया कृतान्) हम को सत्कार और बुद्धि से बनाये गये (ज्योतिष्मतः पथः) सूर्यं के उज्ज्वल मार्गों की (रक्ष) रक्षा कर, अथवा, (विया) बुद्धि वा यत्न से तु (कृतान् पथः) बनाये गये मार्गों को (ज्योतिष्मतः) प्रकाश से युक्त बनाये रख, मार्गों पर अन्धेरा न होने दे । (जोगुवाम्) उपदेष्टा जनों के (अनुल्वणं) अति सुखदायी, कभी कष्ट न देने वाले (अपः) सत्कर्म को (वयत) कर । तूसदा (मनुः भव) मननशील हो। और (जनं दैंड्यं जनय) मनुष्यों को देव, प्रभु का उपासक बना।

श्रुचानहीं नहातनोत सीम्यो इष्कृंगुध्वं रशना श्रोत पिंशत । अष्ट्रावन्धुरं वहताभितो रथं येने देवासो अन्यवृक्षि प्रियम्॥॥॥

भा०—हे (सोम्याः) सौम्य स्वभाव वाले एवं सोम, शिष्य जनी, वीर्यवान् शासक जनी! (अक्ष-नहः नद्यतन) जिस प्रकार अक्ष, पुरा में लगाने योग्य अक्षों को खूब अच्छी प्रकार बांधा जाता है, उसी प्रकार आप लोग (अक्ष-नहः) अध्यक्ष पद पर सम्बन्धित करने योग्य उत्तम-जनों को (बद्धत) बांधो, उनको उत्तम पद पर पदबद्ध, कर्त्तन्य-बद्ध, वचन-बद्ध करो। (रशनाः इष्कृणुध्वम्) जिस प्रकार रथी अपने अक्षों की सासों को ठीक रखता है उसी प्रकार तुम लोग भी (रशनाः) राष्ट्र में भोग सामयियों को (इष्कृणुध्वम्) अन्नोत्पादक उपायों से उत्पन्न करो। (उत) और अपने आप के आत्मा वा गृहस्थ रथ को (अष्टावन्युरं आ पिशत) आठों शीर्षगत प्राणों को बांध कर सुरूप, सौम्य बनावें, (येन देवासः) जिससे विद्वान् जन (प्रियम् अभि) प्रिय इष्ट आत्मा के प्रति (रथं अनयन्) अपने वेगवान् मन को लजाते हैं।

अश्मन्वती रीयते सं रमध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः। अत्रो जहाम ये असुवरीवाः शिवान्वयमुत्तरेमामि वाजान्॥८॥

भा०—( अइमन्वती रीयते ) व्यापकी आत्म-शक्ति से युक्त नदी के समान यह अनादि प्रवाह बराबर गति कर रहा है। हे विद्वान् पुरुषो !

(संरभध्यम्) मिलकर एक साथ उद्योग करो। (उत् तिष्ठत) उत्तम स्थिति प्राप्त करो। हे (सखायः) मित्रो! (ये) जो (अशेवाः) अकल्याण, मल, पाप, एवं दुःखदायी कारण हैं उनको (अत्र) यहां (जहाम) त्याग दें। और (शिवान् वाजान् अभि) कल्याणकारी, सुखदायी ऐश्वर्यों और ज्ञानों को लक्ष्य कर, प्राप्त कर (वयम्) हम (उत् तरेम) उत्तम पद पर पहुंचें।

त्वष्टां माया वेद्वपसाम्पस्तमो विभ्रत्पात्रा देवणनानि शन्तमा। शिशीते नूनं पेर्शुं स्वायसं येने वृश्वादेतशो ब्रह्मणस्पतिः॥ ६॥

भा०—(अपसाम् अपस्तमः) सब कर्म करने वालों में श्रेष्ठ, सर्वोत्तम कर्म-सम्पादन करने वाला, (त्वष्टा) जगत् का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर (मायाः) जगत् निर्माण करने वाली समस्त शक्तियों और बुद्धियों और कर्मों को (वेत्) जानता है। वह ही (देव-पानानि) सूर्य, पृथिवी चन्द्र आदि लोकों, चक्षु आदि इन्द्रियों और विद्वानों को पालन करने वाले नाना (शं-तमा पाता) अति शान्तिकारक पालन करने के साधनों, वा उपायों को (बिश्रत्) धारण करता है। वह ही (ब्रह्मणः पितः) महान् ब्रह्माण्ड का स्वामी, ब्रह्मज्ञान का पालक ही (सु-आयसम् परग्रम् शिशोते) उत्तम लोहसार के बने परग्र को विज्ञ शिल्पी के समान (सु-आयसम् परग्रम्) सुल प्राप्त कराने वाले, परम पद तक पहुंचाने वाले ज्ञान रूप वश्र को (शिशीते) तीक्ष्ण करता है। (येन) जिससे (एतशः) यह ग्राङ्ककर्मा जीव वा ज्ञानी पुरुष (बृश्चात्) इन समस्त कर्म बन्धों को काट डालता है। उपनिषदों में जिस प्रकार ओंकार रूप औपनिषद् महास्र का वर्णन (सुण्डक उप सु० २। ख० २। मं० ३। में) है उसी प्रकार यहां 'सुआयस परग्रु' का वर्णन है।

स्तो नूनं क्रवयः सं शिशीत वाशीभियाभिरमृताय तत्त्रेथ । ा विद्वांसः पदा गुर्ह्यानि कर्तन् येने देवासो अमृतत्वमान्गुः॥१०॥

भा०—हे (कवयः) विद्वान् क्रान्तदर्शी पुरुषो ! आप लोग ( याभिः वाशीभिः) उत्तम उपदेशप्रद वाणियों, और इन्द्रियादि को वश करने वाली जिन साधनाओं से (अमृताय) मोक्ष प्राप्ति के लिये (गुह्यानि) बुद्धिगम्य, रहस्य युक्त (पदा) उत्तम २ ज्ञानों को (तक्षथ) अभ्यास करसको उनको (सतः) सत्, ज्ञानवान् पुरुष से (संशिशीत) प्राप्त करके खूब अभ्यास द्वारा तीक्ष्ण करो । हे (विद्वांसः) विद्यावान् पुरुषो और आप लोग ! (गुह्यानि पदानि) उन बुद्धिगम्य ज्ञानों का (कर्त्तन) सम्पादन करो (येन) जिससे (देवासः) ज्ञानी पुरुष (अमृतत्त्वम्) अमृतमय मोक्ष पद को (आन्छः) प्राप्त करते हें । यह तीक्ष्ण करने का भाव भी उपनिषदों में वेद से लिया है । जैसे—'धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं ह्युपासा निशितं संघयीत ॥ ( मुण्डक २ । २ । ३ )

गर्भे योष्टामद्धुर्वत्समासन्येपीच्येन मनस्रोत जिह्नया । स विश्वाहां सुमनां योग्या श्रमि सिष्टासनिर्वनते कार इज्जितिम् ॥ ११ ॥ १४ ॥

भा०—(योपाम गर्भे वत्सम्) स्त्री के गर्भ में बालक के तुल्य सुरक्षित रूप से विद्वान लोग (अपीच्येन मनसा) तद्गत चित्त और (जिह्न्या) वाणी से (आसिन) मुख में (वत्सम् अद्धुः) बोलने योग्य उत्तम वचन को धारण करते हैं। (सः कारः इत् जिति वनते) वह कार्य करने वाला, समर्थ पुरुष ही विजय को प्राप्त करता है जो (सुमनाः) उत्तम चित्तवान् होकर (योग्याः अभि) योग्य, अर्थात् सहयोग करने वाली प्रजाओं और सेनाओं को (सिपासिनः) निरन्तर ऐश्वर्य विभक्त करता और उनको उचित रीति से वेतन देता और उनको प्राप्त करता है। इति चतुर्देशो वर्गः॥

#### [ 88 ]

ब्रहरुक्थों वामरेक्यः। इन्द्रो देवता ॥ अन्दः--१,६।त्रिष्टुप्।२ विराट् त्रिष्टुप्। ३,४ आचीं स्वराट् त्रिष्टुप्। १ पादनिचृत् त्रिष्टुप्॥ षड्चं स्क्रम्॥

तां सु तें कीर्तिं मेघवनमहित्वा यस्वा भीते रोदेषी अह्वयेताम्। प्रावी देवाँ आतिरो दासमोर्जः प्रजायै त्वस्यै यद्शिच इन्द्र ॥१॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! (ते ) तेरी (ताम् ) उस अलोकिक ( महित्वा ) महान् सामर्थ्य से प्राप्त कीर्त्ति को जान् (यम्) जो (भीते रोदसी) भयभीत आकाश और पृथिवीवत् राजा और प्रजा दोनों वर्ग (त्वा अद्वयेताम् ) तुझे अपनी रक्षार्थ बुलाते हैं। और तू (यत् ) जो (देवान् प्र आवः ) विद्वान् , ज्ञानार्थी, धनार्थी और शरणार्थी की अच्छी प्रकार रक्षा करता, और (दासम् आ अतिरः ) विनाशकारी प्रजाधातक का सब प्रकार में नाश करता और (त्वसमे प्रजाये) एक मात्र प्रजा को (ओजः अशिक्षः ) बल-पराक्रम प्रदान करता और उसकी उसको शिक्षा । भी करता है।

यद्चेरस्तुन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रब्रु<u>वा</u>णो जनेषु । मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाद्य शर्त्रु <u>न</u>नु पुरा विवित्से ॥ २॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन्! (यत्) जो त् (बलानि) अपने बलों, सैन्यों को (वा वृधानः) बढ़ाता हुआ, (तन्वा) बढ़ी भारी सेना के साथ (अचरः) विचरता और भारी राष्ट्र का भोग करता है, और जो त् (जनेषु प्रबुवाणः अचरः) मनुष्यों को भी उत्तम उपदेश करता हुआ विचरता है और लोग जो (ते यानि युद्धानि आहुः) तेरे नाना युद्धों का व न करते हैं (सा ते माया इत्) वह सब तेरी बुद्धि

और निर्मात्री वा शतु विनाशकारिणी, संहारक शक्ति ही है, तू (न अद्य शतुं विवित्से ) न आज शतु को पाता है (न नु पुरा विवित्से ) न पहले ही तू किसी को अपना शतु प्राप्त कर सका। तेरी महती शक्ति से अयभीत होकर, तेरी बुद्धि से चिकत होकर तेरा शतु न पहले रहा, न अब है। वे युद्धादि वर्णन भी तेरे बुद्धि-कौशलों काही आविष्कार रहा।

क <u>ड जु ते महिमनेः समस्यास्मत्पूर्व ऋष्यो</u> उन्तेमापुः । यन्मात्रे च पित्रे च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः ॥ ३॥

भा०—हे ऐश्वर्यंवन् ! प्रभो ! (के उ नु ऋषयः) वे कौन से तत्वदर्शी मन्त्रद्रष्टा जन हैं जो (अस्मत् पूर्वे) हम से पूर्व होकर भी (ते समस्य महिमनः) तेरी समस्त महिमा के (अन्तम् आपुः) अन्त तक पहुंचे हों। कोई भी तेरे महान् सामध्यं का पार न पा सके ? (यत्) क्योंकि तृ ही (मातरं च पितरं च) माता और पिता, सूर्यं और भूमि दोनों को (स्वायाः तन्वः) अपने देह में से एक साथ ही (अजनयथाः) उत्पन्न करता है। प्रजापित ने अपने देह को गिरा कर उसे ही खी-पुरुष दो खण्ड में किया, ऐसा वृहदारण्यक का वचन है। और इसी अपनी हिरण्यगर्भतनु में से आकाश भूमि रचे ऐसा वेद स्वयं कहता है। ये वचन विचारने योग्य हैं। इनका तात्पर्यं यह है कि उस परमात्मा में मातृपित दोनों शक्तियां विद्यमान हैं। इसी प्रकार आत्मा में ही मातृदेह और पितृदेह दोनों को रचने का सामध्यं है।

चत्वारि ते श्रसुर्याणि नामाद्यभ्यानि महिषस्य सन्ति । त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से योभेः कमीणि मघवञ्चकर्ये॥ ४॥

भा० है ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! ( ते महिषस्य ) तुझ महान् प्रभु के ( चत्वारि ) चार ( नाम ) नाम, रूप ही ( अदाभ्यानि ) कभी नाश न होने योग्य, अविनाशी हैं। (अङ्ग) हे प्रभो ! (त्वं तानि विश्वानि वित्से) तू उन सबको जानता है (येभिः) जिन से तू (कर्माणि चकर्थं) समस्त कर्म, जगत् आदि निर्माण करता है।

वहा के ४ पाद ४ अदाभ्य नाम हैं जो 'असुर्यं' हं अर्थात् असु प्राणों में रमण करने वालों या जीवों में भी प्रकट होते हैं, जीवों में प्रकट होने वाली उन चार दशाओं के अनुसार ही बहा में भी उन चार दशाओं का वर्णन किया जाता है। वे चार दशाएं जायत्,स्वप्त, सुषुप्ति और अमात्रा नुरीया दशा। तदनुसार सृष्टि, स्थिति, लय और परमा दशा है।

त्वं विश्वां द्धिषे केवलानि यान्यावियां च गुहा वस्नि। कामिनमें मघवन्मा वि तर्शिस्त्वमां ज्ञाता त्विमन्द्रासि दाता॥४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन ! प्रमो ! (त्वम्) तू (विश्वा) समस्त, (केवलानि) असाधारण, अपने आप स्वयं धारण करने योग्य, (वस्नि) ऐश्वर्यों को धारण कर रहा है (या च गृहा) जो अभी अप्रकट गृप्त रूप में है, और (यानि आविः) जो प्रकट भी हैं हे (मघवन्) ऐश्वर्यंवन् ! तू (मे कामम् इत्) मेरे अभिलाष को ही कभी (मा वि तारीः) विनष्ट न होने दे, प्रत्युत (त्वम् आज्ञाता) तू ही आज्ञा देने वाला, अध्यक्ष है और हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन् ! तू ही (दाता असि) देने हारा है। अस्य दाता इति इन्द्रः। इदम् राति इति वा इन्द्रः।

यो अर्द्धाज्ज्योतिषि ज्योतिर्न्तर्यो असृजन्मधुना सं मधूनि । अर्थ प्रियं शूषामिन्द्राय मन्मे ब्रह्मकृती बृहदुक्थादवाचि ॥६॥१४॥

भा०—(यः) जो (ज्योतिषि अन्तः ज्योतिः अद्धात्) सूर्यं आदि ज्योतियों के बीच में प्रकाश को धारण कराता है, (यः) जो (मधुना। मधुर यस से समस्त (मधूनि सम् अस्जत्) पदार्थों को संयुक्त करता है, उस

(इन्द्राय) महान् ऐश्वर्य वाले प्रभु के (प्रियं) अति प्रिय, (मन्म) मनन करने योग्य, (ग्रूपम्) वलको (ब्रह्म-कृतः) ब्रह्म, वेद के उपदेश करने वाले (ब्रह्मदुक्थात्) विशाल वेद के ज्ञानवान् पुरुप से (अवाचि) प्राप्त करके कहा या उपदेश किया जाता है। इति पञ्चदशो वर्गः ॥

### [ 44 ]

बहदुक्थो वामदेव्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, ८ निचृत् तिष्टुप् । २, ५ पादनिचृत् तिष्टुप् । ३, ४,६ तिष्टुप् । ७ विराट् तिष्टुप् ॥ अष्टचं स्क्रम् ॥ दूरे तन्नाम् गृह्यं पराचैयत्त्वां भीते ऋह्वयेतां वयोधे । उदस्तभनाः पृथिवों द्यामभीके भ्रातुः पुत्रान्मघवन्तित्विष्रागः॥१॥

भा०—(यत्) जो (त्वा) तुझ को (भीते) भय से उरते हुए आकाश और पृथिवी, वा तत्स्थ जीववर्ग (वयः-वै) बल धारण कराने या देने के लिये (अह्वयेताम्) बुलाती सी हैं और तू (पृथिवीं द्याम्) पृथिवी और आकाश वा सूर्य दोनों को (अभीके) समीप २ वा निर्भय रूप से (उत् अस्तम्नाः) ऊपर थामे रहता है और (आतुः) समस्त जीवों को भरण पोषण करने वाले सूर्य वा मेव के (पुत्रान्) अनेकों को पालन करने में समर्थ किरणों वा जल-धाराओं को (तित्विषाणः) तेज वा विद्युत् से प्रकाशित किया करता है तेरा (तत् नाम) वह स्वरूप, जो जगत् को थामता और पालन करता रहता है वह भी, (पराचैः) पराङ् मुखों से (गुद्धां) छुपा और दूर दूर रहता है। विमुख जन उसको जान वा अनुभव नहीं कर सकते।

महत्तन्नाम गुद्यं पुरुस्पृग्येनं भूतं जनयो येन भन्यम्। प्रतनं जातं ज्योतिर्यदंस्य प्रियं प्रियाः समीविशन्त पञ्चं ॥ २ ॥ भा०—(महत् तुत् गुद्धं नाम) वह महान् गुप्ततम रूप है (पुरु स्पृक्) जिस को अनेक जीवगण प्रेम करते हैं, (येन) जिससे (भूतम्) इस उत्पन्न जगत् को त् (जनयः) उत्पन्न करता है, और (येन भन्यम् जनयः) जिस अपने सामर्थ्यं से त् भविष्यत् को भी उत्पन्न करता है, और (यत्) यह कि जो (अस्य) इसका (प्रत्नं) अति पुरातन (ज्योतिः) प्रकाशमय रूप भी (अस्य प्रियं जातम्) इस उत्पन्न जीवसर्गं को प्रिय, पोषक पालक रूप से प्रकट हुआ। इसी प्रिय ज्योति को प्राप्त होकर (पञ्च सम् अविशन्त) आत्मा में पांचों प्राणों के तुल्य पांचों महाभूत आश्रय करते हैं। इस प्रकार पूर्व सूक्त में कहे ४ रूप प्रभु के हैं। १ जगत्स्तम्भनकारी, २ जगत्-प्रेरक, ३ जगत्-जनक और ४ सर्वप्रिय।

त्रा रोर्दसी त्रपृणादोत मध्यं पञ्चे देवाँ ऋतुशः सप्तसप्त । चतुंस्त्रिशता पुरुधा वि चेष्टे सर्ह्रपेण ज्योतिषा विर्वतेन ॥ ३ ॥

भा०—वह (रोदसी) भूमि और आकाश को पू कर रहा है। (उत मध्यम् अपृणात्) और वह दोनों के बीच के भाग को भी पूर्ण कर रहा है, उपर नीचे, आकाश, भूमि और मध्य अन्तरिक्ष इस स्थान पर बसे समस्त लोकों को भी पाल रहा है। वह (ऋतुशः) ऋतु रूप में विद्यमान (पज्ज देवान्) पांच प्रकार के किरणों, वर्गों या ऋतु-उत्पादक प्रकाशों को सूर्य के समान पांच भूतों और पांच प्राणों को (अपृणात्) पूर्ण करता है, उनमें भी व्यापता और उनको भी प्रकाशित, गतिमान् करता है। वह (वि-व्रतेन) विविध कर्म के जनक (चतुन्धिशता) ३४ प्रकार के विकाशों से (स-रूपेण ज्योतिषा) एक समान तेज से भी (पुरु-धा विचष्टे) नाना प्रकार का दीखता है। ८ वसु, १२ आदित्य, ११ रुद्द, प्रजापति, वपट्कार और विराट् ये चौंतीस हैं।

यदुंष श्रौच्छं प्रथमा विभानामर्जनयो येन पुष्टस्य पुष्टम् । यत्ते जामित्वमर्वरं परेस्या महन्महत्या श्रीसुर्त्वमेकम् ॥ ४॥

भा०—हे प्रभो ! हे (उपः) सर्ववशकारिणी !प्रकाशवित कान्तिमित ! प्रभु शक्ति ! (यत्) जो त् (विभानाम् प्रथमा) विशेष चमकने वाले सूर्यादि के बीच में भी प्रभात के तुल्य सर्वप्रथम (औच्छः) प्रकट होती है और तमोमय प्रलय कालमें से प्रथम तेजोमय रूप को प्रकट करती है, (येन) जिससे (पुष्टस्य) परिपोषण योग्य जगत् रूप पुत्र के (पुष्टम्) पोषण युक्त महान् देह को (अजनयः) प्रकट करती है, और (यत्) जो (ते) तुझ (परस्याः) परम शक्ति का भी (अवरम्) हम लोगों के भी प्रत्यक्ष होने वाला मातृतुल्य सम्बन्ध है वह (महत्या) तुझ महती परमेश्वरी माता का (एकम्) एक, अद्वितीय (महत् असुरत्वम्) बड़ा भारी जीवन-दाता होने का प्रमाण है।

बिधुं देटाणं समेने बहूनां युर्वानं सन्तं पिलतो जगार। देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या मुमार् स ह्यः समान ॥ ४ ॥ १६ ॥

भा०—( विष्ठं ) शतुओं को विशेष रूप से कंपाने वाले, विविध चेष्टा करने वाले, वा नाना कार्यों को करने वाले, (समने) संग्राम वा संगति काल में (बहुनां दहाणं) बहुतों को बल से भगाने में समर्थ (युवानं सन्तं) युवा, बलवान् पुरुष को भी एक (पिलतः ) वृद्धतुल्य, ज्यापक सूर्यं जैसे (विष्ठं ) चन्द्र को, वैसे ही वह पुराना काल (जगार ) निगल जाता है। (देवस्य ) उस प्रभु के (महित्वा ) महान् सामर्थ्य से युक्त (कान्यं पश्य) महान् कान्तदर्शिता वा बुद्धिमत्ता से बनाये गये इस जगत् रूप कान्य को (पश्य) देख, (अग्र ममार) जो आज मरता है, (सः ह्यः) वह कल, आने वाले या गये को भी किसी दिन (समान) मली प्रकार प्राण लेता था और आगे भी पुनः उत्पन्न होगा। इति पोडशो वर्गः॥

शाक्मना शाको त्रंहणः सुंपर्ण त्रा यो महः ग्ररः सनादनीळः। यच्चिकेतं सत्यमित्तन्न मोघं वसुं स्पार्हमुत जेतोत दातां॥ ६॥

भा० — वह परमेश्वर (शाक्मना शाकः) अपनी महती शिक्त से शिक्तशाली है। वह (अरुणः) तेजोमय (सुपर्णः) सुख से सबका पालक है। (यः) जो वह (महः) महान (शूरः) दुष्टों का नाशक, (सनात्) सनातन, (अनीडाः) किसी विशेष स्थान पर न होकर, सर्वव्यापक है। वह (यत् चिकेत) जो कुछ भी जानता है, (सत्यम् इत् तत्) वह सब सत्य ही है। (तत् मोघं न) वह कभी व्यर्थ, निष्फल (वसु न जेता ऐश्वर्य को नहीं जीतता (उत न दाता) और व्यर्थ नहीं देता है। ऐभिदें वे वृष्णया पाँस्यानि येभिरौत्त ह्रबहत्याय बज्री। ये कभीणः क्रियमाणस्य मह अप्रतेक्भेमुदजायन्त देवाः॥ ७॥

भा०—जिस प्रकार (देवाः) किरण वा वायुगण (क्रियमाणस्य कर्मणः मन्हा) किये जाने वाले कर्म, यज्ञादि के महान् सामर्थ्य से प्रेरित होकर (ऋते कर्मम् उत् अजायन्त) जलों के निमित्त कर्म को करने के लिये उठते और उदित होते हैं जिनसे (वृत्र-हत्याय) मेघको छिन्न भिन्न करने के लिये (वज्री) तेजस्वी सूर्य (पौंस्यानि औक्षत्) नाना बल-कर्म वा जल धारता वा सेंचता है (एभिः) उनसे ही वह (वृष्ण्या पौंस्यानि आददे) वृष्टिकारक जलों को भी धारण करता है। उसी प्रकार (ये देवाः) जो देवनशील, तेजस्वी वीर पुरुष (क्रियमाणस्य कर्मणः महा) किये जाने वाले कर्म के महान् सामर्थ्य से (ऋते कर्मम्) सत्य ज्ञान के आश्रय पर जगत् को रचने वाले प्रभु को भी (उत् अजायन्त) प्राप्त करते हैं (येभिः) जिनके द्वारा (वज्री) तेज, बल, पाप-निवारक बल का स्वामी प्रभु (वृत्र-हत्याय) विद्यकारी अज्ञान। और दुष्ट पुरुषों के विनाश और (वृत्र-हत्याय) नाना धनैश्वर्यों को प्राप्त करने के लिये (पौंस्यानि) नाना

बलों और जीवों के हितकारी कर्मों को ( ओक्षत् ) धारण करता और प्राप्त कराता है ( एभिः ) उनके ही द्वारा वह ( वृष्ण्या ) सब सुखों के देने वाले वलों को भी ( आ दधे ) धारण और प्रदान करता है।

युजा कर्मीणि जन्यन्विश्वौजां अशस्तिहा विश्वमनास्तुराषाद्। पीत्वी सोर्मस्य दिव आ वृधानः शरो निर्युधार्धमहस्यून्॥=॥१७॥

भा०—( विश्व-ओजाः ) समस्त प्रकार के वल पराक्रमों को करने वाला, प्रभु ( युजा ) संयोग, वा सहकारी कारण, उपादान, रूप प्रकृति के द्वारा ( कर्माण जनयन् ) नाना कर्मी को करता हुआ ( अञ्चास्ति-हा ) न कहने योग्य, अव्यक्त दशा का नाश करता हुआ, ( विश्व-मनाः ) सब ज्ञानों का स्वामी, सर्वज्ञ, (तुरा-पाट् ) वेग से सब से अधिक, सर्वशक्तिमान अभु ( सोमस्य पीत्वी ) बल वीर्य रूप जगद्-उत्पादक रूप सामर्थ्य का पालन या धारण करके, ( आवृधानः ) बढ़ता हुआ वा शिल्पी के समान ( दिवः आवृधानः ) तेजोमय सूर्य आदि लोकों को बनाता हुआ ( युधा ) प्रहार से ( शूरः ) शूरवत्, ( दस्यून् ) नाशकारणों को ( निर् अधमत् ) दूर कर देता है । इति समदशो व ः ॥

## [ ५६ ]

खृहदुक्थो बामदेव्यः । विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, ३ निचृत त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् । ७ आर्ची स्वराट् त्रिष्टुप् । ४ पादनिचृष्जगती । ४ विराड् जगती । ६ आर्ची भुरिग् जगती ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

इदं त एकं पर ऊं त एकं तृतीयेंन ज्योतिषा सं विशस्य। संवेशन तन्व श्वार्रिधि प्रियो देवानी पर्मे जुनित्रे ॥ १॥ भा०—( इदं ते एकं ) यह तेरे लिये एक ज्योति है। (ते एकं परः) तरे लिये एक यह परम ज्योति है। तू ( तृतीयेन ) तृतीय, सर्वोत्कृष्ट ( ध्योतिपा ) ज्योति के साथ ( संविशस्व ) मम होकर रह । ( तन्वः ) आत्मा, देह के और तू (देवानां परमे जिनते) समस्त दिन्य शक्तियों, सूर्यादि लाकों और विद्वानों के उत्पादक ( परमे ) सर्वश्रष्ट ( संवेशने ) सेज के तुल्य सब को आश्रय देने वाळे, प्रभु में ( चारुः ) सर्वत्र विचरण करता हुआ, ( प्रियः ) सर्वप्रिय होकर ( तन्वः संविशस्व ) नाना देहों और विस्तृत लोकों में भी प्रवेश कर और ( एधि ) रह।

तन्षे वाजिन्तन्वं नयन्ती वामस्मभ्यं धातु शर्म तुभ्यम् । श्रहुतो महो धुरुणाय देवान्दिवीव ज्योतिः स्वमामिमीयाः॥ २॥

भा०—हे (वाजिन्) ज्ञानवन्! (तन्ः) तेरी एक काया (तन्त्रम् नयन्ती) तुझे दूसरे देह को प्राप्त कराती हुई (अस्मभ्यम् वामम् धातु) हमें उत्तम ज्ञान दे और (तुभ्यम् शम् धातु) तुझे सुख प्रदान करे। तू (अहुतः) अकुटिल मार्ग पर चलता हुआ, सरल आचरणवान् होकर (महः देवान् धरुणाय) बड़े शक्तिशाली देवों को धारण करने वाले प्रसु परमेश्वर को प्राप्त करने के लिये (दिवि इव) आकाश्च में (स्वम् ज्योतिः) सूर्यवत् स्वप्रकाश अपनी, वा सर्वोत्पादक (ज्योतिः आ मिमीयाः) परम ज्योति को प्राप्त कर।

बाज्यंसि वार्जिनेना सुवेनीः सुवितः स्तोमं सुवितो दिवं गाः । सुवितो धर्मे प्रथमानुं सत्या सुवितो देवान्त्सुंवितोऽनु पत्मं ॥३॥

भा०—हे आत्मन् ! विद्वन् ! तू (वाजिनेन वाजी असि ) बल से ही बलशाली, और ज्ञान से ज्ञानवान् है। तू (सु-वेनीः) उत्तम कान्तिमान्, ग्रुभ २ पदार्थों की कामना वाला होकर (सुवितः) ग्रुभ मार्ग में गमन करके, (स्तोमम् गाः) उत्तम स्तुति, और स्तुत्य पद को प्राप्त कर। और (सुवितः ) उत्तम सुखजनक मार्ग में चल कर ही तू (दिवं गाः ) उस प्रकाश ज्ञान और तन्मय प्रभु को प्राप्त कर । ( सुवितः ) उत्तम पथ में, उत्तम आचरण में रह कर ही तू (धर्म गाः) सब के धारक प्रभु वा बल को प्राप्त कर । (सुवितः अनु सत्या प्रथमा) उत्तम पथ में चल कर ही पश्चात् सर्वश्रेष्ठ सत्य फलों को, सत्य तत्वों को प्राप्त कर । (सुवितः देवान् ) शुभ कर्म में चल कर ही तू देवों, विद्वानों और ग्रुभ गुणों, ग्रुभ लोकों को प्राप्त कर। ( सुवितः अनु पत्म ) उत्तम शुभ मार्ग में रह कर ही तू चलने योग्य सन्मार्ग तथा ऐश्वर्यमय पद को भी प्राप्त कर ।

महिम्न पेषां पितरश्चनेशिरे देवा देवेष्वंदधुरपि कर्तुम् । समेविव्यचुकृत यान्यत्विषुरैषां तनूषु नि विविशुः पुनः ॥ ४ ॥

भा०—(देवा: पितर: ) तेजस्वी, दानशील, माता पिता के तुल्य सब का पालन करने वाले, (एषां महिम्नः ईिहारे) इन प्राणों वा लोकों के महान् सामर्थ्य और ऐश्वर्य के भी स्वामी होजाते हैं। वे (देवेषु) उन दिन्य छोकों और विद्वानों के बीच (क्रतुम् अद्धः) कर्म सामर्थ्य को धारण करते, वा (देवेषु कतुम् अद्युः) ज्ञानाभिलाषी शिष्यों में अपने ज्ञान को प्रदान करते हैं। (उत) और (यानि अविषुः) जो ज्योतियां वा ज्योति-र्मय लोक खूब चमकते हैं वे उनको (अविज्यचुः ) प्राप्त करते हैं। और (एषां) उनमें वे (तन् पु पुनः नि विविद्युः ) देहों में पुनः प्रवेश करते हैं।

सहोभिवींश्वं परि चक्रमु रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः। तुनुषु विश्वा भुवेना नि येमिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अर्जु ॥४॥

भा०-वे ( पूर्वा ) पूर्व के, सर्वोत्तम, ( अमिता ) अपरिमित, अनेक (धामा ) लोकों, तेजों को (मिमानाः ) प्राप्त होते हुए, (विश्वं रजः परि चक्रमुः ) समस्त लोकों को परिश्रमण करते हैं, और (तनूषु ) शरीरों में रह कर ही (विश्वा भुवना नियेमिरे) समस्त लोकों को नियम में रखते, उनका सञ्चालन करते हैं। और (अनु) तदनुसार ही (पुरुध प्रजाः प्र असारयन्त) बहुत प्रकार से प्रजाओं का प्रसार करते, बढ़ाते, फैलाते और उनको उत्कृष्ट मार्ग में चलाते हैं।

द्विधा सूनवोऽसुरं स्वविंद्रमास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा। स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह त्रावरिष्वदधुस्तन्तुमार्ततम्॥६॥

भा०—(स्नवः) प्रजाओं को सन्मार्ग में चलाने वालेया देहों में प्रजा-रूप से उत्पन्न होने वाले जीवगण, (स्वः विदम् असुरम्) तेज, सुख के प्राप्त कराने वाले, प्राणों में रमण करने वाले वीर्य को (तृतीयेन कर्मणा) तीसरे श्रेष्ठ कर्म द्वारा (द्विधा) दो भाग करके (स्वाम् प्रजाम् आ अस्थापयन्त) अपनी प्रजा को स्थापन करते हैं। वे (पितरः) पालक पिता होकर (अवरेषु) अपने से आगे आने वालों में (पित्र्यं सहः) पिता के बल, तेज, परा-कम वाधन और (आततम् तन्तुम्) अभी तक चले आये, अविच्छिन्न प्रजा रूप तन्तु को (आ अद्धुः) स्थापित करते हैं, वे उन पर ही प्रजोत्पादन का कर्त्तव्य धर जाते हैं। दो प्रकार की प्रजा पुत्र और शिष्य होती हैं।

अथवा—( सूनवः ) पुत्र लोग ( स्वार्विदम् ) तृतीयाश्रम भोगी (असुरं) अपने प्राणदाता पिता को (तृतीयेन कर्मणा) सर्वश्रेष्ठ मोक्ष साधन कर्म दो रूपों में पिता वा शिक्षक के रूप में स्थापित करते हैं। और पिता लोग ( अवरेषु ) आगे बढ़ने वालों पर ( स्वां प्रजां ) स्वप्रजा और ( पित्र्यं सहः ) पित्र्य धन को और (आततं तन्तुं) अविच्छिन्न वंशतन्तु को ( अद्युः ) स्थापित करते हैं।

'अयं ह्यातस्तन्तुर्यत् प्रजाः, इति ब्राह्मणम् । प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी रित्यादेशः (तै ० ५ । ६ । ६ । ४ ॥) तन्तुं तन्वन् इत्यस्या ब्राह्मणं प्रजा वै तन्तुरिति ॥ एै० ब्रा० ३ । ११ ॥ नावा न चोर्दः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वी । स्वां प्रजां वृहदुक्थो महित्वावेरेष्वद्धादा परेषु ॥ ७ ॥ १८ ॥

भा०—( नावा क्षोदः न ) नाव से जिस प्रकार जल को तरा जाता है, उसी प्रकार (स्वस्तिभिः) उत्तम कल्याणकारक उपायों से (पृथिव्याः) पृथिवी, भूमि या इस लोक की (प्र-दिशः) समस्त दिशाओं को (विश्वादुर्गाणि अति)और समस्त दुखदायी कष्टों को पार करके (गृहद्-उनथः) बड़े भारी ज्ञान को जानने वाला विद्वान् (महित्वा) अपने महान् सामर्थ्य से (परेषु अवरेषु) आगे आने वालों और उत्तम जनों में, पास और दूर के लोकों में भी (स्वां प्रजाम् आ अद्धात्) अपनी प्रजा को उत्पन्न करे। इल्यष्टादशों वर्गः॥

### [ ૪૭ ]

वन्धुः सुवन्धुः ुतवन्धुर्विप्रवन्धुश्च गौपायनाः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः— १ गायत्री । २—६ निचृद् गायत्री ॥ षड्वं स्क्रम् ॥

मा प्र गामपुथो वयं मा युज्ञादिनद्र सोमिनीः। मान्तः स्थुनों अरातयः॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! विद्या, ज्ञान, प्रकाश के देने हारे सूर्यवत् ! (वयं) हम लोग (सोमिनः) उत्तम शासन वाले होकर (पथः) गमन करने योग्य सन्मार्ग और (यज्ञात्) उपासनीय यज्ञ रूप प्रभु से (मा प्र गाम) दूर न हों। (अरातयः) ज्ञान, धनादि देने वाले शत्रु, स्वार्थी, लोभी (नः अन्तः मा तस्थुः) हमारे बीच में न रहें।

यो यज्ञस्यं प्रसार्ध<u>नस्तन्तुर्देवेष्वातंतः ।</u> तमार्हुतं नशीमहि ॥ २ ॥

भा०—(यः) जो (यज्ञस्य) यज्ञ और उपास्य प्रभु की ( प्र-साधनः )

उत्तम रीति से साधना करने वाला (तन्तुः) सूत्रवत् अविच्छिन्न, वंशधर के तुल्य (देवेषु आततः) विद्वानों के बीच, प्राणों में आत्मा के समान विद्यमान है (तम् आहुतम्) उस उत्तम शिक्षा वत आदिसे परिगृहीत, स्वीकृत को इम (नशीमहि) प्राप्त करें।

मने। न्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन। पितृणां च मन्मीभः॥ ३॥

भा०—हम (नाराशंसेन सोमेन) मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय, उत्तम सन्मार्ग में प्रणेता द्वारा स्तुति, उपदेश करने योग्य (सोमेन) उत्तम सौम्य गुणों से युक्त पुरुष वा शिष्य पुत्रादि से हम लोग (नु) अव अपने (मनः आ हुवामहे) चित्त वा ज्ञान को सब ओर प्राप्त करावें। और (पितृणां मन्मिभिः) ज्ञान के पालक गुरु जनों के मनन करने योग्य वचनों द्वारा उन सिहत भी हम (मनः आ हुवामहें) सब ओर ज्ञान और चित्त को ले जावें।

त्रा त एतु मनः पुनः कत्वे दत्ताय जीवसे। ज्योक् च सूर्ये दृशे ॥४॥

भा०—हे मनुष्य ! (ते मनः) तेरा मन (पुनः) पुनः २ (कत्वे दक्षाय) कर्म करने और बल प्राप्त करने के लिये वा अपान और प्राण के लिये और (जीवसे) जीवन के लिये और (ज्योक् च हशे) चिरकाल तक दर्शन करने के लिये (सूर्य) सूर्य के प्रति चक्षु के तुल्य सर्वप्रेरक सर्व बलशाली प्रभु की ओर (पुनः आहुतः) फिर २ प्राप्त हो। शयन में चिलीन होने के उपरान्त भी पुनः २ जागृत दशा में हो।

पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः। जीवं व्रातं सचेमहि॥ ४॥

आ। - ( नः पितरः ) हमारे पोलन करने वाले नाना सूर्यं, पृथिवी,

वायु, प्राण आदि पदार्थ (नः मनः ददतु) हमें फिर २ मन को प्रदान करें। और (दैंच्यः जनः) देवतुल्य सूर्यवत् तेजस्वी जन भी हमें पुनः २ मन वा ज्ञान का प्रदान करें। जिससे हम वार २ ( जीवं वातं सचेमहि ) जीवन युक्त प्राणगण को प्राप्त हों।

वयं सोम ब्रुते तव मनस्तुन्यु विभ्रतः। प्रजावन्तः सोचमहि॥ ६॥ १६॥

भा०—हे (सोम) सर्वशासक! सर्वोत्पादक प्रभो! (तव वर्त) तरे वर्त के निमित्त (वयम्) हम छोग (तन् ष्टु मनः विश्रतः) अपने देहों में मन को एवं विस्तृत यज्ञों में ज्ञान को धारण करते हुए (प्रजा वन्तः सचेमहि) उत्तम प्रजायुक्त होकर प्राप्त हों। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

# [ ४८ ]

बन्ध्वादयो गौपायना ऋष्यः ॥ देवता-मन आवर्तनम् ॥ निचृदनुष्टु अन्दः ॥ हादशर्चं स्कम् ॥

यत्ते यमं वैवस्वतं मनी जगामं दूरकम् । तत्त् आ वर्तयामस्रोह चर्याय जीवसे ॥ १॥

भा० है मनुष्य ! (यत् ते मनः) जो तेरा मन (दूरकम्) दूर् तक (वैववस्वतं यमं) विविध लोकों और ऐश्वर्यों के स्वामी, सर्वनियन्ता प्रस्कु को भी (जगाम) पहुंच जाता है (ते) तेरे (तत्) उसको भी हम लोग (इह क्षयाय जीवसे) यहां रहने और जीवन लाभ करने के लिये (आ वर्त्तवामिसि) पुनः लौटता पाते हैं।

यत्ते दि<u>वं</u> यत्पृथिवीं मनी जगाम दूरकम् । तत्त आ वेर्तयामसीह चयाय जीवसे ॥ २ ॥ भा०—हे मनुष्य ! (यत् ते मनः) जो तेरा मन (दिनं पृथिवीम् दूरकं जगाम) आकाश, भूमि को वा दूरस्थ पदार्थ तक भी चला जाता है, उसको भी (इह जीवसे क्षयाय) यहां जीवन लाभ करने और ऐश्वर्य आप्त करने के लिये (आ वर्त्तयामिस) पुनः लौटा छेते हैं।

यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनी जगामे दूरकम्। तत्त्व त्रा वर्तयामसीह चयाय जीवसे ॥ ३॥

भा०—हे जीव ! ( यत् ते मनः चतुर्मृष्टिम् भूमिम् दूरकम् जगाम ) चारों ओर से अंश वाली, गोल भूमि अथवा चारों पुरुषार्थों को बहुत र अदान करने वाले उत्पादक लोक को भी प्राप्त करके दूर चला जाता है, (तत्) उसको हम ( इह क्षयाय ) यहां ऐश्वर्य और निवास तथा (जीवसे) जीवन प्राप्त करने के लिये (ते आ वर्त्तयामिस) तेरे मन को हम लौटा लेवें।

यते चर्तस्रः प्रदिशो मनी जगाम दूरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह त्तयाय जीवसे ॥ ४॥

भा०—(यत् ते मनः) जो तेरा मन ( चतस्तः प्रदिशः दूरम् जगाम ) चारों दिशाओं में दूर भी चला जावे ( ते तत् ) तेरे उस मन को भी ( इह क्षयाय जीवसे ) यहां ऐश्वर्य, निवास जीवन आदि लाभ के लिये ( आ वर्त्तयामिस ) लौटा लेवें, लौटता पावें।

यत्ते समुद्रमर्ग्णवं मनी जगाम दूरकम् । तन्त आ वर्तयामसीह चयाय जीवसे ॥ ४॥

भा०—(यत् ते मनः अर्णवं दूरकं जगाम तत्ते॰) जो तेरा मन समुद्र तक भी दूर चला जाता है उसको भी हम यहां के ऐश्वर्य, निवास और जीवन सुख के लिये पुनः १ स्नेह वश लौटा लेवें, लौटता पावें। यत्ते मरीचीः प्रवते। मनी जुगाम दूर्कम् । तत्तु त्रा वर्तयामसीह चर्याय जीवसे ॥ ६॥ २०॥

भा०—( यत् ते मनः प्रवतः मरीचीः दूरकं जगाम ) जो तेरा मन दूर की किरणों वा व्यर्थ आशावाली मरुमरीचिका तुल्य तृष्णाओं को प्राप्त कर दूर २ चला जाता है उसको भी ( इह क्षयाय जीवसे ) यहां सत्पथ में रहने और सुख से जीवन व्यतीत करने के लिये (आ वर्त्तयामिस) पुनः लौटा लेवें । इति विंशो वर्गः ॥

यत्ते श्रुपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरकम् । तन्तर श्रा वर्तयामसीह त्तराय जीवसे ॥ ७ ॥

भा०—(यत् ते मनः अपः ओषधीः दूरकं जगाम) जो तेरा मन जलों, प्राणों, ओषधियों वा तत्-तुल्य शरीरों वा सुखों को प्राप्त करने की आशा से दूर २ तक जाता है उसको भी हम (इह क्षयाय जीवसे) यहां रहने और सुखपूर्वक जीवन न्यतीत करने के लिये ( आवर्त्तयामिस ) लौटा लेवें।

यत्ते सूर्यं यदुषसं मनी जुगामं दूरकम् । तत्तु आ वर्तयामसीह ज्ञयाय जीवसे ॥ = ॥

भा०—(यत् ते मनः सूर्यं उषसम् दूरकम् जगाम) जो तेरा मन सूर्यं वा प्रभातिक वेळा को वा तुझे चाहनेवाळे किसी व्यक्ति को छक्ष्य कर दूर चळा जाता है, उसको भी (इह क्षयाय जीवसे तत् ते आवर्त्तयामिस ) यहां ऐश्वर्यं प्राप्ति, निवास एवं सुखमय जीवन; के छाभार्थं पुनः प्राप्त करें।

यत्ते पर्धतान्बृहतो मनी जगाम दूरकम् । तत्त आ वर्तयामसीह ज्ञयाय जीवसे ॥ ६॥

भा०—( यत् ते मनः बृहतः पर्वतान् दूरकं जगाम ) जो तेरा मन बड़े २ पर्वतों को भी छक्ष्य कर दूर २ तक जाता है ( ते तत् इह क्षयाय जीवसे) उसको भी यहां रहने और जीवन लाभ के लिये (आवर्त्तयामिम) लौटा छेवें।

यत्ते विश्विमिदं जगुन्मनी जुगाम दूरकम्। तत्तु त्रा वर्तयामसीह त्तर्याय जीवसे ॥ १०॥

भा०—( यत् ते मनः इदं विश्वं दूरकं जगाम ) जो तेरा मन इस विश्व को लक्ष्य कर दूर तक भी चला जाता है उसको भी (तत् इह क्षयाय जीवसे आ वर्त्तयामिस) हम यहां रहने और जीवन के लिये पुनः लौटा छेवें।

यत्ते पर्राः परावतो मनी जगाम दूरकम् । तत्त त्रा वर्तयामसीह सर्याय जीवसे ॥ ११॥

भा०—( यत् ते मनः पराः परावतः दूरकं जगाम ) जो तेरा मन दूर २ के देशों को लक्ष्य करके भी दूर तक चला जाता है (ते तत् इह क्षयाय जीवसे ) तेरे उस चित्त को भी हम यहां रहने और जीने के लिये लौटाते हैं।

यत्ते भूतं च भव्यं च मनी जगामं दूरकम्। तत्त्व त्रा वर्तयामसीह चर्याय जीवसे ॥ १२ ॥ २१ ॥

भा०—( यत् ते मनः भूतं भव्यं च दूरकं जगाम ) जो तेरा मन भूत और भविष्य काल के मार्ग में भी दूर तक चला जाता है (ते तत् इह क्षयाय जीवसे ) तेरे उस मन को यहां दीर्घकाल तक रहने और जीवन व्यतीत करने के लिये ( आवर्त्तयामिस ) लौटा लेते हैं।

अस्थिर चित्त वाले पुरुष का चित्त अस्थिरता की दशा में इधर उधर दूर २ तक मनोहारी पदार्थों को देखकर भटकता है, उसको ब्यर्थ न भटका कर यहां उत्तम ऐश्वर्य सुखप्रद निवास और जीवन की सफलता के लिये ही पुनः आर्क्तन कर लेना चाहिये। इसी को 'प्रत्याहार' का अभ्यास कहा जाता है । अन्यथा मन के विद्वुत होजाने पर मनुष्य भटक कर उपस्थित सुखों का नाश करता, संकटों में पड़कर जीवन का भी नाश कर छेता है। इत्येकविंशो वर्गः ॥

### [ 38 ]

वःध्वादयो गोपायनाः ॥ देवता—१—३ निर्ऋतिः । ४ निर्ऋतिः सोमश्च । १, ६ असुनोतिः । लिङ्गोकाः । ८, ६, १० द्यावापृथिव्यो । १० द्यावापृथिव्या-विन्द्रश्च ॥ छन्दः—१ विराट् त्रिष्डप् । २, ४—६ निचृत् त्रिष्डप् । ३, ७ आर्ची स्वराट् त्रिष्डप् । ८ सुरिक् पंकिः । ९ जगती । १० विराड् जगती ॥ दशर्चं स्कम् ॥

प्र तार्यायुः प्रतरं नवींयः स्थातीरेव कर्तुमता रथस्य । अधु च्यवीन उत्तर्वीत्यर्थं परातुरं सु निर्सृतिर्जिहीताम् ॥ १ ॥

भा०—( नवीयः ) अति नवीन, नवीत्पन्न वालक की (आयुः) आयु, जीवन, ( प्र तारि ) खूब बढ़े, ( प्रतरं तारि ) और भी खूब खूब बढ़े। (कतुमता) कर्म और ज्ञान से युक्त ( रथस्य स्थातारा इव ) रथ के ऊपर बैठने वाले रथी सारथी के समान गृहस्थ केखी पुरुष दोनों (परातरम्) खूब दूर र तक (सु-जिहीताम्) सुख से गमन किया करें। (अध) और (च्यवानः) रथ से जाने वाला पुरुष ( अर्थम् ) प्राप्त करने योग्य उद्देश्य को (उत्तवीति) उत्तम रीति से प्राप्त करें और (निक्त तिः) कष्ट-दशा (परातरम् जिहीताम्) खूब दूर होजाय। अथवा (निक्त तिः) अशेष आनन्द-सुखों को देने वाली भूमि ( परातरां सुजिहीताम् ) खूब दूर तक की हमें प्राप्त हो। सामञ्ज राये निधिमन्त्वन्नं कर्णमहें सु पुरुष्ध श्रयांसि। ता नो विश्वानि जरिता ममजु परातरं सु निर्मितिर्जिहीताम्।।२।। भा०—हम लोग (राये) ऐश्वर्य धन को प्राप्त करने के लिये (सामन्)

भूमि के सम भाग में (निधिमत् अन्नं नु) धन सहित अन्न को उत्पन्न करें। और (नः जरिता) हमारा उपदेष्टा विद्वान् पुरुष (नः) हमारे (ता) उन (विश्वानि श्रवांसि) समस्त अन्नों का (पुरुष ममन्तु) बहुत प्रकार से आस्वाद छे। अथवा वे समस्त अन्न (पुरुष जरिता) नाना प्रकार से जीर्ण होकर (नः ममन्तु) हमें हर्ष, तृप्ति सुख प्रदान करें (निक्न तिः) भूख, पीड़ा, कष्ट आदि (परातरं सुजिहीताम्) अच्छी प्रकार दूर हो।

श्रमी ष्वर्यः पाँस्यैभेवेम द्यौर्न भूमि गिरयो नाजान्। ता नो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु निर्श्वतिर्जिहीताम्॥३॥

भा०—हम लोग ( पोंस्यैः ) नाना पौरुष कर्मों से ( अर्यः सु अभि भवेम) शत्रुओं को अच्छी प्रकार पराजित करें, उनको कड़ी हार दें। (द्यौः भूमिम् ) सूर्य जैसे पृथिवी को प्राप्त होता है और ( गिरयः अन्नान् न ) मेघ जिस प्रकार अपने प्ररक वायुओं को प्राप्त करता और चलाता है उसी प्रकार (जिरता) हमारा विद्वान् उपदेष्टा ( नः ) हमें प्राप्त हो, हमें ज्ञान से प्रकाशित करे, सन्मार्ग में चलावे और (नः) हमें ( विश्वानि ता ) उन नाना प्रकार के पदार्थों को (चिकेत) स्वयं जाने और हमें बतलावे। इस प्रकार ( निक्त तिः ) कष्टदशा, दुःख दारिद्रय आदि (परातरं सु जिहीताम् ) खूब अच्छी प्रकार से दूर हो।

मा षु र्णः सोम मृत्यवे पर्ग द्याः पश्येम चु स्यीमुचर्यन्तम् । द्यभिद्वितो जरिमा स्नुनी अस्तु परात्ररं सु निर्ऋतिर्जिहीताम्॥४॥

भा०—हे (सोम) उत्तम मार्ग में चलाने वाले विद्वन ! हे शासक! प्रभो ! हे वीर्थ ! तू (नः मृत्यवे मा सु परा दाः) हमें मृत्यु प्राप्त करने के लिये कभी मत छोड़, मौत के ह में मत त्याग । हम (सूर्य उत् च नु पश्येम) उदय होते, ऊपर आकाश में जाते सूर्य को सदा देखें।

और ( चुभिः ) दिनों वा प्रकाशों से ( नः जिरमा सुहितः अस्तु ) हमारी वृद्ध-अवस्था भी सुखदायक हितकारी हो । और ( निक्र तिः परातरम्, सु जिहीताम् ) कष्ट की दशा खूब अच्छी प्रकार से दूर रहे ।

अर्सुनीते मनी श्रम्मास् धारय जीवाते वे सु प्र तिरा न आर्युः। रार्टिध नः सूर्यस्य सुन्दारी घृते नृ त्वं तुन्वं वर्धयस्व।। ४॥ २२॥

भा०—(असु-नीते) प्राणों को प्राप्त करने वाले, असु अर्थात् प्राणधारी जीवों को सन्मार्ग में चलाने वाले ! तू (जीवातवे ) जीवन धारण करने के लिये (अस्मासु मनः धारय ) हम में मन, ज्ञान, संकल्प-पिकल्प करने का सामर्थ्य धारण करा । और (नः आयुः सु प्र तिर ) हमारे जीवन की खूब वृद्धि कर । (सूर्यस्य सं-दिश नः रारन्धि) सूर्य के उत्तम दर्शन करने कराने वाले प्रकाश में हमें खूब हर्ष आनन्द प्रदान कर । तु (धृतेन) धृत, जल और प्रकाश से (नः तन्वं) हमारे शरीर को (वर्धयस्व) बढ़ा । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

श्रमुंनीते पुनर्समामु चनुः पुनः प्राणिमह नी घेहि भोगम् । ज्योक् पश्येम स्यमुचेरन्तमनुमते मृळयां नः स्वस्ति ॥ ६ ॥

भा०—हे (असु-नीते) प्राणों को प्रदान करने वाले! तू (अस्मासु) (पुनः चक्षुः, पुनः प्राणम् घेहि) हम में पुनः चक्षु, ज्ञान और प्राण प्रदान कर और रख। (इह नः भोगं घेहि) इस लोक में हमें उत्तम २ भोग योग्य अन्न, ऐश्वर्यऔर रक्षण प्राप्त करा। हम (उच्चरन्तं सूर्यं ज्योक् पश्येम) ऊपर आकाशा में आते सूर्यं को चिरकाल तक देखें। हे (अनु-मते) अनुकूल बुद्धि देनेहारे विद्वन् प्रभो! तू (नः स्वस्ति मृडय) हमें सुख प्रदान कर, हम पर कृपा कर । पुने ने श्री असुं पृथिवी द्दातु पुन् चौं देवी पुने रन्तरिक्तम्।

पुनर्नुः सोर्मस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पृथ्यां यास्वस्तः॥॥॥ भा०—(पृथिवी) भूमिवत् सर्वाश्रय प्रभु (नः पुनः असुम् ददातु )ः हमें पुनः २ जीवन प्रदान करे। (देवी द्योः) सुखदात्री, तेजोमय सूर्यवत् प्रभु शक्ति, (पुनः) हमें बार २ प्राण दे। (अन्तरिक्षम्) अन्तरिक्षवत् विशाल अन्वर्यामी प्रभु (पुनः) पुनः २ हमें प्राण, जीवन प्रदान करता है। (सोमः) सर्वोत्पादक प्रभु (नः तन्वं पुनः ददातु) हमें बार २ देह प्रदान करता है, (पूषा) सर्वपोषक प्रभु (नः पथ्याम्) हमें सत्पथ प्रदान करें (याः स्वस्तिः) जो सुख-कल्याणकारक हों। शं रोद्सी सुवन्ध्वे यही ऋतस्य मातरा। भरतामप्यद्रपोद्योः पृथिवि चुमार्पो मो षु ते किं चुनाममत्।। ।।

भा०—( सु-बन्धवे ) सुख के बन्धन वाले, उत्तम सम्बन्ध से युक्त, जीव के हितार्थ, उसकी रक्षा के लिये, (यह्वी रोदसी) महान् भूमि सूर्यवत् वा दो सीमाओं के तुल्य दुर्मागों से उसे रोकने बचाने वाले माता पिता गुरु आदि ( ऋतस्य मातरा ) जल, अन्न, प्रकाश और सत्योपदेश-ज्ञान को देने वाले माता पिता के सदश ( शम् ) कल्याणकारी शान्तिदायक हों । हे ( द्यौः पृथिवि ) हे सूर्यवत् कान्तियुक्त प्रकाश देनेहारे! पितः । हे ( पृथिवि ) पृथिवी के तुल्य सर्वाश्रय मातः! आप दोनों (क्षमा) क्षमाशील होकर ( यत् रपः ) जो जो भी हमारे पाप हों उनको ( अप भरताम् ) दूर करो । ( ते ) तेरा ( किंचन ) कुछ भी ( मो सु आममत् ) हमें कष्टदायी न हो ।

अर्व हुके अर्व त्रिका दिवर्श्वरिन्त भेष्रजा । जुमा चरिष्यवैकुकं भरतामुप यद्रपो द्यौः पृथिवि जुमा रपो मो षु ते किं चुनाममत् ॥ ६ ॥

भा०—( दिवः ) आकाश से ( द्वके ) दो दो और ( त्रिकाः) तीन र ( भेपजा ) रोग दूर करने वाली शक्तियां भूमि की ओर आती हैं, और ( क्षमा ) भूमि में ( एककम् चरिष्णु ) एक चरने योग्य, खाने योग्य अन रूप भेषज है। हे (द्यौ: पृथिवि क्षमा) सूर्य भूमि के तुल्य समर्थ जनो ! (यत् रपः अप भरताम् ) जो हमारा पाप दुःखादि हो उसे दूर करो और (ते किंचन रपः मोसु आममत् ) तेरा कुछ भी पाप या कष्टदायी पदार्थ हमें कष्ट न दे।

सिमन्द्रेरय गार्मनुड्वाहं य आवहदुर्शनराएया अनः। भरतामप्यद्रे<u>णे द्यौःपृथिवि चुमा रपो</u> मो षु ते किं चनाममत्१०।२३

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! (यः) जो (उद्योनराण्याः) कान्ति एवं कामनायुक्त वधू के (अनः आ वहत्) शकट को उठाता है ऐसे (अनद्वाहं गाम्) शकटवाही बेलों को (सम् ईरय) अच्छी प्रकार चला। इसी प्रकार उद्योनराणी यह पृथिवी है इसके ऊपर जो सूर्य (अवः) प्राण जीवन शक्ति को प्राप्त कराता है उस जीवनदायक (गाम्) किरण समूह को हे (इन्द्र) जल तेज के दाता सूर्य! तू अच्छी प्रकार प्रदान कर। हे (सूर्य और पृथिवि) जो (यत् रपः अपभरताम्) हमारा जो पाप, कष्ट हो उसे दूर करो। (ते रपः किंचन मो सु आममत्) तेरा दोष, मल ताप आदि हमें कुछ भी कष्ट न दे। असुनीतिः असून् नयति। निरुः।। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

### [ 80 ]

बन्ध्वादयो गौपायनाः । ६ अगस्त्यस्य स्वसेषां माता ॥ देवता—१—४,६ असमाता राजा । ५ इन्द्रः । ७—११ सुबन्धोजीविताह्वानम् । १२ मरुतः ॥ छन्दः—१—३ गायत्रो । ४,५ निचृद् गायत्रो । ६ पादनिचृदनुष्टु । ७,१०,१२ निचृदनुष्टु । ११ आर्च्यनुष्टु । ८,१ निचृत् पंकिः ॥ द्वादरार्चं स्क्रम् ॥

त्रा जनं त्वेषसंन्दशं माहीनानामुपंस्तृतम्। त्रर्गन्मःविभ्रता नर्मः॥१॥ भा०—हम (नमः विभ्रतः ) नमस्कार विनय वा अन्न को धारण करते हुए (त्वेष-सन्दशम् ) कान्ति तेज से युक्त सब के दर्शन करने वाले (माहीनानाम् ) बड़े बड़ों के बीच में (उप-स्तुतम् ) स्तुति प्राप्त करने वाले (जनम् ) जन को हम (आ अगन्म ) प्राप्त करें।

श्रसंमाति नितोशनं त्वेषं निय्यिनं रथम्। भुजेर्रथस्य सत्पतिम् ॥ २॥

भा०—(असमातिम्) असाधारण मान और आदर के योग्य, (नित्तोशनं) शातुओं का नाश करने वाले, (त्वेषं) दीप्तियुक्त, (नि-ययिनं) निश्चय से प्रयाण करने वाले (रथम्) वेग से जाने वाले, रथवत् लक्ष्यतक अन्यों को पहुंचाने वाले, और (भजे रथस्य सत्पतिम्) शतु भंजक रथ, सैन्य वा सजानों के उत्तम पालक रथाध्यक्ष को (अगन्म) प्राप्त करें।

यो जनान्माहिषाँ ईवातित्रस्थौ पवीरवान् । <u>उ</u>तापवीरवान्युधा ॥ ३॥

भा०—(यः) जो ( महिषान् इव जनान् ) बड़े २ भैसों को सिंह के समान ( वीरवान् ) वज्रवत् खड़वान् होकर ( जनान् अति तस्थी ) बड़े २ जनों, जनपदों को भी विजय करता है ( उत ) और जो ( युधा ) युद्ध से ( अप-वीरवान् ) विपरीत शब्द बोलने वाले शत्रुओं को दूर कर देता है।

यस्येद्वाकुरुपं व्रते रेवान्मराय्येधते दिवीव पश्च कृष्ट्यः॥॥॥

भा०—(यस्य) जिस राष्ट्र के ( वते ) शासन के कार्य में (इक्ष्वाकुः) गन्ने के समान मधुर रसयुक्त वाणी से बोलने वाला, वा दर्शन करके वाणी का प्रयोग करने वाला विवेकी पुरुष (रेवान्) धनवान्, (मरायी) शत्रुमारक,

राजा (उप एधते) वृद्धि प्राप्त करता है, उस राज्य में (दिवि-इव) सूर्य सदश तेजस्वी राजा के नीचे (पञ्च कृष्टयः) पांचों प्रजाजन वृद्धि को प्राप्त करते हैं।

इन्द्रं जित्रासंमातिषु रथेप्रोष्ठेषु धारय । दिवीव सूर्यं दशे ॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र) शतुओं के नाशकारिन ! हे ऐश्वर्यवन ! राजन ! तू (रथ-प्रोष्टेषु) रथों पर आगे बढ़ने वाले, (असमातिषु) असाधारण बल्हशाली जनों के आश्रय पर, उनके बीच (दिवि-इव सूर्यम्) आकाश में सूर्य के समान (क्षत्रा धारय) नाना बलों और ऐश्वर्यों को धारण कर ।

<mark>श्चगस्त्यस्य नद्भ्यः सप्ती युनच्चि रोहिता।</mark> प्रण<del>िन्न्यक्रमीर्</del>गमे विश्वीत्राजन्न<u>रा</u>धर्सः ॥ ६ ॥ २४ ॥

भा०—हे (राजन्) दीसियुक्त तेजस्विन्! राजन्! त् (अगस्त्यस्य)
वृक्षों और पर्वतों को भी उखाड़ देने में समर्थ बलशाली के (नद्भ्यः)
अभिनन्दक प्रजाओं के लिये (रोहिता सप्ती युनिक्ष ) वेग से जाने वाले
लाल दो अश्वों के तुल्य (रोहिता) अनुरक्त वा वृद्धिशील प्रजा वर्गों को
(युनिक्ष ) सन्मार्ग पर चला। और (विश्वान्) समस्त (अराधसः
पणीन्) निर्धन, आराधना न करने वाले व्यवहारवानों को (नि अक्रमीः)
नीचे कर। राजा के दो अश्व, एक गृहस्थ बसे प्रजा जन, दूसरा कर्म में
नियुक्त समस्त वेतनवद्ध राज्य कर्मचारी, (ऐत० अ० १३।३॥)

अराधसम् अनाराधयन्तम् । निरु पार्शप् ॥ इति चतुर्विशो वर्गः ॥ ष्ट्रयं मातायं पितायं जीवातुरागमत् । इदं तव प्रसर्पेणं सुर्वन्ध्वेहि निरिहि ॥ ७ ॥ भा०—(अयं माता अयं पिता) यह मातावत् राष्ट्रंका बनाने वाला, (अयं पिता ) यह पिता के तुल्य पालक, (अयं जीवातुः आगमत्) यह जीवनदाता होकर प्राप्त होता है। हे (सुबन्धो ) उत्तम सुप्रबन्धक राजन्! (इदं) यह तेरा (प्रस णम्) आगे बढ़ना हो, (इहि) आ, (निर्इहि) निकल कर मैदान में आ।

यथा युगं वर्त्त्रया नहीन्ति धुरुणीय कम्। प्राप्ताः एवा दाधार ते मनी जीवाते वे न मृत्यवे उथी श्रारिष्टतातये॥=॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( घरुणाय ) धारण करने वाले दृण्ड के ( युगं ) जुए को ( वरत्रया नहान्ति ) रस्सी से बांधते हैं ( एवं ) उसी प्रकार हे मनुष्य (ते मनः दाधार) तेरे मन रूप लगाम को आत्मा (जीवा तवे ) जीवन के लिये धारण करता है, ( न मृत्यवे ) मृत्यु के लिये नहीं (अथो अरिष्टतातये) बल्कि मङ्गल, सुख के लिये धारण करे । राष्ट्र में मनस्तम्भक बल है।

यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन्। एवा दाधार ते मनी जीवातवे न मृत्यवेऽथी अरिष्टतातये ॥६॥

भा०—( यथा इयं पृथिवी ) जिस प्रकार यह पृथिवी ( मही ) बड़ी विशाल होकर भी ( इमान् वनस्पतीन् दाधार ) इन महावृक्षों को धारण करता है। इसी प्रकार ( पृथिवी ) सर्वाश्रय बड़ा प्रमु ( जीवातवे ) जीवन के लिये ( ते मनः ) तेरे मन, वा धारक बल को लगाम के तुल्य ( दाधार ) धारण करे, थामे, ( न मृत्यवे ) तेरे मौत के लिये नहीं (अथो अरिष्टतातये ) बल्कि कल्याण के लिये हो।

यमा<u>ड</u>हं वैवस्वतात्सुवन्धोर्म<u>न</u> ग्राभ्रम् । जीवार्तवे न मृत्यवेऽथी श्रारेष्टतातये ॥ १० ॥ भा०—(अहं) मैं (यमात्) सब के नियन्ता, व्यवस्थापक ( वैवस्वतात् ) विविध लोकों, ऐश्वर्यों के स्वामी, ( सुबन्धोः ) उत्तम बन्धु रूप प्रेमी प्रमु से ( मनः आभरम् ) मन, वा ज्ञान, संकल्प विकल्प शक्ति को प्राप्त करता हूँ । वह (जीवातवे न मृत्यवे) जीवन के लिये हो, मृत्यु के लिये न हो, वह ( अरिष्टतातये ) सदा कल्याण के लिये हो ।

न्य प्रवातोऽवंवाति न्यंक्षपति स्यः। नीर्चानम्बन्या दुहे न्यग्भवतु ते रपः॥ ११॥

भा०—( वातः न्यग् अव वाति ) वायु अधीन होकर विनम्रभाव से बहता है, ( सूर्यः न्यक् तपित ) सूर्य उसके नीचे विनीत होकर तपता है, ( अञ्चा नीचीनं दुहे ) गौ भी नीचे होकर पालक को दूध देती है ( न्यक् भवतु ते रपः ) हे जाव ! तेरा भी दुःख और पाप नीचे ही छूट जावे !

श्रयं में हस्तो भगवानुयं में भगवत्तरः।

श्चयं में विश्वभेषचोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥ १२ ॥ २४ ॥ ४॥

भा०—( अयं मे हस्तः भगवान् ) यह मेरा हाथ ऐश्वर्यवान् हो (अयं मे भगवत्-तरः) यह मेरा दूसरा दायां अंग और भी अधिक ऐश्वर्यवान् हो । यह मेरा हाथ ( विश्व-भेषजः ) सब रोगों को ओषधिवत् दूर करने वाला हो । ( अयं शिवाभिमर्शनः ) यह मेरा हाथ सुखयुक्त स्पर्श वाला हो । इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

#### इश ]

नामानेदिष्ठो मानवः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, ८—१०, १४, १६ १८, १६, २१ निचृत् त्रिष्डप् । २, ७, ११, १२, २० विराट् त्रिष्डप् । ३, २६ श्राचीं स्वराट् त्रिष्डप् । ४, १४, १७, २२, २३, २४ पादनिचृत् त्रिष्डप् । ४, ६, १३ त्रिष्डप् । २४, २७ श्राचीं मुरिक् त्रिष्डप् ॥ सप्त-विंशात्युचं स्क्रम् ॥ ह्रदमित्था रौद्रं गूर्तर्वचा ब्रह्म कत्व। शच्यामन्तराजौ । क्राणा यर्दस्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत्पुक्थे ब्रह्मा सप्त होतॄन्॥१॥

भा०—(गूर्त-वचाः) श्रमपूर्वक वेदवाणी का अभ्यासी पुरुष (इदम्) इस (इत्था) सत्य (रौद्रम् ब्रह्म) सब कष्टों को दूर करने वाले, उत्तम उपदेश वा ज्ञानप्रद वेदज्ञान का (शच्याम्) कर्म और वाणी में, (क्रत्वा) यज्ञ या बुद्धि द्वारा (आजो अन्तः) विजय करने योग्य वा संघर्ष के अवसर में उपदेश करता है, तब (यत्) जो (अस्य) इसके (पितरा) माता और पिता (क्राणा) कार्य कर रहे हैं और (अस्य) इसके जो कार्य (मंहने-स्थाः) पूज्य पद पर विराजने वाले करते हैं उस में वह (पक्थे अहन्) पाक करने योग्य दिन में (सप्त होतृन्) सात विद्वानों को (पर्षत्) पार करता या पूर्ण करता है अर्थात् वह पुरुष ही सातों होता यज्ञ कर्ताओं में ब्रह्मा का पद पूर्ण करता है।

(२) मेघ (रौद्धं ब्रह्म कत्वा आजो अन्तः करोति) रुद्ध अर्थात् सब प्राणियों के दुःखों को दूर करने वाले अन्न अपने कर्म से प्रथिवी पर उत्पन्न करता है जिसको कि उसके पिता भूमि और सूर्य दोनों उत्पन्न करते हैं और जिसको (मंहनेष्ठाः) दान कार्य में स्थित मरुद्गण वा कृषक आदि मनुष्य उत्पन्न करते हैं उसी अन्न को वह भी (पक्थे अहिनि,) पकने के दिन तक पालन करता है और उससे वह (सप्त होतून् ) सातों प्राणों को (पर्यत्) पालन करता है।

स इद्वानाय दभ्याय बन्वञ्च्यवानः स्दैरिममीत वेदिम् । तूर्वयाणा गूर्तवेचस्तमः चोदो न रेतं इतऊंति सिश्चत्॥ २॥

आo—जिस प्रकार ( च्यवानः ) गतिशील सूर्यं, ( दानाय ) जलों के देने और ( दभ्याय ) मेघों कों शतुवत् छिन्न भिन्न करने।के लिये

(वन्वन् ) मेघों को ताड़ता हुआ (सुदै: वेदिम् अमिमीत ) क्षरणशील मेघों से पृथिवी को अन्न से सम्पन्न करता है। और (गूर्त-वच:-तमः) खूब गर्जना करता हुआ ( तूर्व-याणः ) शीघ्र गित से जाता हुआ ( क्षोदः सिंचत् ) जल वर्षाता है उसी प्रकार राजा प्रभु, विद्वान् (दानाय) प्रजाओं को सुख देने के लिये और (दम्याय) दुष्टों के नाश करने के खिये ( च्यवानः ) शत्रुओं को पराजित करता हुआ ( सः इत् ) वह ही ( स्दैः ) हिंसाकारी शखों से ( वेदिम् ) भूमि को ( अमिमीत ) मांप लेता है, उसे अपने वश करता है और ( तूर्व-याणः ) शीव्रगामी रथों से ( गूर्त्त-वचः-तमः ) सर्वोपरि उद्यत शासन होकर ( इतः-ऊती ) एक स्थान पर ही रक्षा साधन करके (क्षोदः न रेतः सिंचत् ) जल के तुल्य बल, धन, तेज को प्रदान करता है।

मनो न येषु हर्वनेषु तिग्मं विपः शच्या वनुथो द्रवन्ता। त्रा यः शर्योभिस्तुविनृम्णो श्रम्याश्रीणी<u>तादिशं</u> गर्भस्तौ ॥ ३ ॥

भाव हे खी पुरुषो ! (यः ) जो (तुवि-नृम्णः ) बहुत से धर्नों का स्वामी होकर ( गभस्तौ ) अपने हाथ में ( शर्याभिः ) शर, बाण आदि हिंसाकारी साधनों से (अस्य) इस राष्ट्र के (आदिशम्) आदेश वा शासन करने के लिये (अश्रीणीत) उद्योग करें उस (विपः) विशेष पालक स्वामी की ( शच्या ) शक्ति और वाणी से प्रेरित होकर ( येषु हवनेषु ) जिन ग्रहणीय पदार्थीं में ( मनः न तिग्मम् ) मन के समान तीक्ष्ण होकर ( दवन्ता ) जाते हो उनमें भी उसके ( आदिशम् वनुथः ) आदेश का सेवन करो।

कृष्णा यद् गोष्वं रुणीषु सीदंद्विवो नपाताश्विना हुवे वाम्। वीतं में युज्ञमार्गतं में अर्ज्ञं ववन्वांसा नेष्टमस्मृतध्र ॥ ४ ॥ भा०-हे (दिवः नपाता) सूर्यं के पुत्र पुत्रीवत् दिन रात्रि के तुल्य ! (दिवः नपाता) ज्ञान के नाश न होने देने वाळे स्त्री पुरुषो ! वा ज्ञानी पुरुष के पुत्र के समान शिष्य :शिष्याओ ! हे (अश्विना) जितेन्द्रिय जनो ! (यत्) जब (अरुणीपु गोषु) अरुण वर्ण की सूर्य किरणों में (कृष्णा असीदत्) अन्धकारमयी रात्रि विराजती हो, तभी में (वाम् हुवे) आप दोनों को बुलाता हूँ । आप दोनों (मे यज्ञं वीतम्) मेरे यज्ञ विद्या-दान सत्संग आदि को प्राप्त हों, उसको मन,से चाहें और (आगतम्) आवें, (मे अन्नम्) मेरे अन्न को (इषं न) इष्ट आज्ञा प्ररेणा के समान (ववन्वांसा) निरन्तर सेवन करते हुए (अस्प्रतध्रू) परस्पर दोह के भाव को कभी याद भी न करके प्रेमपूर्वक रहो।

प्रार्थिष्ट यस्यं वीरकर्मीमिष्णदर्नुष्ठितं नु नर्यो अपौहत्। पुनस्तदा वृहिति यत्कनायां दुहितुरा अर्नुभृतमनुर्वा ॥ ४ ॥२६॥

भा०—(यत्) जो पुरुष (कनायाः) अति कमनीय, कान्तियुक्त (दुिहतुः) दूर देश में हितकोरिणी एवं पुरुष की कामनाओं को पूर्ण करने वाली छो के गर्भ में (अनु-भृतम् आः) विवाह के अनन्तर धारण किया सन्तान हो (तत्) उसको भी (अनर्वा) सर्वश्रेष्ठ, अहिंसक होकर (आ बृहति) आदर पूर्वक प्रेम से धारण करता है और (यस्य) जिसका (इण्णत्) इच्छायुक्त (अनुष्ठितं) अनुष्ठान किया हुआ (वीर कर्मम्) वीर कर्म, वा पुत्रोत्पादनादि कार्य वा सन्तान आदि (प्रथिष्ट) विस्तृत हो जाय वह (नर्यः) मनुष्य, सर्वहितैषी होकर (पुनः अप औहत) फिर भी उस भार को त्याग सकता है। अर्थात् वह सन्तान का विस्तार अर्थात् पुत्र के पुत्र का मुख देख कर गृह त्याग कर वनस्थ हो जाने। इति षड्विंशो वर्गः॥

मध्या यत्कर्त्वमभवदभीके कामं कृएवाने पितरि युवत्याम् । मनानमेती जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥ ६॥

भा०—( युवत्याम् ) युवती, युवावस्था में वर्त्तमान स्त्री में (कामं ) अभिलापा ( कृण्वानं ) करते हुए ( पितरि ) पिता, सन्तानोत्पादक और पालक पुरुष के आश्रय (मध्या ) उन दोनों के बीच में और (अभीके) उन दोनों के समीप भी ( यत् कर्त्वम् अभवत् ) जो गृहस्थ कर्म होता है उसमें वे (वियन्ता ) विशेष रूप से एक दूसरे को प्राप्त होते हुए (सानौ) भोग्य देह में (निषिक्तम् ) निषेक किये हुए (रेतः ) वीर्यं को (सुकृतस्य योनौ ) पुण्य के आश्रयभूत गृह में ( मनानक् ) कम से कम एक तो अवश्य ( जहतुः ) अपने पीछे उत्तराधिकारी रूप में छोड़ें। कम से कम उनका एक पुत्र अवश्य होना उचित है।

पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्दम्या रेतः सञ्जग्मानो निषिञ्चत्। स्वाध्योऽजनयुन्ब्रह्म देवा वास्तोष्पति ब्रतुपां निरंतत्तन् ॥ ७ ॥

भा०-( यत् ) जो ( पिता ) पिता ( क्ष्मया सं-जग्मानः ) अपनी भूमि, स्त्री से संगत होकर (रेतः निषिच्चित्) वीर्यं का आधान करता है और वह ( स्वाम् दुहितरं ) अपनी कन्या को ही ( अधि स्कन् ) पुत्र-वत् प्राप्त करे । ( सु-आध्यः देवाः ) उत्तम ध्यानी, ज्ञानी विद्वान् पुरुषों ने (ब्रह्म अजनयन्) यही वेद्-ज्ञान प्रकट किया है कि वे ऐसे समय में (स्वां दुहितरम् ) अपनी कन्या को या उससे ही (वास्तोः पतिम् ) गृह का स्वामी और ( व्रत-पाम् ) सब कार्यों के पालक रूप उत्तराधिकारी पुत्र को ( निर अतक्षन् ) प्राप्त करें । अर्थात् उससे उत्पन्न नाती ही पिता के धन का वारिस वने । 'शासद् वन्हिः' ९ इत्यादि मन्त्रों में भी यही भाव यास्क आदि विद्वानों ने प्रकट किया है।

स ईं वृषा न फेर्नमस्यदाजी स्मदा परैदर्प दश्रवीताः। सर्रत्पद् न द्विणा परावृङ् न ता नु में पृश्नन्यों जगुश्रे ॥ 🗷 🏗 भा०—उस कन्या से विवाहित पुरुष के अधिकार ? (सः) वह (ईम्) इस कन्या को प्राप्त करके (आजौ) संगम काल में (वृषा न) बलवान पुरुष के तुल्य (फेनम् अस्यत्) वीर्य का निक्षेप करे सही, परन्तु (समत्) हम से वह (आ परा एत्) दूर ही रहे। वह (दश्र-चेताः) अल्पचित्त या श्वशुर के धन को मारने के चित्त वाला होकर (दिक्षणा) कन्या को दिये धन के प्रति (पदा न अपसरत्) पैर न बढ़ावे। प्रत्युत उसको (परा वृक्) दूर से ही त्याग दे। (मे) मुझ कन्या के पिता की (ताः पृशान्यः) उन सम्पत्तियों को भी वह (न जगुओ) प्रहण न करे।

मृच् न विद्वार्था उपविद्रिशं न नृष्त उप सीद्रुर्थः । सिनितेष्मं सिनितोत वाजं स धर्ता जेशे सहसा यवीयुत् ॥ ६॥

भा०—(अग्निम् नग्नः न) आग को जिस प्रकार कोई नग्न पुरुष सीधे चर्ममय हाथों से (न मक्षु उपसीदत्) सहसा नहीं प्राप्त कर सकता उसी प्रकार (उपिन्दः) पीड़ाकारी दुष्ट जन (प्रजायाः विहः) सन्तान को विवाह-विधि से ग्रहण करने वाला होकर (उधः) रात्रिकाल में (न उपसीदत्) हमें प्राप्त न हो। यदि कोई दुष्ट आवे भी तो वह भस्म हो जाय। क्योंकि (इध्मम् सनिता) जो अग्नि में सिमधा को रखे, (उत वाजं सनिता) जो ऐधर्य या बल वीर्य प्रदान करे (सः) यह (यवीयुत्) सेना द्वारा युद्धकुशल पुरुष ही (सहसा) अपने बल से (धर्मा जज्ञे) भूमिवत् प्रजा का धारक पोषक होता है और जाना जाता है। दुष्ट पीड़क के हाथ में प्रजा और अपनी कन्या वा सम्पत्ति को न दें। वह रात्रिकाल में हम तक न पहुंच सके। प्रत्युत बल से सब को जीतने वाला यज्ञकर्त्ता, बलवान् धनप्रद ही प्रजा का राजा, वा स्वामी बने।

मृच् कुनार्याः सुख्यं नवर्गवा ऋतं वर्दन्त ऋतयुक्तिमग्मन् । द्विवर्द्धेसो य उप गोपमार्गुरदित्तणासो अच्युता दुदुत्तन् ॥१०॥२७

भा०—(ये नवग्वाः) जो नये ही वेद वाणियों की शिक्षा प्राप्त करने वाले जन हैं वे ( मक्षु ) शीघ्र ही (कनायाः) अति दीप्तियुक्त वेद वाणी के ( सख्यम् अग्मन् ) सख्य को प्राप्त करते हैं वे ( ऋतं वदन्तः ) सख्य वेद ज्ञान का प्रवचन करते हुए ( ऋत-युक्तिम् अग्मन् ) वेद-ज्ञान की योजना, संगति को भी ( अग्मन् ) प्राप्त करें। ( द्वि-वर्दसः ) माता, पिता ज्ञान और कर्म दोनों में बढ़ने वाले होकर ( ये ) जो ( गोपम् उप आ अगुः ) रक्षक, वाणियों के पालक गुरु को प्राप्त कर लेते हैं वे ( प्र दिश्चणासः ) दान-योग्य दन्यादि के प्रभाव से भी ( अन्युता ) अन्युत, अक्षय विज्ञानरूप फलों को (दुधुक्षन्) वेदवाणी रूप गौ से दोह लेते हैं।

(२) इसी प्रकार जो विद्वान होकर (कनायाः सख्यं) कन्या का सख्य प्राप्त करते, सत्य वचन बोलते और (ऋत-युक्तिं) ऋतुकाल में भोग करते हैं वे अपने वंश के रक्षक पुत्र को प्राप्त करते हैं और अच्युत, अमोघ फल प्राप्त करते हैं। इति सप्तविंशो वर्गः॥

मृत् कृनायाः सुख्यं नवीयो राधो न रेत ऋतमित्तुरायन्। श्रुचियत्ते रेक्ण श्रायंजनत सबर्द्धाया पर्य डास्रियायाः॥ ११॥

भा०—(मक्षु कनायाः) जो शीघ ही दीसियुक्त मधुर वाणी कें (नवीयः सख्यम्) नये ही मैत्रीभाव को और (राधः न) द्रव्य कें समान (रेतः) वीर्य को और (ऋतम्) सत्य ज्ञान को (इत्) भी (तुरण्यन्) प्राप्त कर लेते हैं वे मनुष्य हे आचार्य! इन्द्र!(ते ग्रुचि रेक्णः) तेरे ग्रुच्द, पवित्र प्रदत्त ज्ञानरूप धन को ऐसे (सबर्दुधायाः उस्तिया याः पयः) अमृतवत् दूध देने वाली गौ के दूध के समान ही (आ अयजन्त) ग्रहण करते हैं। यजतिर्दानार्थः। आङ्पूर्वकश्चादानार्थः।

(२) इसी प्रकार कन्या के नवीन सख्य, धनवत् ब्रह्मचर्य पालन द्वारा वीर्य और गुरु-गुश्रूषा से सत्य ज्ञान, को जो प्राप्त करते हैं वे ही गाय के दूध के समान ( ग्रुचि रेक्णः ) ग्रुद्ध सन्तिति का भी लाभ करते हैं। पृथ्वा यत्पुश्चा वियुता बुधन्तेति ब्रचीति चक्कि रर्गणः। वसीर्वभुत्वा कारवी ऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्विणमुप चु॥ १२॥

भा०—( यत् ) जब ( पश्वा ) ज्ञान के देखने वाले हैं इन्द्रियगण से ( वियुता ) रहित स्थानों को ( बुधन्त ) जानते हैं तब ( वक्तरि ) उत्तम विद्वान् प्रवचन करने वाले गुरु के अधीन ( वसीः ) पितृ तुल्य गुरु वा आत्मा के ( वसुत्वा ) ज्ञान धन का स्वामी जन ( रराणः ) ज्ञान और वल में सुखी रहता हुआ ( इति व्यवीति ) इस प्रकार कहता है कि हे ( कारवः ) स्तुतिकर्ता लोगो ! ( अनेहा ) निष्पाप मनुष्य ही ( विश्वम् क्षु विश्वम् द्रविगम् उप विवेष्टि ) समस्त अन्न और समस्त धन वा वीर्यं को धारण करता है । अर्थात् शरीर में रहने वाला आत्मा यदि पाप नहीं करे तो देह की इन्द्रियों के आत्म-सामध्यं नष्ट नहीं होते ।

तदिन्न्वंस्य पार्धेषद्वांना अग्मन्पुरू सद्देन्ता नार्षेदं विभित्सन्। वि शुष्णंस्य सङ्ग्रथितमनवी विदत्पुंरुप्रजातस्य गुहा यत् ॥१३॥

भा०—(यत्) जब (पुरु-प्रजातस्य) इन्द्रियों में नानारूप होकर प्रकट हुए ( शुष्णस्य ) बलवान् प्राण के ( गुहा ) बुद्धि में (सं-प्रथितम्) एकत्र हुए बल को ( वि विदत् ) जानता या प्राप्त करता है। जो ( अस्य ) इसके ( परिसद्-वानः ) चारों ओर वर्त्तमान सेवकों के तुल्य प्राणगण ( पुरु सदन्तः ) नाना इन्द्रिय स्थानों में बैठते हुए ( नार्सदम् ) आत्मा के विराजने के स्थान रूप देह को ( विभित्सन् ) भेदते हैं, और इन्द्रियों के छिद्रों को बना छेते हैं वे ( अस्य तत् इत् नु अग्मन् ) उसके

उस परम बल को प्राप्त करते हैं। और वह (अनर्वा) किसी अश्ववत् अन्य साधन की अपेक्षा न करने वाला आत्मा अर्थात् आत्मा मन में अपने समृहित प्राण बल को जानता है उस बल को ही अन्य इन्द्रियगण प्राप्त करते हैं, उसी बल से वे इन्द्रिय छिद्रों को देह में बनाते हैं।

इसी प्रकार राजा के (पिर-सद्वानः) चारों ओर बैठने वाले सर्दार गण (पुरं नार्संदम् सदन्तः) बहुत से दुर्ग को प्राप्त कर शत्रुगण को तोड़ते हैं। बह राजा (पुरु प्रजातस्य शुष्णः) बहुतों से उत्पन्न संघ बल को संप्रथित रूप से प्राप्त करें।

भगों हु नामोत यस्य देवाः स्व¹र्शये त्रिषधस्थे निष्दुः । <mark>ऋग्निर्हे नामोत जातवेदाः श्रुधी नो</mark> होतर्ऋतस्य होताध्रुक्॥१४॥

भा०—(ये) जो (देवाः) प्रकाशमान लोक (त्रि-सधस्थे) तीनों लोकों में विद्यमान हैं वे (यस्य निषेदुः) जिसके आश्रय पर रहते और जिसकी उपासना करते हैं वह (स्वः न) सूर्य के समान तेजोमय और सर्व-सुखस्बरूप (भर्गः ह नाम) सब पापों को भूनने वाला, और सब कर्मों का परिपाक करने वाला भ " ऐसे नाम वा स्वरूप वाला है। वह (अग्निः ह नाम) निश्चय करके अग्निस्वरूप, ज्ञानवान, प्रत्येक देह में विद्यमान है और (जातवेदाः) उत्पन्न प्रत्येक पदार्थ को जानने वाला, उसमें विद्यमान, सब धनों और ज्ञानों का आश्रय है। हे (होतः) ज्ञान के प्रहण करने और कराने वाले विद्वन्! तू (अधुक्) द्रोह बुद्धि न करके ही (नः ऋतस्य श्रुधि) हमारे सत्य ज्ञान का श्रवण कर और हमें करा।

डत त्या मे राद्रावर्धिमन्ता नासंत्याविन्द्र गूर्तये यर्जध्ये । मनुष्वद्वृक्कवर्धिषे रर्राणा मन्दू हितप्रयसा वित्तु यज्यू ॥१४॥२८॥ भा०—(उत) और (त्या) वे दोनों (रोद्दी) कष्टों, दुःखों अज्ञाना को दूर करने वाले, गुरु के पुत्रवत् शिक्षित, (अर्चिमन्ता) ज्वाला, कान्ति, और आदर सत्कार योग्य गुणों वाले, (नासत्यों) कभी असत्य आचरण, भाषण न करने वाले, स्त्री पुरुष, वा माता पिता (मे गूर्चये) मुझे उपदेश करने और उपर उठाने और (यजध्ये) ज्ञान धनादि देने, सत्संग करने के लिये प्राप्त हों। वे (मनुष्वत्) मननशील ज्ञानी, (वृक्त-विहिषि) कुशादि काट कर यज्ञ के लिये तैयार हुए पुरुष के समान उत्तम कार्य के लिये सन्नद्ध मुझ पुरुष के उपकार के लिये (रराणा) अति प्रसन्न वा नाना मुख देते हुए (मन्दू) अति हर्षवान् होकर (विश्व) प्रजाओं के मुखार्थ (हित-प्रयसा) उत्तम ज्ञान, अन्न देने वाले वा यत्न करने वाले, (यज्यू) दान, सत्संग प्जादि के योग्य हों। इत्यष्टाविशो वर्गः॥

श्रयं स्तुतो राजां वन्दि वेधा श्रपश्च विप्रस्तरित स्वसंतुः। स क्वीवन्तं रेजयत्सो श्राग्नं नेिमं न चक्रमवैतो रघुद्रु ॥१६॥

भा०—(अयम्) यह आत्मा, (स्तुतः राजा) प्रशंसित राजा के तुल्य तेजोमय (वेधाः) सब कार्यों का करने करने वाला, (विप्रः) ज्ञानवान, (विन्दः) स्तुति किया जाता एवं पूज्यवत् उपासना करने योग्य है। वह (स्व-सेतुः) स्वयं अपने को देह में बांधने वाला, जगत् से पार उतरने के लिये स्वयं सेतु वा बन्ध के समान वा स्वयं अपने बल से प्राणों को, धन बल से भृत्यवत् बांधने वाले राजा के तुल्य होकर (अपः च रेजयत्) समस्त प्राणों और नाडिगत जलों, रुधिरों, और प्रजाओं को राजावत् (तरित) व्यापता है। (सः) वह (कक्षीवन्तं) कक्ष्याओं या कोखों में विचरने वाले प्राणगण को (रेजयत्) चलाता है और (सः) वह ही (अग्निम्) जाठराग्नि को भी (रघुद्ध नेमिं चक्रं) अति वेग से चलने वाले नमन-

शील चक्र को (अर्वतः न) अर्थों के तुल्य वा (अर्वतः चक्रं) अरों वाले रथ के चक्र के समान चलाता है।

स द्विवन्धुंर्वेतर्णो यष्ट्रां सबुर्घुं धेनुमस्वं दुहध्ये। सं यन्मित्रावर्षणा वृज्ज दुक्थेज्वेष्टेभिर्युमेशुं वर्ष्ण्यैः॥१७॥

भा०—(सः) वह आत्मा, (द्वि-वन्धः) दोनों लोकों में वन्धु के समान, वा दोनों लोकों को बांधने वाला, वा माता पिता दोनों को बांधने वाले वालक के तुल्य, (वेतरणः) इस लोक से विशेष रूप से तारने वाला, (यष्टा) ज्ञान, हर्ष का दाता (अस्वम्) कभी न उत्पन्न होने वाली अजा रूप (धेनुम्) गों के तुल्य, (सवः-धुम्) आनन्दरस को देने वाली प्रमुरूप वाणी को (दुहध्ये) दोहन करने के लिये (यत्) जो (मित्रावरुणा) स्नेहवान्, और वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनों को और (अर्थमणं) स्वामिवत् न्यायकारी, नियन्ता प्रमु को (ज्येष्टैः) श्रेष्ठ २ (वरूथैः) उत्तम २ वचनों से (सं वृक्षे) अच्छी प्रकार स्तुति करता और उनसे मिलकर सत्संग लाम करता है।

तद्वंन्धुः सुरिर्द्धिवि ते धियन्धा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेनन् । सा नो नाभिः परुमा स्य वा घाहं तत्पश्चा कति थिश्चिदास॥ १८॥

भा०—(वेनन्) प्रभु को चाहने वाला पुरुष (प्र रपित ) अच्छी प्रकार विवेकी होकर कहता है, कि हे आत्मन् ! (ते) तेरा (तत् बन्धुः) वह परम बन्धु, प्रभु ही (दिवि स्रिः) आकाश में स्थित स्र्यंवत् सब को सज्ज्ञालन करने हारा है। वही (ते धियं धाः) तुझे कर्म और बुद्धि का देनेहारा है। और वह (नाभा नेदिष्टः) नाभि अर्थात् हृदय के बीच में अति समीप विराजता है। वास्तव में वह प्रभुरूप माता ही (नः परमा नाभिः) हमारी परम नाभि, केन्द्र, आश्रय स्थान २ सर्वोत्पादक और परस्पर भी

प्रेम में बांधने वाली मातृवत् है, (अस्य वा घ अहम् ) और निश्चय से उस का ही मैं उपासक हूँ। (तत्) उसके (पश्चात्) और मैं फिर अन्ततः (कतिथः चित् आस) कितनों में एक हूँ।

इयं मे नाभिरिह में सुधस्थामिमे में देवा श्रयमीम्म सर्वः। द्विजा श्रहं प्रथमजा ऋतस्येदं धेनुरंदुहुज्जायमाना॥ १६॥

भा०—(इयम् ) यह मातृवत् प्रकृति (मे नाभिः) मेरा आश्रय वा इस लोक में मुझे बांधने वाली है। (इह मे सधस्थं) इस में ही मेरा अन्य जीवों के साथ रहने का स्थान है। (इमे ) ये (देवाः) देव, कामनावान् जीव भी (मे) मेरे सहयोगी हैं। (अयम् सर्वः अस्मि) यह में ही सब हूँ। में (द्विजाः) प्रभु परमेश्वर तथा प्रकृति दोनों से उसी प्रकार उत्पन्न हुआ हूँ जैसे पुत्र माता और पिता दोनों से उत्पन्न होता है। (जायमाना) व्यक्तरूप में आती हुई प्रकृति (धेनुः) सूती गो के समान (प्रथमजाः) सर्व प्रथम, प्रभु परमेश्वर द्वारा व्यक्त होकर (ऋतस्य) परम सत् कारण के ही विकाररूप (इदं) इस जगत् को (अदुहत्) प्रदान और पूर्ण करती है।

भा०—(अध) और (आसु) इन समस्त दिशाओं में (वि-भावा) विशेष कान्तियुक्त सूर्य के तुल्य इन नाड़ियों या जगत् की नाना पग-दिण्डियों में (मन्दः) अति हर्ष लाभ करने वाला, (अरितः) देह से देहान्तर में जाने वाला आत्मा, (वर्त्तीनः) दोनों लोक में रहने वाला, वा दोनों प्राण अपान से चेष्टा करने वाला, (अव स्वति) अवसान को प्राप्त करता है। वह (वनेषाट्) काष्ठ में अग्नि के तुल्य, वन में साधक वा

ऐश्वर्य में राजा के तुल्य, भोग्य ऐश्वर्यों के बीच उनकी बलपूर्वक भोगते-हारा आत्मा है, (यत्) जिसके (ऊर्ध्वा श्रोणिः) उपस्थित नाना प्राणगण, शिरोभाग में होते हैं और जो (शिद्युः न'दन्) बालक के समान ही अपने पर वश करता है। उस (स्थिरं) स्थिर (शेव्धम्) सुखों के वर्द्धक को (माता सुत्र) माता ही उत्पन्न करती है। एकोनिवंशो वर्गः॥ अधा गाव उपमातिं कुनाया अनु श्वान्तस्य कस्य चित्पर्रयुः। अधि त्वं सुद्रविणो नुस्त्वं याळाश्वधनस्य वावृधे सूनृताभिः॥२१॥

भा०—( कस्य चित् श्वान्तस्य) किसी महान् आत्मा की ही (गावः) वाणियां ( कनायाः उपमातिम् अनु ) सर्व स्तृति योग्य प्रभु के प्रति ( परा ईयुः ) जाती हैं । हे ( सु-द्रविणः ) उत्तम ऐश्वर्य-भूति के स्वामिन् प्रभो ! ( त्वम् नः श्रुधि ) तू हमारी प्रार्थना श्रवण कर । (त्वम् याट) तू हमें दे वा अन्यों से दिला । तू ( आश्व-प्रस्य ) अपने अश्व समूह इन्द्रिय गणों को मारने या जीतने वाले वा ( अश्व-प्रस्य ) कुक्कुरवत् लोभी इन्द्रियों को सब और से मारने वाले, जितेन्द्रिय की ही ( सु-नृताभिः ) उत्तम सत्य वाणियों से ( ववृधे ) वृद्धि को प्राप्त होता है ।

अधु त्वर्मिन्द्र विद्वयर्धस्मान्महो राये नृपते वर्ज्जवाहुः। रक्ता च नो मुघोनः पाहि सूरीनेनेहस्तस्ते हरिवा श्रिभिष्टी॥ २२॥

भा०—(अध) और हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! (त्वम्) तू (अस्मान् विद्धि) हम को प्राप्त कर, हमें जान । हे (नृपते) मनुष्यों के पालक ! राजा के तुल्य सर्व जीवों के स्वामिन् ! (वज्रवाहुः) वीर्ययुक्त बाहु वाला होकर (महः राये) बड़े भारी ऐश्वर्य के लिये (अस्मान्) हमारी (रक्ष) रक्षा कर । (नः मघोनः) ऐश्वर्यवानों और (नः स्त्र्रीन्) हम में से विद्वानों की (पाहि) रक्षा कर । हम (ते अभिष्टौ) तेरे अभीष्ट शासन में (अनेहसः) पाप आदि से रहित होकर रहें।

श्रध् यद्वाजाना गविष्ट्रौ सर्रत्सर्गयुः कारवे जर्गयुः। विष्टः प्रेष्टः स हीषां वभूव परा च वत्तदुत पर्षदेनान्॥ २३॥

भा०—हे (राजाना) विद्या और शक्ति से चन्द्र और सूर्यवत् प्रकाश-वान् जनो ! (यत् ) जो (सरण्युः ) विचरणशील परिवाजकवत् (गो-इष्टो ) अन्यों के उपकारार्थं ज्ञानवाणियों को देने या प्राप्त करने के लिये (सरत् ) विचरता है वह (जरण्युः ) स्तुतिशील, उपदेष्टा (विप्रः ) बुद्धिमान् पुरुष ही (कारवे प्रष्टः ) कियावान् पुरुष वा जगत्कर्त्ता को अतिप्रिय होता है। और (सः हि) वह ही (एषां प्रष्टः ) इनका अतिप्रिय होकर (परा च वक्षत् ) दूर १ देश तक उपदेश करता (उत ) और (एनान् पर्षत् ) उनको पार करता और पालता है।

श्रधा न्वंस्य जेन्यस्य पुष्टौ वृथा रेभेन्त ईम<u>हे</u> तद् ु नु । <u>सर</u>ुग्युर्रस्य सूनुरुखो विप्रश्चासि श्रवंसश्च सातौ ॥ २४ ॥

भा०—(अध नु) और (अस्य जेन्यस्य ) उस सर्वविजयी सर्वोपिर प्रभु के (पृष्टी) पोषण को प्राप्त करने के लिये (रेमन्तः) उसका गुणगान करते हुए हम (वृथा) अनायास ही (ईमहे) याचना करते और अभिलिषित पदार्थ प्राप्त करते हैं। (तत् उनु) इसी कारण वह ही तू (सरण्युः) सर्वत्र व्यापक, (अस्य सूनुः) इस लोक का सज्जालक, (अधः) इस जगत् का भोक्ता, और (अवसः च सातौ) ज्ञान-ऐश्वर्यादि विभाग करने में (विप्रः) बड़ा कुशल (असि) है।

युवोर्यदि सुख्यायासमे रार्धाय स्तोमं जुजुषे नर्मस्वान् । विश्वत्र यास्मन्ना गिर्रः समीचीः पूर्वीवं गातुर्दारात्सूनृतायै॥२४॥

भा०—हे सूर्य चन्द्रवत् उत्तम तेजस्वी पुरुणे! (यस्मिन् गिर समीचीः) जिसमें उत्तम र वाणियां यथार्थं रूप से प्राप्त होती हैं, वह-

प्रभु (यदि ) यदि (युवोः सख्याय ) तुम्हारे मित्रभाव को बढ़ाने और (अस्मे शर्धांय) हमारे बल वृद्धि के लिये (नमस्वान्) नमस्कारयुक्त वचन वाला होकर (स्तोमं जुजुषे) स्तुति समूह का सेवन करता है वह (विश्वत्र) सर्वत्र (गातुः) मार्गं के तुल्य उद्देश्य की ओर लेजाने वाला (स्नृताये) उत्तम वाणी को प्राप्त करने के लिये, (पूर्वीः इव ) सना तन वाणियों के तुल्य ही ( स्नृताय ) उत्तम ज्ञानयुक्त वाणी और अन्न को आस करने के लिये ( दाशत् ) बहुत ऐश्वर्य दे। स गृंगानो श्राद्धिदेववानिति सुवन्धुनमसा सूक्षेः।

वर्धदुक्थैर्वचोभिरा हि नूनं व्यध्वैति पर्यस उस्त्रियायाः॥ २६॥ भा०—( सः ) वह ( अद्भिः ) प्रजाओं और आप्त पुरुषों द्वारा ( सुक्ते ) वेद के मन्त्रों से ( गृणानः ) स्तुति किया जाता है कि (देववान इति) वह देवों का स्वामी है। (सु उक्थें: वचोभिः) उत्तम वचनों, वक्ताओं द्वारा (नमसा) अति विनय वचनों से कहां जाता है कि ( सुबन्धुः ) तू वड़ा उत्तम बन्धु है 1 ( नूनम् ) निश्चय से ( उस्तियायाः ) दुधार गौ के तुल्य उत्तम ज्ञान स्रवण करने वाली वाणी का (पयः) ज्ञान-वचन रूप दुग्ध (वि अध्वा एति) विविध प्रकार से, नाना मार्गों की ओर जाता है। इसी प्रकार पात्र भेद और मुख भेद से एक ही विषय में नाना वाणियें होती हैं, उसी प्रकार एक वाणी भी अनेकार्थक

त ड षु गों महो यजत्रा भूत देवास ऊतये सुजोषाः।

ये वाजाँ अन्यता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥२७॥३०॥१॥ भा०-हे (यजत्राः) यज्ञशील, (देवासः) विद्वान् जनो! (ये) जो (सजोषाः) उत्तम ज्ञान के सेवी प्रजा के प्रेमी होकर (वाजान् अनयत ) ज्ञान ऐश्वर्यादि प्राप्त कराते हैं और जो (निचेतारः) निश्चय

करने में कुशल, (अमूराः) अमूढ, स्वच्छ मित हो वे आप लोग (नः महः सुभूत) हमें सुखकारी और महान होवो ॥ इति त्रिंशो वर्गः ॥ इति प्रथमो अध्यायः।

#### द्वितीयोऽध्यायः

## [ ६२ ]

नाभानेदिष्ठो मानव ऋषिः ॥ देवता-१-६ विश्वेदेवाञ्चित्तरसो वा। ७ विश्वेदवाः । ८—११ सावर्णेदीनस्तुतिः ॥ इन्दः—१, २ विराङ् जगती । ३ पादनिचृ- जगती । ४ तिचृज्जगती । ४ श्रतुष्डप् । ८, ६ निचृदतुष्डप् । ६ वृहती । ७ विराट् पिङ्कः । १० गायत्री । ११ भुरिक् त्रिष्डप् ॥

ये युक्केन दार्त्तिणया समिक्का इन्द्रस्य सुख्यममृतृत्वमानुश । तेभ्यो भुद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानुवं सुमधसः॥१॥

भा०—(ये) जो (यज्ञेन) यज्ञ से, ईश्वरोपांसना से और (दक्षिणया) दिक्षणा वा उत्तम कर्म से (समक्ताः) सुप्रकाशित, विख्यात, और व्यक्त गुणों वाले होकर (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (सख्यम्) मित्रभाव, (अमृतत्वम्) मोक्षरूप, अमृत को (आनश्च) प्राप्त कर लेते हैं। हे (अंगिरसः) ज्ञानवान् तेजस्वी, पुरुषो ! वा प्राणो ! (तेम्यः) उन के लिये (वः) आप लागों का (भद्रम्) सर्वसुखकारी कल्याण (अस्तु) हो अथवा—(तेम्यः वः भद्रम् अस्तु) उनसे आप लोगों को सदा कल्याण प्राप्त हो । हे (सु-मेधसः) उत्तम ज्ञान और बुद्धि वाले जनो ! आप लोग (मानवं) मनुष्यों को (प्रति गृम्णोत) अपने तर्द्धं स्वीकार करो । उन पर अनुप्रह कर उनको अपना शिष्य बना कर उपदेश करो ।

य उदार्जन्यितरों गोमयं वस्वृतेनाभिन्दन्परिवत्सरे बलम्। दीर्घायुत्वमिङ्गरसो वो अस्तु प्रति गृभ्गीत मानवं सुमेधसः॥२॥

भा०—(ये) जो (पितरः) ब्रह्मचर्यं ब्रत का पालन करने वाले जन (गोमयं वसु) वाङ्मय धन को भूमि के भीतर के सुवर्णादि के धन के समान बनकर ( उत् आजन् ) उत्तम रीति से प्राप्त करते हैं और ( परिवत्सरे ) चारों ओर बसने वाछे शिष्यों से आवृत सूर्यंवत् तेजस्बी आचार्य के अधीन रह कर (ऋतेन) ज्ञानमय तेज से ( बलम् ) आत्मा को धारने वाले अन्धकार को (अभिन्दन्) छिन्न भिन्न करते हैं। हे (अंगिरसः) ज्ञानवान तेजस्वी जनो ! उन आप लोगों का ( दीर्घायुव्वम् अस्तु ) दीर्घ आयु हो । हे (सुमेध संः) उत्तम बुद्धिमान् जनो ! (मानवं प्रति गृभ्णीत) मनुष्यं के योग्य ज्ञान का प्रतिप्रहण करो । अथवा आप लोग मनुष्यों को अपने शरण में लो।

य ऋतेन सूर्यमारीहयन दिव्यप्रथयनपृथिवीं मातरं वि। सुप्रजास्त्वमं द्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्गीत मानवं सुमेधसः॥३॥

भा०-(ये) जो (ऋतेन) सत्य ज्ञान के बल से (दिवि) राजसभा के जपर (सूर्यम् ) सूर्यं के सदश तेजस्वी पुरुष को (आ अरोहयन्) उन्नत पद पर स्थापित करते हैं और (मातरम्) माता के समान ( पृथिवीम् ) पृथिवी वासिनी प्रजा को (वि अप्रथयन् ) विविध प्रकारों से प्रथित, विस्तृत, समृद्ध एवं ज्यापक करते हैं हे (अंगिरसः) विद्वान्, तेजस्वी जनो ! ( वः सुप्रजास्त्वम् अस्तु ) आप छोगों की उत्तम सुखी प्रजाएं हों । हे ( सु-मेधसः ) उत्तम धारणा और उत्तम शतुनाशनी शक्ति सेना के स्वामी जनो! आप लोग (मानवं प्रतिगृम्गीत) मानव समूह को अपने वश या शरण में छेओ। (२) इसी प्रकार जो (ऋतेम ) आत्म बल से

(सूर्व दिवि आ) सूर्य नाम दक्षिण प्राण को बहाण्ड अर्थात् मूर्धा भाग में चढ़ा छेते हैं और ( पृथिवीम् अप्रथयन् ) गुदागत अपान को देह में विशेष रूप से ब्याप्त कर छेते हैं वे ( सुप्रजास्त्वम् ) उत्तम प्रजा के पिता और उत्तम ज्ञानवान् होकर मननशील विद्वानों के ज्ञान-तत्त्व वा जीव के आत्मा के खरूप को प्रहण, ज्ञान करते हैं, वे आत्मा तक पहुंचते हैं।

श्चयं नाभा वदति <u>बल्गु वी गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तर्र्व्वणातन ।</u> सुब्रह्मण्यमिङ्गिरसो वो श्रस्तु प्रति गृभ्णीत मा<u>नवं</u> सुमेधसः ॥ ४॥

भा०—हे (देव-पुत्राः) विद्वान् दानशील जनों के पुत्रो और शिष्यो ! हे (ऋषयः ) मन्त्रार्थ ज्ञान के द्रष्टा जनो ! (अयम् ) यह विद्वान् गुरु (वः ) आप लोगों के (गृहे ) गृह में वा आश्रम में, वा आप लोगों को शिष्यवत् स्वीकारार्थ प्रहण करने के लिये (नाभा ) नाभि अर्थात् केन्द्र में बांधने वाले, गुरुपद पर स्थिर होकर (वः ) आप लोगों को (वल्गु वद्ति ) उत्तम वचन कहता, उपदेश करता है । आप (तत् श्रणोतन ) उसको श्रवण करो । हे (अंगिरसः वः सुब्रह्मण्यम् अस्तु ) विद्वान् जनो ! आप लोगों को उत्तम वेद्यान और उत्तम ब्रह्मवर्चस् प्राप्त हो, आप (सु-मेधसः मानवंप्रति गृभ्णीत) उत्तम मेधा वाले होकर मनुष्यो-पयोगी समस्त ज्ञान को वा मानवीय जनसमूह को प्राप्त हो भिक्षा, अन्न आदि ग्रहण करो ।

विर्र्णपास इद् ऋष्यस्त इद् गम्भारेवपसः। ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जिज्ञरे ॥ ४ ॥ १ ॥

भा०—(ऋषयः इत्) ऋषि, मन्त्रार्थीं को देखने वाले तत्त्वदर्शीं जन (वि-रूपासः इत्) विविध रूप वा रुचि वाले होते हैं। (ते इत् गम्भीर-वेपसः) वे गम्भीरता पूर्वक, कर्म करने वाले, विचारपूर्वक आचरण करने वाले होते हैं। (ते अज़िरसः) वे अति उज्ज्वल, तेजस्वी, (अझे:) ज्ञानमय गुरु, प्रभु के (सूनवः) पुत्रों के तुल्य, उनके शासन में रहने वाले होते हैं। वे (अझे: परि जिज्ञिरे) अझिवत्, तेजोमय गुरु, आचार्य से उत्पन्न होते और उसकी सब ओर से उपासना करते हैं। इति प्रथमो वर्गः॥

ये श्रुग्नेः परि जिह्नरे विर्द्धपासी दिवस्परि । नवग्वो च दर्शग्वो श्रङ्गिरस्तमः सर्चा देवेषु महते ॥ ६ ॥

भा०—(ये) जो (अग्नेः) अग्निवत् तेजस्वी पुरुष के (परि) चारों ओर (दिवः परि) सूर्य के चारों ओर किरणों के समान (विरू-पासः) विविध रूप और कान्ति से युक्त होकर प्रकट होते हैं उन (देवेषु) विद्याभिलाणी जनों के बीच में (नवग्वः दश्यवः नु) नव या दश अग्नुख्य प्राणों में अध्यक्ष मुख्य प्राण के तुख्य नव या दश विद्याओं में गतिमान, (अङ्गिरस्तमः) अति तेजस्वी होकर (सचा) सब के साथ विराज कर (मंहते) ज्ञान वितरण करता है।

इन्द्रेण युजा निः सृजनत वाघतो व्रजं गोर्मन्तम् श्विनम् । सहस्रं मे दर्दतो अष्टकुएर्थः अवी देवेष्वंकत ॥ ७॥

भा०—(वाघतः) ज्ञान को धारण करने वाले विद्वान् जन (इन्द्रेण-युजा) ज्ञानद्रष्टा गुरु रूप सहायक के साथ मिलकर (गोमन्तः) वाणी से युक्त और (अधिनम्) कर्म में सिद्ध हस्तादि अवयवों से युक्त (व्रजम्) वाणी-समूह का (निः सजन्त) उच्चारण करते हैं। (मे) मुझे (सहसं ददतः) हज़ारों ऋचाओं वा ज्ञानों को देने वाले (अष्ट-कर्ण्यः) ज्यापक साधनवान् होकर (देवेषु) विद्वानों और विद्या के इच्छुक शिष्य वर्गी में (अवः) अवण योग्य ज्ञान को (अकत) प्रकट करते हैं। ( प्रानुनं, जायतासयं मनुस्तोक्सेव रोहतु । ( क्ष्णी क्षण) यः सहस्रं शताश्वं सद्यो दानाय मंहते ॥ द ॥ क्षणा क्षण

भा०—(अयं मनुः) यह मनुष्य वा जीव (तोक्मं) जल से भीज बीज के समान (प्र जायताम्) अच्छी प्रकार उत्पन्न होता (प्र रोहतु) और उसी के समान अधिक उगता, बढ़ता और फलता फूलता है। यह बही है (यः) जो (सद्यः) शीघ्र ही (सहस्रं शताश्वं) हजारों सैकड़ों अश्ववद् शत सूर्य-संवत्सर से युक्त (सहस्रम्) बलवत् कालचक्र को (सद्यः) शीघ्र ही (दानाय) दान देने या त्यागने के लिये ही (मंहते) प्रदान करता है।

न तमश्नोति कश्चन दिव इं<u>च</u> सान्<u>चारभम् ।</u> सा<u>च</u>एर्यस्य दक्षिणा वि सिन्धुरव पप्रथे ॥ ६ ॥

भा०—(तम्) उस (दिवः इव सानुम्) भूमि या आकाश में ऊंचे स्थान पर सूर्यवत् स्थित उसको (कः चन) कोई भी (आरभम् न अश्लोति) प्राप्त नहीं कर सकता। (सावण्यस्य) समान रूप से वरण करने वाले शिष्यों के गुरु एवं एक समान चारों या पांचों वर्णों से वरण करने योग्य राजा की (दक्षिणा) बल, उत्साह, क्रियाशक्ति, दानशक्ति, पर-छन्दानु-वर्तिता यह सब (सिन्धुः इव) बहती जलधारा, नद नदी, वा समुद्र के समान (प्रथे) विस्तृत होती है।

<u>उत दासा पारिविषे स्मर्</u>दिष्टी गोपरीणसा । यदुस्तुर्वश्च मामहे ॥ १० ॥

भा०—( उत ) और ( दासा ) मृत्य के तुल्य ( स्मद्-दिष्टी ) उत्तम भाग्यशाली, वा उत्तम कार्यों में आज्ञापूर्वक नियुक्त (गो-परीणसा) नाना पशु सम्पदीओं वाले, नाना वाणी, भूमि के स्वामी, वाग्मी भूपति

(यदुः तुर्वः च) यत्नवान् और शत्रुहिंसक प्रजाजन उसको (परि विषे)
राष्ट्र विस्तार करने के लिये (ममहे) कर प्रदान करते हैं।
सहस्यदा प्राम्मणीर्मा रिष्टनमनुः स्येणास्य यतमानेतु दार्त्तिणा।
सावर्णेटेवाः प्रतिरन्त्वायुर्यस्मिन्नश्रान्ता श्रसनाम् वार्जम् ॥११॥२॥

भा०—( सहस्त-दाः ) सहस्तों का देने वाला, ( प्राम-नीः ) जन समूह, सैन्य-समूहों का नायक, ( मनुः ) विचारवान् मनुष्य (सूर्यण) सूर्य के तुल्य तेजस्वी होकर भी ( मा रिषत् ) स्वयं पीड़ित न हो, न अन्यों को पीड़ित करे। उस ( सावणेंः ) समान रूप से वरण करने योग्य प्रजाजनों के पुत्र के तुल्य उन्हों से उत्पादित, वृत नायक की ( दक्षिणा ) कियाशिलता, उत्साह और दानशक्ति, ( यतमाना ) निरन्तर उद्योग, यत्न करती हुई ही ( एतु ) हमें प्राप्त हो। और ( देवाः ) दानशिल और तेजस्वी पुरुष (आयुः प्रतिरन्तु) सूर्य की किरणों के तुल्य हमारे जीवनों को बढ़ावें। ( यस्मिन् ) जिसमें हम ( अश्रान्ताः ) कभी न थकते हुए ( वाजम् असनाम ) अन्न, बल, ज्ञान और ऐश्वर्य का भोग करें। इति दितीयो वर्गः ॥

## [ ६३ ]

गयः प्लात ऋषिः ।देवता—१-१४,१७ विश्वेदेवाः । १५,१६ पथ्यास्वस्तिः । । छन्टः—१,६,८,११—१३ विराड् जगती । १५ जगती त्रिष्टुव् वा । १६ त्राची स्वराट् त्रिष्टुप् । १७ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तदशर्चं स्क्रम् ॥

प्रावतो ये दिधिषन्त आप्यं मर्गुपीतासो जनिमा विवस्वतः। युयातेर्ये नहुष्यस्य वहिषि देवा आसते ते अधि ब्रवन्तु नः॥१॥

भा०—( ये ) जो ( मनु-प्रीतासः ) मनुष्यों के प्रति प्रेमवान् एवं विचारवान् मनुष्यों को प्रेम करने वाले होकर ( परावतः ) दूर २ देश से आकर (आप्यम् दिधिषन्ते ) बन्धुत्व, वा जलों द्वारा करने योग्य सत्कार और प्राप्त जन्म और आप्तजनों के बीच दीक्षादि धारण करते हैं। और जो (विवस्तः) धन सम्पन्न जनों वा विविध ब्रह्मचारियों के स्वामी गुरु से (जिन्षं दिधिषन्ते ) उत्तम कोटि का विद्या जन्म, द्विजल्ब दीक्षादि धारण करते हैं, और (ययातेः) यत्नशील वा दुष्टों के दमन करने वाले के (बर्हिषि) बृद्धियुक्त आसन, पर (आसते ) विराजते हैं (ते देवाः) वे देव, विद्या, ज्ञान धनादि के दाता, और तेजस्वी, ज्ञानप्रकाशक जन (नः अधि ब्रुवन्तु) हमें उपदेश करें और हम पर शासन करें।

विश्वा हि वो नम्स्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यक्षियानि वः। ये स्थ जाता श्रदितेरुद्धधस्परि ये पृथिन्यास्ते में इह श्रुता हर्वम् ॥२।

भा०—हे (देवाः) उत्तम ज्ञानादि के प्रकाशक, धनादि के दाता, तेजस्वी जनो! (वः) आप छोगों के (विश्वा हि नामानि) समस्त नाम और दुष्टों को दबाने वाले बल (नमस्यानि) आदर करने योग्य और (वन्या) स्तुति योग्य हैं। (उत) और इसी प्रकार (वः यज्ञियानि नामानि) आप छोगों के पूजा, आदर, सत्कारोचित एवं यज्ञ, दीक्षा ज्ञानोपार्जन, सत्संग दान आदि केद्वारा उत्पन्न नाम भी (नमस्यानि वन्या) आदरणीय और स्तुत्य हैं। (ये अदितेः जाताः स्थ) आप छोगों में सेजो माता पिता वा भूमि वा राजा आदि से उत्पन्न हुए हैं, (ये अद्भ्यः पिर) जो उत्तम आप्त जनों और प्रजाओं द्वारा, उनके ऊपर नेतारूप से (जाताः स्थ) उत्पन्न और प्रकट हुए हैं (ये पृथिच्याः) जो पृथिवी के ऊपर प्रसिद्ध हुए हैं (ते मे इह हवं श्रुतं) वे मेरे आह्वान, पुकार, अभ्य ना और वचन का श्रवण करें।

येभ्यो माता मधुमत्पन्वेते पर्यः पीयूषं चौरदितिराद्विबर्दाः। उक्थर्यक्षमान्वृत्रभूरान्त्स्वप्नस्ताँ श्रादित्याँ श्रत्नुमदास्वस्तये।३।

भा०—( येभ्यः ) जिनके लिये ( माता ) माता और यह जगत् को उत्पन्न करने वाली भूमि ( मधुमत् पयः पिन्वते ) मधुर गुणयुक्त दूध के समान, (मधुमत्) उत्तम अन्नयुक्त (पयः) जल को (पिन्वते) देती हैं। ( द्यौः ) तेजोयुक्त ( अदितिः ) कभी नाश न होने वाला पिता के तुल्य (अदि-बर्हाः ) मेघों के उत्तम आच्छादनों से युक्त सूर्य के तुल्य आचार्यं (पीयूपं) बृष्टि-जल के तुल्य नवजीवन-दायक ज्ञान प्रदान करता है, उन ( उन्थ-शुष्मान् ) अतिस्तुत्य बलशाली, उपदिष्ट वेद-ज्ञान से बली, ( वृषभरान् ) उत्तम बलयुक्त, पुत्रजनों के पोषण करने वाले (सु-अप्रसः) उत्तम रूपवान्, (तान् आदित्यान् ) उन सूर्यसदश तेजिस्त्रयों की (स्वस्तये) उत्तम सुख-कल्याण के लिये (अनु मद) प्रार्थना कर ।

नृचत्तं सो अनिमिषन्तो श्रार्हेणां वृहद्देवासी अमृत्त्वमानशः। ज्योतीरथा त्राहिमाया स्ननांगसो दिवो वर्ष्मार्गं वसते स्वस्तये।४।

भा०-( नृचक्षसः ) समस्त मनुष्यों को ज्ञान का दर्शन कराने वाले सब के नेत्र के तुल्य, एवं सब को सूर्यकिरणवत् देखने वाले, (अनिमि-पन्तः ) कभी निमेष न करने वाले, सदा अप्रमादी, सावधान, (देवासः ) त्तेजस्वी विद्वान् पुरुष, ( अर्हणा ) योग्य पूजा उपासना द्वाराः ही (बृहत्) उस महान् (अमृतत्वम् आनशुः) अमृतमय पद, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे (ज्योतिः-स्थाः) ज्योतिर्मय बल वा रस को प्राप्त होकर वा तेजस्वी शरीर होकर (अहि-मायाः) अप्रतिहत बुद्धि, मेघ वा सूर्यवत् परोपकारक ज्ञान-प्रकाशक बुद्धि से युक्त और (अनागसः) निष्पाप होकर (दिवः) तेजोमय प्रभु के (वर्ष्माणं) परम स्थान को (स्वस्तये) सुख कल्याणार्थ (वसते ) प्राप्त होते, उसी में रहते हैं।

सुम्राज्ये ये सुवृधी यज्ञमाययुरपरिह्नता दिधरे दिवी ज्यम्। ाताँ श्रा विवास नमसा सुवृक्तिभिर्महो श्रादित्याँ श्रदिति स्वस्तये ४।३ भा०—( ये सम्राजः ) जो अच्छी प्रकार दीसियुक्त, (सु-वृधः) उत्तम रीत से ख्वयं बढ़ने और अन्यों को बढ़ाने वाले, (अपिर-ह्नताः ) अकुटि-लाचारी, सुधार्मिक (यज्ञम् आ-ययुः) यज्ञ, आदरणीय पद वा सत्संगः योग्य मान को प्राप्त होते हैं और जो (दिवि) स्वत् तेजस्वी, मूर्धन्यः राजासभा आदि में (क्षयम् दिधरे) ऐश्वर्यं को धारण करते हैं (तान्) उनकी (नमसा) नमस्कार और (सु-वृक्तिभिः) उत्तम वचनों द्वारा (आ विवास) परिचर्या कर । और उन (आदित्यान्) आदित्यसम तेजस्वी, ज्ञानी पुरुषों की और (अदिति) अखण्ड वतधारी पुरुष वा प्रभु की (स्वस्तये आ विवास) कल्याण के लिये परिचर्या, सेवा किया कर । इति तृतीयो वर्गः ॥ को वः स्तोमं राधिति यं जुजोषध्य विश्वे देवासो मनुषो यति छन । को वें। द्रध्वरं तृविज्ञाता अर्थं कर्यो नः पर्धदरयहा स्वस्तये ॥ ६॥

भा०—हे (विश्वे देवासः) समस्त विद्वान, ज्ञानाभिलाणी जनो! (वः) आप लोगों के (स्तोमं) स्तवन करने योग्य, उपदेष्टव्य वेदज्ञान को (कः राधित) कौन उपदेश करता है (यं जुजोषथ) जिसकी आप लोग प्रेम से सेवा करते और उपासना करते हो। हे (मनुषः) मनन-शील पुरुषो! हे (तुवि-जाताः) बहुत संख्या में विद्यमान जनो! आप (यित स्थन) जितने भी हो आप लोगों के (अध्वरम्) यज्ञ को (कः अरं करत्) कौन सुभूषित करता है ? (स्वस्तये यः) जो इस परम सुख्या प्राप्ति कल्याण के लिये (नः अति पर्षत्) हमें दुःखसागर से पार कर दे।

उत्तर—(कः) जगत् का कर्त्ता प्रजापित । येभ्यो होत्रा प्रथमामायुजे मनुः समिद्धाग्निर्मन्सा सप्त होतृभिः। त आदित्या अभेयं शर्म यच्छत् सुगानः कर्त सुपर्था स्वस्तये।।।।

भा०—( समिद्धाभिः मनुः ) अप्ति को प्रज्वलित कर छेने वाला, अप्ति-परिचारक ब्रह्मचारी वा आहितामि गृहपति भी (मनुसा ) मन से

और ( सप्त होतृभिः ) सातों ज्ञान ग्रहण करने वाले इन्द्रियों वा शिरोगत प्राणगणों के छिद्रों द्वारा (येभ्यः) जिनके पास से (प्रथमां) सर्व-प्रथम अनादि सिद्ध, श्रेष्ठ, प्रसिद्ध (होत्राम् ) वेदवाणी का ( आयेजे ) भादर पूर्वक ग्रहण करता है हे विद्वान् पुरुषो ! ( ते आदित्याः ) वे सूर्यवत् तेजस्वी आप छोग ( नः शर्म यच्छत ) हमें सुख-शरण प्रदान करो भौर (स्वस्तये) कल्याण सुख के लिये (नः पथा सुगा कर्त्त ) हमारे लिये शुभ मार्ग<mark>ों का उपदेश करों वा हमारे मार्गों को सुगम करो ।</mark>

य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः। ते नः कृताद्केतादेनस्रस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥ = ॥

भा०-(ये) जो (प्रचेतसः) उत्कृष्ट ज्ञान और हृदय वाले, और (मन्तवः) मननर्शाल ज्ञानी पुरुष (विश्वस्य स्थातुः जगतः च अवनस्य) स्थावर और जंगम समस्त भुवन वा जीव संसार के (ईशिरे) स्वामी, शासक होते हैं (ते) वे आप लोग (कृतात् अकृतात् एनसः) किये और न किये हुए पाप से, हे ( देवासः ) ज्ञान, धन, शक्ति आदि के देने और प्रकाश करने वाळे जनो ! (स्वस्तये) सुख-कल्याण के लिये (अद्य नः परि पिपृत ) आज हमें सब प्रकार से बचाकर परिपालन करो ।

भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहें उहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्। श्रुगिन मित्रं वरुणं सात्ये भगं द्यावापृथिवी मुरुतः स्वस्तये ॥ ६॥

भा०-हम ( भरेषु ) यज्ञों, संग्रामीं तथा प्रजा के भरण-पोषण के कार्यों के निमित्त ( स्वस्तये ) प्रजा के योगक्षेम और कल्याण के लिये ( सु-हवं ) उत्तम नाम वाले, उत्तम पदार्थी को लेने देने वाले, सुखप्रद, ( अंह:-मुचं ) पापों से छुड़ाने वाले, ( दैब्यं जनम् ) देव पद के योग्य जन को और ( अग्निं मित्रं वरुणं ) अप्रणी, तपस्वी, तेजस्वी, स्नेही, प्राण-

रक्षक, सर्वश्रेष्ठ, और (भगं) ऐश्वर्यवान और (द्यावाप्टियवी) सूर्य भूमिवत् तेजस्वी, सर्वाधार, मातृवत् उत्पादक खी पुरुषों और (मरुतः) वायुवत् बलवान्, ज्यापारी एवं कृषक प्रजाजनों को हम (हवामहे) आदरपूर्वक बुलाते हैं। अथवा, इन्द्र, जन, अग्नि, मित्र, वरुण, द्यावा पृथिवा ये सब नाम प्रभु के हैं। सुत्रामाण पृथिवों द्यामनेहसं सुत्रामीणमदितिं सुप्रणीतिम्। देवों नार्य स्वरित्रामनागसुमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये॥१०॥४॥

भा०—( सु-त्रामाणं ) उत्तम रीति से रक्षा करने वाली, (पृथिवीम् ) अति विस्तृत, भूमि के समान विशाल, सर्वाश्रय, ( द्याम् ) सूर्यवत् तेजस्विनी, प्रकाशयुक्त, ( अनेहसम् ) मरणादि पाप, अनाचारों से रहित ( सु-शर्माणम् ) उत्तम सुखयुक्त, सुन्दर गृहवत्, ( सु-अरित्राम् ) सुन्दर चप्पुओं वाली, वा सुखपूर्वक दुष्टों से बचाने वाली, ( अनागसम् ) पाप कृत्यों से शून्य, संकटों से रहित, ( अस्ववन्तीम् ) न चूने वाली, भीतर पानी का प्रवेश न होने देने वाली, निश्चिद्ध, ( देवीं नावम् ) जल, अभि, भाप विद्युत् आदि से चलने वाली ( नावम् ) नौका के समान सुख से पार उतारने वाली प्रभुमयी नौका को हम ( आरुहम ) आरोहण करें। इति चतुर्थों वर्गः॥

विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतिये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहुतः। सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृग्वतो देवा अवसे स्वस्तये॥ ११॥

भा०—हे (विश्वे यजत्राः) समस्त सत्कार योग्य, एवं दानशील पुरुषो ! आप लोग ( कतये ) रक्षा के लिये ( अधि वोचत ) अध्यक्षवत् होकर शासन करो । (नः) हमें (दुरे-वायाः) दुःखदायी, आती हुई विपत्ति से (अभि-हुतः) चारों ओर से नाश करने वाली कुटिल चाल से (नः त्राय-ध्वम् ) हमारी रक्षा करो । हे (देवाः) विद्वान् तेजस्वी पुरुषो ! (वः

श्रुण्वतः) श्रवण करते हुए आप लोगों को हम (सत्यया) सत्य, विद्वानों के योग्य ( देवहूत्या ) आदरयुक्त आह्वान या वाणी द्वारा ( स्वस्तये अवसे ) कल्याण और रक्षार्थ ( हुवेम ) बुलाते हैं।

अपामीवामप् विश्वामनह्यितमपाराति दुर्विद्वामघायतः। श्रारे देवा देषी श्रस्मद्ययोतनोरु गाः शर्मे यच्छता स्वस्तये ॥१२॥

भा0-आप लोग (नः) हम से (अमीवाम् अप युयोतन) रोग और रोगवत् पीड़क शत्रु को दूर करो। (विश्वाम् अनाहुतिम् अप) सब प्रकार की अदानशीलता को दूर करो, और (अघायतः) हम पर अत्याचार, पाप आदि करना चाहने वाले की (अरातिम्) न देने और (दुर्वित्राम् ) दुःख पहुंचाने की चाल को भी (अप) दूर करो और ( स्वस्तये ) जगत् के कल्याण के लिये (नः उरु शर्म यच्छत) हमें बहुत २ सुख प्रदान करो।

श्ररिष्टः स मर्तो विश्व एघते प्र प्रजाभिर्जायते घर्मणुस्परि । यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरित विश्वानि दुरिता स्वस्तये॥१३॥

भा०—हे ( आदित्यासः ) आदित्य, सूर्यं की किरणों के तुल्य प्रजा के हितार्थं अन्न, जल, कर आदि लेने हारो, ऋतुओं के सदश प्रजा को जल अन्न, प्रकाश, ज्ञान आदि का वितरण करने वाळे विद्वान् तेजस्वी, ब्यापारी आदि पुरुषो ! ( यं ) जिसको (स्वस्तये ) कल्याणार्थ (सु-नीतिभिः ) उत्तम नीतियों से (विश्वानि दुः-इता ) समस्त दुःखों और दुराचरणों वा दुर्मार्गों से ( परि अति नयथ ) पार पहुंचा देते हो, वह ( मर्त्तः ) मनुष्य ( विश्वाः ) विविध लोकों, स्थानों को जाने में समर्थ, (अरिष्टः) अहिंसित, अनिष्टों से रहित होकर (प्र एधते) खूब बृद्धि को प्राप्त होता है और (प्रजाभिः) प्रजाओं से (धर्मणः प्र जायते) धर्माचरण से उत्कृष्ट हो जाता है ।

यं देवासोऽवंथ वार्जसातौ यं श्रूरसाता मरुतो हि ते धने । धातुर्यावाणं रथामिन्द्र सानुसिमरिष्यन्तुमा रहेमा स्वस्तये॥१४॥

भा०—हे (देवासः) विद्वान् जनो ! हे (मस्तः) वायुवद् बल-वान् प्राणप्रद, वीर जनो ! आप लोग (वाज-सातौ) ज्ञान, ऐश्वर्य, बल आदि लाभ के संप्राम आदि अवसरों पर (यम् अवथ) जिसकी रक्षा करते हो, और ( शूर-साता ) वीर पुरुषों के करने योग्य संप्राम में (हिते धने ) स्थिर धन को प्राप्त और उपभोग करने के लिये ( यं अवथ) जिसकी रक्षा करते हो, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! उस ( रथम् ) वेगवान् रथ के तुल्य उद्देश्य तक पहुंचाने वाले, (सानिंसं) उत्तम रीति से सेवन करने योग्य, (अरिज्यन्तम्) किसी को पीड़ा न देने वाले, राष्ट्र में उत्तम पद या शासक वा प्रभु को हम (स्वस्तये) अपने कल्याणार्थ (आ रुहेम ) अपना आश्रय करें।

स्वस्ति नः प्रथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यः पसु वृजने स्वर्वति।

स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये महतो द्धातन ॥ १४॥

भा०—हे (मरुतः) वृष्टि लाने वाले वायुगणों के तुल्य अन्न जलादि के प्राप्त कराने वाले वैश्य एवं वीर विद्वान, बलवान जनो ! (पथ्यासु नः स्वस्ति दधातन) मार्गों के योग्य देशों में हमें सुख प्रदान करों। (धन्वसु) जल से रहित देशों में भी (नः स्वस्ति दधातन) हमें कल्याण प्रदान करों। (अप्सु) जलों पर, समुद्र, नदी आदि में, (स्वः-वित वृजने) तेज, सुख आदि से युक्त मार्ग वा, सैन्यादि बल में (नः स्वस्ति) हमें सुख, कल्याण प्रदान करों। (गुन्न-कृथेषु योनिषु) पुत्र उत्पन्न करने वाले, गृहवत् गृहणी जनों में और (राये नः स्वस्ति दधातन) ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिये हमें सुख प्रदान करों।

स्वस्तिरिद्धि प्रपेथे श्रेष्ठा रेक्णस्वत्यभि या वाममिति । सा नी श्रमा सो श्ररणे नि पातु स्वावशा भवतु देवगोपा ॥ १६॥ भा०—(प्रपथे) उत्तम मार्ग में चलने वाले का (खिस्तः) कल्याण हो। (श्रेष्ठा) सर्वश्रेष्ठ, अति प्रशंसायोग्य (रेक्णस्वती) उत्तम धन ऐश्वर्य और वीर्यवाली, (या) जो पृथिवीवत् (वामम् अभि पृति) सेवनीय धन वा पुरुष आदि को प्राप्त होती है (सा अमा) वह सहचारिणी गृहवत् गृहणी हो। (सो) और वही, (नः) हमें (अरणे) जाने योग्य मार्ग, वा देश में, वा आनन्द सुखादि से रहित निर्जन स्थान में भी (पातु) हमारी सेनावत् रक्षा करे, वह (सु-आवेशा) सुखप्रद उत्तम आवेश अर्थात् निवास गृह से युक्त होकर (देवगोपा भवतु) उत्तम पुरुषों और उत्तम प्रिय पित से सुरक्षित हो।

पुवा प्लुतेः सुनुर्यवीवृधद्धो विश्वं यादित्या यदिते म<u>र्ना</u>षी । <mark>ई्यानासो नरो स्रम</mark>त्येंनास्तावि जनो दिव्यो गर्यन ॥ १७॥ ४॥

भा०—हे (विश्वे आदित्याः) समस्त तेजस्वी जनो ! हे उत्तम माता पिता के उत्तम पुत्रो ! हे भूमि के रक्षको ! (एवं) इस प्रकार ( प्रतेः) सुलों, धनों से पूर्ण करने वाले राष्ट्र का ( सूनुः ) शासक, ( मनीषी ) खुद्धिमान पुरुष ( वः अवीवृधत् ) आप लोगों को बढ़ावे । हे ( अदिते ) मातृ पितृवत् पूज्य, सूर्यवत् तेजस्विन् ! ( अमर्त्येन ) असाधारण (गयेन) उत्तम उपदेश पुरुष द्वारा ( ईशानासः ) ऐश्वर्य वा शासनाधिकार करने वाले ( नरः ) नेताजन और ( दिज्यः जनः ) अन्य श्रेष्ठ जन भी ( अस्तावि ) उपदेश प्राप्त करे । इति पञ्चमो वर्गः ॥

## [ 88 ]

गयः प्लातः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, ४, ४, ६, १०, १३, १५ निचुष्जगती । २, ३, ७, ८, ११ विराड् जगती । ६, १४ जगती । १२ त्रिष्टुप् । १६ निचृत् त्रिष्टुप् । १७ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तदशर्चे सक्तम् ॥ कथा देवानी कत्मस्य यामिन सुमन्तु नामे श्रुग्वतां मेनामहे। को मृळाति कत्मो नो मर्यस्करत्कतम ऊती श्रुभ्या ववर्तति॥१॥

भा०—(यामनि) इस संसार मार्ग में (शृण्वतां देवानां) श्रवण करने वाले, ज्ञान के अभिलाषी जनों के बीच, वा हमारी वचन, स्तुति प्रार्थनादि सुनने वाले एवं ज्ञानादि देने वालों में से (कतमस्य) किस सर्व-श्रेष्ठ का और (कथा) किस प्रकार (सुमन्तु नाम) सुख से मनन करने योग्य नाम और स्वरूप का (मनामहे) मनन और ज्ञान करें? (नः कः मृडाति) हमें कौन सुखी करता है, हम पर कौन दया करता है, (नः) हमारा (कतमः) कौनसा देव (मयः करत्) सुख सम्पादन एवं कल्याण करता है। और (कतमः) कौन सर्वश्रेष्ठ होकर (नः अभि आवर्त्तति) हमारे प्रति पुनः र आता और हमें पुनः र भेजता है वा हमें साक्षात् प्रार्हिता वा हमें पुनः र बनाता या पैदा करता है। मृडतिरुपद्याकर्मा। कृतुपन्ति कर्त्वो हृत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः प्रतयन्त्या दिशः। न मिर्डिता विद्यते श्रुन्य एभ्यो देवेषु में श्रिध कामा श्रयंसत॥ श्रा

भा०—(हृत्सु धीतयः) हृदयों में विद्यमान, (क्रतवः) हमारे नाना संकल्प या बुद्धियां अथवा (हृत्सु धीतयः) हृदयों में ज्ञान धारण करने वाले (क्रतवः) उत्तम कर्मकृशल जन (क्रत्यन्ति) उत्तम कर्म और ज्ञान का सम्पादन करना चाहा करते हैं। और (वेनाः) तेजस्वी, नाना कामनावान् जन (वेनन्ति) नाना कामनाएं करते हैं। वे (दिशः आ पतयन्ति) नाना दिशाओं में जाते हैं। (एम्यः) हृन उक्त कर्म करने की इच्छा करने वाले फलाकांक्षी जीवों के लिये (अन्यः मर्डिता न विद्यते) और दूसरा कोई द्यालु भी नहीं है। (देवेषु अधि) आंख आदि इन्द्रियों, रूप आदि प्राद्य विषयों, विद्वानों और दिन्य पदार्थों, सूर्यं, विद्युदादि के निमित्त ही (मे कामाः) मेरी अभिल्लापाएं (अयंसत) बद्ध हो जाती हैं।

नर्िवा शंसं पूषणमगोहामार्गेन देवेद्धम्भ्यर्वसे गिरा। स्यामास् चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं वातमुषसमक्रुम्थिना ॥३॥

भा० —हे विद्वान् पुरुष ! तू ( गिरा ) वाणी से ( नराशंसम् ) मनुष्यों द्वारा स्तुति करने योग्य (अगोह्यम्) सर्वं प्रत्यक्ष और अन्यों से प्राप्य एवं इन्द्रियों से अगम्य (पूषणम्) सर्वपोषकऔर (देव-इद्धम्) विद्वानों, वा इन्द्रिय गणों से प्रकाशित, (अग्निम्) अग्नि के तुल्य प्रकाशस्त्ररूप परमेश्वर, आत्मा को (गिरा अभि अर्चसे) वाणी से साक्षात् वर्णन कर । और इसी प्रकार ( सूर्यामासा चन्द्रमसा ) सूर्य के समान प्रकाश वाले और चन्द्र के समान सर्वाह्यदक दोनों को, और (दिवि) आकाश में (यमम्) सब को व्यवस्थित और नियम में बांधने वाले (त्रितम्) तीनों स्थानों में व्याप्त ( वातं ) वायुवत् जीवनप्रद और ( उपसम् अक्तुम् ) प्रातःकाल और रात्रिकाल और (अधिना) दिन रात्रिवत् गृहस्थ युगल की भी (गिरा अर्चंसे ) वाणी से स्तुति कर।

कथा कविस्तुवारिवान्कया गिरा बृहस्पतिर्वावृधते सुवृक्तिभिः। ञ्चज एकपात्सुहवेभिर्ऋकभिरहिः शृगोतु बुध्न्ये। हवीमनि ॥४॥

भा०—(तुर्वीरवान् कविः) नाना ज्ञानों वाला, बहुदर्शी विद्वान् (कया-गिरा ववृधते ) किस प्रकार की वाणी से वृद्धि को प्राप्त करता है। और (बृहस्पतिः) महान् विश्व, बड़े राष्ट्र का पालक (कया गिरा वबृधते) किस वाणी से बढ़ता है। (सु-वृक्तिभिः) उत्तम रीति से अज्ञान और शत्रुओं को दूर करने वाली वाणियों और सेनाओं से ( एकपात् अजः ) एक, अकेला, अद्वितीय ही जगत् या राष्ट्र को चलाने वाला, अकेला निर्भीक रण में जाने वाला, (अजः) शत्रुओं को उखाड़ फेंकने में समर्थ वा जगत् का सञ्चालक, अजन्मा (सुहवेभिः ऋकभिः) उत्तम ज्ञानप्रद, वा उत्तम रीति से बुलाने योग्य ऋचायुक्त मन्त्रों वा अर्चनादि युक्त कर्मों से ( बब्धिते ) वृद्धि को प्राप्त है, उसका गुणानुवाद होता है। वह (अहि:) अभ्यागत अतिथि के तुल्य वा अचल सूर्य वा मेघ के तुल्य, (बुध्न्यः) अन्तरिक्षवत् सर्वोपरि विराजमान, सर्वाश्रय एवं (बुध्न्यः) बोध, ज्ञान प्राप्त कराने वाला, (हवीमनि) आह्वान पर करने यज्ञादि में हमारे वचन श्रवण करें।

द्रचंस्य वादिते जन्मनि वृते राजाना मित्रावरुणा विवासासि। अर्तृतपन्थाः पुरुरथी अर्थमा सप्तहीता विषुरूपेषु जन्मस ॥४॥६॥

भा०—हे (अदिते) कभी नाश न होने वाले ! (दक्षस्य) ज्ञान, किया और उत्साह से युक्त तेरे (जन्मिन ) जन्म होने पर (बते) अपने कमें से (मित्रा वरुणों) परस्पर स्नेही और वरण करने वाले खी पुरुषों के तुल्य (राजाना) देह के राजावत मुख्य प्राण और अपान दोनों को सूर्य चन्द्रवत् (आ विवासिस ) प्रकट करता है। उनको कमें में नियुक्त करता है। (अर्थमा) अरों को अपने से बांधने वाले, नाभिवत् गतिशील प्राणों और इन्द्रियों को संयम में रखने वाला, (अतूर्त-पन्थाः) अविल्छित्र मार्ग से जाता हुआ, (पुरु-रथः) नाना इन्द्रियों में रमण या मुख भोग करता हुआ, महारथी के तुल्य, (सप्त-होता) सात ऋत्विजों के द्वारा यज्ञ के कर्त्ता यजमानवत् सातों प्राणों को धारण करने वाला होकर (विपु-छ्पेषु जन्मसु आविवासिस ) नाना प्रकार के जन्मों, देहों में जाता है। इति पष्टों वर्गः॥

ते ने। अर्धन्तो हवनश्चतो हवं विश्वे शृगवन्तु वाजिनी मितद्रवः। सहस्रसा मेधसाताविव त्मना महो ये धनं समिथेषु जिस्रेरे॥६॥

भा०—(ये) जो (सिमथे) संग्रामों में (महः धनं जिन्नरे) बहुत सा धन और यश प्राप्त करते हैं और जो (त्मना) अपने सामध्य से (मेधसाता सहस्रसा) यज्ञ में सहस्रों का दान करते हैं (ते) वे

( अर्वन्तः ) ज्ञानी, आगे बढ़ने वाले ( हवन-श्रुतः ) ग्रहण करने योग्य ज्ञान और प्रजाओं के उत्तम आह्वान को श्रवण करनेहारे ( मित-द्रवः ) मित, ज्ञात मार्ग में द्वतगति से जाने वाले, (वाजिनः) ज्ञानवान् बलवान् धनवान् पुरुष (विश्वे ) सब ( नः हवं श्रण्वन्तु ) हमारे आह्वान, पुकार प्वं याद्य वचन को अवण करें।

प्र वी वायुं रथयुजं पुरिन्ध स्तामैः कृणुध्वं सुख्यायं पूर्वणम्। ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि कतुं सर्चन्ते सचितः सचैतसः शा

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (वायुं रथयुजं) रथ में लगने वाछे वायु तत्व को और रथ को जोड़ कर वेग से चलने वाले वायुवद् बलवान पुरुष को, और ( पुरन्धिम् ) पुर, देह के धारक आत्मावत् नगर के रक्षक को, और (पूषणम्) पोपक, स्वामी को (स्तोमैः) उत्तम स्तुत्य वचनों और पदों से (वः सख्याय कृणुध्वम् ) अपने मित्र भाव के लिये चुनो । उनको अपना मित्र बनाओ । (ते हि ) क्योंकि वे (देवस्य सनितुः ) सर्वप्रकाशक, सर्वदाता, सर्वोत्पादक, सर्वशासक प्रभु स्वामी के ( सर्वीमिन ) शासन में ( सचितः ) ज्ञान से युक्त और ( स-चेतसः ) एकचित्त होकर ( क्रतुं सचन्ते ) यज्ञ तुल्य अपना कार्यं करते हैं।

त्रिः सप्त सस्ता नयो महीरपो वनस्तपीन्पर्वताँ श्रुग्निमूतये । कृशानुमस्तॄनितृष्यं सुधस्थ आ छदं छद्रेषु छद्रियं हवामहे ॥ 🖘 🗈

भा०—हम लोग ( ऊतये ) अपनी रक्षा, सुख, समृद्धि, अन्न, स्नेह वृद्धि आदि के लिये ( त्रिः सप्त ) २१ प्रकार की, ( सम्राः ) स्रवण करने वाली, बहने वाली ( नद्यः ) नदियों और ( महीः अपः ) विशाल जलों को ( वनस्पतीन् पर्वतान् ) वनस्पतियों और मेघों वा पर्वतों को (अग्निम्) अग्नि और अग्रणी को, ( कृशानुम् ) शत्रुओं के नाशक तेजस्वी पुरुप को (अस्तून्) शक्षाक्षों के चलाने वाले वीरों और (तिष्यं) सन्तोषी वा तेजस्वी पुरुष को (सधस्थे) अपने एक साथ रहने के स्थान में (हवामहे) बुलाते हैं। और (रुद्रेषु) दुष्टों के रुलाने वाले जनों में श्रेष्ठ (रुद्रियम्) रुद्र पद के योग्य (रुद्रं) उत्तम आज्ञापक एवं दुष्टों के दण्डकर्त्ता को (आ हवामहे) आदर से बुलावें। तिष्यं—ित्वपेस्तुषेवां क्यप् निपातनम्।

सरस्वती सरयुः सिन्धुं <u>क</u>्मिंभिर्मेहो महीरवसा येन्तु वर्त्तणीः। देवीरापी मातरः सूदियत्न्वी घृतवत्पयो मधुंमन्नो स्रर्वत ॥ ६॥

भा०—( सरस्वती ) उत्तम ज्ञान वाली, ( सरयुः ) उत्तम ज्ञान को चाहने वाली और (सिन्धुः) नदी के तुल्य वेग से धाराप्रवाह जाने वाली, (वक्षणीः देवीः) निद्यों के सहशाउदार होकर वचन बोलने वाली, (महीः) पूज्य ( आपः मातरः देवीः ) आसजन, माताएं और ज्ञानप्रद देवियें ( सूदिय-ल्वः) ज्ञानरस प्रदान करती हुईं ( महः अवसा ) बड़े प्रेम से, (आयन्तु) आवें और ( नः ) हमें ( घृतवत् पयः ) घृत से युक्त पृष्टिकारक ( मधु-मत् ) मधुर अन्न से युक्त भोजन के समान उत्तम ज्ञान ( अर्चत ) प्रदान करें।

द्वत माता बृहिद्दिवा शृंगोतु नस्त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः पिता वर्चः । ऋभुक्ता वाजे। रथस्पितभंगी रणवः शंसीः शशमानस्य पातु नः

11 2011 911

भा०—(उत) और (माता) माता के समान प्रिय, सब जगित्रमीता, वा ज्ञानी ( वृहद्-दिवा ) बड़े दीप्ति से युक्त तेजस्विनी माता और (त्वष्टा पिता ) सूर्यवत् तेजस्वी सर्वणालक प्रभु पिता ( देवेभिः जनिभिः ) उत्तम पुरुषों और उत्तम देवियों के सहित ( नः श्रणोतु ) हमारी प्रार्थना सुनें। वह ( ऋभुक्षाः ) महान्, ( वाजः ) बलवान् ( रथः-पितः ) सर्व रसों

का स्वामी (रण्यः) अति रमणीय (भगः) सर्वेश्वर्यवान्, (शंसः) सर्वेश्वर्यवान्, (शंसः) सर्वेश्वर्यवान्, सर्वोपदेष्टा (नः शशमानस्य) हम में से उत्तम स्तुतिकर्त्ता की (पातु) रक्षा करे। इति सप्तमो वगेः॥

र्णवः सन्देष्टौ पितुमाँ ईव चयो भद्रा रुद्राणी मुरुतामुपेस्तुतिः। गोभिः ष्याम यशसो जनेष्वासदी देवास इळया सचेमहि॥११॥

भा०—(सं-दृष्टी) सम्यग् दर्शन होने पर वह परमेश्वर (पितुमान् क्षयः इव) आजादि से समृद्ध निवासगृह के समान (रण्वः)
अति सुखदायी होता है। (रुद्राणां) दुःखों के दूर करने वाले और दृष्टी
के रुलाने वा सबको उपदेश करने वाले मनुष्यों का (उप-स्तृतिः) उपदेश
भी (भदा) अति कल्याणकारी होता है। हम लोग (जनेषु) मनुष्यों
के बीच (गोभिः यशसः स्थाम) वाणियों, भूमियों और पशु-सम्पदाओं
से यशस्वी होवें। और हे (देवासः) उत्तम विद्वान् जनो!हम (सदा)
सदा (इपा सचेमिह) अज, भूमि और वाणी से सदा युक्त होवें।
यां मे धियं मरुत इन्द्र देवा अद्दात वरुण मित्र यूयम्।
तां पीपयत पर्यसेव धेनुं कुविद्गिगों अधि रथे वहाथ॥१२॥

भा०—हे ( मस्तः ) विद्वान् पुरुषो ! हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रभो ! वा ज्ञानदिश्चिन् गुरो ! हे ( देवाः ) ज्ञान-प्रदाताओ ! हे ( वरुण ) श्रेष्ठ जन ! हे स्नेही वर्ग ! ( यूयम् यां धियम् ) आप लोग जिस बुद्धि और कर्म का ( मे अददात ) मुझे उपदेश करते हो, ( ताम् ) उसको ( पयसा श्रेनुम् इव ) दूध से गौ के समान (पीपयत ) नाना फलों से युक्त करो । समृद्ध करो और ( कुविद् ) बहुत वार ( रथे अधि ) रथ पर (गिरः) विद्वान् पुरुषों को ( अधि वहाथ ) चढ़ा कर लाया करो । कुविदुङ्ग प्रति यथा चिद्धस्य नेः सजात्यस्य मस्तो बुवोध्य ।

कुविद्वक्ष प्रात् यथा चिद्वस्य नः सजात्यस्य मरुता बुवाधथ। नाभा यत्र प्रथमं सुनसामहे तत्र जामित्वमदितिर्दधातु नः॥ १३॥ भा०—( अंग मरुतः ) हे विद्वान् वीर जनो ! ( यथा चित् ) जैसे भी हो, आप लोग ( कुवित् ) बहुत बार ( नः सजात्यस्य ) हमारे समान जाति-वर्ग, मनुष्य समृह को भी आप लोग ( प्रति बुबोधथ ) प्रति दिन ज्ञान प्रदान करो, उनकी भी खबर रक्लो, हम लोग ( यत्र नाभा ) जिस नाभि या मातृवत् एक ही देश में ( प्रथमं संनसामहे ) सब से प्रथम प्राप्त होते हैं ( अदितिः ) मातृतुल्य भूमि ( तत्र जामित्वं नः द्धातु ) वहां हमारा परस्पर बंधुत्व पुष्ट करे ।

ते हि द्यावापृथिवी मातरा मही देवी देवाअनमना यश्चिये हुतः। उमे विभृत उभयं भरीमभिः पुरू रेतासि पितृभिश्च सिञ्चतः॥१४॥

भा०—(ते हि द्यावा पृथिवी) वे सूर्य भूमि दोनों जिस प्रकार (देवान्) सब जीवों को (इतः) प्राप्त होते हैं (उमे) दोनों (उभयम्) स्थावर और जंगम दोनों को (भरीमिमः) भरण-पोषणकारी अन्न जलों से (बिश्वतः) पोषण करते और (पितृभिः रेतांसि सिञ्चतः) पालक मेघों द्वारा जलों की वर्षा करते हैं उसी प्रकार (मातरा मही देवी) पूज्य माता पिता, सर्व सुखप्रद, (यज्ञिये) परस्पर एक यज्ञ, आदर-सत्कार, सत्संग पर आश्रित होकर हमें (जन्मना) जन्म द्वारा (देवान् इतः) हम जीवों को प्राप्त होते हैं। (भरीमिभः) धारक पोषक अन्नादि से (उभयं) छोटे बड़े सब को पालते हैं और (पितृभिः च) माता पिता रूपों से वे (पुरु) अनेक (रेतांसि सिञ्चतः) जलों का आदरार्थ और वीर्यों का सन्तानार्थ निपेक करते हैं।

वि षा होत्रा विश्वमश्नोति वार्ये वृहस्पातिर्मितः पनीयसी। आवा यत्र मधुषुदुच्यते वृहद्वीवशन्त मितिभिर्मनीषिणः॥१४॥

भा० — (सा होत्रा) वह सब पदार्थों के नामों और न्यवहारों को बतलाने वाली वा जिस द्वारा समस्त पदार्थ और भाव बतलाये या बुलाये जाते हैं वह परम वाणी (विश्वम् वार्यम् अश्लोति) समस्त वर्ण करने योग्य इष्ट पदार्थ को ब्याप रही है। वही (पनीयसी) उत्तम रीति से ज्ञान का उपदेश करने वाली है, (यत्र) जिसमें कुशल पुरुष (अरमितः) बहुत बड़ी बुद्धि वाला (बृहस्पितः) बड़ी वाणी का पालक कहा जाता है और (यत्र) जिसमें निष्ठ (प्रावा) उपदेष्टा (मधुसुत्) मधुर ज्ञान ऋग्वेदादि का प्रवक्ता (उच्यते) कहा जाता है। (यत्र) और जिसमें, वा जिसके बल पर (मितिभिः) अपनी २ बुद्धियों के द्वारा (मिनीषिणः) बुद्धिमान् पुरुष (बृहत् अवीवशन्त) उस महान् प्रभु की कामना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं।

प्वा क्विस्तुवीरवा ऋत्ज्ञा द्विणस्युर्दविणसश्चकानः । उक्थेभिरत्रं मृतिभिश्च विप्रोऽपीपयुद् गयो ढिव्यानि जन्म ॥१६॥

भ ०—( एव किवः ) इस प्रकार कान्तदर्शी (तुवीरवान् ) बहुत ज्ञान, स्तुति से युक्त, (क्रत-ज्ञाः ) सत्य तत्व वा ज्ञान का जानने वाला, (द्रविणस्यः ) नाना ऐश्वर्यं की कामना वाला होकर (द्रविणसः चकानः ) नाना ऐश्वर्यों से तृप्त होता रहता है, वह (अत्र ) इस लोक में (विप्रः ) बुद्धिमान् (गयः ) स्तुतिशील वा प्राणों वाला, देह-गृह का स्वामी होकर (उक्थेभिः मतिभिः च ) उत्तम वचनों, बुद्धियों वा स्तुतियों से (दिव्यानि जन्म अपीपयत् ) नाना दिव्य जन्मों को पुष्ट करता है। एवा प्लुतेः सूनुरवीवृधद्धो विश्वं आदित्या अदिते मनीषी। ईशानासो नरो अमर्येनास्तिवि जनो दिव्यो गयेन॥ १७॥ ८॥ भा०—व्याख्या देखो (सू० ६३। १७॥) इत्यष्टमो वर्गः॥

[ ६५ ]

वसुकर्णी वासुकः ॥ विश्वदेवा देवताः ॥ छन्दः—१,४,६,१०,१२,१३ निचुज्जगती । १,७,६ विराड् जगती । १,८,११ जगती । १४ त्रिष्टुप् । १५ विराट् त्रिष्टुप् ॥ श्रुग्निरिन्द्री वर्षणे मित्रो अर्थमा वायुः पूषा सरस्वती स्जोषसः। श्रादित्या विष्णुर्भेरुतः स्ववृहत्सोमी ठुद्रो अदितिवस्य स्पतिः॥१॥

भा०—(अग्नि) अग्नि, (इन्द्रः) विद्युत्, (वरुणः) जल या मेव, (मित्रः) अन्न, (अर्थमा) सूर्यं, (वायुः) वायु, (पूषा) सर्व-पोषक पृथिवी, (सरस्वती) उत्तम जल से युक्त वेगवती नदी, (आदि-त्याः) १२ मास, (विष्णुः) व्यापक आकाश, (मस्तः) अन्तरिक्ष और वायुक्तप तत्व एवं देहगत नाना प्राण-बल, (स्वः) तेजवा शब्द, (बृहत् सोमः) बड़ा बलशाली, ओपधिगण, (रुद्रः) दुष्टों को रुलाने वाला, प्राण (अदितिः) अखण्ड शक्तिमय प्रकृति और (ब्रह्मणः पितः) महान् ब्रह्माण्ड का पालक प्रभु, ये सब (स-जोषसः) परस्पर समान प्रीति से युक्त, एक दूसरे के अनुकूल होकर विराजते हैं और इस महान् आकाश में सर्वत्र व्याप रहे हैं।

'अन्तरिक्षम् आपप्रः' इत्युत्तरेण सम्बन्धः । इसी प्रकार राष्ट्र में और देह में भी ये नाना तत्व इस १ नाम से परस्पर सुव्यस्थित हैं।

ड्रन्द्राग्नीं चृत्रहत्येषु सत्पेती मिथो हिन्वाना तन्वा समीकसा । अन्तरित्तं मह्या पेषुरोजसा सोमा घृतश्रीमहिमानमीरयेन् ॥ २ ॥

भा०—( वृत्र-हत्येषु ) धनों को प्राप्त करने और शत्रुओं का नाश करने के कार्यों में ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और अग्नि, पवन और आग के तुल्य ( सम्-ओकसा ) एक ही स्थान पर रहते हुए, ( सत्-पती ) सजनों के पालक होकर ( तन्वा ) अपनी विस्तृत शक्ति से ( मिथः हिन्वानाः ) परस्पर को बढ़ाते हुए, (अन्तरिक्षं आ प्रयुः) अन्तरिक्ष को व्याप्त होते हैं। और ( सोमः ) सोम, ओषधिवर्गं भी ( घृतश्रीः ) जल के आश्रय पर रहकर ( ओजसा ) बल वीर्थ से ( महिमानम् ईरयन् ) अपने महान् सामर्थ्य को बतलाता हुआ सर्वत्र भूमि में ब्याप रहा है। (१) राष्ट्र में इन्द्र सेनापति, अग्नि विद्वान् पुरोहित और सोम राजा है (३) गृहस्थ में इन्द्र पति, अग्नि स्त्री और सोम पुत्र हैं।

तेषां हि मुद्धा महतामन्विणां स्तोमाँ इयम्पृत्वा ऋतावृधीम् । ये अप्सुवर्मणुवं चित्रराधसुस्ते नो रासन्तां महये सुमित्र्याः ॥३॥

भा०—में (ऋत-ज्ञाः) यथार्थ सत्य ज्ञान का जानने वाला (महा महताम्) अपने महान् सामर्थ्य से महान्, उन (अनर्वणाम्) अन्य चालक की अपेक्षा न करने वाले, स्वयं गितशील, (ऋत-वृधाम्) सत्य, बल, अन्न, ज्ञान, यज्ञ, तेज को बढ़ाने वाले वा उनसे स्वयं बढ़ने वाले (तेपाम्) उनके (स्तोमान् इयिमें) स्तुत्य गुणों और स्तुति योग्य वचनों को कहता हूं। (ये) जो (चिन्न-राधसः) बहुत धनों के स्वामी होकर (अप्सवम्) जलों के उत्पादक (अ वम्) जलों से पूर्ण आकाश वा मेघ को उत्पन्न करते वा वर्षाते हैं ते (सुमिन्याः) उत्तम मित्र कहाने योग्य हैं। (ते) वे (नः) हमें (महये) महान् सामर्थ्य प्राप्त करने के लिये (रासन्ताम्) उपदेश करें और ऐश्वर्य प्रदान करें।

स्वर्णरम्नतरिचाणि रोचना द्यावाभूमी पृथिवीं स्क्रम्भुरोजसा । पृचा इव महर्यन्तः सुरातयो देवाः स्तवन्ते मर्जुषाय सुरर्यः ॥४॥

भा०—( सु-रातयः ) उत्तम शक्ति वाले, उदार, ( देवाः ) तेजस्वी, दानी, ( पृक्षाः इव ) अतिस्नेही बन्धुजनों के तुल्य ( महयन्तः ) नाना सुख प्रदान करते हुए ( सूरयः ) विद्वान जन ( मनुषाय स्तवन्ते ) मनुष्य के हितार्थ उपदेश करते हैं । वे ही ( ओजसा ) अपने बल पराक्रम से ( स्वः-नरम् ) तेजस्वी नायक को और ( रोचना अन्तरिंक्षाणि ) रुचि-कारक, सर्वप्रियं अन्तःकरणों को, ( धावा भूमी ) सूर्य और भूमिवत

राजा प्रजावर्गों को और (पृथिवीम्) समस्त पृथिवीवत् गृहस्य को भी (स्कंभुः) थामते हैं, ब्यवस्थित करते हैं। (१) विशाल विश्व में सूर्य आदि लोक ही परस्पर अपने बलों से सूर्यों, अन्तरिक्षस्य वायुओं, आकाश और भूमि आदि को थामते हैं।

मित्रायं शिन् वर्षणाय <u>दाशुष</u>्य सम्राजा मनेसा न प्रयुच्छेतः। ययोधीस धर्मणा रोचेते बृहद्ययो<u>र</u>ुभे रोद्स्मी नार्धसी वृतौ॥४।६॥

भा०—(दाशुपे मित्राय दाशुपे वरुणाय शिक्ष) वायु और जल के तुल्य दान देने वाले स्नेही, और दान देने वाले श्रेष्ठ जन के लिये तू भी प्रदान कर। (या) जो वे दोना (सम्राजा) गुणों से अच्छी प्रकार चमकने वाले सम्राट् के तुल्य होकर (मनसा) चित्त से कभी (न प्रयुच्छतः) प्रमाद नहीं करते, (ययोः धर्मणा) जिनके धारण सामर्थ्य से (बृहत् धाम) बड़ा भारी उनका तेजोमय शरीर या लोक, (रोचते) सूर्यवत् प्रकाशित होता और सबको प्रिय लगता है, और (ययोः) जिनके सामर्थ्य से (उभे रोदसी) दोनों ये लोक (नाधसी) नाना ऐश्वर्यों से युक्त (वृतौ) वर्तमान हैं। इति नवमो वर्गः॥

या गौर्विर्तिन पर्येति निष्कृतं पये। दुह्यना ब्रत्निरिवारतः। सा प्रबुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धविषाविवस्वते ॥६॥

भा०—(या) जो (गौः) भूमि, (निष्हतम्) ठीक प्रकार से बने (वर्त्तानम्) मार्ग को (पिर एति) तय करती है, जो (पयः दुहाना) गौ के समान ही संसार के प्राणियों के लिये पुष्टिकारक जल प्रदान करती हुई (अवारतः) निरन्तर (व्रत-नीः) अन्न भी प्राप्त कराती है (सा) वह (वरुणाय) सर्वश्रेष्ठ, पितवत् वरण करने योग्य (विवस्वते) विविध लोकों के स्वामी, (दाशुषे) प्रकाश, शक्ति आदि के देने वाले

महान् सूर्यं के सामर्थ्यं को (प्रब्रुवाणा) बतलाती हुई (देवेभ्यः) जीवों के लिये (हिवधा) नाना अन्न से (दाशत्) जीवन प्रदान करती है। अर्थात् पृथिवी स्वयं आकाश परिभ्रमण से ही सूर्यं के महान् सामर्थ्यं का पता देती है, उसी भ्रमण से ऋतुएं और अनेक धन-धान्य, वनस्पति आदि उत्पन्न होती हैं जिनसे प्राणी अन्न, जल पाते और जीते हैं।

द्विवत्त्रसो अग्निजिह्या ऋतावृधं ऋतस्य योनि विमृशन्तं आसते। द्यां स्कि भित्वय प्रेष आ चक्रगोर्जसाय्वं जनित्वीतन्वी निर्मामुजः७

भा०—( दिवक्षसः ) सूर्यं में रहने वाले सूर्यं के किरण आकाश में च्यापते हैं, वे (अग्नि-जिद्धाः) अग्नितत्व की बनी जीभों के समान हैं, वे ही ( ऋत वृधः ) अन्न और तेज की वृद्धि करते हैं, वे ( ऋतस्य योनिं ) तेज के मूल स्थान सूर्य, जल के स्थान मेघ, समुद्रादि और अन्न के स्थान भूतल को (वि-मृशन्तः आसते ) विविध रूपों से स्पर्श करते हैं। वे ( द्यां स्कभित्वी ) आकाश और पृथिवी को ब्याप कर (ओजसा ) अपने तेजी-बल से (आपः आ चकुः) जलों को प्रहण करते हैं वे फिर (यज्ञं जनित्वी) उसका दान करके (तिन्व) विस्तृत पृथिवी पर वा जीवों के देहों में ( नि मामृजुः ) अन्न को सुभूषित करते हैं। इसी प्रकार सज्जन भी (दिवक्षसः) ज्ञान को धारण करने वाले, (अग्निजिह्याः) अग्नि के तुल्य जिह्ना से ही ज्ञान का प्रकाश करने वाले, (ऋत-वृधः) सत्य ज्ञान और सत्य ब्यवहार को बढ़ाने वाले, वे (ऋतस्य योनिम्) ज्ञान, सत्य के परम मूळ कारण शास्त्र-योनिरूप परम ब्रह्म तत्व को (विमृशन्तः आसते) विमर्श, विचार करते रहते हैं। वे ( द्यां ) ज्ञान-विद्या को थाम कर, अपने (ओजसा) तप से (अपः चक्रुः) नाना सत् कर्म करते हैं। ( यज्ञं जनित्वी ) परस्पर संगति, विद्यादान और यज्ञ करके (तन्वि निमा-मृजुः ) देह में चन्दनादिवत् उस महान् यज्ञमय उपास्य प्रभु को अपने

आत्मा में और अपने आत्मा को उस विस्तृत प्रभु में देखकर अपने को शुद्ध करते हैं।

परिचितां पितरां पूर्वजावरी ऋतस्य योनां चयतः समीकसा। द्यावांपृथिवी वर्षणाय सर्वते घृतवृत्पयी महिषायं पिन्वतः ॥=॥

भा०—जिस प्रकार ( द्यावा पृथिवी ) आकाश और भूमि वा सूर्यं और पृथिवी, ( पूर्व-जावरी ) सब से पूर्व उत्पन्न होकर ( सम्-ओकसा ) एक स्थान, अन्तरिक्ष में रहकर भी ( परि-क्षिता ) पृथक् रहते और ( पृत-वत् पयः पिन्वते ) जलयुक्त पृष्टिप्रद अन्न प्रदान करते हैं उसी प्रकार (पितरा) माता पिता और (पूर्व-जावरी) सन्तानों से पूर्व उत्पन्न एवं प्रसिद्ध हों, वे ( समोकसा ) एक स्थान पर रहते हुए ( परि-क्षिता ) खूब ऐश्वर्य युक्त होकर, ( ऋतस्य योना क्षयतः ) ऋत, सत्य व्यवहार के आश्रय होकर रहें । वे (स-वते) समान वत, कर्म, आचरण, अन्नादि करते हुए (मिहिषाय वरुणाय ) अति सुख देने वाले, वरणीय पुत्रादि के लिये ( पृतवत् पयः ) जल, पृतादि से युक्त अन्न, दुग्धादि प्रदान करें ।

पुर्जन्यावाता वृष्भाय पुराषिणेन्द्रवाय वर्षणो मित्रो अर्थमा । देवाँ अदित्याँ अदिति हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासी अप्सु ये ६

भा०—( पर्जन्या वाता ) मेघ और वायु ये दोनों ( वृषमा ) जल को बरसाने वाले और ( पुरीपिणा ) जल को धारण करने वाले होते हैं। ये दोनों ही ( इन्द्र-वायू ) इन्द्र और वायु नाम से हैं। और इसी प्रकार ( वरुणः ) श्रेष्ठ, ( मित्रः ) सर्वस्नेही, प्रजा को भरण से बचाने वाला, ( अर्थमा ) शतुओं का नियन्ता, न्यायकारी इन ( देवान् ) विद्वानों और ( आदित्यान् ) सूर्य की किरणों वा ऋतुओं के तुल्य उपकारक जनों और ( अदितिम् ) भूमि, सूर्यवत् जनों को भी (हवामहे) हम बतलाते हैं, (ये)

जो (पार्थिवासः) इस पृथिवी पर भी विद्यमान है (ये दिव्यासः) और जो आकाश में भी हैं, (ये अप्सु) जो अन्तरिक्ष में भी है।

अर्थात् ये देवगण स्थान-भेद और गुण-भेद से सर्वत्र परिभाषा रूप से कहे जाते हैं।

त्वर्षारं वायुर्मभवो य त्रोहित दैव्या होतारा उषसं स्वस्तये। वृह्रस्पर्तिं वृत्रखादं सुंमेधसीमिन्द्रियं सोमं धनुसा उ ईमहे ॥१०॥१०

भा०—हे (क्रभवः) सत्य और प्रकाशित सामर्थ्यवान् जनो! (यः) जो (व्यष्टारम्) इस जगत् के बनाने वाले (वायुम्) वायुवत् व्यापक एवं बलवान् प्राणाधार को (ओहते) जानता और उस तक पहुंचाता है, उसका ज्ञान देता है वा सूर्यं, विद्युत् और वायु तत्व को जानता है, और जो (देव्या होतारा) विद्वानों के बीच शक्ति देने वाले, या नाना किरणों के देने वाले सूर्यं, चन्द्र और इन्द्रियों में वल देने वाले, प्राण, उदान इनको (उपसं) उपावत् कान्तियुक्त, सूर्यं की तापशक्ति, और कान्तियुक्त कामनावान् जीव को, (स्वस्तये ओहते) सुख कल्याण के लिये जानता और उनको प्राप्त कराता है, और जो (बृहस्राति) वेदवाणी, वा महान् विश्व के पालक (बृत्र-खादं) विद्वां के नाशक, अज्ञानहारी (सुमेध्यसम्) उत्तम बुद्धिमान्, यज्ञमय, उत्तम अन्नादि सम्पन्न, (इन्द्रियं) ऐश्वर्यवन् प्रभु को जानता और जनाता और उसकी उपासना करता है, उस (सोमं) उत्तम शास्ता जन को हम (धन-साः) धनादि सम्पन्न होकर (ईमहे) ज्ञान की याचना करें।

ब्रह्म गामश्वै जनयन्त् त्रोषेधीर्वनस्पतीन्पृथिवीं पर्वताँ श्रुपः । सूर्ये दिविरोहेयन्तः सुदानेव श्रायी वृता विसृजन्तो श्रधि चामे ११

भा०—(सु-दानवः) उत्तम दानशाली पुरुष (ब्रह्म) ब्रह्म ज्ञान,

अब, (गाम्) वाणी, पृथिवी और पशु-सम्पदा, (अश्वं) अश्व और वेग से जाने के यन्त्र, (ओषधीः वनस्पतीः) ओषधि और वनस्पतियों, (पृथिवीं पर्वतान् अपः) भूमियों, पर्वतों और नाना जलों को (जनयन्तः) उत्पन्न करते हुए और अन्यों के प्रति प्रकट करते हुए (दिवि सूर्य रोहयन्तः) आकाश में सूर्यवत् ज्ञान-प्रकाश में प्रखर पुरुष को उन्नत पद पर स्थापित करते हुए (अधि क्षमि) भूमि पर (आर्या वता) नाना श्रेष्ठ वा वैश्य जनोचित अनेक ब्यापारादि कार्य करते हुए धन प्रदान करते हैं।

भुज्युमंह्रीसः पिपृथो निराश्वना श्यावं पुत्रं विधिमृत्या श्रीजन्वतम् । कुमुद्युवं विमुदायोह्युर्युवं विष्णाप्वं विश्वकायावं सृज्यः ॥१२॥

भा०—हे (अश्वना) विद्वान् जितेन्द्रिय उत्तम छी पुरुषो ! आप लोग ( मुज्युम् ) भोग करने की इच्छा वाले पुरुष को (अंहसः निः पिष्टथः ) पाप से परे रक्लो। और ( विद्यमत्याः ) हिंसा की शक्ति वाली सेना के ( श्यावं ) बृद्धिकारक, ( पुत्रं ) बहुतों के रक्षक नायक पुरुष को (तिरः अजिन्वतम्) अच्छी प्रकार प्रसन्न, तृप्त रक्लो जिससे वह प्रजा का नाश न करे। (कम-द्युवम्) कान्ति एवं पुत्रादि कामना से चमकने वाली खी और पुरुष को ( वि-मदाय ) विशेष आनन्द लाभ के लिये ( कहथुः ) परस्पर विवाहित करो। और ( विष्णाप्वं ) विविध विद्याओं और वर्तों में निष्णात पुरुष को ( विश्वकाय ) सबके उपकार के लिये ( अव सृज्थः ) नियुक्त करो।

पावीरवी तन्यतुरेकंपादुजो दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः। विश्वे देवासः शृणवन्वचांसि मे सरम्बतीसह धीभिःपुरन्ध्या १३

भा०—( पावीरवी ) बाणों से युक्त सेना और देह आत्मादि को शोधन करने वाळे नाना साधनों से युक्त (तन्यतुः ) वाणी और (एकपात् अजः) अजन्मा, सर्व सञ्चालक, एकमात्र व्यापक प्रभु, (दिवः धर्ता) ज्ञान और पृथिवी वा विश्व का धारक, (समुद्रियः सिन्धुः) समुद्र को जाने वाले महानद के समान प्रभु को प्राप्त होने वाला आत्मा वा (समुद्रियः आपः) आकाश से उत्पन्न जलधाराओं के तुल्य ये नाना सृष्टियें और (विश्वे देवासः) समस्त विद्वान्गण (पुरम्-ध्या) नाना प्रकार की देहपोषक बुद्धि से युक्त (धीभिः) नाना कर्मों वाला (सरस्वती) वेदवाणी, (मे वचांसि श्रणवन्) मेरे वचनों को श्रवण करें। विश्वे देवाः सह धीभिः पुरन्ध्या मनार्थजन्त्रा श्रम्तां ऋतृज्ञाः। गितृषाची श्रम्भिषाचः स्वर्विदः स्वर्विग् विद्या सूक्तं जुषेरत ॥१४॥

भा०—( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान विद्यार्थीगण, ( धीभिः सह ) नाना बुद्धियों और कर्मी सहित, ( पुरन्ध्या सह ) नगर को धारण करने वाली बिशेष बुद्धि और नीति सहित, ( मनोः यजताः ) मननशील मनुष्यगण के द्वारा पूज्य वा उनसे संगति करने वाले, उनके पूजक (अमृताः) दीर्घायु, ( ऋत-ज्ञाः ) सल्य विद्या के जानने वाले, (राति-साचः) दान को ग्रहण करने वाले, (अभि-साचः ) सब प्रकार से संघ बना कर रहने वाले, ( स्वः-विदः ) सब प्रकार के ऐश्वर्य सुखों को जानने और प्राप्त कराने वाले, ( स्वः-गिरः ) सुख वा सब प्रकार की वाणियों में ( सु-उक्तम् ) उत्तम रीति से कहे, उपदिष्ट ( ब्रह्म ) ब्रह्मज्ञान को ( जुपेरत ) सेवन करें।

डेवान्वसिष्ठो ग्रमृतान्ववन्डे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थः। ते नो रासन्तामुरुगायमुद्य यूयं पति स्वस्तिभिः सद्गी नः॥१४॥११॥

भा०—( वसिष्ठः ) ब्रह्मचर्यपूर्वक आश्रम में बसने वाले ब्रह्मचारी गण में सर्वश्रेष्ठ आचार्य (अमृतान् ) पुत्र तुल्य चिरंजीव प्राणवोन्, ( देवान् ) विद्या के अभिलाषियों को ( ववन्दे ) सदा उपदेश करे। (ये) जो (विश्वा भुवना) समस्त लोकों में (अभि प्र-तस्थुः) जावें, (ते) वे (अध) अब सदा (नः) हमें (उरु-गायम् रासन्ताम्) बढ़े भारी ज्ञानमय वेद का ।उपदेश करें। (यूयं स्वस्तिभिः नः सदा पात) ऐसे आप लोग सदा उत्तम कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करो। इत्येका दशो वर्गः॥

## 

त्रह्मधि वसुकार्यो वासुकाः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ अन्दः—१,३, ४—७ जगती । २,१०,१२,१३ निचृष्डगर्ता । ४,८,११ विराड् जगती । ६ पाद• निचृष्डगर्गती । १४ आर्ची स्वराड् जगती । १५ विराट् त्रिष्डुग् ॥ पञ्चदशर्च स्क्रम् ॥

द्वेवान्ड्वेवे बृहच्छूंवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृती अध्वरस्य प्रचेतसः। ये वावृधुः प्रतेरं विश्ववेदस इन्द्रेज्येष्ठासो अमृता ऋतावृधेः॥१॥

भाव—मैं (स्वस्तये) कल्याण के लिये (बृहत्-श्रवसः) बड़े ज्ञान वाले यशस्ती, (ज्योतिः-कृतः) प्रकाशवान् सूर्यं के समान ज्ञान का सम्पादन करने वाले, और (अध्वरस्य प्र-चेतसः) हिंसारहित जगत्-पालन के कार्यं को जानने वाले जनों को (हुवे) आदरपूर्वं क बुलाता हूं। (ये) जो (विश्व-वेदसः) सब प्रकार का ज्ञान जानने वाले और समस्त धनों के स्वामी (इन्द्र-ज्येष्टासः) इन्द्र, राजा और इन्द्र गुरु को अपने में सर्वश्रेष्ठ, प्रधान मानने वाले (अमृताः) दीर्घायु, चिरंजीव (ऋत-वृधः) सत्य ज्ञान, तेज, न्याय और ऐश्वर्यं की वृद्धि करने वाले होकर (प्रतरं ववृधः) खूब वृद्धि को प्राप्त करते हैं वा सब को तराने वाले स्वामी प्रभु की महिमा को बढ़ाते हैं।

इन्द्रंप्रस्ता वरुणप्रशिष्टा ये स्यैस्य ज्योतिषो भागमान्यः। मुरुद्गेणे वृजने मन्मे धीमिह माघीने युद्धं जनयन्त सूर्यः॥२॥

भा०—( ये ) जो ( इन्द्र-प्रस्ताः ) ऐश्वर्यवान् एवं तत्वज्ञानी जनों से प्रेरित और अनुशासित, (वरुण-प्रशिष्टाः) स्वयं वरण किये गुरु वा श्रोष्ठ पुरुष द्वारा उत्तम रीति से शिक्षित होकर (सूर्यस्य ज्योतिषः) सूर्य के तुल्य तेजस्वी पुरुष के ज्ञान प्रकाश के अंश को ( आनशुः ) प्राप्त होते हैं और जो (सूरयः) विद्वान् होकर (यज्ञं जनयन्त) यज्ञ करते व परस्पर संगत वा उपास्य प्रभु को प्रकट करते हैं उस ( माघोने ) ऐश्वर्यवान् प्रभु के उपासक ( वृजने ) बलवान् ( मरुद्गणे ) विद्वानों और वीर पुरुषों के समृह में विद्यमान (मन्म) मननीय ज्ञान को हम धारण करें। (२) इसी प्रकार जो वायुंगण सूर्य से प्रेरित होते, मेघ या आकाश या रात्रि में उत्तम शीति से चलते, सूर्य के तेज को प्रहण करते और जलदान को प्रकट करते, उन सूर्य सम्बन्धी वायुगण का हम ज्ञान सम्पादन करें।

इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गर्यमादित्यैनों त्रादितिः शर्म यच्छतु। कद्रो क्ट्रेंभिटेंवो मुळयाति न्स्त्वष्टां ना ग्नाभिः सुवितायं जिन्वतुरे

भा०—( इन्द्रः नः वसुभिः नः गयम् परि पातु ) ऐश्वर्यवान्, ऐश्वर्य देने वाला हमें नाना ऐश्वर्यों और राष्ट्र में बसे नाना जनों से हमारे गृह और प्राण की सब ओर से रक्षा करे। (अदितिः) सूर्य (आदित्यैः) मासों, ऋतुओं से और भूमि माता, भूमिवासी जनों वा वा भूमि के रक्षकों द्वारा (नः शर्म यच्छतु ) हमें सुख प्रदान करे। (रुद्रः ) दुष्टों को रुलाने और सब के दुःखों को दूर करने वाला, (देवः) तेजस्वी पुरुष (रुद्रेभिः नः मृडयाति) उसी प्रकार के उत्तम पुरुषों वा पीड़ा नांशक पदार्थों द्वारा हमें सुखी करे, हम पर कृपा करे। (त्वष्टा) सूर्यवत् तेजस्वी पुरुष (नः) हमें ( सुविताय ) सुख प्राप्ति के लिये, ( ग्नाभिः ) वाणियों से ( जिन्वतु ) श्रमन करे।

अदितिर्घावीपृथिवी ऋतं महदिन्द्राविष्णू मुरुतः स्वेर्वृहत्। देवाँ अदित्याँ अवसे हवामहे वस्त्रद्वान्त्संवितारं सुदंससम् ४

भा०—(अदितिः) कभी न दीन, न खण्डित, अविनाशी वा माता पितावत् प्रिय (द्यावा प्रथिवी) भूमि, और सूर्यवत् तेजस्वी और आश्रयरूप जन, और (महत् ऋतं) महान्, सत्य ज्ञान, (इन्द्राविष्णू) ऐश्वर्यवान् और व्यापक सामर्थ्य वाला, (मरुतः) दुष्टों को मारने वाले जन, (बृहत् स्वः) बड़ा भारी तेज और प्रकाश सुख, (आदित्यान् देवान्) १२ ऋतु सुखप्रद् और (वसून् रुद्रान्) आठ वसु, प्रथिवी आदि और १२ प्राण और (सु-दंससं) उत्तम कर्म करने वाले (सवितारं) सब के प्रेरक और उत्पादक को हम (अवसे) रक्षा, ज्ञान, प्रेम और समृद्धि के लिये (हवामहे) प्राप्त करें और उनका आदर करें।

सरस्वान्धीभिर्वरुणो धृतवितः पूषा विष्णुर्माहिमा वायुरिधना । ब्रह्मकृती ब्रम्ता विश्ववेदसः शर्मे नो यंसन् ब्रिवर्षथमंह सः॥४॥१२

भा०—(सरस्वान् धीमिः) उत्तम ज्ञान और बल वाला, अपनी बुद्धियों और कर्म-सामध्यों से और (धृतव्रतः वरुणः) कर्म और व्रतों, नियमों का पालक श्रेष्ठ पुरुष, (विष्णुः) सब में प्रविष्ट प्रभु अपने (महिमा) महान् गुणों से और (वायुः) वायु और (अश्विना) विद्वान्, जितेन्द्रिय स्त्री पुरुष, और (अमृताः) अविनाशी, दीर्घजीवी, (विश्व-वेदसः) समस्त ज्ञान को जानने वाले, (व्रद्ध-कृतः) वेद ज्ञान का उपदेश करने वाले जन (नः) हमें (अंहसः) पाप का (शर्म) नाश करने वाला (त्रि-वर्ज्थ) तीनों प्रकार के दुःखों का वारण करने वाला गृहवत् शरण प्रदान करें। इति द्वादशो वर्गः॥

वृषा यज्ञो वृष्णाः सन्तु यज्ञिया वृष्णो देवा वृष्णो हविष्कृतः। वृषणा द्यावापाधिवी ऋतावरी वृषा पर्जग्यो वृषणो वृष्स्तुभाः॥६॥ भा०—(यज्ञः वृषा) यज्ञ हमारे ऊपर समस्त सुखों की वर्षा करने वाला हो। और (यज्ञः वृषा) हमारा यज्ञ, परस्पर सत्संगति, और दान बलयुक्त हो। (यज्ञिया देवाः वृषणः सन्तु) यज्ञ में आदर योग्य विद्वान पुरुष सुखों के देने वाले और बलवान हों। (हविः-कृतः वृषणः) अन्नों और साधनों के उत्पन्न करने वाले जन भी बलवान हों। (द्यावा पृथिवी वृषणा) भूमि और सूर्यंवत् खी पुरुष भी बलवान वीर्यंवान् और (ऋतावरी) अन्न, जल और ज्ञान से श्रेष्ठ हों। (पर्जन्यः वृषा) मेघ के तुल्य शत्रु-पराजयकारी और धन बलोपार्जन करने वाला पुरुष भी सुखों का वर्षक और बलवान् हो। (वृषस्तुभः वृषणः सन्तु) उस सर्व-सुखदाता की स्तुति करने वाले भी बलवान् हों।

श्चरनीषोमा वृषंणा वाजसातये पुरुषशस्ता वृषंणा उपं बुवे। यावीजिरे वृषंणो देवयुज्यया ता नाः शर्म त्रिवर्र्ध्यं विर्यस्तः॥७॥

भा०—में (वाज-सातये) ज्ञान, बल, ऐश्वर्य और वेग को प्राप्त करने के लिये (अग्नी-सोमा) अग्नि और ओषधि वर्ग के तुल्य तेजस्वी और शान्तिदायक अग्नि, जल एवं विद्वानों को, (उप ब्रुवे) प्रार्थना करता हूं, वा अग्नि जल वा अग्नि ओपधियों का मैं अन्यों को उपदेश करता हूं। और इसी प्रयोजन से मैं (पुरु-प्रशस्ता) बहुतों में प्रशस्त, इन्द्रियगण में बहुत से ज्ञान को बतलाने वाले दो चक्षुओं के तुल्य (वृषणा) बल्वान् प्रमु व जनों को (उप ब्रुवे) प्रार्थना करता हूँ, और (यौ) जिन दोनों को (वृषणः) बल्वान् जन (देव-यज्यया) विद्वान् एवं तेजस्वी पुरुषों के आदर करने की रीति से (ईजिरे) आदर-आतिथ्य करते हैं (ता) वे दोंनों (नः) हमें (ग्नि-वरुथम्) तीनों प्रकार के संतापों को वारण करने वाला (शर्म) गृह एवं सुख (यंसतः) प्रदान करें।

भृतविताः जात्रियां यज्ञानिष्कृतो वृहद्विवा श्रध्वराणामाभिश्रियः। श्राग्निहीतार ऋतसापी श्रद्धहाऽपो श्रेमृजन्न वृत्रत्ये॥ ८॥

भा०—(धृनवताः) वतों, सत्कर्मों और नियमों को स्थिर रूप से रखने वाले, (क्षत्रियाः) बलवान, (यज्ञ-निष्कृतः) यज्ञों को निःशेष अर्थात् पूर्ण रूप से करने वाले, (बृहद्-दिवाः) बढ़े तेजस्वी, ज्ञानी, (अध्वराणाम्) न नाश होने वाले अजय सैन्यों और युद्धों के बीच (अभि-श्रियः) सब प्रकार से शोभायुक्त, (अग्नि-होतारः) अग्नि में आहुति देने वाले याज्ञिकों के तुल्य अपने अप्रणी पुरुष को अपना आह्वाता, आज्ञापक मानने वाले, उसी के निमित्त अपनी आहुति देने वाले, (ऋत-सापः) सत्य प्रतिज्ञा-वचन पर समवाय, संघ बल को बनाने वाले (अदुहः) परस्पर वा किसी से दोह, या भेद-बुद्धि न रखने वाले होकर (बृत-त्यें) दृष्टों वा बढ़ते शत्रु को नाश करने के कार्य में (अनु) निरन्तर (अपः अस्जन्) कर्म या उद्याग करते हैं।

द्यावांपृथिवी जनयञ्चभि ब्रुताप् श्रोपंधीर्वेनिन्।नि युक्तियां । श्रुन्तरित्तं स्वर्ंरा पंपुकृतये वशं देवासंस्तुन्विः नि मामृजुः॥६॥

भा०—विद्वान् लोग ( द्यावापृथिवी ) सूर्य और पृथिवी इन दोनों के आश्रय पर ( व्रता ) अपने नाना उत्तम कर्मों द्वारा ( आपः ) जलों ( ओपधीः ) नाना ओपधियों को और ( यज्ञिया विननानि ) यज्ञोपयोगी वृक्षों से तथा वन अर्थात् जलों से सम्पन्न अन्नों को ( जनयन् ) उत्पन्न करें और वे ( देवासः ) विद्वान् ( स्वः अन्तरिक्षम् ) समस्त अन्तरिक्ष देश को ( देवाः ) तेजस्वी होकर ( ऊनये ) अपनी २ रक्षा के लिये घेर लें, उस पर भी अधिकार करें । ( तिन्व ) शरीर में विद्यमान वे ( वशं नि माम्हजुः ) कान्तिमान् वा नाना कामना करने वाळे आत्मा को परिष्कृत

करें। इसी प्रकार (देवासः) विजयार्थी लोग (तन्वि वशं नि मास्जः) विस्तृत राष्ट्र में तेजस्वी, वशकारी पुरुष को अभिषिक्त करें। धर्तारी दिव ऋभवेः सुहस्ता वातापर्जन्या महिषस्य तन्यतोः। आप श्रोषधीः प्रतिरन्तु नो गिराभगी रातिर्वाजिनी यन्तु से हर्वम्

भा०—(दिवः धर्तारः) ज्ञान, प्रकाश और, भिम लोक और राजसभा को धारण करने वाले लोग ( ऋभवः ) सत्य और तेज से तेजस्वी, चमकने वाले एवं ज्ञान में प्रसिद्ध ( सु-हस्ता ) उत्तम ।हस्तिकया में कुशल और उत्तम साधनों से सम्पन्न और ( वाता पर्जन्या ) वायु-मेघवत् बलवान् विजेता सैन्य, नायकगण, ( मिहपस्य तन्यतोः ) बड़े विस्तृत कार्य या शब्द के करने वाले हों। और ( आपः ) आस जन ( ओपधीः ) ओषधियों-वत् तेजोधारी जन ( नः गिरः प्र तिरन्तु ) हमारी वाणियों की वृद्धि करें। ( रातिः भगः ) दानशील, ऐश्वर्यवान् और ( वाजिनः ) अमि, वायु, सूर्य इन के तुल्य ज्ञान, बल और ऐश्वर्यवान् जन ( मे हवं यन्तु ) मेरे आह्नान् को सुनकर प्राप्त हों। इति त्रयोदशो वर्गः॥

सुमुद्रः सिन्धू रजी श्रन्तरित्तम्ज एक्षेपात्तनायित्तुरर्णवः । अहिर्वुध्नर्यः शृण्वद्वचासि मे विश्वे द्वेवास् उत सूरयो मर्म ॥११॥

भा०—( समुद्रः ) समुद्र और उसके समान गंभीर जन, (सिन्धुः) महानद, (रजः) नाना लोक, (अन्तरिक्षम् ) अन्तरिक्ष, (एकपात् अजः ) विश्व का एकमात्र आश्रय, अजन्मा और सर्वचालक प्रभु, (तनिवित्तुः) विद्युत्, (अर्णवः ) समुद्र, (बुध्न्यः अहिः) जल लाने वाला वा आकाशस्य सूर्य वा मेघ, ये और (विश्वदेवासः) समस्त दिन्य पदार्थ (उत सूरयः) और सूर्यं के किरणवत् विद्वान् जन( मे वचांसि श्रणवत् ) मरे वचन श्रवण करें अर्थात् सब मेरे वश्ववर्ती हों।

स्यामं नो मननो देववीतये प्राश्चं नो युन्नं प्रण्यत साधुया। श्चादित्या रुद्रा वसेनः सुद्रानव हुमा ब्रह्मं शस्यमानानि जिन्वत १२॥

भा० — हे ( मनवः ) मननशील विद्वान् पुरुषो ! हम लोग ( वः ) आप लोगों के ( देव-वीतये ) सुखप्रद नाना उत्तम पदार्थों और इन्द्रियों की रक्षा के लिये ( स्थाम ) हों । (नः यज्ञं) हमारे यज्ञ ( आत्मा ) उपास्य जो ( प्राञ्चं ) स्वयं सब से अधिक पूजनीय है उसको ( साधुया ) साधना द्वारा ( प्र नयत ) अच्छी प्रकार प्राप्त करो । ( आदित्याः रुद्धाः वसवः ) १२ मास, पृथिषी आदि लोक और १२ प्राण, ये सब ( सु-दानवः ) सुखप्रद होकर ( इमा शस्यमानानि ) इन उच्चारण किये वेद वचनों को वा प्रशंसनीय ब्रह्म अर्थात् विद्वान् जनों के कुलों को ( प्र जिन्वत ) बढ़ावें । अथवा ये सब पदार्थ (शस्य-मानानि) सस्य धान्य रूप से प्राप्त ( इमा ब्रह्म) इन अन्नों की ( प्र जिन्वत ) खूब बृद्धि करें ।

देव्या होतारा प्रथमा पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वीमि साधुया। चेत्रेस्य पर्ति प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवाँ ऋमृताँ अप्रयुच्छतः ॥१३॥

भा०—हे (प्रथमा) सबसे श्रेष्ठ, (पुरः हिता) आगे साक्षिवत् स्थापित, (देव्या होतारा) देवों के बीच उनको शक्ति, ज्ञान देने वाले, उनको बुलाने वाले, उपदेष्टा गुरुजनो ! मैं (साधुया) उत्तम साधना-योग्य (ऋतस्य पन्थाम्) सत्यज्ञान युक्त, न्यायानुकूल, वेदोपादिष्ट मार्ग का (अनु एमि) अनुगमन करता हूं। और (क्षेत्रस्य पितम्) क्षेत्र के पालक प्रकृति और देह के पालक आत्मा को जो (प्रति-वेशम्) प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट है उसको और (अमृतान्) अमरणधर्मा, (अप्रयुच्छतः) अप्रमादी (विश्वान् देवान्) समस्त विद्वानों को (ईमहे) शरण जावें, उनसे ज्ञान, धन, सुखादि की याचना करें। वसिष्ठासः पितृवद्वाचेमकत देवाँ ईळाना ऋषिवत्स्बस्तये । प्रीता ईव जातयः काममेत्यास्मे देवासोऽवं धूनुता वस्रं॥ १४॥

भा०—( वसिष्ठासः ) उत्तम वसु, ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ गुरुज<mark>न</mark> (पितृवत् ) पिता के समान ही ( वाचम् अक्रत ) वाणी, वेद का उपदेश करें। वे (देवान्) विद्याभिलापियों को (स्वस्तये) सुख कल्याण के लिये ( ऋषिवत् ) तत्वार्थदर्शी के तुल्य ( ईडानाः ) स्तुति उपदेश करते हुए (ज्ञातयः प्रीता इव) प्रिय बन्धुओं के तुल्य ही प्रसिद्ध और ज्ञानवान हाकर (देवासः ) नाना दिन्य सुख देते हुए, (अस्मे वसु अव धूनुत ) हमें नाना ऐश्वर्य प्रदान करें।

देवान्वासिष्ठो श्रमृतान्ववन्दे ये विश्वा भवनाभि प्रतस्थः। ते नी रासन्तामुरुगायम्य यूयं पात स्वस्तिभिः सद्गीनः ॥१४॥१४

भा०-इस मन्त्र की ब्याख्या (देखो सू॰ ६५ मन्त्र १५) इति चतुर्दशो वर्गः ॥

## [ ६७ ]

अयास्य श्रागिरस ऋषि: ॥ बृहरूपांतर्देवता ॥ छन्दः—१ विराट्।त्रिष्टुप् २-७, ११ निचृत् त्रिष्डप् । ८-१०,१२ त्रिष्डप् ॥ द्वादशर्चं स्क्रम् । इमां धियं सप्तशीष्णीं पिता न ऋतप्रजातां बृह्तीमीविन्दत्।। तुरीयं स्विज्जनयद्विश्वजन्योऽयास्यं उक्थमिन्द्राय शंसन् ॥१॥

भा०— (नः) हमारा पालक (ऋत-प्रजाताम्) सत्, परमकारण, सत्यभक्त ज्ञानमंय तत्व से उत्पन्न ( सप्त-शीर्णीम् ) सात शिरोंवाली (इमां) इस ( धियं ) बुद्धि वा वाणी, धारणवती ( बृहतीस् ) बड़ी भारी शक्ति को (अविन्दत्) प्राप्त करता है, और वह (विश्व-जन्यः) समस्त जनों या उत्पन्न प्राणियों और लोकों का हितकारी, (अयास्यः) देह में मुख्य प्राणवत् प्रमुख होकर ही (इन्द्राय) इस तत्वदर्शी आत्मा को (उक्थम्) बचनोपदेश (शंसन्) करता हुआ (तुरीयं स्वित् जनयत्) तुरीय परमपद को भी प्रकट करता हुआ मुक्ति प्राप्त कराता है।

(२) अध्यातम में — पिता आत्मा वा प्रभु है। ऋतप्रजाता सात शिरोंवाली देहधारिणी शक्ति चेतना है वह उसको प्राप्त करता है, मुख्य प्राण रूप आत्मा 'अयास्य' है वहीं इन्द्र प्रभु से स्तृति वचन कहता, प्रभु की स्तृति करता, मोक्ष का लाभ करता है। (३) यदि पिता परमेश्वर है तो इन्द्र जीव है तब वह जीव को गुरुवत् उपदेश कर मोक्षोपदेश करता है। राष्ट्र में विश्वजन्य अयास्य मुख्य पुरोहित है। इन्द्र राजा है सप्तशीणीं बृहती सभा है उसका पित सभापित है। वहीं पिता है। ऐसी ही आगे भी योजना करना।

ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो श्रसुरस्य द्वाराः। विभ्रं पुदमक्किरसो द्रधाना युजस्य धार्म प्रथमं मनन्त ॥ २॥

भा०—(ऋतं शंसन्तः) 'ऋत' सत्य, न्याय और परम सत्य तत्व का उपदेश करते हुए (ऋजु दीध्यानाः) ऋजु, धर्म-मार्ग का ही दर्शन करते हुए, (दिवः असुरस्य) प्रकाशस्वरूप तेजस्वी, प्राणप्रद, बलवान् के (पुत्रासः) पुत्रवत् बहुतों के रक्षक (वीराः) वीर्यवान्, विविध विद्याओं के उपदेष्टा, (अङ्गिरसः) तेजस्वी, एवं ज्ञानी पुरुष (विप्रं पदं) विशेष ज्ञानप्रद 'पद' एवं ज्ञान को धारण करते हुए (यज्ञस्य) परम पूज्य प्रजापित के (प्रथमं) सर्वश्रेष्ठ (धाम) तेजस्वी रूप को (मनन्त) विचारते और मनन-निदिध्यासन, अभ्यास करते और अन्यों को उपदेश करते हैं।

हुंसैरिव सार्विभिर्वावदाद्भिरश्मनमर्यानि नहाना व्यस्यन् । बृहस्पतिरभिकनिकदुद् गा उत प्रास्तौदुर्च विद्वाँ स्रोगायत् ॥३॥ भा०—( वावदिक्षः सिलिभिः ) निरन्तर वा पुनः २ स्पष्ट वचन कहते हुए ( हंसैः इव ) हंसों के समान विवेकी, निर्लेप मित्रों के साथ वह ( वृहस्पितः ) बड़ी भारी वाणी का स्वामी, ( अश्मन्मयानि नहना ) पत्थरों से बने नाना बंधनों को ( वि अस्पन् ) विविध प्रकारों से फोड़ता तोड़ता हुआ, (गाः ) नाना वाणियों या, इन्द्रियवृत्तियों और रिश्मयों को सूर्य के तुल्य ( अभि कनिकदत् ) प्रकट करता है । ( उत च ) और वह ( विद्वान् ) ज्ञानवान् , विद्वान् होकर ( गाः प्र अस्तौत् उत अगायत् च ) वेदवाणियों का अन्यों को उपदेश करता और स्वयं उत्तम रीति से गान भी करता है । अध्यातम में—'अश्मन्मय बंधन' यह देह है जिसमें अस्थि आदि अश्मा ही हैं । विद्वान् परम हंसों के सहाय से इन देहवन्धनों को दूर करे, वह प्रभु की स्तुति करे । (३) सूर्य के आगे मेचमय बन्धन आते हैं वह उनको छित्र भिन्न करके किरणों का प्रकट करता है ।

श्रवो द्वाभ्यां पर एकंया गा गुहा तिष्ठंन्तीरनृतस्य सेता । बृहस्पतिस्तर्मास ज्योतिरिच्छन्नुदुस्रा श्राकृर्वि हि तिस्र श्रावंः॥॥॥

भा०—( बृहस्पतिः ) बृहती, वाणी या चेतना का पालक आत्मा, ( गुहा तिष्ठन्तीः ) गुहा, बुद्धि या इस देह-गह्धर में विद्यमान ( गाः ) इन्द्रियों या देह में प्रस्तुत रक्तधाराओं को ( हाभ्याम् अवः एकया परः ) नीचे के दो और ऊपर एक द्वार से प्रेरित करता है । वह (अनृतस्य सेती) ऋत, ज्ञान या चेतना से रहित, निश्चेतन जड़ तस्त्व के बने ( सेती ) बन्धन रूप इस देह में ( तमिस ) घोर अन्धकार में ( ज्योतिः इच्छन् ) प्रकाश चाहता हुआ, ( उस्ताः ऊत् आ अकः ) ऊर्ध्व मार्ग की ओर जाने वाली किरणों के तुल्य वाणियों को ऊपर प्रेरित करता है वा उत्तम रीति से साक्षात् करता है । और ( तिस्तः आवः ) तीनों ऋक्, यजु, साम रूप वाणियों को प्रकट करता है ।

विभिद्या पुरं शयथेमपाची निस्नीणि साकमुद्धेर्यक्रन्तत्। वृहस्पतिकृषसं सूर्ये गामकं विवेद स्तुनयन्निव द्याः॥ ४॥

भा०—वह (बृहस्पतिः) बड़ी भारी शक्ति का पालक आत्मा (शयथे) शयनस्थान, गर्भ में (अपाचीम्) नीचे मुख कर लटकने वाली (ईम् पुरम् विभिद्य) इस पुर को विविध प्रकार से भेदन करके, (साकम्) एक साथ ही (उद्धेः) जलाशय से तीन जलधारों के तुल्य (त्रीणि) तीन द्वारों को (निः अकृन्तत्) काटता है। तब वह (द्योः स्तन्यन् इव) गर्जते दीप्त विद्युत् के तुल्य (उपसम्) उपा, (सूर्यम्) सूर्य (गाम्) वाणी और (अर्कम्) प्राण वा अन्न आत्मा को (विवेद) प्राप्त करता है।

तीन द्वार मुख, नाक, कान । रुधिर रूप उदक का धारक यह देह या भीतर का हृदय जिससे तीन प्रमुख धुमनियां निर्गत होती हैं। इन्द्रों वलं रेजितारं दुर्घानां करेरेणेव वि चकर्ता रवेण । स्वेदािअभिराशिरिमच्छमानोऽरोदयत्परिणमा गा श्रेमुख्णात्॥६॥१४

भा०—जिस प्रकार (इन्द्रः) मेघों और जलों को विदीण करने वाला विद्युत् (दुधानां रक्षितारम्) रसों से पूणे जलधाराओं को रोक रखने वाले (बलम्) मेघ को (करेण-इव) हिंसा वा आधातकारी साधन के सहश तीव्र, तदनुरूप (रवेण) तीव्र, ध्वनि से भी (वि चकर्त्त) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करता है, इसी प्रकार (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् शत्रुओं को विदीण करने वाला सेनापित वा तेजस्वी राजा (दुधानां) दुधार गौओं के सहश ऐश्वर्य से राज्य को पूर्ण करने वाली (विशः) प्रजाओं के (रक्षितारम्) रुकावट डालने वाले (बलं) घेरा लगाने वाले प्रति-रोधक वर्ग की (करेण इव) कर, टैक्स के समान वा हिंसाकारी अपने प्रवल हाथ वा शत्रुनाशक शस्त्रवल के तुल्य बलशाली अपने (रवेण) आज्ञान्वचन के गर्जन से ही (वि चकर्त्त) विविध प्रकार से छिन्न भिन्न करे। जिस प्रकार (आशिरम् इच्लमानः) जल की इच्ला करता हुआ सूर्य वा

विद्युत ( स्वेदांजिभिः ) स्नेह गुण से युक्त जल को प्रकट करने वाली वा मेघोत्पादक किरणों से ( आशिरम् ) दूर २ तक फैलने वाले सुक्ष्म जलमय चाष्प की कामना करता हुआ (पणिम् ) उस मेघ को (आरोदयत् ) मानो रुलाता है, वर्षा करता है, जो उसके (गाः) तीव किरणों को (अमुण्णात् ) चुरा छेता है। उसी प्रकार राजा भी (स्वेदांजिभिः) अपने अब्यक्त शासनों द्वारा वा स्नेह से प्रजा को बन्धनादि से छुड़ाने आदि से अपनी २ ख्याति वाळे जनों के सहाय से (आशिरं) आशानुरूप ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता हुआ ( पणिम् ) ब्यवहारचतुर वैश्य वर्ग को वा ब्यवहार के द्वारा प्रजावर्ग को खाने वाळे जन वर्ग को ( आरोदयत् ) आंसू निकलवावे, उसको दण्डित करे, और जो (गाः अमुण्णात्) प्रजा की भूमियों और पशु आदि को चुरा छेता है, उनको देश से देशान्तर छे जाता है, अथवा—जो 'पणि' अर्थात् व्यवहार कुशल वैश्य वर्ग अपने अव्यक्त, गुप्त भाव वाळे संकेत शब्दों से ( आशिरम् इच्छमानः ) ऐश्वर्य चाहता हुआ ( दुघाः आरोदयत् ) गौओं के सदश प्रजाओं को रुलाता और अतिपीड़ित करता है, और (गाः) व्यापार के लोभ प्रजा की गौ आदि पशु सम्पदा को ( अमुन्णात् ) हर छेता है अर्थात् उनको द्रव्य के बदले ख़रीद कर देशान्तर भेजता है उसको राजा ( करेण इव रवेण ) कर, टैक्स और अपने 'रव' अर्थात् शासन से ( वि चकर्त्त ) विशेष रूप से काटे, उस पर अर्थदण्ड अर्थात् भारी हैक्स लगाकर उसको दण्डित करे। इति पञ्चदशो वर्गः ॥ स इं मृत्ये भिः सर्खिभिः शुचाद्भिगीं घायमं वि धनुसैरदर्दः। ब्रह्मण्रस्पातिर्वृषाभिर्वराहेर्धर्मस्वेदोभिर्दविणं च्यानट् ॥ ७॥

भा०—(सः) वह (ईम्) सर्वत्र, (सत्येभिः) सजनों के हितेषी, सत्याचरणशील, सत्यभाषी, (श्रुचिद्धः) तेजस्वी, अन्यों को भी पवित्र करने वाले, (धनसैः) नाना धनों, ऐश्वर्यों के देने, भोगने और आस करने वाले, राजा के धन को बढ़ाने वाले वृत्तिभोगी, वेतनबद्ध,

(सिलिमिः) राजा के समान आख्या वा नाम को धारण करने वाले अध्यक्षां से ( ई गो-धायसम् ) जलधाराओं को रखने वाले मेघ को सूर्य जैसे वैसे ही (गो-धायसं ) भूमि को रोक रखने वाले शत्रु को (वि-अदर्दः) विशेष रूप से लिज भिन्न कर । वह राजा ( ब्रह्मणः पितः ) महान राष्ट्र का पालक राजा ( ब्रुपिमः ) वर्षणशील (वराहैः) स्वाहाकार युक्त यज्ञों से वा मेघों से और ( धर्म-स्वेदेभिः ) तीक्ष्ण ताप से स्वेदयुक्त शरीरों के के तुल्य ( धर्म-स्वेदेभिः ) क्षरणशील जलसहित गर्जना करने वाले मेघों से ( द्रविणं ) वेग से बहते जल के सदश, ( ब्रुपिमः ) बलवान (वराहैः) उत्तम वचन बोलने वाले, ( धर्म-स्वेदेभिः ) तेजस्ताप से प्रस्वेद बहाने योग्य तपस्वी और परिश्रमी जनों से ( द्रविणं व्यानट् ) उत्तम धनैश्वर्य प्राप्त करे ।

(२) इसी प्रकार आत्मा वृद्धिशील देह का स्वामी ब्रह्मणस्पति है। वह (गो-धायसं) इन्द्रियों के धारक देह को अपने सिखमूत छुद्ध प्राणों के द्वारा विदीर्ण कर उन से इन्द्रिय छिद्रों को उत्पन्न करता है। सुखादि देने से वही 'धनस' वा 'धनसिन' हैं। बलवान् सुखप्रद होने से 'वृष' है, श्रेष्ठ ज्ञान देने से 'वराह' और निरन्तर सेचन होने से वे स्वेद अर्थात् क्षिरित होते हैं अतः 'धर्म स्वेद' है, उनसे वह 'द्रविण' अर्थात् वेग और ज्ञान प्राप्त करता है।

ते सत्येन मनसा गापितं गा ईयानास इषणयन्त धािभिः। वृहस्पतिर्मिथो अवद्यपेभिरुदुस्त्रिया असृजत स्वयुग्भिः॥=॥

भा०——(ते) वे (गाः इयानासः) नाना भूमियों को प्राप्त करने वाले माण्डलिकों के समान (गाः इयानासः) वेदवाणियों को प्राप्त करने वा इन्द्रियगण को प्राप्त करने वाले (सत्येन मनसा) सत्य चित्त और ज्ञान से और (धीभिः) सत्कर्मी से (गो-पतिम्) वेद वाणियों के स्वामी, प्रभु वा इन्द्रियों के स्वामी, आतमा को प्रमुख राजा के तुल्य (इपणयन्त ) चाहें। वह (बृहस्पतिः) बृहती वाणी वा स्थूल देह का पालक आतमा, (मिथः अवद्यपेभिः) परस्पर एक दूसरे को निन्द-नीय आचरण से बचाते हुए (स्व-युग्भिः) स्वयं अपने आप युक्त, स्वयं अपनी गति से प्रेरित प्राणों द्वारा ही (उस्वयाः) ऊपर की ओर गति करने वाली नाड़ियों को (उत्-असजत) ऊपर की ओर भेजता है। (२) इसी प्रकार राजा भी परस्पर एक दूसरे को निन्दनीय कर्मों से बचाते हुए (स्व-युग्भिः) धन वा स्वयं के सद्भावों से नियुक्त होकर (उस्वयाः) उन्नतिशील प्रजाओं को (उत् असजत) उत्तम बनाता और उनको दुःख-बन्धनों से मुक्त करता है। (३) जो मक्त प्रभु की कामना करता है यह स्व अर्थात् आत्मा द्वारा योग करने वाले महाशयों अर्थात् उन्नति के इच्छुकों को उन्नत करता है।

तं वर्धयन्तो मृतिभिः शिवाभिः सिंहमिव नानदतं स्थर्थे। बृहस्पतिं वृष्णं शरसातौ भरेभरे अनुं मदेम जिष्णुम् ॥ ६॥

भा०—हम प्रजागण, सभासद्गण (सध-स्थे) एक साथ बैठने योग्य राजसभा-भवन में (सिंहम् इव) सिंह के समान (नानदतं) निर्भय होकर गंभीर नाद करते हुए, गंभीर वचन कहते हुए (तं) उस राजा को (शिवाभिः मितिभिः) कल्याणकारिणी वाणियों और विचारों से (वर्धयन्तः) बढ़ाते हुए (शूर-सातौ) शूरवीर पुरुषों द्वारा करने योग्य संग्राम में (वृषगं) बलवान शतुओं पर शरादि फेंकने वाले (बृहस्पितम्) बड़ी सेना वा राष्ट्र-बल के स्वामी को (भरे-भरे) प्रत्येक युद्ध वा प्रजापालन के कार्य में (अनु मदेम) उसकी अनुकूलता से प्रसन्न करें और स्वयं भी उसके किये पर प्रसन्न हों। (२) इसी प्रकार इस देह में उत्साहवान, सिंहवद निर्भय आत्मा को हम प्राणों द्वारा उपभोग्य प्रत्येक कार्य में उत्तम

वाणियों द्वारा बढ़ावें, उसके उत्साह को कम न होने दें। प्रार्थनाएं उत्तम वाणियें, वेद मन्त्रादि सभी समय र पर वित्त में उत्साह बढ़ाती हैं। यदा वाजुमस्त्रनाद्विश्वरूपमा द्यामरुं चुत्तेराणि सद्गे।

बृह्रस्पतिं वृष्णं बर्धर्यन्तो नाना सन्तो विश्वतो ज्योतिरासा ॥१०॥ भा०-( यदा ) जब परमेश्वर ( विश्व-रूपम् ) समस्त विश्व के रूप वाले वा विश्व में रूपयुक्त, समस्त विश्व में रुचि, कान्ति और बाह्य रूप को प्रकट करने वाले (वाजम्) ज्ञान और ऐश्वर्य को प्रकाश के तुल्य (असनत्) प्रदान करता है तब भी जैसे प्रकाश देने वाला सूर्य ( द्याम् आरुक्षत् ) आकाश में ऊपर चढ़ता है उसी प्रकार वह प्रभु भी (उत्तराणि सदा) उत्तम से उत्तम लोकों में भी ( आ अरुक्षत् ) ब्यापता और विराजता है, वह सर्वत्र ज्यापक रहता है। हम उस ( बृहस्पतिम् ) बड़े लोकों और ब्रह्माण्डों के स्वामी ( वृषणं ) सब सुखों के व ण करने वा देने वाले, उस प्रभु को (वर्धयन्तः) बढ़ाते हुए, उसकी महिमा का गान करते हुए ( नाना संतः ) अनेक जीव होते हुए भी ( आसा ) मुख से (ज्योतिः विश्रतः ) ज्योति, तेज और ज्ञानमय प्रकाश को धारण करते हुए रहें। (२) इसी प्रकार राष्ट्रपति सब प्रकार का ऐश्वर्य, अन्न, घृत आदि अधीनस्थों को देता है तो वह स्वयं ( द्याम् उत्तराणि सद्य ) राजसभा को प्राप्त होता और उत्तम मान्य आसनों वापदों को प्राप्त करता है, उस समय उसके अधीनस्थ सभासद् उसको बढ़ाते हुए, मुखों से तेज को धारण करें। (३) जब (बृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी का विद्वान् (वाजम् असनत्) शिष्यों को ज्ञान का प्रदान करे तब वह ( द्याम् ) प्रकाशमयी ज्ञान वाणी को धारण करे और उत्तम आसनों और स्थानों को आदर पूर्वक प्राप्त करे और अनेक शिष्यगण उसके मुख से निकलते ज्ञानप्रकाश को अपने मुख में धारण करें, उसका ज्ञान श्रवण करें, स्वयं भी विद्याभ्यासी हों। ज्ञान वचनों को कण्ठ में धारण करें।

सृत्यामाशिषं क्रणुता वयोधे कीरि चिद्धचर्वथ स्वेभिरेवैः। पश्चा मृधो अपं भवन्तु विश्वास्तद्वीदसी शृणुतं विश्वमिन्वे॥११॥

भा०—हे विद्वान पुरुषो ! आप लोग (वयोधे) दीर्घ जीवन, ज्ञान और बल को धारण करने के लिये (सत्याम आशिषं) सत्य र आशीष् आशीर्वाद और सत्य आशाको सफल करो । और (स्वेभिः एवैः) अपने र ज्ञानों और उद्योगों से (कीरिम् चित्) उपदेष्टा, ज्ञानप्रद वा प्रार्थी पुरुष की (अवथ) रक्षा करो, उससे स्नेह करो । और (मृधः) हिंसक, दुःखदायी सब आपत्तियें (पश्चा) पीछे रह जावें और (विश्वाः) समस्त (अप भवन्तु) हम से दूर, पृथक् हों। हे (विश्वमिन्वे) सबको प्रसन्न एवं पुष्ट करने वाले खी पुरुषो वा राजा प्रजा वर्गों! हे (रोदसी) रुद्द दुष्टों के रुलाने वाले वा रोग दूर करने वाले वा उपदेष्टा, सेनापित, वैद्य, गुरु आदि उसकी आज्ञा की पालक सेना, विद्या वा शक्ति के तुल्य जनो! आप (श्रणुतम्) सुनो और तद्नुसार कर्तव्य पालन करो।

इन्द्री महा महतो अर्णुवस्य वि मुर्धानमभिनद्बुदस्य । अहुन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धृन्देवैद्यीवापृथिनी प्रावंतं नः॥१२॥१६॥

भा०—(इन्द्रः) विद्युत् वा सूर्यं वा वायु जिस प्रकार (महतः) बड़े भारी (अर्णवस्य) जल से भरे (अर्जुदस्य) मेघ के (मूर्धानं शिर के तुल्य उच्च भाग को भी (वि अभिनत्) विशेष रूप से छिन्न भिन्न करता है, और (अहिम् अहन्) मेघ को आघात करता है (सप्त सिन्ध्न् अरिणात्) सर्पणशीस्त्र जलधाराओं को चला देता है, वे भूमि पर बह कर आती हैं। इसी प्रकार (इन्द्रः) आत्मा (महा) अपने महान् सामर्थ्यं से (महतः) महान् (अर्णवस्य) ज्ञान से पूर्ण (अर्जुदस्य) ज्ञान के देने वाले, अन्यों को ज्ञान देने वाले इस देह के (मूर्धानम्) शिर भाग को (अभिनत्) भेदन करता है और (अहिम् अहन्) अज्ञान

का नाश करता है, ( सप्त सिन्ध्न् ) सात प्राणों को ( अरिणात् ) सञ्चाि करता है, हे ( द्यावा-पृथिवी ) सूर्य पृथिवी के तुल्य आत्मा और
देह आप दोनों ( देवैः ) ज्ञानप्रद प्राणों से ( नः ) हम जीवों की ( प्र
अवतम् ) रक्षा करते हो । ( २ ) राष्ट्र में द्यौ और पृथिवी, राजा प्रजा
वर्ग हैं । उनकी सिम्मिलित शिक्त्यां सबप्रजाओं की रक्षा करती हैं । वह
महान् राजा हिंसक शत्रु के महान् सैन्य के शिरोनायक का नाश करता
है, ( अहिम् ) सन्मुख आये शत्रु पर प्रहार करता और परसैन्यों को भगा
देता है । ( सप्त सिन्ध्न् ) नदी-वेग से आगे बढ़ने वाले शत्रुसैन्यों को
पराजित करे । इस प्रकार वे आकाश भूमि के समान आश्रय और
रक्षक रूप से राजा और उसकी राज्यशासन व्यवस्था हमारी रक्षा करें ।
इति पोडशो वर्गः ॥

## वर्षे अभिवासे नामार सम्भे ता इं वासी है।

श्रयास्य ऋषिः ॥ बद्दस्पतिदेवता । छन्दः—१, १२ विराट्तिष्डुप् । २, ८—-११ त्रिष्टुप् । ३—७ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ द्वादशर्चं स्कम् ॥

<u>उद्प्रतो न वयो रत्त्रमाणा वार्यदतो श्रुश्चिर्यस्येव घोषाः ।</u> गिरिश्चजो नोर्मयो मर्दन्तो बृह्स्पर्ति<u>मभ्य</u>र्धको श्रनावन् ॥ १ ॥

भा०—( मदन्तः ) स्तुति करते हुए, अति प्रसन्न ( अर्काः ) स्तुति करने वाले भक्त जन, ( बृहस्पितम् ) महान् ब्रह्माण्डों के पालक प्रभु परमेश्वर की ऐसे ( अनावन् ) उत्साहपूर्वक स्तुति करते हैं ( उद-प्रुतः-वयः न ) जिस प्रकार जल पर तैरने वाले, जलचर पश्ची, हंस कलकल करते हैं । जैसे ( रक्षमागाः ) समय २ पर जिस प्रकार रक्षक, खेत के रखने वाले उच्च स्वर से हांका लगाते हैं । ऐसे जैसे (वावदतः न) परस्पर आलाप वा बातचीत करते हुए स्नेह के प्रवाह में बात करते हि

रहते हैं, ऐसे जैसे (अभ्रियस्य घोषाः न) मेघ के गर्जन होते हैं, ऐसे जैसे (गिरिश्रजः ऊर्मयः न) मेघ से गिरने वाली जलधाराएं वा पर्वत से झरने बाले झरने अनवरत प्रवाह से बहते हैं। इन नाना प्रकारों से स्तुति-शील जन प्रभु की स्तुति करते हैं, स्तुति करने वालों के ध्विन, विचार-प्रवाह और उपास्य-उपासक का साक्षाद्-भाव इन अनेक दृष्टान्तों से सम-झना चाहिये।

सं गोभिराङ्गिरसो नर्ज्ञमाणो भर्ग <u>इ</u>वेद्र्यमणं निनाय। जने <u>मित्रो न दम्पती अनक्षि वृह</u>्हस्पते <u>बाजयाश</u>ँरि<u>बाजौ ॥ २ ॥</u>

भा०—( ऑगिरसः ) अंगारों में अग्नि जिस प्रकार ( नक्षमाणः ) तेज से फैलता हुआ (गोभिः सं निनाय) अपनी किरणों से मनुष्य को अन्धकार में भी सन्मार्ग पर छेजाता है, उसी प्रकार ( आंगिरसः ) अंगों में रसों के समान विद्यमान देह में व्यापक आत्मा वा अंगिरा ज्ञानवान् पुरुषों का प्रमुख विद्वान् ( नक्षमाणः ) विद्या-क्षेत्र में अधिक व्यापक ज्ञान रखता हुआ ( गोभिः ) वाणियों के द्वारा (सं निनाय) शिष्य को सन्मार्ग पर ले चले । और (भग इव इत् अर्थमणम्) सेव्य ऐश्वर्यवान् प्रभु जिस प्रकार (गोभिः) आज्ञावाणियों से सेवक को, उसी प्रकार प्रभु स्तुतिशील भक्त को (गोभिः सं निनाय) वेदवाणियों से सन्मार्ग पर लाता है। (मित्रः) वह सबका स्नेही, मृत्यु से बचाने बाला प्रभु (जने) इस जन्म में हमें सन्मार्ग से ले जाय। अथवा (जने )जन समूह में जिस प्रकार (मित्रः दम्पती अनिक्त ) स्नेही पुरुष पुरोहित वर-वधू, जाया-पत्नी दोनों को (सम्) परस्पर एक दूसरे को आमने सामने कर स्नेह करने की प्रेरणा करता, दोनों को मिलाकर एक करता है उसी प्रकार ( जने ) इस जन्म में ( मित्रः ) ज्ञानवान्, मृत्यु-भय से त्राण करने वाला प्रभु (सम् अनक्त्) साक्षात् दर्शन दे।

( आजो ) संग्राम में जिस प्रकार वीर सेनापित ( आशून् ) वेगवान् अक्षों को ( वाजयित ) वेग से चलाता है उसी प्रकार ( वृहस्पितः ) वृहती वेदवाणी का पालक विद्वान् गुरु एवं ब्रह्माण्ड का स्वामी प्रभु ( आजो ) जगत् रूप विजय के क्षेत्र में ( आशून् ) कर्म फल के भोक्ता जीवों को ( वाजय ) उत्तम अञ्चवत् भोग्य कर्मफल प्रदान करे।

साध्वर्या श्रीतिथिनीरिष्टिराः स्पार्हाः सुवर्णी श्रनवद्यस्पाः । बृहस्पतिः पवैतेभ्यो वितूर्या निर्गा ऊंपे यवीमव स्थिविभ्यः॥३॥

भा०-जिस प्रकार कृषक, परिश्रमी जन (पर्वतेभ्यः) पर्वतों से ( गाः ) गतिशील जलधाराओं को ( वि-तुर्य ) विशेष रूप से या विविध अकार से काटता है और ( यवम् निः ऊपे जो आदि धान्य बोता है और जिस प्रकार सूर्य वा विद्युत् पर्वतेभ्यः ) मेघों से (गाः ) जल-धाराओं को (वि-तुर्य ) विशेष रूप से निकाल कर बिन्दु रूप से भूमियों पर डालता है, मानो भूमियों पर जौ छिटकाता है, उसी प्रकार (बृहस्पतिः) वह महान् ब्रह्माण्ड की बड़ी २ शक्तियों का स्वामी (स्थिविभ्यः) स्थिर, ( पर्वतेभ्यः ) पूर्ण और पालन शक्तियों से सम्पन्न सूर्यादि पदार्थों से जीवनशक्ति के तत्वों को (गाः निरूपे ) अनेक भूमियों के प्रति ऐसे फेंकाता है जैसे भूमियों पर जो छिटकाता हो। ये भूमियां कैसी हैं ?जैसे ये भूमियां (साधु-अर्थाः) उत्तम स्वामियों और वैश्य जनों से युक्त हैं उसी प्रकार वे अनेक पृथिवियां भी ( साधु-अर्याः ) सूर्य सदश उत्तम पालकों से युक्त हैं, ( अतिथि-नीः ) अपने ऊपर के अध्यक्ष कृषक को अन्न देती हैं, इसी प्रकार वे पृथिवियें भी (अतिथि-नीः ) निरन्तर गति करने वाली (इपिराः) ये भूमियां अन्न आदि देने वाली, इसी प्रकार अनेक पृथिविएं ( इपिराः ) अन्य सूर्यादि पेरकों से प्रेरित होकर चलने वाली हैं। ये (स्पार्हाः) चाहने योग्य, ( सु-वर्णाः ) उत्तम वर्णं वाली, ( अनवद्य-रूपाः ) अनिन्दनीय रूप

वाली हैं। (१) इसी प्रकार वह वृहस्पति परमेश्वर (पर्वतेभ्यः स्थिविम्यः) स्थिर पालकों के हाथ (गाः वित्र्यं) अभिगमनीय वधुओं को प्रदान करके (यवम् इव) भूमियों में जो के तुल्य ही सन्तानोत्पादक बीजों के निर्वाप करता है, और जीव सृष्टि को उत्पन्न करता है। वे खियां कैसी हों (साधु-अर्थाः) उत्तम स्वामी वाली, (अतिथिनीः) अतिथियों को अन्न जल से सत्कार करने वाली वा अतिथि के तुल्य वर के प्रति ले जाये जाने योग्य, (इपिराः) इच्छा करनेहारी, (स्पार्हा) प्रेम करने योग्य, (सु-वर्णाः) उत्तम वर्ण वाली, (अनवद्य-रूपाः) अनिन्दित रूप, वर्ण, अंगों वाली हों।

श्<u>रापुषायन्मधुन ऋतस्य योनिमव</u>ित्तपन्नर्क उल्कामि<u>व</u> द्योः बृ<u>ह</u>स्पाति<u>रुद्धर</u>न्नश्मे<u>नो गा भूम्या उ</u>द्नेव वि त्वचं विभेद ॥ ४ ॥

भा०—( बृहस्पतिः ) बृहती वेदवाणी का स्वामी, विद्वान् ( ऋतस्य योनिम् ) सत्य ज्ञान के प्रदान करने के योग्य पात्र के ( मधुना ) ज्ञान-मय मधु से ( आ-प्रुणायन् ) सब प्रकार से इसी प्रकार पूर्ण करता है जैसे मेघ ( ऋतस्य योनिम् ) जलाशय को ( मधुना ) जल से पूर्ण करता है । वह ( अर्कः ) स्वयं पूजनीय, स्तुतियोग्य वा सत्य ज्ञान का उपदेष्टा ज्ञान का प्रकाश सत्यात्र को इस प्रकार देता है जैसे ( अर्कः द्योः उल्काम् अविश्वपन् इव ) विद्युत् आकाश से चमकती धाराओं को नीचे डालती हैं । वह विद्वान् ( अश्मनः ) सर्वव्याक प्रभु से वा उसकी ( गाः ) वेद्वाणियों को इस प्रकार (उत् हरन्) उत्तम रीति से प्रहण करता है वा ऊपर से उदारता से प्रदान करता है जैसे ( अश्मनः गाः ) विशाल पर्वत से जल की धाराओं को वा जैसे मेघ से आती जलधाराओं को बड़ी उदारता से प्राप्त किया जाता है । जिस प्रकार ( उद्ना ) जलधारा वा उसके निमित्त से ( भूम्याः ) भूमि की ( त्वचम् ) उपर के आवरण-एष्ट को कोई

इनजिनियर पाटता है और नहर बना लेता है उसी प्रकार विद्वान् पुरुष भी ( भूभ्याः ) ज्ञान धारण के योग्य उत्तम भूमि रूप शिष्य बुद्धि के (त्वचम्) अज्ञान के आवरण को ( मधुना ) ज्ञान से ( वि बिभेद ) विविध प्रकारों से दूर करे। (२) इसी प्रकार गुरु के समान प्रभु भी साधक को ऐश्वर्यादि प्रदान करता है और राजा प्रजा के प्रति ऐसा व्यवहार करता है।

श्रप् ज्योतिषा तमो श्रन्तिरित्तादुद्नः शीपालिमेव वार्त श्राजत्। बृह्रस्पतिरनुमृश्या वलस्याभ्रामेव वात श्रा चेक् श्रा गाः॥ ४॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य (अन्तरिक्षात् ) अन्तरिक्ष से (ज्योतिषा ) प्रकाश से (तमः ) अन्धकार को (अप आजत् ) दूर करता है और जिस प्रकार (वातः ) तीव वायु (उद्नः ) जल के पृष्ठ पर से (शीपालम् इव ) सेवार या काई के आवरण को दूर करता है और जिस प्रकार (वातः ) वेग वाला वायु (अश्रम् इव अप) मेघ को दूर करता है उसी प्रकार (ज्योतिषा) ज्ञान के प्रकाश से (अन्तरिक्षात् ) अपने शासन में स्थित शिष्य से (तमः ) अज्ञान अन्धकार को (अप आजत् ) दूर करता है। और (बृहस्पतिः ) ज्ञानवाणी का पालक गुरु (वलस्य ) आवरणकारी अज्ञान की मात्रा का (अनु-मृत्रय) बलावल विचार कर तदनुसार वह (आ चक्रे) वेदवाणियों का उपदेश करता है। (२) इसी प्रकार प्रभु साधक के अन्तःकरण से अज्ञान का आवरण दूर करता है। (३) इसी प्रकार प्रभु साधक के अन्तःकरण से अज्ञान का आवरण दूर करता है।

यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद् बृहस्पतिरिद्यतपेतिभरकैः। दक्किन जिह्ना परिविष्टमादेदाविर्निधीरक्रणोदुस्त्रियाणाम् ॥६॥१७॥

भा०—( बृहस्पतिः ) बड़ी भारी सेना और राज्यब्यवस्था का

पालक पुरुष (पीयतः ) प्रजा के पीड़क (वलस्य ) राष्ट्र को चारों ओर से घरने वाले शत्रु के (जसुं भेत्) नाशकारी सैन्य वा शख-वल को भेदन करता है, उसमें फूट डालकर वा शस्त्रास्त्र बल से उनको तोड़ फोड़ देता है और जिस प्रकार (जिह्ना दिन्नः परिविष्टं) जीभ दांतों से पिसे अन्न को ( आदत् ) खा छेती है उसी प्रकार वह भी ( अग्नितपोभिः ) अग्नि वा सूर्य के समान अग्निमय अखों से शत्रु को संताप जनक (अर्कें:) किरणों, अस्त्रों वा तेजस्वी पुरुषों के सन्धि आदि वचनों से ( परिविष्टम् ) चारों तरफ फैले शत्रु को भी (आदत्) खा जावे, उनको ग्रस ले वा नष्ट करे और ( उस्तियाणां ) भूमियों के ( निधीन् ) अन्न, सुवर्णादि धातुओं और रत्नादि रूप खज़ानों को ( आविः अकृणोत् ) प्रकट करें। (२) उसी प्रकार वेदवाणी का पालक ज्ञानी पुरुष नाशकारी अज्ञान, मोह के विनाशक प्रभाव को छिन्न भिन्न कर अग्नि के तुल्य तपों वाले ( अर्कें: ) अर्चना योग्य वेद मन्त्रों द्वारा वाणी के तुल्य ही (परि-विष्टम् ) सर्व-च्यापक प्रभु का ( आदत् ) ग्रहण करे, उसका ज्ञान प्राप्त करे और ( उसियाणां निधीन् ) वाणियों के परम निधियों रूप आश्रमों की (अकुणोत् ) उत्पन्न करे। नाना शिष्यों को विद्वान् वेदनिधि बनावे।

बृह्स्पितिरमत् हि त्यद्रोसां नाम स्वरीणां सदेने गुहा यत्।
श्राएडेवं भित्त्वा शंकुनस्य गर्भमुदुस्त्रियाः पर्वतस्य त्मनाजत्॥॥

भा०—( बृहस्पतिः ) वेदवाणियों का पालक गुरु, विद्वान् एवं प्रभु (स्वरीणां ) स्वरपूर्वक शब्दोचारण से गाने योग्य (आसां ) इन वाणियों के (त्यत् नाम अमत) उस स्वरूप को भी जानलेता है, (यत् गृहा) जो कि गुहा अर्थात् बुद्धि के भीतर चिन्तनीय रूप से होता है। (यत् ) जिस प्रकार (शक्कनस्य आण्डा इव भित्वा ) पक्षी के अण्डों को फोड़ कर गर्भरूप बच्चों को प्रकट करता है उसी प्रकार (बृहस्पतिः ) वेद का विद्वान

पुरुष, (त्मना) अपने आत्म सामर्थ्य से (शकुनस्य) महान् शक्तिशाली सब जगत् को उठा कर सञ्चालित करने वाले प्रभु के (आण्डा भित्त्वा) अनेक ब्रह्माण्डों का अवयवशः ज्ञान करके (पर्वतस्य) सब के पालक प्रभु के (गर्भम् ) जगत् के प्रहण या वश करने के सामर्थ्य को जाने, (उत्तिया) जलधाराओं के तुल्य वा गौओं के तुल्य ज्ञान-रसधारा प्रदान करने वाली वाणियों को (उत् आजत् ) प्राप्त करे। अश्रभापिन द्वं मधु पर्यपश्यनमत्स्यं न द्वीन उदान च्वियन्तम्। निष्ठज्ञंभार चम्सं न वृत्ताद् बृहस्पतिर्विर्येगां विकृत्यं॥ प्र॥

भा०—( दीने उदनि ) अल्प, हीन, क्षीण वा बंधे जल में (क्षियन्तं मत्स्यं न) रहते हुए मत्स्य के समान न्याकुल (मधु) उस मधुर रसवान आत्मा को विद्वान् ज्ञानी पुरुष (अक्षा अपिनद्धम् ) सुख दुःखों के भोगप्रद देह के साथ बंधा हुआ ( परि अपश्यत् ) देखता है। ( वृक्षात् चमसं न ) वृक्ष से खाने योग्य फल के समान ( तत् ) उसको वह ( विरवेण ) विशेष शब्दमय ज्ञानभण्डार वा ओंकार-नाद से (वि-कृत्य) विशेष साधना करके उसके बंधे बन्धन को काट कर अपने को (निर्जभार) मुक्त कर ले। अर्थात् जिस प्रकार ( विरवेण = विलवेन ) विशेष काटने या छेदने योग्य शख से वृक्ष पर लगे फल को काटकर पृथक् कर लिया जाता है उसी प्रकार वह भी बंधे आत्मा के बन्धन को (विरवेण विकृत्य) विशेष आंकार या वेदमय शब्द द्वारा विशेष परिष्कृत करके बन्धन से मुक्त करे। फल के मूल वृक्ष से अलग होने के दृष्टान्त मुक्त होने में अन्य भी हैं जैसे 'उर्वारुकिमिव बन्धनान्मृत्यो मुंक्षीयमामृतात्।' वह आत्मा मधु अश्वना-पिपासा से बंध कर इस देहरूप वृक्ष में बंधा रहता है। यहां वह छोटे से छप्पड़ में मच्छी के सदश बड़ा ब्याकुल होता है।

सोषामविन्दृत्सः स्व ः सो श्राग्नें सो श्रुकेंण वि ववाधे तमासि । बृह्दस्यितगीवपुषो वलस्य निर्मुजानं न पर्वणो जभार ॥ ६॥

भा०—(सः) वह साधक (उपाम्) अपने साधना मार्ग में उपा = प्रभात वेला के तुल्य पापों वा कर्म-बन्धनों को भस्म कर देने वाली ऋतंभरा, ज्योतिष्मती, विशोका प्रज्ञा को (अविन्दत्) प्राप्त करे। (सः अग्निम्) वह अग्नि के तुल्य स्वयं-प्रकाश रूप आत्मा को प्राप्त करे। (सः अग्निम्) वह अग्नि के तुल्य स्वयं-प्रकाश रूप आत्मा को प्राप्त करे। (सः) वह (अर्केण) मन्त्ररूप ज्ञान के प्रकाश से अन्धकार के तुल्य (तमांसि वि बबाधे) अनेक अन्धकारों को विनष्ट करे। (बृहस्पितः) बड़े भारी व्रत वा शक्ति का पालन करने वाला विद्वान् (गो-वपुषः) गौ, इन्द्रियों के सहित देहरूप में बने (बलस्य) आत्मा को आवरण करने वाले इस काय-बन्धन के (पर्वणः) एक र पोरु में से अपने बद्ध आत्मा को (मज्ञानं न निः जभार) ऐसे अलग करे जैसे पोरु र में से मज्ञा धातु को वा (बलस्य पर्वणः) फल को घेरने वाली गांठ वा गुठली वा अलरोट में से को मींगी निकाल छेते हैं।

हिमेर्च पर्णा मुष्तिता वर्ना<u>नि</u> वृहस्पतिनाक्तपयद् <u>वलो गाः ।</u> श्चनानुकृत्यमेपुनश्चेकार् यात्सूर्यामासा मिथ उचरातः ॥ १०॥

भा०—( हिमा इव पर्णा ) हिम, पाला वा हेमन्त काल जिस प्रकार मुक्ष के पत्तों को झाड़ देता है उसी प्रकार ( बृहस्पितना ) उस महान् शक्ति से ( वनानि मुपिता ) नाना भोग बन्धन वा बनों के समान उच्छेद्य बन्धन दूर किये जायं। ( वलः ) आवरणकारी यह देह-बन्धन उस समय (गाः) आत्मा की शक्तियों और इन्द्रिय सामर्थ्यों को भी (अकृप्यत् ) प्रदान करता है, त्याग देता है। साधक ऐसी साधना करे कि वह ( अपुनः अननुकृत्यम् ) पुनः जन्म-मरण में न फंसे और फिर दूसरी बार उसे उद्योग न करना पड़े अर्थात् दूसरी बार फिर बन्धन न काटने पड़ें (यात्) जब तक भी (सूर्यामासाः मिथः उत् चरातः) सूर्य और चन्द्र, दिन और

रात्रि उदय हों, अर्थात् यावच्चन्द्रदिवाकरौ पुनः फिर १ यत्न न कर्ना पड़े। अर्थात् यह मुक्ति का काल भी एक महा कल्प के समान हो है। श्रुभि श्यावं न कश्तिभिरश्वं नत्त्रेत्रीभः पित्रो द्यामपिशन्। राज्यां तमो अद्धुज्योतिरहन्बृहस्पतिभिनदर्भि विदद् गाः॥११॥

भा०─ित्तस प्रकार लोग ( इयावं अधम् ) लाल•काले रंग के, तेलिया कमैत या काले रंग के घोड़े को (कृशनेभिः अपिशन्) नाना सुवर्ण-मय आभूपणों से सुशोभित करते हैं और (पितरः) विद्वान् लोग (नक्षत्रेभिः) नक्षत्रों से ( द्याम् अपिंशन् ) आकाश चक्र को विभक्त करते हैं, (राज्याम् अद्धुः ) रात्रिकाल में अन्धकार को विशेष लक्षण से स्थिर करते और (अहन् ज्योतिः अद्धुः ) दिन के समय में प्रकाश को विशेष लक्षण से स्थिर करते और (बृहस्पतिः) जिस प्रकार महान् आकाश का सूर्य वा भारी बलशाली विद्युत् वा वायु (अदिम् भिनत्) मेघ को छिन्न भिन्न करता है, और (गाः विदत् ) सूर्यं की किरणों और जलधाराओं को प्राप्त कराता है, उसी प्रकार ( बृहस्पतिः ) वेदवाणी का विद्वान् पुरुष (अद्भिम् भिनत् ) विदीर्णं न होने वाले दृढ़ अज्ञानोवरण को दूर करे और (गाः विदद् ) वेदवाणियों को प्राप्त करे और अन्यों को भी बतलावे। (२) अध्यात्म में —विद्वान् जन (कृशनेभिः) नाना साधनों से, अश्ववत् भोक्ता और यावत् ज्ञानवान् आत्मा को भूषित करते हैं वे ही (पितरः) नाना यम-नियमों के पालक होकर ( ग्राम् ) स्वप्रकाश रूप, इच्छावान् आतमा को (नक्षत्रेभिः) दूर तक जाने वा ज्यापने वाले अनेक इन्द्रिय-गत प्राणों से ( अपिंशन् ) भूषित करते, चमकाते और निरूपण करते हैं । उसकी रात्रि के समान निदावृत्ति में तमोगुण का और अहनि = दिन की प्रकाश दशा में ज्योतिर्मय सत्व का ही स्थिर निश्चय करते हैं, तब बृहती वाणी का पाछक, मुनिवत् साधक अज्ञान-आवरण को नाश करके ज्ञान- मय रिश्मयों वा सत्य वाणियों को प्राप्त करता है। वह वाक्सिद्ध हो जाता है। (१) राष्ट्र पक्ष में-राष्ट्र के पालक, (अश्वं) राष्ट्र को बाना उद्योगों से, सुवर्णादि धन सम्पदों से अश्व को आभूषणों से जैसे सुशोभित करें (याम्) वे नक्षत्रों से आकाशवत् भूमि को भी (नक्षत्रेः) स्थिर स्थायी दुर्गों, अविचल शासकों और अहिंसक रक्षकों को नदी, पर्वत आदि स्थिर चिन्हों से नाना विभागों में बांटे, विद्वान् लोग दिन रात का विभाग प्रकाश और अन्धकार से निर्णय करें और मुख्य नायक पर्वत वा जलमय मेच के समान (अदिम् भिनत्) शत्रु के दृद सैन्य को भेदें और (गाः विदत्) नाना पश्च और भूमिणां हस्तगत करें।

हुदमेकर्म नमी अभियाय यः पूर्वीरन्वानोनवीति । बृहुस्पतिः सहिगोभिः सो अश्वैः सर्वीरेभिः सनृभिनीं वयी धात

भा०—जो विद्वान (पूर्वीः) पूर्व आचार्यों की ज्ञान से पूर्ण और सनातन से विद्यमान वाणियों का (अनु आनोनवाति) एक के बाद एक परम्परा से शिष्यों को अभिमुख बैठा कर उपदेश करता है। (अभ्रियाय) मेघ के तुल्य इस प्रकार उदारता से गंभीरतापूर्वंक उपदेश के लिये (नमः अकर्म) हम नमस्कार, अन्नादि सत्कार करें। (सः) हमारे बीच में वह (गोभिः अश्वभिः वीरेभिः) गौओं से, अश्वों से और वीरों से, (सः नृभिः) वह अन्य नायकों वा मनुष्यों द्वारा (नः वयः धात्) हम में वल और शक्ति प्रदान करे॥ इत्यष्टादशो वर्गः॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः॥

## [ 33 ]

सुमित्रा वाध्यूश्वः ॥ श्रमिदेवता ॥ छन्दः — १ निचुज्जगता । २ विराह् जगती। ३,७ त्रिष्टुप् । ४, ४, १२ निचृतः त्रिष्टुप् । ६ श्राची स्वराट् विष्टुप् । ८,१० पादनिचृतः त्रिष्टुप् । १. ११ विराट् त्रिष्टुप् ॥ द्वादशर्च स्काम ॥ भद्रा श्रुग्नेवैध्यूश्वस्यं सन्दशों वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः। यदी सुभित्रा विशो श्रप्रं इन्धते घृतेनाहुतो जरते दाविद्युतत्॥१॥

भा०—( वध्यश्वस्य ) घोडों के समान इन्द्रियों का वेग शान्त करके इन्द्रियों को वश करने वाले संयमी पुरुष की (अम्रे:) उस प्रकाश-. स्वरूप ज्ञानवान्, सब के आदि सञ्चालक परमेश्वर के विषय में (सं-दशः) अच्छी प्रकार से किये दर्शन ( भदाः ) बहुत उत्तम, कल्याणकारक और सुखजनक होते हैं। उसकी (प्रणीतिः) उत्तम नीति, वाणी या व्यवहार भी (वामी) सब को सुखजनक होता है। उसके (उपतयः) अन्यों के समीप आगमन भी ( सुरणाः ) सुखजनक उपदेश और हर्षदायक होते हैं। (यत्) जब (ईम्) इसको सब प्रकार से (सुमित्राः विशः) उत्तम स्नेही प्रजाएं उसके (अग्रे) सबसे प्रथम यज्ञामि के तुल्य प्रमुख पद पर ( इन्धते ) प्रदीस या प्रतिष्ठित करते हैं, उसे विद्या और शील की शिक्षा से उज्ज्वल करते हैं। वह (आहुतः) आदर से स्वीकृत और आम-न्त्रित होकर ( घृतेन आहुतः ) घी से आहुति प्राप्त अग्नि के सदश, ( घृतेन आहुतः ) ज्ञान-प्रकाश से शिक्षित होकर ( विद्युतम् ) विशेष दीप्ति से चमकता हुआ, तेजस्वी होकर (जरते) ज्ञानोपदेश करता है। (२) राजा के पक्ष में —राजा स्वयं वध्यश्व है। 'विधि' अर्थात् तीव वेग से जाने वाले अर्थों का स्वामी वा 'विधि' शत्रुओं का वध करने वाले अर्थ अर्थात् राष्ट्र-बल-सैन्य का स्वामी सेनापति वा राजा वहीं तेजस्वी अप्नि है। उसकी (ंदशः भद्राः ) सम्यक् दृष्टि सब प्रजाओं को सुख कल्याण-कारिणी हों। उसकी (प्र-नीतीः वामोः) उत्तम नीतियां सब को कल्याण-कारी हों। (उप-इतयः सुरणाः) उसके आगमन प्रजाओं के रक्त शोषण के लिये न हों प्रत्युत (सुरणाः) सुखप्रद, आनन्दोत्सव के लिये हो। (विशः सुमित्राः ईम् अग्रे इन्धते ) प्रजाएं उसकी मित्र होकर उसको अमासन पर प्रकाशित करें। वह ( वृतेन आहुतः ) वृत से आहुति प्राप्त अग्नि के तुल्य ( घृतेन आहुत ) तेज से ब्यांस होकर वा ( घृतेन आहुतः ) जल से अभिषिक्त होकर ( दविद्युतत् ) चमकता हुआ (जरते) प्रजा पर आज्ञा-दान आदि से शासन करे।

घृतम्ग्नेवैध्यूश्वस्य वधीनं घृतमन्नं घृतम्वस्य मेर्दनम् । घृतेनाहुतं अर्वे्या वि पेप्रथे सूर्यं इव रोचते सर्पिरास्नितिः॥२॥

भा०-जिस प्रकार (अझेः) अझि का ( घृतम् वर्धनम् ) घृत अर्थात् धारारूप से सेचन करने योग्य धी ही वृद्धि का कारण होता है, इसी प्रकार (विधि-अश्वस्य ) शत्रु के वधकारी, वेगवान् अश्व, सैन्य रथादि का स्वामी, विजयी, अम्रणी नायक का भी (घृतम्) तेज ही (वर्धनम्) वृद्धि कारक और शत्रु को काट गिराने का साधन है। जिस प्रकार अग्नि का ( घृतम् अन्नम् ) घी ही अन्न के तुल्य खाद्य है उसी प्रकार सेनापित विजयी का भी ( घृतम् अन्नम् ) तेज ही प्राण घारण कराने वाला है। ( घृतम् उ अस्य मेदनम् ) घत ही जिस प्रकार अग्नि का पोषणकारक है, उसी प्रकार ( घतम् उ अस्य मेदनम् ) तेज ही इस सेनानायक दण्डाध्यक्ष का 'मेदन' अर्थात् अन्य शत्रुओं के साथ स्नेह वा संधिपूर्वक मिलने का कारण होता है, उसमें यह तेज न हो तो अन्य शत्रु उस पर चढ़ाई कर उससे विग्रह कर हें। ( घृतेन आहुतः वि पप्रथे ) घृत की आहुति पाकर जिस प्रकार अभि बढ़ता है उसी प्रकार वह भी अपने ( घृतेन ) तेज और अभिषेक से ( आ-हुतः ) आदरपूर्वंक प्रमुख अध्यक्ष स्वीकृत होकर विशेष रूप से ख्याति लाभ करे। ( सर्पि:-आसुति: ) जिस प्रकार अग्नि घृत की आहुति पाकर (सूर्यः इव रोचते) सूर्यं के तुल्य दीप्ति से चमकता है उसी प्रकार राजा वा सेनाध्यक्ष (सिर्पः-सुतिः) सर्पण अर्थात् आगे बढ़ने वाले सैन्यों के बल से ऐश्वर्य को अपने चारों ओर लिये हुए, (सूर्यः इव) वेगवान् किरणों के छेश्वर्यं से युक्त सूर्यं के समान ( रोचते ) शोभा देता है।

यने मनुर्यदनीकं सुमित्रः समिधि श्रश्चे तिहदं नवीयः। अस्त्री स रेवच्छीच स गिरी जुषस्व स वाजंदिष्टं स इह श्रवीधाः॥३॥

भा०—हे (अझे) तेजिस्तिन् ! अप्रणी, सेना वा प्रजा को सन्मार्ग पर ले चलनेहारे राजन् ! (ते) तेरे (यत्) जिस (अनीकम्) मुख्य प्राणवत् बलयुक्त सेन्य का (मनुः) ज्ञानवान् और शत्रु की रोक थाम करने में कुशल पुरुष और (सु-िमत्रः) सुखपूर्वक शत्रु से मारे जाने से बचाने वाला वीर पुरुष (सम्-ईघे) प्रदीस या प्रज्वलित करता है, (तत् इत्) वह बल ही (नवीयः) सबसे अधिक स्तुति योग्य होता है। (सः) वह त् (रेवत्) ऐश्वर्यवान् होकर (शोच) खूब र चमक। (सः) वह त् (गिरः जुपस्व) ज्ञान वाणियों, स्तुतियों वा उत्तम उप-देष्टाओं को प्रेम से स्वीकार कर (सः) वह त् (वाजं दिष्) ज्ञान, बल और ऐश्वर्य अन्यों को प्रदान कर और शत्रु के (वाजं दिष्) बल आदि को विनष्ट कर। (सः) वह त् (इह) इस लोक में (अवः धाः) अन्न, यश और कीर्ति-को धारण कर।

यं त्वा पूर्वभीळितो वेध्यूश्वः संमीधे श्रेग्ने स इदं जुषस्व। स नः स्तिपा उत भवा तनूपा ढात्रं राजस्व यदिदं ते श्रुस्मे ॥४॥

भा०—हे (अझे) अझि के समान तेजस्विन्! स्वप्रकाश! राजन्! प्रभो! (विधि-अक्षः) वेगवान्, बळवान् वशीभूत इन्द्रियों और अश्वादि से सम्पन्न जन भी (ईडितः) तुझे चाहता और तेरी स्तुति उपासना करनेहारा होकर (पूर्वम् यम् त्वा) पूर्व विद्यमान वा प् वा सर्वपाळक तुझ को (सम् ईघे) प्रज्विलत करता है, (सः) वह तू (इदम् ज्युप्स्व) इस जगत को राष्ट्रवत् स्वीकार कर। (उत) और तु (नः स्तिपाः भव) हमारे घरों, देहों का पाळक हो। (उत) और तू

(नः तन्पाः भव ) हमारे देहों वा पुत्र-पौत्रादि सन्तानों का भी पालक हो। (यत्) जो (इदं) यह जगत् भर (अस्मे) हमारे लिये (ते दात्रम् ) तेरा उदार दान है, तू उसे हमारे लिये ( रक्षस्व ) बनाये रख। वा उस दान से हमारा पालन कर । अग्नि, तेज, प्रकाश, ताप, जल, विद्यत्, भूमि आदि समस्त प्राकृतिक ऐश्वर्यं जीवों के प्रति प्रभु की देन हैं। जिनसे वह समस्त जीवों को पालता है उनसे ही संहार भी करता है। यहां पालने की प्रार्थना है। इसी प्रकार प्रजा की राजा से प्रार्थना भी है। भवा द्युम्नी वाध्यूश्वोत गोपा मा त्वा तारीदाभिमां तिर्जनानाम्। रार्र इवं घृष्णुश्च्यवनः सुमित्रः प्र चु वोचं वध्यूश्वस्य नाम ॥४॥

भा०—हे (वाध्रयश्व) जितेन्द्रिय, एवं तेज, बलशाली अन्नादि साधनों से सम्पन्न पुरुषों के बीच में उत्पन्न एवं प्रतिष्ठित राजन ! प्रभी ! त् ( द्युम्नी ) महान् ऐश्वर्य का स्वामी ( भव ) हो । ( उत ) और (गोपा) त् समस्त राष्ट्रेश्वर्यं का रक्षक और भूमि का पालक हो। (अभि-मातिः) अभिमानी और सब ओर प्रजाओं का हिंसक शत्रु पुरुष ( त्वा मा तारात् ) तुझ तक प्राप्त न हो, तुझे न नाश करे, तुझे पराजित न करे। तू (जनानां) समस्त जनों का ( ग्रूरः इव ) श्रूरवीर के समान ( ध्ष्णुः ) सब का धर्षण, पराजय करने वाला और (च्यवनः) सब में च्यापक, सब का सञ्चालक और ( सु-मित्रः ) सबका सुखदायी, शोभन स्नेही और सत्संगी हो । मैं ( वधि-अश्वस्य ) तुझ सूर्यवत् वेगवान् गतिशोल पदार्थों के स्वामी का ( नाम प्र नु वोचम् ) नाम और स्वरूप का सदा प्रवचन, उपदेश अन्यों को करूं।

समुज्रची पर्वत्या वसूनि दासी वृत्राएयायी जिगेथ। शूर इव घृष्णुश्च्यवं हो जनाहां त्वमंग्ने पृत हायूर्भि ष्याः ॥६॥१६॥

भा० है प्रभो ! स्वामिन ! तू (अज्रवा) वेग से जाने वाले अश्वों और

सुर्यं, वांयु, तेज आदि पदार्थों सें उत्पन्न (वस्नि) नाना ऐश्वर्यों और (पर्वत्या वस्नि) पर्वत और मेघ से प्राप्त होने वाळे वृष्टि, जल, अन आदि ऐश्वर्यों को (सं जिगेथ) सूर्यंवत् जीत और प्राप्त कर। त् (दासा) सेवकों और (अर्या) स्वामियों और (वृत्राणि) अनेक धनों को भी (सं जिगेथ) भली प्रकार प्राप्त कर। त् (शूरः इव घृष्णः) शूरवीर के समान शत्रु को पराजय करने वाला और (जनानां च्यवनः) मनुष्यों को सन्मार्ग में चलाने वाला शासक होकर हे (अप्ने) अप्रणी नायक ! प्रभो! राजन्! तू (पृतनायून्) सेनाओं के द्वारा संप्राप्त करने वाले शत्रुओं को और (पृतनायून्) मनुष्यों को भी (अभि स्थाः) पराजित कर । इत्येकोनविंशों वर्गः ॥

द्यीर्घतन्तुर्वृहदुचायमाग्नः सहस्रस्तरीः शतनीथ ऋभ्या । द्युमान द्युमत्सु नृभिर्मृज्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयतस्री॥७॥

भा०—(अयम्) यह (अग्निः) तेजस्वी प्रमु वा स्वामी (दीर्घतन्तुः) बहुत लम्बी सन्तित-परम्परा वाला, (बृहत्-उक्षा) बड़े भारी
राष्ट्र कार्य को उठाने में समर्थ, (सहस्र-स्तरीः) सहस्रों के मूल्य के वस्त्रों को
धारण करने वाला अथवा (बृहदुक्षा, सहस्रस्तरी) जिस प्रकार हज़ारों
गौओं के स्वामी के समान उन में बड़ा वीर्य सेचक सांड़ हो उसी प्रकार
(सहस्र-स्तरीः) सहस्रों बलशाली, आच्छादन करने वा घरने वाली सहस्रों
प्रजाओं वा सेनाओं को वा छात्र मण्डिलियों को गुरु के समान धारण करने
वाला, (शत-नीथः) अनेक नीति मार्गों में कुशल वा अनेक वाणियों
वा आज्ञाओं को देने वाला, (ऋग्वा) सत्य, न्याय, तेज से चमकने वाला,
और समर्थ, द्युमान् तेज और धन से सम्पन्न, (द्युमत्सु सुमित्रेषु) तेजस्वी,
आढ्य, उत्तम मित्रों के बीच (देवयत्सु) उत्तम विद्वान् व युद्धविजयी वीरों,
की आकांक्षा करने वालों के बीच (नृभिः) नेता पुरुषों द्वारा (मृज्यमानः)

सुशोभित और अभिषेक किया जाता हुआ (दीदयः) गुणों और सामध्यों से प्रकाशित हो। (२) परमेश्वर महान् ब्रह्माण्ड को उठाने, धारण करने से 'बृहदुक्षा' है। दूर तक जगत्-सूत्र फैलाने से दीर्घतन्तु है, सहस्रों का आच्छादक पालक होने से 'सहस्रस्तरी', वेदवाणियों से शतनीथ वा सैकड़ों मार्गों से प्राप्य वा स्तुति होने से 'शतनीथ' है। वह स्नेहियों, प्रभु को चाहने वाले भक्त जनों के बीच परिमार्जित गुद्ध रूप में प्रकाशित होता है। त्वे धुनुः सुदुधा जातवेदोऽस्वश्चतेव सम्ना संबुधुक्। त्वं नृभिद्यिणावद्भिरश्च सुमित्रेभिरिध्यसे देव्याद्भिः॥ ८॥

भा०-हे ( जात-वेदः ) समस्त उत्पन्न लोकों को जानने वाले, सब धनों के स्वामिन् ! ( सुदुघा धेनुः ) सुख से दोहने योग्य, दुधार गौ के सदश, (असश्रता) असंग, निःस्वार्थ तुझ से (समना) संगत समान चित्त हुई ( सबर्-धुक्) परम रस का प्रदान करने वाली है, प्रभु के आश्रय प्रकृति, स्वामी के आश्रय प्रजा, पुरुष के आश्रय छी और विद्वान के आश्रय वेदवाणी है। हे (अग्ने) ज्ञानवन्! तेजस्विन्! नायक!(त्वं) तू (दक्षिणावद्भिः नृभिः ) 'दक्षिणा' अर्थात् उत्साहजनक साधनों वाले, शक्तिशाली, अन्नादि से सम्पन्न (सु-मित्रेभिः) उत्तम स्नेही जनों के रक्षकों और (देवयद्भिः) विद्वानों, वीरों की कामना वाले पुरुषों द्वारा ( त्वम् इध्यसे ) त् प्रदीप्त किया जाता है। ( १ ) इसी प्रकार देव अर्थात् प्रमु की कामना करने वाले, दक्षिणा, के दाता, स्नेही सत्पुरुषों से तू यज्ञ में अग्नि रूप से प्रज्विलत किया जाता है, और वह रस-ज्ञान की देने वाली (धेनुः) वाणी (असरचता) अन्य कहीं भी न लगती हुई (त्वे समना) एकमात्र तेरे में ही संगत होती है। वेदवाणी की मुख्य संगति प्रभु में ही है। देवाश्चित्ते श्रमृता जातवेदो महिमानं वाध्युश्व प्र वीचन् । यत्सम्पृच्छं मार्चुषीर्विश स्रायन्त्वं नृभिरजयस्त्वावृधेभिः॥ ६॥

भा०—हे (जातवेदः) समय उत्पन्न लोकों को जाननेहारे! समस्त विद्या के दाता, समस्त उत्पन्न प्राणियों में विद्यमान स्वामिन्! प्रभो! (अमृताः देवाः चित्) कभी नाश न होने वाले आकाश, जल, पृथिवी, अग्नि, वायु आदि तत्व और नाना कामना करने वाले जीवगण एवं मुक्ति को प्राप्त विद्वान् जन (ते मिहिमानं प्र-वोचन्) तेरे महान् सामर्थ्य को बतलाते हैं। हे (वाध्यक्ष) जितेन्द्रियों से उपासित वा वेगवान् अश्ववत् गतिशील सूर्यादि के स्वामिन्! (यत्) जिस (सम्प्रच्लम्) प्रश्न करने योग्य, सदा जिज्ञासा के विषय, तुझ को (मानुषीः विशः) मननशील प्रजाएं (आयन्) प्राप्त होती हैं वह (त्वम्) तू (त्वा-वृधिभः) तुझ सें बढ़ने वाले (नृभिः) नेताओं से और प्राणों से आत्मा के तुल्य एवं सह-योगियों से राजा के तुल्य (अजयः) सब को जीतता, वश कर रहा है। पितेच पुत्रमंबिभक्षस्थे त्वामग्ने वध्यूश्वः संपूर्यन्।

जुषाणा श्रस्य सामिधं याविष्ठात पूँवी श्रवनार्वाधितश्चित् ॥१०॥
भा०—(पिता इव पुत्रं) पिता पुत्र को जिस प्रकार अपने पास
रख कर भरण पोषण करता है उसी प्रकार हे (असे) तेजस्विन् ! ज्ञानवन् ! (विध-अश्वः) जितेन्द्रिय बलवान्, वेगवान् अश्वों और इन्द्रियों
वाला ज्यक्ति (सपर्यन्) तेरी पूजा, सेवा वा सत्कार करता हुआ
(त्वाम् उपस्थे अविभः) तुझ को सदा अपने समीप रखता और
समीप में (त्वाम् सपर्ययन् अविभः) तेरी सेवा परिचर्या करता हुआ भी
तुझ से भय करता वा डरता रहे । वा अभिवत् तुझको निरन्तर अपने
भीतर पुष्ट करे, तेरे प्रति प्रेम और देवभाव से श्रद्धा की निरन्तर इद्
भावना करे । तु (अस्य) इस मुझ उपासक जीव की हे (यिवष्ट)
बिलष्ट ! शक्तिशालिन् ! (समिधम्) अति कान्तियुक्त उज्ज्वल तीव्र भावना
को (जुषाणः) स्वीकार करता हुआ, (पूर्वान् व्राधतः चित्) पूर्व विद्यमान
वाधक विव्र कारणों वा वासना जालों को भी (अवनोः) विनष्ट कर ।

शश्वंद्रिवध्यूश्वस्य शत्रुक्वभिर्तिगाय सुतसोमवद्भिः। समनं चिद्दहाश्चित्रभानोऽव ब्राधंन्तमभिनद्वधश्चित्॥१६॥

भा० (वध्रयश्वस्य ) वेगवान् अश्वादि साधनों से सम्पन्न तेजस्वी नायक (सुत-सोमविद्धः) अभिषिक्त राष्ट्रेश्वर्य से सम्पन्न (नृभिः) नायकों वा शासकों द्वारा (शत्रून् शश्वत् जिगाय) शत्रुओं को निरन्तर जीत छेवे। (समनं चेत्) यदि संगत या युक्त हो वा युद्ध हो तो हे (चित्र-भानो) अद्भुत तेज वाले! तू (वाधन्तं चित्) पीड़ादायक पुरुष को (अदृहः) दग्ध कर, भस्म कर और (वृधः चित्) स्वयं वृद्धिशील और शत्रु को काटने वाला होकर (वाधन्तं चित् अव अभिनत्) पीड़ादायक को भी नीचे गिरा कर उसको भेद उपाय से फोड़ डाल ।

श्चयम्प्रिविध्यूश्वस्यं वृत्रहा संनुकात्प्रेद्धो नमसोपवाक्यः। स नो अजाँमीछत वाविजामीनुभि तिष्ठ शर्धतो वाध्युश्व॥१२॥२०॥

भा०—(विधि-अश्वस्य अयम् अग्निः) वेगवान् अश्वादि वा जितेन्द्रियों के नायक वह तेजस्वी पुरुष (वृत्रहा) दृष्ट पुरुषों का नाश करनेहारा, (सनकात् प्रेद्धः) सनातन से खूब तेजस्वी सूर्य के समान (सनकात्) राज्यकर-प्रद प्रजाजनों से भी (प्रेद्धः) खूब प्रदीप्त, सुशोभित और (नमसा उपवाक्यः) आदरयुक्त वचनों से स्तुति करने योग्य होता है, (सः) वह (अजामीन्) अवन्धुओं को और (नः) हमारे (वि-जामीन्) विपरीत शत्रुओं को जो (शर्धतः) हमारा नाश कर रहे हों, हे (बाध्रय-श्व) जितेन्द्रियों के स्वामिन् ! उनको (अभि तिष्ठ) लक्ष्य कर उठ और उनका मुकाबला कर । इति विंशो वर्गः ॥

[ 90 ]

सुमित्रो वाध्यूश्व ऋषिः ।। श्राप्तियो देवताः ॥ छन्दः—१, २, ४, १० निचृत् श्रिष्टुप्। ३ पादनिचृत् त्रिष्टुप्। ४—७,६,११ ।त्रिष्टुप्। = विराट् त्रिष्टुप्॥ एकादशर्चं स्क्रम् ।। इमां में अग्ने सामिधं जुषस्वेळण्पदे प्रति हर्या घृताचीम् । वर्ष्मन्पृथिव्याः स्रुदिनत्वे अह्नामूध्वीं भवं सुकतो देवयुज्या॥१॥

भा०-हे (अम्रे) अम्रि के तुल्य तेजस्वी, ज्ञान का प्रकाश करने-हारे ! गुरो ! ( मे ) मेरी ( इमाम् ) इस ( समिधम् ) समिधा को (जुपस्व) स्वीकार कर यह मेरा आत्मा तेरे संग से, अग्नि के संग से काष्ट के तुल्य प्रज्विलत हो, इसको अपना शिष्य स्वीकार कर । ( इडः पदे ) वेदवाणी के ज्ञान कराने के निमित्त, ( घृताचीम् ) सूर्य जिस प्रकार रात्रि को दूर करता है उसी प्रकार ( घृताचीम् प्रतिहर्य ) तू भी मेरे हृदयाकाश से अज्ञानमयी मोह रात्रि को (प्रति हर्य ) दूर कर । अथवा अग्नि जिस प्रकार घृत से युक्त खुवा वा सिमधा को प्रहण करता है उसी प्रकार स्नेह वा ज्ञानप्रकाश से युक्त वाणी को (मे प्रति हर्य ) मुझे प्राप्त करा। ( पृथिव्याः ) भूमि के ( वर्ष्मन् ) उन्नत भाग पर या भूमि पर वृष्टि कार्यः करने के निमित्त मेघ के तुल्य तू ( पृथिन्याः ) ज्ञान-बीज के वपनार्थ भूमि के तुल्य शिष्यरूप भूमि के ऊपर (वर्ष्मन्) देहादि पर और (अह्नां सु-दिनत्वे ) दिन को उत्तम दिन बनाने के निमित्त सूर्य के समान (अन्हां सु दिनत्वे ) मेरे भावी दिनों को उत्तम सुखकारी दिन बनाने के लिये हे ( सुकतो ) ग्रुभ कर्म और प्रज्ञावन् ! तू ( देवयज्या ) ज्ञान की कामना करने वाले शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने एवं उनके सत्कार पूजा आदि से ( ऊर्ध्वः भव ) उन्नत, पूज्य होकर विराज ।

त्रा देवानामय्रयावेह यातु नराशंसो विश्वक्रपेभिरश्वैः। ऋतस्य पथा नर्मसा मियेधी देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्॥ २॥

भा०—( देवानां ) अन्यों को विषा, धन आदि देने वाले, ज्ञान के प्रकाशक वा ज्ञानादि को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु जनों के बीच ( अग्र- यावा ) आगे २, या अग्र, उत्तम पद, अग्रासन को प्राप्त, ( नराशंसः )

मनुष्यों में सत् ज्ञान का उपदेष्टा वा सब से प्रशंसित विद्वान्, (विश्व-रूपेंः अश्वैः) सब को उत्तम लगने वाले विद्या के धुरन्धर पारंगत पुरुषों सिहत (इह आ यातु) यहां आवे। वह (क्रतस्य पथा) ज्ञान-प्रकाश, सत्य न्याय वा यज्ञ के मार्ग से, और (नमसा) आदरपूर्वक प्रदाशत सत्कार से पूजित होकर (देवतमः) सब विद्वानों, शिष्यों में (मियेधः) सत्संग योग्य गुरु (देवेभ्यः) ज्ञानाभिलाषी जनों को (सु सूदृत्) सुखपूर्वक ज्ञान रस प्राप्त करा। (२) इसी प्रकार देव, विजयेच्छुक वीर जनों के बीच अप्रणी नेता नाना रूप अश्व-बलों सिहत राष्ट्र में आवे। वह (मियेधः) दुष्टों का हिंसक हो और (ऋतस्य पथा) सत्य, न्याय के मार्ग से (नमसा) विनय अर्थात् दण्ड-विधान के अनुसार (देवेभ्यः) साधारण प्रजाजनों के हितार्थ (सु-सूद्व) दुष्टों को दण्ड देवे।

शृथ्वच्ममीळते दूत्याय ह्विष्मन्तो मनुष्यासो श्रुग्निम् । । । । विद्यानिक वि

भा०—( हविष्मन्तः मनुष्यासः ) अन्न आदि अनेक साधनों से सम्पन्न जन ( दूत्याय अग्निम् ) दूत, कर्म अर्थात् संदेश पहुंचाने के कार्य के लिये ( अग्निम् ) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष को ( शश्वत्-तमम् ईडते ) सदा से और बहुत र चाहते और उसका आदर सत्कार करते हैं । वह ( विहिष्टेः अश्वेः ) अच्छी प्रकार ढोने वाले अश्वों से और ( सुवृता रथेन ) उत्तम रीति से वा सुख से जाने योग्य रथ से जैसे कोई पूज्य जनों को प्राप्त करता है उसी प्रकार ( विहिष्टेः अश्वेः ) ज्ञान धारण करने वाले धुरन्धरा और विद्या के पारंगत पुरुषों द्वारा और ( सुवृता रथेन) उत्तम उत्तम वर्णन बतलाने वाले ( रथेन ) रमणीय उपदेश वचन से ( देवान आवहिस ) शिष्यों के प्रति ज्ञान का उपदेश करे । वह ( होता ) ज्ञान-द्वाता ( इह नि सद ) तु यहां विराज, हम तुझ से ज्ञान प्राप्त करें ।

वि प्रथतां देवजुष्टं तिर्श्वा दीर्घं द्वाष्मा सुर्धिम भूत्वस्मे। स्रहेळता मनसादेव वर्हिं रिन्द्रेज्यष्ठाँ उशुतो यत्ति देवान् ॥ ४ ॥

भा०—हे मनुष्य ! (देव-जुष्टम् ) मनुष्यों को अच्छा लगने वाला (बिहः ) धान्य आदि अन्त (तिरश्चा ) खूब दूर तक (वि प्रथताम् ) विस्तृत हो, वह (दीर्घ ) खूब बड़ा, लम्बा, टढ़ हो, वह (दाध्मा ) दीर्वता के साथ २ (अस्मे ) हमारे लिये (सुरिभः ) उत्तम गंधयुक्त, टढ़, पुष्टिकारक (भूतु । हो । हे (देव ) प्रभो ! हे विद्वन् ! तू (अहेडता मनसा ) कोध और अनादर से !रिहत चित्त से (इन्द्र-ज्येष्ठान ) इन्द्र, प्रभु परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले (देवान् ) ग्रुभ गुणयुक्त, (उशतः ) कामनावान् जनों को (यिक्ष ) अन्न प्रदान कर । इसी प्रकार 'बिहिं:' लोक, प्रजा आदि का वाचक भी है । वे विस्तृत हों, चिरस्थायी हों । इन्द्र गुरू और राजा हैं । उनको ज्येष्ठ मानने वाले देव तेजस्वी पुरुष और शिष्ट्य गण हैं ।

दिवो वा सार्च स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मार्त्रया विश्रयध्वम्। उश्वतिद्वीरो महिना महर्द्धिर्देवं रथं रथ्युर्धीरयध्वम् ॥४॥२१॥

भा०—हे (द्वारः) स्वयं वरण करने वाली, (उशतीः) पितयों को चाहने वाली वा लौकिक सुख-सामग्री वा पुत्रादि की कामना करने वाली खी जनो ! आप लोग (दिवः) सूर्य के समान कान्ति और तेज से युक्त, तुम्हें चाहने वाले पुरुष के (सानुं स्पृशत) उत्तम सेवनीय धन वा उत्तम भाव को प्राप्त करो। (पृथिन्या वा मात्रया) और पृथिवी की मात्रा से अर्थात् पृथिवी के समान उत्पादक मातृ शक्ति से युक्त होकर (वि अयध्वम् ) विशेष रूप से पुरुष का आश्रय लो। (महिना) बड़े पूज्य पुरुष के साथ और (महिनः) अपने पूज्य सम्बन्धियों सहित (रथ-युः) रमण करने योग्य, सुखदाता पित को देव के तुल्य (धारयध्वम्) धारण करो,

उसको स्बीकार करो। (२) शत्रु को वारण करने वाली सेनाएं भी वारण करने से 'द्वारः' हैं। वे तेजस्वी, सूर्यंवत् सेनापित के ( सानु ) दिये आज्ञा-वचन को सुनें। जितनी पृथिवी हो उस पर अविकार करें। बड़े सामर्थ्य और बड़े वीर पुरुषों से स्वयं रथशाली होकर, रमण योग्य सर्वसुखद राजा वा राष्ट्र-रथ को धारण करें। इत्येकविंशो वर्गः॥

देवी दिवो दुद्दितरा सुशिल्पे उषासानक्का सदतां नि योनौ । <mark>त्रा वां देवासं उशती उशन्तं उरी सीदन्तु सुभगे उपस्थे ॥ ६॥</mark>

भा०-( दिवः दुहितरा ) तेजस्वी सूर्यं के पुत्र और पुत्री के समान ( उपासानका ) दिन और रांत्रि जैसे ( देवी ) कान्तियुक्त होते हैं उसी प्रकार ( देवी ) ग्रुम गुणों से युक्त, एक दूसरे को चाहने वाले दोनों स्त्री पुरुष (दिवः दुहितरा) एक दूसरे की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हों । वे दोनों (सुशिल्पे) उत्तम शिल्प, कला को जानने वाले होकर (योनौ नि सदताम् ) गृह में सुख से विराजें। हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्य-युक्त स्त्री पुरुषो ! ( उशती वाम् ) परस्पर को चाहने वाळे आप दोनों को ( उशन्तः देवासः ) चाहते हुए विद्वान् जन ( उसे ) इस विस्तृत ( उपस्थे ) स्थान, राष्ट्र वा गृह में ( नि सीद्न्तु ) विराजें । ( २ ) इसी प्रकार राजा प्रजा आदि के पक्ष में भी समझें।

ऊर्ध्वो यावा वृहद्ग्निः सामिद्धः प्रिया धामान्यदितिरुपस्थे । पुरोहितावृत्विजा युक्ते ऋस्मिन् विदुष्ट्रा द्रविणमा यजेथाम्॥॥

भा०—( प्रावा ) उत्तम उपदेश करने वाला विद्वान् और आज्ञापक वीर पुरुष मेघ के समान ( ऊर्ध्वः ) सर्वोपिर विराजे । वह ( बृहत् ) बड़ा (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी, ज्ञानी होकर (सम्-इद्धः) खूब प्रदोस हो। ( अदितेः उपस्थे ) सूमि के ऊपर के स्थान में ( धामानि )

अनेक धाम, उत्तम स्थान, (प्रिया) प्रिय, रुचिकर, सब जीवों का का पालक, धारक, पोषक हो। (पुर:-हितौ) सब के समक्ष स्थापित, कार्य में नियुक्त, (ऋत्वजा) ऋतु ऋतु में देने वाले, समय २ पर यज्ञ करने वाले विद्वान् खी पुरुष जन (अस्मिन् यज्ञें) इस यज्ञ में (विद्व:-तरा) एक दूसरे से अधिक ज्ञान बल और धन को जानने और प्राप्त करने वाले होकर (द्वविणं आ यजेथाम्) ज्ञान, धन, बल, वीर्यं आदि दिया करें।

तिस्रो देवीर्वहिंद्दं वरीय या सीदत चकुमा वेः स्योनम्। मनुष्वद्यं सुधिता हुवींषीळा देवी घृतपदी सुषन्त ॥ द ॥

भा०—हे (तिस्रः देवीः) तीनों देवियो! तीनों प्रकार की स्त्रियां (इदं वरीयः) इस सर्वश्रेष्ठ बहे, पूज्य (बिहः) आसन वा वृद्धियुक्त आश्रय पर (आ सीदत) विराजो। (वः) आप लोगों के लिये हम इसको (स्थोनं) सुखकारी (चक्रम) करते हैं। आप तीनों (इडा) इला, (देवी) ज्ञानयुक्त, तेजोयुक्त सरस्वती, और (धत-पदी) दीप्त, नेजोयुक्त पद वाली भारती, तीनों (मनुष्वत् यज्ञं) मनुष्यों से युक्त यज्ञ और (सुधिता हवींषि) आदरपूर्वक रक्षे हिवयों, अन्नादि सुख साधनों को (ज्ञपन्त) सेवन करें। इला—अन्न, पृथिवी आदि के गुण वाली वा वाणी के समान प्राह्म। सरस्वती—'सरः' उक्तम प्रशस्त ज्ञान से युक्त विदुषी। भारती—भरत अर्थात् मनुष्यों को ज्ञानोपदेश करने वाली अर्थात् कुमारी, गृहस्थ माताएं और वृद्ध उपदेशिकाएं ये तीनों तीन देवियां हैं।

देवं त्वष्ट्रयंद्धं चाकृत्वमानुङ्यदङ्गिरसामभवः सचाभूः। स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन्यंत्ति द्रविणोदः सुरत्नंः॥॥॥ भा०—हे (त्वष्टः) तेजस्विन् ! (यत्) जो (चारुत्वम्) उत्तमता को (आनड्) प्राप्त होता है, और (यत्) जो त् (अंगिरसाम्) विद्वानों के बीच (सचा-भूः अभवः) उनका सहयोगी होता है, हे (द्वविणोदः) धन ज्ञानादि के देनेहारे !। (सः) वह त् (सु-रत्नः) उत्तम रत्नादि पदार्थों का स्वामी होकर भी (उशन्) इच्छावान् और (विद्वान्) ज्ञानवान् होकर (देवानां) विद्वान् ज्ञानदाता और विद्या धनादि के इच्छुकों की (पाथः) पालन, रक्षा, अन्न, जल आदि पदार्थ, (प्र यिक्ष उप यक्षि) प्रदान कर और उपस्थित कर। अध्यात्म में आत्मा अंगिरसों, प्राणों के बीच एक है, वह त्वष्टा है, जो उनको बनाता है। वह उनको रस और रक्षा देता है।

वर्नस्पते रशन्या नियूया देवानां पाथ उपं वित्त विद्वान् । स्वदाति देवः कृणवैद्ववींष्यवैतां द्यावीपृथिवी हवं मे ॥ १०॥

भा०—हे (वनस्पते) वनों, तेजों और भोग्य पदार्थों और ऐश्वर्यी के पालक! वनस्पतिवत सब को अपनी छाया में छेने हारे! तू (रशनया) रशना, व्यापक वशकारिणी शक्ति से (नि-यूय) राष्ट्र को बांध कर (देवानां) विद्वानों प्रजाजनों के (पाथः) पालक बल वा अन्नादि को (उप विद्वा) प्राप्त कराता है। वह (देवः हवींपि स्वदाति) दानशील पुरुष नाना अन्न खाने को देवे और (हवींपि कृणवत्) अन्नों को उत्पन्न करे। (द्यावापृथिवी) आकाश भूमिवत् राजा प्रजाजन (मे हवं अवताम्) मेरे यज्ञ की रक्षा करें।

श्राग्ने वह वर्षणमिष्ट्ये न इन्द्रं दिवो मुरुतो श्रन्तिरित्तात्। सीद्नेन्तु वहिंविष्व श्रा यजेशाः स्वाहो देवा श्रमृतो माद्यन्ताम् ॥ ११ ॥ २२ ॥

भा० — हे ( अझे ) तेजस्विन् ! अझिवत् प्रकाशक ! तु ( वरुणम् )

सर्वश्रेष्ठ जन को, वरणीय प्रमु को (इष्टये) इष्ट सिंद्धि और पूजादि के लिये (नः आ वह ) हमें प्राप्त करा। (दिवः) आकाश से (नः) हमें (इन्द्रम्) सूर्य, विद्युत् को प्राप्त करा, (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष से (महतः) महतों, नाना वायुओं को प्राप्त करा। (विश्वे) सब (यजताः) परस्पर संगत होकर (बर्हिः) आसन पर विद्वानों के तुल्य इस लोक में विराजें। (अमृताः) समस्त जीवगण (स्वाहा) वाणी, उत्तम अन्नाहुति से (माद्यन्ताम्) तृष्ठ हों। इति द्वाविंशो वर्गः॥

## [ 98 ]

खुइस्पतिः ॥ देवता—ज्ञानम् ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । २ सुरिक् त्रिष्टुप् । ३, ७ निचृत् त्रिष्टुप् । ४ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । ५, ६, ८, १० ११ विराट् विष्टुप् । ६ विराङ् जगती ॥ एकादशर्च सकस्।।

बृहैस्पते प्रथमं बाचो अयं यत्प्रैरीत नामधेयं द्धानाः। यदेषां श्रेष्ठं यदेशिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः॥१॥

भा०—हे (बृहस्पते ) वेदवाणी वा वाणी के पालक स्वामिन्! (नामधेयं द्धानाः ) केवल नाम को धारण करते हुए (यत्) जो (वाचः ) वाणी का (अग्रम् ) सब से पूर्व विद्यमान् स्वरूप (प्र ऐरत् ) बोलते हैं (एषाम् ) इनका (यत्) जो (अष्ठम् ) अति उत्तम और (यत्) जो (अरिप्रम् ) निष्पाप वचन होता है, (प्रेणा ) प्रेम के कारण (एषां ) इनके (गुहा निहितम् ) बुद्धि में स्थित हुआ करता है (तत् ) वही (आविः ) प्रकट होता है । अर्थात् बालकों का निष्पाप और निर्लेष प्रारम्भिक वचन प्रेम के कारण जो वाणी के सब से प्रथम रूप में प्रकट होता है, वह उनके हृदय या बुद्धि में पूर्व ही विद्यमान होता है, उसे वे प्रेम से प्रेरित होकर प्रकट करते हैं । इसी प्रकार जब भी

सृष्टि प्रारम्भ होती है उसके भी पूर्व के आदि सर्ग के मानवगण जब प्रथम र वाणी का प्रयोग करते हैं तो वह उनकी बुद्धि में विद्यमान होती है, उसको वह प्रेम से वा परहित से प्रोरित होकर एक दूसरे के प्रति कहते हैं। उसमें किसी प्रकार का मल, पाप नहीं होकर वह सर्वश्रेष्ठ वाणी होती है। इसी प्रकार सृष्टि के प्रारम्भ में अति निर्मल चित्तों में वेद स्थिर होकर प्रकट हुए, वे भी सर्व-श्रेष्ठ और निर्मल थे।

सर्क्षुमिच तित्रेउना पुनन्तो यत्र घीरा मर्नेसा वाचेमक्रीत। श्रत्रा संखायः संख्यानि जानते भद्रैषां लद्मीनिहिताधि वाचि ॥२॥

भा०—( तितउना सक्तुम् इव ) सत्तु को छालनी से जिस प्रकार छान कर स्वच्छ कर लेते हैं उसी प्रकार (यत्र ) जिस समय (धीराः) बुद्धिमान् ध्यानवान् पुरुष ( मनसा ) संकल्प विकल्प, ऊहापोह करने वाले चित्त वा ज्ञान से (वाचम् ) वाणी को (पुनन्तः) पवित्र करते हुए (अक्रत) उसका प्रयोग करते हैं (अत्र ) तब उसी वाणी में (सखायः) परस्पर प्रेम भाव से युक्त मित्र वा ज्ञानी जन (सख्यानि) मित्रतावा भावों को (जानते) जानते हैं। ( एषाम् अधि वाचि ) उनकी वाणी में (भद्रा ) सुखदायक, कल्याणकारक, रमणीय, प्राप्य, इष्ट लाभ के लिये (लक्ष्मीः) भावों को बत-लाने वाली अर्थप्राहक शक्ति (नि-हिता) विद्यमान होती है। इसलिये सब से प्रथम भी जन ज्ञानपूर्वक ध्यानवान् , विचारवान् ऋषियों ने इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-परिहार को बतलाने वाले वेद का ज्ञानपूर्वक दर्शन कर अन्यों को उपदेश किया, उस समय में भी उनकी वेदवाणी में अर्थबोधक शक्ति रही, जिससे सुनने वालों ने उत्तम २ अभिप्राय समझे। अर्थात वाणी में जो बोधक गुण होता है उसका प्रधान कारण उसका ज्ञानयुक्त चित्त से विवेकपूर्वक प्रयोग किया जाना है, अन्यथा विना विचारे कही बात का कोई अभिप्राय विदित नहीं होता, वह प्रमत्तवाद के तुल्य निरर्थंक होता है।

युक्तेन बाचः पंड्वीयमायन्तामन्वविन्दुकृषिषु प्रविष्टाम् । तामाभृत्यां व्यद्धुः पुरुवा तां सुप्त रेभा श्राभि सं नेवन्ते ॥३॥

भा०—वे ध्यानवान्, बुद्धिमान्, विचारशील पुरुष (वाचः पद्वीयम्) वाणी के एक र पद से प्राप्त करने योग्य अभिप्राय को भी (यज्ञेन) परस्पर की संगित से ही (आयन्) प्राप्त करते हैं। वे (ऋषिषु) तत्व ज्ञान को साक्षात् करने वाले अध्यात्मदर्शी जनों में (प्रविष्टाम्) प्रविष्ट हुई (ताम्) उस वाणी को (अनु अविन्दन्) उपदेश के अनन्तर ही प्राप्त करते हैं। (ताम् आमृत्य) उसको प्राप्त करके ही वे (पुरुत्रा) बहुत से स्थलों में (वि अद्धुः) विविध प्रकार से उपदेश करते हैं। (ताम्) उसको ही (सप्त) सातों (रेमाः) छन्द (अभि सं ववन्ते) साक्षात् उपदेश करते हैं। अर्थात् मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की वाणी जो सात छन्दों में प्रकट है उसको भी लोगों ने उपदेश के द्वारा प्राप्त किया। प्रथम उन्होंने उसका साक्षात् किया और पश्चात् अन्यों के प्रति प्रकाश किया। उस वाणी के पद-पदार्थ का बोध गिति द्वारा ही किया। संगति को विद्वान् लोग ही समझते हैं, अविद्वान् नहीं। क्योंकि—

उत त्वः पश्यन्न दंदर्श वार्चमुत त्वंः शृगवन्न शृंगोत्येनाम् । उतो त्वंस्मै तुन्वंं-वि संस्ने जायेव पत्यं उशती सुवासाः॥ ४॥

भा०—( उत त्वः ) एक तो ( वाचं पश्यन् न दृदर्श ) वाणी को देखता हुआ भी नहीं देखता। ( उत त्वः ) और दूसरा ( एनाम् ) उस वाणी को (श्रण्वन् न श्रणोति) सुनता हुआ भी श्रवण नहों करता। और वह वाणो ( उतो त्वस्मे ) एक के आगे ( तन्वं ) अपने विस्तृत ज्ञानमय रूप को इस प्रकार ( वि सस्ने ) विशेष शोभित रूप वा विविध प्रकार से प्रकट करती है, जिस प्रकार ( पत्ये सुवासाः उश्वती जाया इव ) पित के हर्ष के लिये सुन्दर वस्न पहने कामना

वाली पत्नी अपना सुन्दर मोहक श्वंगारित रूप प्रकट करती है। जिस प्रकार ऋतुस्नाता नारी सुन्दर वस्त्रादि पहन कर उत्तम आभूषण आदि से सजकर विविध भावों को प्रकट करती हुई अपने अनेक भाव प्रकट करती है उसी प्रकार विद्वान् के प्रति वाणी अपना विस्तृत ज्ञानमय शरीर अकट करती है।

उत त्वं सुख्ये स्थिरपीतमाहुनैंनं हिन्वन्त्यि वार्जिनेषु। अर्धेन्वा चरति <u>माययैष वाच</u>ं ग्रुश्रवाँ श्रंफलामंपुष्पाम् ॥४॥२३॥

भा०—( उत त्वं ) और एक विद्वान् पुरुष को (सख्ये ) मित्रों की गोण्डी के तुल्य विद्वानों की सत्कथा के कार्य के अवसर में ( एनं स्थिर-पीतम् आहुः) उसको 'स्थिर-पीत' अर्थात् पिये हुए वा ग्रहण किये ज्ञान को अपने भीतर स्थिरता से धारण करनेवाला बतलाते हैं और (वाजिनेषु) वाणी के स्वामिवत् विद्वानों वा ज्ञानयुक्त विषयों में (अपि) भी (एनं न हिन्वन्ति ) इसको नहीं पहुंचते, उसके पद को प्राप्त नहीं करते, वही सब में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और जो (वाचं) वाणी को (अफ-लाम् अपुष्पां ) फल और फूल से रहित अर्थात् अर्थ और तालर्थं के विना जाने( ग्रुश्रुवान् ) श्रवण करता है (एपः) वह ( अधेन्वा ) कभी दूध न देने वाली बन्ध्या गौ के तुल्य ( मायया ) वाणी के सहित, छलकपट पूर्वक असत्य वाणी सहित ( चरति ) विचरता है।

वाजिनाः—वाचः इनाः स्वामिनः। सा०॥ अर्थं वाचः पुष्पफल-माह यज्ञद्वैतते पुष्पफले। देवताऽध्यात्मे वा। (नि०९।२०) इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

यस्तित्याजं साचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो श्रस्ति। यदी शृ<u>णोत्यलकं शृ</u>णोति <u>नि</u>हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम् ॥ ६ ॥ भा०-( यः ) जो ( सचिविदं ) परस्पर प्रेम को जानने वा जनाने वाले वा सिंव अर्थात् उपकारी मित्र को प्राप्त करने वा जनाने वाले (सलायम्) मित्र के तुल्य उपकारक सखा, वेद के मित्र, अध्येता शिष्य को प्राप्त करने वाले अध्येताओं के उपकारक परम मित्र वेद वा वेदज्ञ पुरुष को (तिल्याज) त्यागता है (तस्य) उसका (वाचि अपि) वाणी में भी (भागः न अस्ति) भाग नहीं है। (ईम् यत् श्रणोति) वह जो भी सुनता है (अलकं शृणोति) व्यर्थ, अल्प-प्रयोजन, मन्द ही सुनता है, वह उपदेश द्वारा कुछ भी श्रवण नहीं करता। वह (सु-कृतस्य) उत्तम सत्कर्म, पुण्य-धर्म के (पन्थाम् न प्र-वेद) मार्ग को भली प्रकार से नहीं जानता।

'सिचिविदं'—सिचिशब्दः सिखवाची अध्येता, स वेदस्य सखा, संप्रदा-योच्छेदिनवारकत्वेन वेदं प्रत्युपकारित्वात् । तादशमुपकारिणमध्येतारं वेत्तीति सिचिवित्, तमिम् संखायमध्येतॄणां पुरुषाणां स्वार्थवोधनेनोपकारित्वात् । सिखभूतं वेदं यः पुमान् तिज्याज इति सायणः ।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में 'यस्तित्याज सांबिविदं सखायं' ऐसा पाठ है। अर्थात् सिव का अर्थ 'सिबि' है। वहां सायण इसका अभिप्राय ऐसा कहते हैं।

अध्येतारं सखायं वेत्तीति सचिवित् स्वाध्यायः स्वयं तस्य पुरुषस्य सखा अत्यन्तरनेहेन कदांचिद्द्यनपायात् । नहि निरन्तराध्यायिनं स्वाध्यायः कदांचिद्पि परित्यजति, किंतु दिने दिनेऽतिशयेन तस्याधीनो भवति ।

जो अध्ययन करने वाला है वह वेद का मित्र है क्योंकि वह सम्प्रदाय अर्थात् वेद के स्वाध्याय को उच्छित्र नहीं होने देकर वेद का उपकार करता है। वेद उस उपकारक अध्येता को सदा पाये रहता है, उसका कभी त्याग नहीं करता, परन्तु उसके और भी अधीन हो जाता है इससे वेद 'सचिविद् सखा' है।

श्रुच्रायन्तः कर्णवन्तः सर्खायो मनोज्वेष्वसमा बभूवः। श्राद्व्यासं उपकृत्तासं उ त्वे हृदा ईंग्र स्नात्वां उ त्वे दृष्ट्रश्रे॥७॥ भा०—(अक्षण्वन्तः) आंखों वाले, और (कर्णवन्तः) कान वाले (सखायः) समान नाम वाले, समानसं ज्ञान-उपदेश ग्रहण करने वाले, एक जैसे मित्र भी (मनः-जवेषु) मन, चित्त के वेगों, मन द्वारा जानने या अनुभव करने योग्य ज्ञानों में (असमाः वभूषुः) एक समान नहीं होते। जिस प्रकार (हदाः) भूमि पर अनेक जलाशय (आद्ष्रासः) बहुत्रही थोड़े परिमाण या गहराई के होते हैं। (त्वे उ) और कई जलाशय (उप-कक्षासः) कांख तक गहरे जल के होते हैं और (स्नात्वाः उ त्वे) और कुछ स्नान करने, हूवने लायक गहरे जल के भी होते हैं इसी प्रकार मनुष्यों में भी ज्ञान की दृष्टि से तारतम्य होता है।

हृदा तृष्टेषु मनसो जुवेषु यद्ब्रीह्मणा संयजनते सर्खायः। अत्राहे त्वं वि जेहुर्वेद्याभिरोहंब्रह्माणो वि चेरन्त्यु त्वे ॥ ८॥

भा०—(यत्) जब (ब्राह्मणाः) ब्रह्म अर्थात् वेद के विद्वान् जन (हदा तण्टेषु) हृदय से अच्छी प्रकार तर्क-वितर्क द्वारा विनिश्चित, (मनसः जवेषु) ज्ञान के वेगों या ज्ञातव्य पदार्थों में (सखायः) समान कोटि के ज्ञान, गुरु-उपदेश और समान-दर्शन शक्ति से युक्त होकर (सं-यजन्ते) एकत्र संगत होते और परस्पर ज्ञान-विचारों का दान-प्रतिदान करते हैं (अत्र ह) इस अवसर में भी (त्वं) किसी को तो (वि जहुः) विशेष रूप से अज्ञ सा जानकर छोड़ देते हैं। और (ओह-ब्रह्माणः उ त्वे) और कुछ एक विद्वान् वेद के मन्त्रों पर अनेक ऊहा, तर्कावितर्क करते हुए (वेद्याभिः) अनेक जानने योग्य विद्याओं द्वारा (वि चरन्ति) विचार करते हैं। और निश्चित अर्थ को प्राप्त करते हैं।

हुमे ये नार्वाङ्न प्रश्चरिन्त न ब्राह्मणासो न सुते करासः। त एते वार्चमिभ्पर्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजन्नयः॥६॥ भा०—(इमे) ये (ये) जो (न अर्वाक्) यहां, इस लोक में वा समीप आत्मा का ज्ञान सम्पादन नहीं करते और (न परः) न दूर उत्तम
गुरु आदि का सत्संग कर परम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो
(न ब्राह्मणासः) न ब्रह्म, वेद के जाननेहारे हैं (नः सुते-करासः) और
न यज्ञ में कार्य करने में कुशल होते हैं (ते एते) वे ये (पापया वाचम्
अभिपद्य) पापकारिणी, वा मिलन वाणी को प्राप्त होकर वा पाप-बुद्धि से
वेदवाणी को विपरीत जानकर (अप्र-ज्ञयः) अज्ञानी रह कर (सिरीः)
केवल नाड़ियों में ही रहकर, वा जलादि स्थूल पदार्थों में ही फंस कर
(तन्त्रम् तन्वते) अनेक प्रपद्ध करते हैं, अथवा वे (सिरीः) हल आदि
स्थूल साधन लेकर ही (तन्त्रं तन्वते) अपना लोक व्यवहार कृषि, कुटुम्ब
भरण आदि करते हैं। अथवा (ते वाचम् अभिपद्य) वेवाणी को प्राप्त करके
भी (अप्र-जज्ञयः) अज्ञानी रहकर (पापया) पाप-वृत्ति से प्रेरित होकर
(सिरीः) सीर, हंसिया लेकर उपयोग कर (तन्त्रं तन्वते) प्रपञ्च करते हैं।
राष्ट्र-शासन, वा हत्यामय यज्ञ आदि करते हैं।

सर्वे नन्दान्त यशसागितेन सभासाहेन सख्या सखीयः। किल्विष्रपृत्पितुषणिहींषामरं हितो भवति वार्जनाय॥१०॥

भा०—( सर्वे ) समस्त ( सखायः ) समान ज्ञान वाले, समान आख्यान, नाम, उपदेश वाले, समान कोटि के मित्र जन, ( यशसा ) पशस्वी, ( सभा-साहेन ) सम्पूर्ण सभा को अपने तेजः प्रभाव से वश करने में समर्थ ( सख्या ) मित्र, ज्ञानी पुरुष से ( नन्दन्ति ) प्रसन्न होते हैं । वह ( एपाम् ) इनके बीच में ( पितु-सिनः ) अन्नदाता के समान पान योग्य ज्ञान रस का प्रदान करने वाला और ( किल्विष-स्पृत् ) पापा-चरण, अज्ञान आदि का नाश करने वाला होकर ( वाजिनाय ) वाणी के

स्वामी-पद के लिये (अरं हितः भवति) वहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। बही प्रधान सभापति वा उपदेष्टा पद पर स्थापित होता है।

वाचः इनः वाजिनः वाक्पतिः।

ऋचां त्वः पोषमास्ते पुषुष्वानगांयत्रं त्वी गायति शर्कगीषु । ब्रह्मा त्वो वर्दति जातिवद्यां युजस्य मात्रां वि मितीत उ त्वः॥ ११॥ २४॥ २॥

भा०—(त्वः) एक विद्वान् (ऋचां) वेद मन्त्रों का (पोषम् पुपुष्वान् आस्ते) परिवर्धित प्रयोग करता हुआ विराजता है। और दूसरा (शकरीषु) शकरी नाम ऋचाओं में (गायत्रं गायित) गायत्र साम का गान करता है। (त्वः) कोई एक (ब्रह्मा) वेदज्ञ विद्वान् (जातिविद्याम्) प्रत्येक कार्य में उत्पन्न विद्या का (वदित) उपदेश करता है। (उ त्वः) और कोई विद्वान् (यज्ञस्य) यज्ञकर्म और उपास्य, पूज्य परमेश्वर की (मात्राम्) मात्रा, अनुष्ठान करने योग्य कर्मादि और मात्रा अर्थात् ज्ञान, रचनादि शक्ति का (वि मिमीते) विशेष प्रकार से उपदेश करता है।

इस मन्त्र में—सामान्यतः होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्यु इन चार के कर्त्तं व्य भी बतला दिये हैं और साथ ही वेद मन्त्रों के ४ प्रकार के अनुशीलन, अभ्यासों का भी निर्देष किया है जैसे—१—कर्त्वाओं में कहे अधीं का पोषण, अङ्ग विद्याओं से उनका विस्तार से कथन, प्रवचन, विचारण आदि, (२) कर्त्वाओं का स्वर, लय, ताल आदि द्वारा गायन करना, (३) प्रत्येक पृथक् २ कार्य में वेद के मन्त्रों में कही विद्याओं का प्रकाश करना, (४) यज्ञ, कर्म का सम्पादन वा वेद में कहे सर्वोपास्य परमेश्वर विषयक ज्ञान का विवेचन । इति चतुर्विशो वर्गः ॥

इति द्वितीयोऽध्यायः

### तृतीयोऽध्या<mark>यः</mark>

#### [ 92 ]

बृहस्पतिरांगिरसा बृहस्पतिर्वा लाक्य अदितिर्वा दान्नःयणी ऋषिः ॥ देवा देवता ॥ छ्न्दः---१,४,६ अनुष्डुप्। २ पादनिचृदुनुष्डुप्।३,४,७ निचृदनुष्डुप्।
८, ६ विराड्नुष्डुप्।। नवर्च सुक्तम् ॥

देवानां नु व्यं जाना प्र वीचाम विपन्यया । डक्थेर्षु शस्यमनिषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ १ ॥

भाव—(वयं) हम विद्वान लोग (वि-पन्यया) विशेष रूप सें
गुणों का वर्णन करने वाली वाणी द्वारा (देवानाम् जाना) देवों, विद्वानों
और दिव्य सूर्यादि प्रकाशमान पदार्थों के जन्मों का (प्र वोचाम) अच्छी
प्रकार वर्णन करते हैं। (यः) जो विद्वान् जन (उक्थेषु) वेद के उत्तमा
ज्ञान बतलाने वाले मन्त्रों के (शस्यमानेषु) उपदेश कर देने पर (उत्तरे
युगे) उत्तर युग, आने वाले काल या सबसे उत्कृष्ट सर्वयोगी, सर्वप्रेरक,
सर्वसहायक परमेश्वर के सम्बन्ध में (पश्यात्) साक्षात् दर्शन कर लेता
है। अर्थात् वेदमन्त्रों के उपदेश करने पर पूर्वकाल में भी और आगे
भविष्यकाल में भी देव, ज्ञानदर्शी, तत्त्वज्ञानी, जन उत्पन्न होते रहे और
उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होंगे वे उपदेश के अनन्तर उत्तम प्रभु का
भी दर्शन करते हैं, मूत मविष्य के ज्ञान को साक्षात् करते हैं।

ब्रह्मणुस्पति<u>र</u>ेता सं कुर्मार इवाधमत्। देवानी पूर्व्ये युगेऽसेतः सर्दजायत ॥ २॥

भा०—(कर्मारः इव) लोहार जिस प्रकार भट्टी में लोहा को डाल कर ( अधमत् ) खूब तपाता और धोंकता है उसी प्रकार (ब्रह्मणः पितः) वेद

का पालक, वेद रूप धनेश्वर्य का स्वामी आचार्य गुरु (एता) इन देवों, विद्या के ज्ञानाभिलावियों को (सम अधमत् ) ब्रह्मचर्य और तपस्या के जीवन में उनको शब्द अर्थात् वेदोपदेश करे, उनको तप करावे ( देवानां प्र्ये युगे ) समस्त विद्या की कामना करने वाले एवं क्रीडाप्रिय आनन्द-विनोद्धिय बालकों के पूर्व युग अर्थात् प्रारम्भिक शैशवकाल मैं। (असतः ) असत् ज्ञान के स्थान पर (सत्) सत् ज्ञान (अजायत) उत्पन्न हो। इसी से जो ज्ञान वा वल नहीं भी होता है वह भी उनको बाद में प्राप्त हो जाता है। (२) सूर्यादि लोकों के पक्ष में—(ब्रह्मणः पितः) महान् ब्रह्माण्ड वा प्रकृति ब्रह्म, वा महत् जगत्-कारण का पालक, स्वामी परमात्मा ( एता ) इन समस्त लोकों को (कर्मारः इव सम् अधमत्) लोहार के समान मानो सब को अग्नि में डालता और तपाता है सबके प्रथम हिरण्यगर्भ रूप अभिमय तेजस रूप से सब को तप्त करता है। वहीं से अनेक सूर्य तप्तरूप में बाहर होते हैं। ( पूर्व्य युगे ) पहले युग और प्रेरणा से जगत् के सञ्चालित होने के अवसर में ( देवानाम् ) देवों या लोकों का ( असतः ) असत् अन्यक्त कारण से ( सत् ) न्यक्त रूप ( अजायत ) उत्पन्न हुआ। श्वेताश्वतर में 'त्रिविधं ब्रह्ममेतत्' ऐसा कहा है इससे प्रकृति तत्त्व भी ब्रह्मवत् च्यापक होने से 'ब्रह्म' है। उसका पालक परमेश्वर 'ब्रह्मणस्पति' है। इस जगत् का मूल वा उपादान कारण प्रकृति है और लोहे के पदार्थों को तपा गला कर बनाने वाले लोहार, विश्वकर्मा के समान प्रभु परमेश्वर ही जगत् का निमित्त कारण है।

देवानां युगे प्रथमेऽसंतः सर्जायत। तदाशा अन्वजायन्त तदुन्तानपद्स्परि ॥ ३॥

भा०—( देवानां ) देवों, क्रीड़ाशील एवं विद्याभिलािचयों के (प्रथमे युगे ) प्रथम काल, प्रारम्भिक ज्ञानीपदेश का योग होने के काल में (असतः) ज्ञान की अविद्यमान दशा से (सत्) विद्यमान उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है तब (आशाः अनु अजायन्त) उनके सम्बन्ध में अनेक आशाएं, कामनाएं वा उनके वित्त में महत्वाकांक्षाएं उठने लगती हैं, (तत् उत्तान-पदः परि) वह सब उन्नत ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ही होती हैं। (२) (देवानां प्रथमे थुगे) सूर्यादि के प्रथम निर्माग वा प्ररेणकाल में अन्यक्त प्रकृति से 'सत्', व्यक्त जगत् उत्पन्न हुआ। पश्चात् (आशाः) व्यापक दिशाएं भी (अनु अजायन्त) उसके पश्चात् प्रकट हुईं। (ततः परि) उसके पश्चात् (उत्तान पदः) ऊपर की ओर फैलने वाले चरण या किरणों वाले सूर्यादि प्रकाश-मान पदार्थ उत्पन्न हुए।

भूर्जीत उन्तानपदी भुव आशा अजायन्त । अदि<u>ते</u>र्देत्ती अजायत दन्नाद्वदितिः परि ॥ ४॥

भा०—( भूः उत्तानपदः जज्ञे ) पृथिवी जिस प्रकार उपर आकाश में फेलने वाले बृक्ष लतादि को वा अपने उपर चरणों से चलने वाले अनेक जीवों को उत्पन्न करती है उसी प्रकार (भूः) समस्त जगत् को उत्पन्न करने वाली प्रकृति से ही (उत्तान-पदः) उर्ध्व आकाश में गित करने वाले प्रकृति से ही (उत्तान-पदः) उर्ध्व आकाश में गित करने वाले सूर्य चन्द्रादि प्रकट हुए। (भुवः आशाः) जिस प्रकार सर्वोत्पादक पृथिवी से नाना बृक्ष लतादि के खाने वाले जलचर प्राणी उत्पन्न हुए उसी प्रकार (भुवः) सब को उत्पन्न करने वाली मूल प्रकृति से ही (आशाः) क्यापने वाले तेज, अग्नि, आकाश, वायु, जल आदि व्यापन गुण वाले तत्त्व उत्पन्न हुए। (आदितेः दक्षः) जिस प्रकार माता से पुत्र वा सूर्य से दाहक ताप उत्पन्न होता है उसी प्रकार (अदितेः) उस अखण्ड प्रकृति से ही (दक्षः) दग्ध करने वाला अग्नि और बल उत्पादक वायु भी (अजायत) उत्पन्न हुआ। (दक्षात् परि अदितिः) जिस प्रकार पिता से पुत्र उत्पन्न होता है उसी प्रकार (दक्षात् ) दग्ध करने वाले सूर्य रूप अग्निमय पिण्ड से

( अदितिः ) खण्ड न होने वाली दृडं यह पृथिवी अथवा इस पृथ्वी पर का यह स्थूल अग्नि उत्पन्न हुआ।

अदितेर्दक्षोऽजायत दक्षाद्वदितिः परि इति च तत्कथमुपपद्येत । समान-जन्मानौ स्यातामिति । अपि वा देवधर्मेणेतरेतरजन्मानौ स्यातामितरेतर प्रकृती । अग्निरप्यदितिरुच्यते । ( निरु० ११ । २३ )

अदि तिर्द्ध जे निष्ट दच या दे हिता तर्व। तां देवा अन्वजायन्त भद्रा श्रमृतंवन्धवः ॥ ४ ॥ १ ॥

भा०-हे (दक्ष) दग्ध करने वाले सूर्य ! (या तव दुहिता) जो तेरी पुत्री के समान है वह (अदितिः हि अजनिष्ट) दृढ पृथिवी वा अग्नि रूप से उत्पन्न हुई। उसी प्रकार हे (दक्ष) तेजिस्वन् ! वा हे उत्साह, बल, वीर्यन शालिन् गुरो ! ( अदितिः ) कभी खण्डित न होने वाली वाणी, विद्या ( या तव दुहिता ) जो तेरी समस्त रसों, ज्ञानों, आनन्द सुखों, इच्छाओं को पूर्ण करती है, (ताम् अनु) उसके पश्चात् (भद्गाः) कल्याणकारी (अमृत वन्धवः) अमृत, ज्ञान से बन्धु सदश होने वाळे (देवाः अजायन्त) विद्वान् उत्पन्न होते हैं। (२) इसी प्रकार पूर्वोक्त पृथिवी सूर्य की पुत्री के समान है, ( ताम् अनु ) उसके पश्चात् ( भदाः ) सुख-ऐश्वर्य में रमण करने वाळे, (अमृत बन्धवः ) अमृत अविनाशी जीवन से बंधे हुए, (देवाः) अनेक जीवगण (अजायन्त) उत्पन्न हुए। पृथिवी से जीवों के तुल्य ही 'दक्षः' बल-स्वरूप प्रभु की सर्वकर्त्री, अदिति अहण्ड प्रकृति से भी देव सूर्यादि उत्पन्न हुए । इति प्रथमो वर्गः ।।

यदेवा युदः संलिले सुंसंरब्धा य्रातिष्ठत । अर्जा <u>वो नृत्यतामिव तीवो रे</u>णुरपायत ॥ ६ ॥

भा०—( यत् ) जो (देवाः) प्रकाशमय सूर्यं आदि आकाशीय पिण्ड (अदः) इस दूर तक फैले (सलिले) प्रधान कारण तत्त्व वा महान् आकाश में (सु सं रच्धाः) उत्तम रीति से बने और गतिशील होकर (अतिष्ठत) विद्यमान हैं। हे जीवो! (अत्र) इन लोकों में ही (नृत्यतां इव वः) नावते हुए, आनन्द विनोद करते हुए आपलोगों का (तीनः रेणुः) अति वेगयुक्त अंग, आत्मा स्वतः रेणुवत् अणु-परिमाण वा गतिशील है वह (अप आयत) शरीर से पृथक् होकर लोकान्तर में आता जाता है। (२) इसी प्रकार हे (देवाः) विद्वान् लोगो! (यत् अदः सलिले) आपा लोग उस जल के समान अति शान्तिदायक गुरु के अधीन (सु-संरच्धाः) उत्तम रीति से व्यवस्थित होकर रहते हो, (नृत्यताम इव रेणुः) खेलते नावते लोगों की जिस प्रकार धूली उठती है उसी प्रकार (वः) आप लोगों में से (रेणुः तीनः) धूलिवत् तीन रजोभाव (अप आयत) दूर हो जावे, आप लोग शान्त गर्मार होकर जितेन्द्रिय हो जाओ।

यहें<mark>बा यतेयो यथा भुवं</mark>नान्यापेन्वत । स्रत्रो समुद्र स्रा गूळ्हमा स्प्येमजभर्तन ॥ ७ ॥

भा०—(य) जिस प्रकार (यतयः) मेघ, (देवाः) जल देने वाले होकर (सुवनानि) समस्त लोकों को (अपिन्वत) सेंचते हैं उसी प्रकार (यतयः) यत्नवान्, विशेष यत्न, गित, बल देने वाले, स्वयं बली (देवाः) तेजोमय सूर्यादि लोक भी (सुवनानि अपिन्वत) उत्पन्न हुए जीवों को, वा जीवों के उत्पन्न होने के योग्य भूमि आदि लोकों को (अपिन्वत) जीवन तत्त्व और जीवनोपयोगी प्रकाश, जल, वायु आदि पदार्थों से प् करते हैं। जिस प्रकार (देवाः) सूर्यं के द्योतक किरण गूढ़ प्रकाश से ढके सूर्यं को धारण करते हैं उसी प्रकार ये समस्त लोक (अत्र) इस (समुद्रे ) महान आकाश में (आगूडम्) आवृत (सूर्यम्) सूर्यं को (आ अजमर्तन) धारण करते हैं। (२) (यतयः देवाः) यत्नवान्, जितेन्द्रिय विद्वान् पुरुष, (सुवनानि अपिन्वत) मेघों और किरणों के

तुल्य ही समस्त लोकों पर ज्ञान और शान्तिदायक पदार्थों की वृष्टि कर उनकी वृद्धि करें। महान् समुद्रवत् विशाल जन-समुदाय के बीच स्थिर सूर्यवत् त्रेजस्वी पुरुष को अन्य जन (अजभर्चन) राजा बना कर धारण करें।

<mark>ब्रुष्टौ पुत्रासो ब्रादितेर्ये जातास्त्न्व</mark>≟स्परि । देवाँ उप प्रैत्सप्ताभिः पर्रा मार्तागडमास्यत् ॥ 🗸 ॥

भा०—( अदितेः तन्वः परि जाताः पुत्रासः अष्टौ ) माता के शरीर से जिस प्रकार आठ पुत्र उत्पन्न हों उसी प्रकार ब्यापक अखण्ड प्रकृति से भी (अष्टी पुत्राः) आठ पुत्र आठ तत्त्व जो बहुत से लोकों की रक्षा करते हैं उत्पन्न हुए, वह प्रकृति महत् , अहंकार, पञ्च तन्मात्रा अर्थात् सुक्ष्म भूतः इन्द्रिय गण (सप्तिभिः देवान् उप प्र ऐत्) देवों, समस्त तेजोमय सातों लोकों सहित प्राप्त हुई । और इन्द्रियगण वा देह रूप जो उस प्रकृति का विकार था उसे ( मार्ताण्डम् ) मृत्–स्थूल प्रकृति के बने अण्ड अर्थात् प्राणधारक पिंड को (परा आस्यत् ) दूर २ तक समस्त लोकों में उत्पन्न किया। (२) इसी प्रकार अदिति के आठ पुत्र मित्र, वरुण, धाता, अर्थमा, अंश, भग, विवस्वान् और आदित्य हैं। इनमें आठवां आदित्य मार्चण्ड सूर्य है उसको (परा आस्यत्) दूर ऊपर फेंका, जो उदित होता है।

(३) शरीर रूप अदिति के आठ पुत्र आठ प्राण रूप से उत्पन होते हैं, सात तो शिर के सात छिद्र इन्द्रियों को प्राप्त हुए, आठवां अयास्य प्राण, इस मृत्-अण्ड, स्थूल पिंड को संचालित करता है।

सप्ताभः पुत्रैरिद्विरुप प्रैत्पूर्व्यं युगम्। प्रजाये मृत्यवे त्वत्युनेमीत्रिएडमाभेरत् ॥ ६ ॥ २ ॥

भा०—( सप्तभिः पुत्रैः ) सातों पुत्रों के साथ ( अदिति ) वह अवि नाशिनी शक्ति (पूर्व्यं युगम् ) पूर्वकाल में (उप प्र ऐत् ) आती है और जाती है। और वह जीव (प्रजाये) प्रजा सन्तान आदि को उत्पन्न करने और फिर (सत्यवे) सत्यु के लिये (त्वत्) तुझ से ही हे प्रकृते! (मार्ता-ण्डम्) सृत् जड़ तत्व के बने अण्ड वा जीवित देह को (आ अभरत्) प्राप्त करता है। अर्थात् शरीर धारण के भी पूर्व आत्मा में सातों प्राणों का सामर्थ्य रहता है और शरीर त्यागने के बाद भी वह सामर्थ्य रहते हैं। परन्त इस शरीर में उसके प्रजोत्पत्ति, सृत्यु अर्थात् भूख और प्यास ये धर्म विशेष होते हैं। इति द्वितीयो वर्गः।।

# [ 93 ]

गोरिवीतिर्श्विः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, २, ४ तिष्डुप् । ३,४,८,१० । । । विराट् त्रिष्डुप् । ६ जाची स्वराट् त्रिष्डुप् । ६ जाची स्वराट् त्रिष्डुप् । ६ जाची स्वराट् त्रिष्डुप् । ११ निचृत् त्रिष्डुप् ॥ एकादशर्च स्क्रम् ॥

जनिष्ठा उत्रः सहैसे तुरायं मन्द्र श्रोजिष्ठो बहुलाभिमानः। श्रवर्धिन्नन्द्रं मुरुतंश्चिद्त्रं माता यद्वीरं दुधनुद्धनिष्ठा॥१॥

भा०—(यत्) जिस (वीं) वीर को (धिनष्ठा) गर्भ धारण करने वालों में सर्वंश्रेष्ठ धन, ऐश्वर्य, सौभाग्यों से सम्पन्नतम (माता) मान, आदर करने वाली, माता के समान भूमि, भूमिवासिनी प्रजा (दधनत्) धारण करती है वह (उप्रः) उत्तम, सर्वोपिर आज्ञा-वचनों का कहने वाला, शत्रुओं को भीतिप्रद, (मन्द्रः) स्तुतियोग्य, (ओजिष्ठः) अति बल-पराक्रमशाली, (बहुल-अभिमानः) बहुत अभिमान, आत्म-सन्मान को धारण करने वाला, स्वामी राजा, सेनापित, (सहसे तुराय) शत्रुओं को पराजित करने और उनका नाश करने के लिये ही (जिनष्ठाः) उत्पन्न होता है। (अत्र) इस कार्थ में (मस्तः चित्) वायुओं के तुल्य बलवान वीर सैन्यगण, और देश देशान्तर में अमण करने वाले वैश्यगण

बरसते मेघवत् शस्त्रास्त्रवर्षी और शत्रुओं के मारने और युद्ध में स्वयं मरने वाले पराक्रमी ऋरवीरगण तथा अन्य भी सामान्य प्रजाजन, सुख्य प्राण आत्मा को देह में अन्य प्राणों के तुल्य उस ( इन्द्रम् ) शहुओं को छिन्न भिन्न करने वाले को (अवर्धन् ) बड़ावें। अर्थात् जो शत्रुओं की द्वा और नाश कर सके उसे प्रजाएं भी बढ़ाती हैं, ऐसे ही वीर पुरुष को उत्तम माताएं अपनीं कोख से पैदा करें तो ही वे सची माता हैं, अन्यथा बन्ध्या के तुल्य हैं। (२) परमेश्वर, दुष्टों का धर्षण और नाश करता है, वह सर्वोपरि शक्तिमान् और बहुत लोकों का सर्वतः प्रत्यक्ष हाथ पर धरे बेर-आमले के तुल्य साक्षात् देखता और जानता और सर्वोपरि थामता है, सब सूर्यादि लोक उसी शक्ति को पुष्ट, प्रमाणित करते हैं। सर्वप्रेरक को सर्व सौभाग्यवती धारियत्री प्रकृति धारण करती है। (३) आचार्य पक्ष में '<mark>वि-ईरं'–विशेष उपदेष्टा, 'इन्द्रं'–ज्</mark>ञानद्रष्टा, 'बहुलाभि-मानं', अनेक विद्याओं का ज्ञाता, 'माता' ज्ञानदात्री, वेदविद्या ।

द्रहो निषत्ता पृश्ननी चिदेवैः पुरू शंसेन वावृधुष्ट इन्द्रम्। श्चभीवृतेव ता महाप्देन ध्वान्तात्प्रिपत्वादुद्रन्त गभीः॥२॥

भा०-( चित् ) जिस प्रकार ( हुइः ) शत्रुओं के द्रोही सेनापति के पास (नि-सत्ता) नियम में बद्ध (पृशनी) शस्त्रादि वर्षण करने वाली सेना उसको बढ़ाती है उसी प्रकार वह ( एवै: ) अपने आगे प्रयाणीं वा अग्रगामी वीर पुरुषों से और ( शंसेन ) स्तुति वचन वा शत्रुनाशक शस्त्रबल से सभी ( पुरु ) प्रजाजन ( वावृधुः ) उसको बढ़ाते हैं । ( ते ) वे सब ( महापदेन अभिवृता-इव ) बड़े भारी पद अर्थात् आश्रय वा स्थान से चारों ओर से सुरक्षित के तुल्य ( महापदेन ) बड़े भारी ज्ञानमय प्रकाश से (अभि-वृता) सब प्रकार से सुरक्षित वा आवृत होकर (प्रिप-त्वात् ध्वान्तात् ) पूर्वं प्राप्त हुए ध्वान्त या दूर हुए अन्धकार से ऐसे ( उत् अरन्त ) उपर हो जाते हैं जैसे (प्रिपत्वात् ध्वान्तात्) फेंळे अन्धकार-मय नीले मेघ से ( गर्भाः ) मेघ के बीच में स्थित जल वाहर आ जाते हैं अथवा ध्वान्त अर्थात् अन्धकार रूप गर्भाशय से ( गर्भाः ) गर्भ स्वयं प्रसव होकर बाहर आ जाते हैं।

त्रुष्वा ते पादा प्र यज्ञिगास्यवैधन्वाजा उत ये चिदत्र । त्वमिन्द्रे सालावृकान्त्यहस्रमासन्दंधिषे ग्राश्विना वेवृत्याः॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! (ते ) तेरे (पादा) दोनों चरण, आश्रय (ऋष्वा) महान् हैं, (उत ये चित् अत्र वाजाः) जो भी इस राष्ट्र में वेगवान्, बलवान्, बीर जन हैं वे (यत् प्र जिगासि) जब त् आगे बढ़े तब तुझे (प्र अवर्धन्) खूब बढ़ावें। हे (इन्द्र) शत्रुनाशन ! (स्वं) तु (सहस्रं सालावृकान्) सहस्रों सालावृक अर्थात् कृत्तों के समान स्वामिमक और 'साल' = अर्थात् नगर के प्रकोट पर रहने वाले, शस्त्राखों से शत्रु को छेदन भेदन करने वाले, तेजस्वी, महास्रों और महास्त्रघर वीरों को (आसन् दिधपे) अपने सैन्य के मुख भाग में स्थापित कर। और (अश्विना)) वेग से लाने वाले अश्व आदि के नियन्ता वीर पुरुषों के दोनों पक्षों को (आ ववृत्याः) अपने अर्थन रख।

समना तुर्णिरुपं यासि युजमा नासत्या सुख्यायं वित्त । वसाव्यामिन्द्र धारयः सुहुङ्गाश्विनां ग्रूर ददतुर्मधानि ॥ ४॥

भा० हो (इन्द्र) शत्रुओं को उच्छेद, विनाश और उनका विदारण करने हारे ! उनमें फूट, फोड़ फाड़ कर उनका नाश करने वाले ! राजन् ! तू (तुर्णिः) शत्रुहिंसक सेना को आगे ले चलने हारा होकर (समना) संग्राम-काल में (यज्ञम् उप यासि) सब की संगति, परस्पर प्रेम और दान भाव वा सब से पूजनीय भाव को (उप यासि) प्राप्त कर । और

उस समय ( सुख्याय ) मित्र भाव और अपने सम्यग् दर्शन अर्थात् सर्वोपरि अध्यक्षता और अपने समान संकथन अर्थात् आज्ञा देने वा प्रजा में शासन कार्य के लिये ऐसे खी पुरुषों को (आ विक्ष ) प्राप्त कर, जो ( नासत्या ) कभी असत्य भाषण और छल कपट आदि का वर्त्ताव न करें, परन्तु सदा राजा और प्रजा दोनों के प्रति सत्य-संकल्प और न्यायी हों। तभी हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (सहस्रा) सहस्रों (वसान्या) वसने वाली प्रजाओं को (धारयः) धारण करने में समर्थ हो सकता है। पूर्वोक प्रकार के (अश्विनौ) विद्या आदि में पारंगत सत्य ब्यवहारी, जितेन्द्रिय खी पुरुष ही को हे (शूर) दुष्टों के नाशक तू (मधानि दद्तुः) अनेक ऐश्वर्यं या परहित न्याय-शासन प्रदान करता है।

मन्द्मान ऋतादाधे प्रजाये साखिभिरिन्द्र इषिरोभिरर्थम्। त्राभिहिं माया उप्दस्युमागानिमहः प्रतम्रात्रं वपुत्तमासि ॥४॥३॥

भा०- ( इन्दः ) ऐश्वर्यंवन् ! शत्रुहन्ता ! तत्वदर्शी राजा वा सेना सभा का पति (प्रजाय अधि) प्रजा के हित के लिये (सिविभिः) समदर्शी समान, अनुरूप वचन बोलने वाले, सर्वस्नेही, सर्वहितैपी (इपिरेभिः) उत्तम इच्छावान, उत्साही, अन्यों को ठीक मार्ग में लेजाने वाले प्रस्पों से ( ऋतात् अर्थम् अधि अगात् ) सत्य न्याय से ही प्राप्तच्य प्रयोजन को प्राप्त करे और ( आभिः ) उन समस्त प्रजाओं से ( मायाः ) नाना प्रकार की बुद्धियों और अनेक पदार्थों को बनाने की नाना बुद्धियों और व्यवसायों को ( आ उप अगात् ) प्राप्त करे। वह ( दस्युम् उप ) नाशकारी दुष्ट पुरुष को (उप अवपत् ) उखाड़ डाले। और (तम्राः) आकांक्षा करने वाली ( मिहः ) जलवृष्टियों के तुल्य सब को बढ़ाने वाली वैश्य प्रजाओं को ( आगात् ) प्राप्त करे और ( तमांसि प्र अवपत् ) राष्ट्र से सब प्रकार के अन्धकारों को खिण्डत कर दर करे।

सर्नामाना चिद् ध्वसयो न्यस्मा अवहिन्निन्द्र उषसो यथानेः। ऋष्वैरंगच्छः सर्विभिनिकामैः साकं प्रतिष्ठा हद्यां जघन्थ ॥६॥

भा०-(इन्द्रः चित्) तेजस्वी सूर्यं जिस प्रकार (स-नामाना नि ध्व-सयः ) समान नाम वाले 'अश्वी' अर्थात् दिन रात्रि दोनों का सञ्चालन करता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) शत्रुनाशक और ऐश्वर्यवान् राष्ट्र का स्वामी, राजा, ( स-नामाना ) एक समान नाम वाले शास्य-शासक दोनों वर्गी को ( नि ध्वसयः ) अपने अधीन नियम व्यवस्था में चलावे । जिस प्रकार (इन्द्रः उपसः अनः अव अहन् ) सूर्यं प्रभात की दीप्तियुक्त उषा के (अनः) जीवन को (अव अहन्) प्रदान करता है, उसी प्रकार तेजस्बी पुरुष ( उषसः ) चित्त से चाहने वाली प्रजा के जीवन को प्रदान करे । अथवा जिस प्रकार सूर्य ( उपसः अनः ) उषा के जीवन अर्थात् कोमल प्रकाश को (अव अहन्) स्वयं उदय होकर तीब प्रकाश से लुस कर देता है उसी प्रकार तेजस्वी राजा अपने प्रखर तीक्ष्ण प्रताप से ( उषसः ) प्रजा को दग्ध करने वाले शत्रु के (अनः) स्थादि को, वा प्राणों तक को (अब अहनः ) विनष्ट करे । वह (ऋष्वैः ) वड़े २ महान्, गुणों और पराक्रमों में बड़े ( निकामैः सिखिभिः सार्क ) खूब चाहने वाले, अति प्रिय मित्रों के साथ ( हद्या ) मनोहर, हृदय के प्रिय ( प्रतिष्ठा ) प्रतिष्ठा, मान, आदर सत्कार को ( जघन्थ ) प्राप्त करे।

त्वं जीवन्थ नमुर्चि मखस्युं दासं क्रावान ऋषये विमायम्। त्वं चकर्थ मतवे स्योनान्पथा देवत्राश्चसेव यानान्॥ ७॥

भा०—हे (इन्द्र) राजन् ! (त्वं) तू (वि-मायम्) विविध छल-कपट पूर्णं अनेक माया करने वाले (नमुचिम्) अपने हठ, दुराम्रह और दुष्ट कर्म को न छोड़ने वाले दुष्ट पुरुष को (जघन्थ) विनाश कर। और (वि-मायम्) माया, छल कपट से रहित वा (वि-मायम्) विविध प्रकार

के शिल्प कार्यों को करने में समर्थ शक्ति वा बुद्धि वाडे (मलस्युम्) धना-कांक्षी जन को ( दासं कृण्वानः ) अपना मृत्य करता हुआ उनको वेतन पर कार्य में लगाता हुआ ( त्वम् ) तू ( मनवे ) मनुष्य मात्र के उपकार के लिये और (ऋपये) ज्ञानदर्शी विद्वान् जनों के हित के लिये (पथः स्योनान् चकर्थं ) समस्त मार्गों को सुखप्रद, निर्भय और उदर पोपण के अनेक सुखदायी मार्गों को बना । और ( देवत्रा ) विद्वानों, ज्ञान, धन, कर आदि देने वाळे प्रजाजनों और विजिगीपु वीर जनों के बीच (अञ्जसा इव) अपने तेज से ही मानो (यानान् चकर्थ) प्रयाणों या रथों को कर, वा बना ।

त्वमेतानि पप्रिषे वि नामेशान इन्द्र द्धिषे गर्भस्तौ। अनु त्वा देवाः शर्वसा मदन्त्युपारिवृध्नान्वनिनश्चकर्थ ॥ ८॥

भा०-जिस प्रकार इन्द्र अर्थात् तेजस्वी सूर्य ( नाम ) अनेक जलों को बृष्टि आदि द्वारा पूर्ण करता है, अन्तरिक्ष को मेबादि से भर देता है उसी प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् राजन् ! हे प्रभी ! ( त्वम् ) तू भी ( एतानि नाम पप्रिपे ) इतने शत्रुओं के नमाने वाले अनेक बलों को पूर्ण करता है, सबको अपने में धारण करता है । हे प्रभो ! तू (एतानि नाम) इतने अनेक जगतों को वा भूतों, प्राणियों को (पिप्रिषे ) पाल रहा है। तू ( ईशानः ) सबका मालिक, सबका स्वामी, सब पर वशकर्ता है। ( गभस्तौ दिधिषे ) जिस प्रकार सूर्य अनेक जलों को किरणों के बल पर धारण करता है उसी प्रकार हे राजन ! प्रभो ! तू भी ( एतानि ) इन सब बलों को और अनेक जगतों और प्राणिवर्गों को (गभस्तौ दिधिषे) अपने ग्रहण-सामर्थ्य में, अपने हाथ में, अपने अधीन, अपने वश में रखता है। (देवाः) समस्त विद्वान्, और समस्त सूर्यादि लोक (शवसा) ज्ञान और तेरे महान् सामर्थ्यं से प्रभावित वा वशीभूत होकर (त्वा अनु मदन्ति) तेरे ही अनुकूछ रह कर सदा प्रसन्न रहते हैं । ( उपरि बुध्नान् विननः चकर्थं ) जिस प्रकार ऊपर आकाश में मूल आश्रय रखने वाले, जलसे पूर्ण मोघों को सूर्य वा विद्युत् वा वायु (चकर्थ) अपने तेज, दीप्ति और आघात युक्त वेग से ताड़ित करता है उसी प्रकार हे राजन् !तू ( उपरि बुध्नान् ) ऊपर आकाश में अपना आश्रय साधने वाळे (विननः) हिंसक शत्रुओं को भी ( चकर्थ ) दण्डित कर, उनको भी मार, ब्योमयानादि से चढ़ाई करने वालों को भी नाश करने का प्रवन्ध और उद्योग कर । (२) इसी प्रकार हे प्रभो ! तू ( उपरि बुध्नान् ) ऊपर सर्वोपरि ज्ञानवान् वा (उपरि बुध्नान्) ऊपर शिरोभाग में मूल वाले, मस्तकादि में चित्त एकाग्र करने वाले वा सर्वोपरि परमेश्वर में अपना आश्रय लेने वाले (वनिनः) ऐश्वर्य सुख सौभाग्यशील वा ईश्वरभक्ति से युक्त सेवक जनों को (चकर्थ) सुखी सौभाग्यवान् कर देता है। (३) अध्यात्म में—'देव' इन्द्रियगण हैं, 'इन्द्र' आत्मा है, वह इन समस्त देहों वा रूपों को धारता, प्रता और पालता है, वह अपने ग्रहण सामर्थ्य पर इनको धारण करता है, समस्त प्राणगण उसके ज्ञान और बल से ही प्रसन्न, सुखी होते हैं, वह शिरोदेश में बद्धमूल हुए उनको ( वनिनः ) विषय ग्राहक रूप से सम्पन्न करता और इन्द्रिय प्रणालिका-रूप से बनाता है।

चकं यर्दस्याप्स्वा निषेत्तमुतो तर्दस्मै मध्विचे च्छ्यात्। पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वरधा श्रोपंधीषु ॥ ६॥

भार — (यत्) जिस प्रकार (अस्य) इस सूर्य या मेघ का (चक्रम्) विम्थ या मेघमण्डल, (अप्सु आ नि सत्तम्) जलों में रहता है, (उतो) और (तत् मधु) वहीं जल (इत्) ही (अस्मै चच्छ्यात्) इसको आच्छादित करता या सब ओर से ढके रहता है, उसी प्रकार (अस्य) इस राजा का (चक्रम्) राष्ट्रचक वा नगर का प्रकोट (अप्सु आ नि-सत्तम्) आप्त जनों में निश्चित रूप से स्थिर रहता है और नगर के चारों ओर का प्रकोट

वा राज्य की चतुर्दिगन्त सीमा जलों से वा समुद्रों से घिरी होकर स्थिर रहती है। (उतो) और (अस्मै) इस राजा की (मधु इत्) जल और मधुपर्क से ही ( चच्छद्यात् ) अर्चना करे। ( यत् पृथिन्याम् क्यः ) जिस प्रकार मेघ वा अन्तरिक्ष (अति-सितं ) बन्धन से रहित होजाता है वा (अति-सितम् ) श्वेतता को अतिक्रमण कर श्याम होजाता है, तब वह (गोषु) भूमियों में ( ओपघीषु ) ओपघिषों में (पयः अद्धाः) रस वा जल को प्रदान करता है। इसी प्रकार ( यन् ) जब ( पृथिब्यां ) पृथिवी में कोई ( ऊधः ) जल धारक जलाशय वा जलाधार स्थान ( अति-सितम्) बन्धन रूप तट-सीमा से अति क्रमण करे, सेतु आदि तोड़े तब वह राजा (पयः) उस जल को (गोषु) भूमियों में (ओषधीषु) अन्नादि के निमित्त (अद्धाः) छे लेवे। उसको अन्यत्र एकत्र कर खेती के उपयोग में छे। पर्वतों से निकलते झरनों वा निदयों में भी जल अधिक हो तो राजा उनको कृषि और भूमि सेचन के कार्य में छे। (२) परमेश्वर पक्ष में (अस्य चक्रम् अप्सु आ नि-पत्तम्) इस परमेश्वर का बनाया यह जगत्. 'अपः' अर्थात् प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं में ही आश्रित है। (अस्य) इस परमेश्वर का ( मधु इत् ) वेद का ज्ञान ही ( चच्छद्यात् ) अर्चन, गुणस्तवन और गुण प्रकाशन करता है, स्तन के समान जो (ऊघ) उत्तम ज्ञान का आश्रय वेद ( पृथिव्याम् अति·सितम् ) पृथिवी पर प्रकट हुआ है, वह (पयः) रस के सददश (गोपु ) वेदवाणियों रूप में उसने (अद्धाः ) प्रदान किया और (ओपधीषु पयः ) वह ओपधियों में रस के समान सर्व दुःखहारी और शान्तिदायक है। (३) अध्यात्म में—इस जीव का चक्र-यह कृत्रिम देह वा जन्म-मरण चक्र, जलों वा रक्त धाराओं वा लिङ्ग शरीरों पर अश्रित है। और इस देह को मधु जल-अन्न ही ढांपता है वा इस देह-बन्यन को 'मधु' अर्थात् ज्ञान ही दूर करता है, इसके पालनार्थ पृथिवी में ही बह स्तन मण्डल है कि जो गौओं में दूध और ओपधियों में रस रूप से है⊅

यह पार्थिव देह भी समस्त रसाधार है कि इसकी इन्द्रियों वा वाणियों में वा तापधारक नाड़ियों वा हृदय की नोड़ियों में भी जीवन-रस है।

श्रश्वादियायेति यद्वदन्त्योजसो जातमुत मन्य एनम् । मन्योरियाय हुम्येषु तस्थौ यतः प्रजन्न इन्द्री श्रस्य वेद ॥ १०॥

भा०—( यत् ) जो विद्वान् लोग ( वदन्ति ) कहते हैं कि यह मेघ (अश्वात् इत् इयाय ) आदित्य से ही उत्पन्न होता है मैं तो ( एनम् ) इसको (ओजसः) सूर्यं के तेज, ताप से ही उत्पन्न हुआ (मन्ये) मानता हूं। ( उत् ) अथवा (एनं) इसको ( मन्योः उत् इयाय ) सूर्यं या वायु के स्तम्भक बल से उत्पन्न हुआ मानता हूं। क्योंकि वह मेघ (हर्म्येषु तस्थी) आकाश के अनेक उच-प्रदेशों में स्थित रहता है। या ( यतः ) जहां से वा जिस कारण से ( प्र-जज्ञे ) प्रकट होता है ( अस्य इन्द्रः ) इसको साक्षात् तत्वदर्शी ही (वेद) जानता है। (२) इसी प्रकार जैसा विद्वान् लोग कहते हैं कि यह राजा (अश्वात्) व्यापक राष्ट्र-चक्र वा अश्वादि सैन्य बल से (इयाय) उत्पन्न हो उदय को प्राप्त होता है इस सम्बन्ध में मैं (ओजसः एनं जातं मन्ये ) उसे अपने बल-पराक्रम-सामर्थ्यं से ही उत्पन्न हुआ मानता हूं ( उत् ) अथवा ( मन्योः इयाय ) राष्ट्र को थामने वा अपने आत्मा के सन्मान वा ज्ञानवल वा नैतिक मन्त्रशक्ति से ही आया मानता हूं । इसीसे वह ( हर्म्येषु ) बड़े २ प्रसादों, महलों में रहता है। ( यतः प्रजर्ज़े ) वह जहां से उत्पन्न होता है इसको तो वह (इन्द्रः) शतु-नाशकारी, बा तत्वदर्शी स्वामी ही जानता है। (३) परमेश्वर पक्ष में--जो लोग कहते हैं कि वह जगत् ( अश्वात् ) ब्यापक तत्त्व, ब्यापक परमेश्वर से ही (इयाथ) उत्पन्न हुआ है मैं इसका तात्पर्य यही जनता हूं कि यह जगत् उस परमेश्वर के (ओजसः जातम्) परम बल, पराक्रम वा तेजः-सामर्थ्यं से ही प्रकट हुआ अथवा (मन्योः इयाय) उसके ज्ञानमय, सामर्थ्य वा ईक्षण वा काम-संकल्प से ही उत्पन्न हुआ है। वह प्रमु (हर्म्येपु तस्थी) समस्त लोकों में न्यापक रूप से विद्यमान है, वही (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रमु (अस्य) इसके विषय में (प्रवेद) मली प्रकार जानता है कि (यतः प्रजन्ते) यह संसार जिस तस्त्व से उत्पन्न हुआ है।

(४) विद्युत्-पक्ष में—इन्द्र विद्युत् को (अश्वात्) अश्व सूर्य से उत्पन्न हुआ कहते हैं, (उत ओजसः जातम्) कई तेजस्तच्य से वा शरीर ओज वा अष्टमी धातु के तच्य से उत्पन्न वतलाते हैं, भैं (एनम् मन्ये) ऐसा जानता हूं कि वह (मन्योः इयाय) यह स्तंमन बल से भी उत्पन्न होता है वह हम्यों बड़े र भवनों में भी स्थिति पाता है, (इन्द्रः) रस, जल वा तिजस्तच्य को साक्षात् करने वाला विद्वान् ही भली प्रकार जानता है कि विद्युत् कहां से उत्पन्न होता है।

चर्यः सुपुर्णा उपं सेदुरिन्द्रं प्रियमेषा ऋषयो नार्धमानाः । अपं ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चत्तुर्मुमुग्ध्य र्स्मान्निधयेव बद्धान् ॥११।४॥

भा० — जिस प्रकार (वयः) अति प्रकाशमान्, कान्तियुक्त, (सुपर्णाः) सुख से जगत् को पालन और पूर्ण करने वाले सूर्य के किरण, (क्रष्यः) समस्त पदार्थों को दिखाते हैं, (प्रिय-मेधाः) अनेक अन्नों को पुष्ट करते हैं वे (नाधमानाः) तीव ताप उत्पन्न करते हुए (इन्द्रम् उप सेदुः) अति तोजस्वी सूर्य को ही प्राप्त होते हैं। उदय काल में उससे ही प्रकट होकर उसी में पुनः आश्रित रहते हैं। उसी प्रकार (वयः) ज्ञानवान् (सुपर्णाः) ग्रुभ मार्ग से जाने वाले, देवयानगामी, (प्रिय-मेधाः) प्रभु परमेश्वर वा ज्ञानी पुरुषों के सत्संग के प्यारे, वा मेधा नाम परम बुद्धि के प्रिय वा यज्ञ, अन्नादि को चाहने और उस ही से तृप्त होने वाले अति अहिंसक, (क्रप्यः) ज्ञान-तत्त्वदर्शी जन (नाधमानाः) परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए उसी (इन्द्रम् उप-सेदुः) परमेश्वर्यप्रद, इस जाल के

काटने वाले प्रभु की उपासना करते और उसे ही प्राप्त करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो ! (ध्वान्तम् अप ऊर्णुहि) तु हमारे अन्धकार को दूर कर, (चक्षुः पूर्धि) प्रकाश से हमारी भीतरी ज्ञान-चक्षुओं को पूर्ण कर । (निधया इव बद्धान्) पाश में फंसे पक्षियों के तुल्य (अस्मान्) हमको (मुमुन्धि) बन्धन से मुक्त कर । इति चतुर्थों वर्गः॥

# [ 98 ]

गौरिवीतिऋषिः ।। इन्द्रा देवता छन्दः--१,४ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । २,४ निचृतः त्रिष्टुप् । ३ आची भुरिक् त्रिष्टुप् । ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥

वस्नां वा चर्छष् इयंच्यन्धिया वा यञ्जेर्का रोद्स्योः । अर्वन्तो वा ये रियमन्तः सातौ वनुं वा ये सुश्रुणं सुश्रुतो धुः॥१॥

भा०—( रोदस्योः ) आकाश और भूमि दोनों के बीच, (वस्नाम्) बसे हुए प्रजाजन के बीच (ये) जो (धिया) बुद्धि वा कर्म द्वारा वा (यज्ञैः) उत्तम र यज्ञों द्वारा जो (इयक्षन्) दान देना चाहते हैं: और जो (रियमन्तः) बहुत धनों के स्वामी (सातौ) संप्राम में (वनुं धुः) शत्रुद्धिसा को करते हैं और (ये) जो (अर्वन्तः) आगे मार्ग पर बढ़ने वाले (सु-श्रुतः) उत्तम श्रवणशील होकर (सुश्रुणम् धुः) सुखपूर्वक श्रवण करने योग्य ज्ञान को धारण करते हैं, उनको तू (इयक्षन्) स्वयं भी दान देना चाहता हुआ (चर्कुषे) अपनी ओर आक ण करता है। हुयं प्रधानसुरो नच्चत् द्यां श्रवस्यता मनसा निस्तत च्वाम्।

भा०—( न ) जिस प्रकार ( द्योः ) सूर्य ( स्वैः ) अपने (वारेभिः)। अन्धकारों को दूर करने वाळे किरणों वा प्रकाशों से (सुविताय) सब के हित के लिये कार्य करता है, उसी प्रकार फैळने वा (देवाः) ज्ञान प्रकाश करने

चन्नांणा यत्र सुविताय देवा द्यौर्न वारेभिः कृणवेन्त स्वैः॥ २॥

बाले ज्ञानदाता विद्वान् जन और दिव्य सूर्य अग्नि वायु आदि तत्त्व, (स्वैः वारेभिः) अपने वरणीय श्रष्ट गुणों वा कार्यों वा उपदेशों से (यत्र) जहां र (सुविताय) सब के सुख और हित के लिये कार्य करते हैं वहां (एपाम्) इनका (असुरः हवः) सबको प्राणदायक यज्ञ, आहुति, दान, आदि ( द्याम् नक्षत् ) आकाश को व्यापता और ( श्रवस्थता मनसा ) अज्ञ वा यश और ज्ञान चाहने वाले चित्त के साथ (क्षां) योग्य भूमि वा उचित पात्र तक पहुंचता है। अर्थात् परोपकार बुद्धि से किये कार्य दान आदि को भी प्रभु सफल करता और उसका उपयोग भी सत्यात्र में होता है।

इयमेषामुमृतां गंः सर्वतांता ये कृपर्णन्त रत्नम्। धियं च युक्नं च सार्धन्तस्ते नो धान्तु वस्ववयं मसामि॥ ३॥

भा०—(ये) जो (रत्नं) रमणीय वचन प्रदान करते, (धियं च कृपणन्त) उत्तम कर्म करते और (यज्ञं च साधन्तः) यज्ञ, सर्वोपास्य सर्वप्रद प्रभु की साधना वा आराधना करते हैं (एपाम्) इन (अमृतानां) अमृत, मोक्ष-मार्गी, मुक्तवत् निस्पृह, परम हंस पुरुषों की (इयम्) यह (गीः) वेदः वाणी (सर्वताता) सबका कल्याण करने वाली होती है। (ते) ऐसे ही वे महानुभाव जन सदा (नः) हमें (असामि) समस्त (वसन्यम्) वसने वाले जीवों के हितार्थ अनेक धन, वा ज्ञान (धान्तु) प्रदान करें ऐसे ही परोपकारी जन (नः वसन्यं धान्तु) हमारा धन प्राप्त करें, हम

धनानि तु यथाशक्ति विषेषु प्रतिपादयेत् । वेदवित्सु विविक्तेषु '''मनु०॥ त्रा तत्त्र दन्द्राययः पनन्ताभि य ऊर्वे गोमन्तं तिर्नृत्सान् । सकृत्स्वं पे पुरुपुत्रां महीं सहस्रधारां वृह्तीं दुर्दुत्तन् ॥ ४॥

भा०-(ये) जो (सकृत्-स्वम् ) एक ही बार अनेक प्रकार के अन्नों,

ओपिंघ वनस्पति आदि को उत्पन्न करती है उस ( बृहतीम् ) अनेक फलों को बढ़ाने वाली, विशाल, (पुरु-पुत्राम्) बहुत पुरुषों का त्राण करने वाली और ( सहस्रधारां ) सहस्र धाराओं को बरसाने वाळी वा सहस्रों जल-धारा वाली आकाश वा ( महीम् ) भूमि को ( दुधुक्षन् ) दोहना चाहते हैं, उससे अनेक अन्न, रस प्राप्त करना चाहते हैं जो (गोमन्तम्) गौ बैल वाले, उनसे समृद्ध ( ऊर्व ) खेती वा कृषि के फल समृह या फसल को (तितृत्सान्) काट लेना चाहते हैं (ते) वे (आयवः) मनुष्य हे ( इन्द्र ) जल देने वाले, वर्षाकारिन् ! ( तत् ) उस समय जब चे फल चाहते हैं, खेती पनपाना चाहते हैं तब ( ते पनन्त ) वे तेरी स्तुति करते हैं। अर्थात् सम्पन्न, फसल काटने के इच्छुक खेतिहर जिनके पास (सकृत्सू) केवल साल में एक फसल देने वाली भूमि है, जो उसी से साल भर का अनाज प्राप्त करना चाहते हैं, वे 'इन्द्र' अर्थात् मेघ की पुकार करते हैं। (२) ठींक उसी प्रकार (ये) जो ( पुरु-पुत्राम् ) बहुत से पुत्रों व पुरुषों को त्राण करने वाली (महीम्) भूमि और (सहस्र-धारां) हजारों को धारण करने वाली (बृहतीम्) बड़ी भारी जनता को (दुधुक्षन्) दोहना चाहते हैं, भूमि से भूमि की उपज और जनता से टैक्स या ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं और जो युद्धक्षेत्र में ( गोमन्तं ) वेग से जाने वाले अर्थों वाले, वा (गोमन्तं ) बाणों को फेंकने वाली तांत के धनुषों से सजित ( ऊर्वम् ) सैन्य-समूह को ( आ तितृत्सान् ) मुक़ाबले पर नाश करते हें हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! राजन् (ते) वे वीर पुरुष (ते पनन्त) तेरी स्तुति प्रार्थना करते हैं, तेरी सेवा करते हैं। (३) इसी प्रकार जो ( पुरु-पुत्राम्) अनेक शिष्यरूप पुत्रों वाली, सहस्रवाणी वाली, 'बृहती' वेदवाणी का दोहन करना चाहते और जो (गोमन्तं ऊर्वं) वाणी से युक्त 'मन्थ' का मर्म भेदन करना चाहते हैं वे मनुष्य इन्द्र अर्थात् ज्ञानदर्शी गुरु का सेवन करते हैं।

शाचीव इन्द्रमवसे कुणुध्वमनानतं दुर्मयन्तं पृत्नयून् । ऋभुत्तर्एं मुघवानं सुवृक्तिं भर्ता यो वज्रं नयं पुरुत्तुः ॥ ४॥

भा० — हे ( शचीवः ) उत्तम कर्म और वाणीरूप स्तुति करने वाळे जनो ! आप लोग ( यः ) जो ( नर्यं ) सब मनुष्यों के हितकारी ( वज्रं ) ज्ञानोपदेश और (वज्रं ) बल, वीर्यं और शस्त्रवल को (भर्ता) धारण करता है जो ( पुरु-क्षुः ) अनेक शब्दमय वेद-मन्त्रों वा उपदेशों वा विद्या-वचनों को जानता है, ( सु-वृक्तिम् ) उत्तम स्तुति योग्य, (सु-वृक्तिम्) उत्तम रीति से कुमा े से वर्जने वाळे ( सु-वृक्तिम् ) सुख से और सुन्दु रीति से ग्रहग करने वाले ( ऋ-भुक्षणम् ) महान् सत्यसेवी, सत्यपालक, ( मघवानम् ) अनेक ऐश्वर्यों के स्वामी, ( पृतन्यून दमयन्तं ) संग्राम करने वाले शतुजनों वा संग्राम के इच्छुक सैनिकों को भी दण्डित वा दमन करते हुए शतुओं का पराजय और स्व सैन्यों का दमन करने वाले ( अनानतं ) किसी के आगे न झुकने वाले, ( इ=द्रं ) ऐश्वर्यवान्, शत्रुविजयो को ( अवसे ) अपनी रक्षा, गति, कान्ति, इच्छा, स्नेह, समृद्धि आदि कार्यों के लिये राजा के लिये, सेनापति आदि पदों के लिये नियुक्त ( कृणुध्वम् ) करे ।

इसी प्रकार जो ( शचीवः ) कर्मकुशल हैं, वे बहुत अन धन वाले, धन स्वामी को प्राप्त करे। और शची अर्थात् वाणी वाळे विद्यार्थी भी, महान् गुरु को चाहें।

यद्वावानं पुरुतमं पुराषाळवृत्रहेन्द्रो नामान्यप्राः । <mark>श्रचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मान्यदीमुश्माम् कतैवे कर्त्तत् ॥६॥४॥</mark>

भा०-जिस प्रकार ( वृत्रहा इन्द्रः ) वृत्र अर्थात् मेघ पर आघात करने वाला, मेघों में दौड़ने वाला विग्रुत् ( पुरु-तमम् ) बहुत अधिक बढ़े हुए जल राशि को ( ववान ) आघात करता है और वह अनेक ( नामानि अप्राः) जलों को भूमि पर पूर देता है, उसी प्रकार ( वृत्र-हा इन्द्रः) विष्नक।री, बढ़ते शत्रुओं को नाश करने वाला (पुरा-पाट्) शत्रु-पुरों को विजय करने वाला, विजेता, (पुरुतमं ववान) शत्रु के अनेकों में से श्रेष्ठ नायक का नाश करे। वह (नामानि अप्राः) शत्रुओं को नमाने वाले अनेक सैन्यादि साधनों को पूर्ण करे। वह (तुविष्मान्) बड़ा बलशाली पुरुष, (प्र-सहः पितः) बड़े भारी शत्रु-विजयी सैन्य-बल का स्वामी, अथवा (प्र-सहः) सब से उत्तम दुष्ट-दमनकारी, सरदार वा विजेता, और (पितः) सवका स्वामी (अचेति) जाना जाय (यत्) जो हम प्रजाजन (कर्त्तवे उष्मिस) करना चाहें वह (तत् करत्) उसको कर दे। प्रजाकी इच्छानुसार उसका दुःख मोचन करने में सम पुरुष ही प्रधान पद पावे। इति पञ्चमो-वर्गः॥

#### [ कत ]

सिन्धुचित्प्रैयमेष ऋषिः ॥ नद्यो दवताः ॥ छन्दः — १ निचुज्जगती २, ३ विराड् जगती । ४ जगती । ४,७ श्राची स्वराड् जगती । ६ श्राची भुरिग् जगती । ८,६ पादनिचुज्जगती ॥

प्र सु व त्रापो महिमानसुत्तमं कारुवीचाति सर्दने विवस्वतः। प्र सप्तस्ति वेधाहि चक्रमुः प्र सत्वरीणामिति सिन्धुरोजसा ॥१॥

भा०—हे (आपः) आप्त जनों! हे प्राणगण ! हे सर्वव्यापक प्रमु! (वः) आप लोगों के (उत्तमम्) सब से उत्कृष्ट (महिमानम्) महान् सामर्थ्यं को (कारुः) कियाशील और मन्त्रों का साक्षात् करने वाला विद्वान् (प्र सु वोचाति) अच्छी प्रकार उत्तम रीति से, खूब २ वर्णन करता है। आप (विवस्वतः सद्ने) विविध ऐश्वर्यों वा लोकों के आश्रय वा महान् आकाश में (सप्त सप्त त्रेधा हि प्रचक्रमुः) सात सात के तीन वर्गों में कार्य करते और जगत् का निर्माण और चालन करते हो। (सत्वरीणाम्) संस-

रण करने वाली समस्त शक्तियों में (सिन्धुः) समस्त जगत् को बांघने, नियम व्यवस्था में रखने और चलाने वाली महान् शक्ति ही (ओजसा) अपने महान् पराक्रम और बल से ( अति प्र क्रमते ) बहुत कार्य करती और जगत् का निर्माण आरस्भ करती है। (२) जलों के पक्ष में-जलों के उत्तम महिमा अर्थात् महान् सामर्थ्य का वर्णन ( कारुः ) शिल्पी, कारीगर, एन्जिनियर ही अच्छी प्रकार बतला सकता है कि विविध लोकों के बसने योग्य भूमि-खण्ड के किस २ स्थान पर जल कैसा है। ये जल सात सात करके ३ प्रकारों से बहते हैं। और निरन्तर बहने वालों में सब से अधिक वेग से नदी का ही प्रवाह होता है। जलों के बहने के मुख्य तीन प्रकार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और समधरातल में और उनके सात र प्रकार इसकी अंग-विद्या से जानने चाहिये। (३) प्राणों के पक्ष में - यह प्राणों का ही महत्व है कि स्तुतिकर्त्ता की वाणी इस देह में व्यक्त वाणी से बोलती है। और २१ रूप होकर प्राण चल रहे हैं। गतिशील शक्तियों में से अपने बल के कारण वह (सिन्धुः) सबको बांघने वाला आत्मा ही (अति प्र) सब से अधिक शक्तिशाली है।

> विवस्त्रतः परिचरणवतो यजमानस्येति सायणः । विवः इति धननाम इति शाकपूणिः । तद्वान् ॥

ब्र तें अरदद्वरुणो यातवे प्थः सिन्धो यद्वाजा श्रभ्यद्ववस्त्वम्। भूभ्या श्राधि प्रवता याचि सार्चना यदेषाम्यं जगतामिर्ज्यसि ॥२॥

भा०—( सिन्धोः यातवे ) जिस प्रकार वेग से बहने वाले जल-प्रबाह के जाने के लिये (वरुण: ) उसकी अनेक शालाओं में बांटने वाला वा जलाध्यक्ष विद्वान इनजीनियर वा कृषक इसके (पथः) मार्गी नाली कुल्या, नहर आदि को (अरदत्) खोदताहै, और वह जलराशि (वाजान अभि-द्रवति ) खेत के अन्नों तक पहुंचती है, (भूम्या अधि प्रवता सानुनायाति) अपने अति वेग से वह जल नीचे मार्ग से जाता है। (एणाम् अग्रम् जगताम् इरज्यति) वह जल इन जंगम प्राणियों के मुख्य जीवन का आधार होता है उसी प्रकार (१) हे (सिन्धो) समस्त प्रजाओं को बांधने और दुष्टों को कंपाने में समर्थ राजन्! (ते) तेरे (यातवे) प्रयाण के लिये (वरुणः पथः प्र अरदत्) तुझे वरण करने वाला श्रेष्ठ जन अनेक मार्ग बनावे। (यत्) जिन से (त्वम् वाजान् अभि अद्वः) त् संग्रामों को वेग से प्रयाण कर सके और अनेक ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सके। तू (प्रवता सानुना) उत्कृष्ट उन्नत मार्ग से (भूम्याः अधि प्र यासि) पृथिवी पर गमन कर। तू (एषां जगताम्) इन जंगम प्रजाओं के (अग्रम्) सब से मुख्य अंश का भी (इरज्यसि) स्वामी है।

(३) अध्यातम में — वरुण परमातमा ने मुख्य प्राण के संचरण के लिये देह में अनेक मार्ग इन्द्रिय रूप से बनाये हैं। उन मार्गों से वह अन्नों के प्राह्म विषयों तक पहुंचता है। वह (पृथिव्याः) पार्थिव देह पर उत्तम रीति से अधिकार करता है (४) प्रभु पक्ष में — हे (सिन्धो) द्यासिन्धो ! सब शिक्तयों के समुद्र ! सर्वप्रवन्धक सर्वसञ्चालक प्रभो ! (ते यातवे) तुसे प्राप्त करने के लिये (वरुणः) तुसे चाहने वाला भक्त जन अनेक ज्ञान-मार्ग बनाता है, तू समस्त ऐश्वयों को प्राप्त है, तू समस्त भूमि पर मेघ के समान समस्त उत्पन्न प्रजा पर उत्तम ऐश्वर्य सहित प्राप्त है। इन जंगम जीवों का भी तू सर्वप्रथम (इरज्यसि) सब का स्वामी है।

द्विव स्वनो यतते भूम्योपर्यन्ततं शुष्ममुद्दियति भावना । श्रम्भादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति वृष्टभो न रोहेवत्॥३॥

भा०—( भूम्या उपरि ) भूमि के उपर (दिवि) आकाश में (स्वनः) गर्जन-शब्द करने वाला मेघ ( यतते ) ब्यापता है। ( भानुना ) सूर्य के प्रकाश द्वारा ( अनन्तं शुष्मम् ) अनन्त बलक्ष्य जल ( उत् इयात )

उत्पर उठ जाता है। तत्पश्चात् (अभ्रात् इव ) जिस प्रकार मेघ से ( वृष्टयः प्र स्तनयन्ति ) वृष्टियां खूब बरसती हैं, और ( सिन्धुः ) वेग से बहता जल-प्रवाह (यत् वृषभः न रोरुवत् ) जिस प्रकार सांड के समान गर्जना करता हुआ ( एति ) आता है। इसी प्रकार ( यत् ) जब (रोरुवत्) गर्जता हुआ (सिन्युः) राष्ट्र-प्रबन्धक और शत्रु-कम्पक वीर सेनापति वा राजा ( वृष्भः ) बड़े सांड वा वरसते मेघ के समान (एति) प्रयाण करता है, तब ( वृष्टयः अभ्रात् इव ) जैसे मेघ से वृष्टियां गिरती हैं उसी प्रकार ( बृष्टयः ) शत्रु को उखाड़ देने वा काट गिराने वाली शक्तियां, तोपें आकाश में (प्र स्तनयन्ति) गर्जती हुईं नीचे आती हैं वह (भानुना ) अपने तेज से (अनन्तं शुष्मं उत्-इयर्ति ) अनन्त शत्रुशोषक बल को उत्पन्न करता है। वह (दिवि स्वनः) आकाश में गर्जते मेघ के नुल्य ( भूम्यां उपरि यतते ) पृथिवी पर उद्योग करता, विजय करता है। (३) इसी प्रकार अध्यात्म में—आतमा 'सिन्धु' है वह (दिवि) मस्तक में (स्वनः = सु-अनः) उत्तम चेतना, वा प्राणशक्ति का स्वामी होकर (भूम्याः उपिर यतते) इस पार्थिव देह के ऊपर यत्नशील होता है, उसका स्वामीवत् उपयोग करता है। वह अपने तेज से इस देह में अनन्त बर्छ उत्पन्न करता है, मेघ से वृष्टियों के तुल्य हृदय से रक्तधारायें प्रवाहित होता है, वह आत्मा इसमें हर्षित होकर ब्यापता है।

श्रमि त्वा सिन्धो शिशुमिन्न मातरी वाश्रा श्रर्धन्ति पर्यसेव धनवः। राजें व युध्वा नयसि त्वामित्सिचौ यद्यसामग्रं प्रवतामिनेत्तास ॥४॥

भा०—( मातरः शिशुम् इत् न ) जिस प्रकार माताएं अपने पुत्र को प्रेमवश प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार हे (सिन्धो ) सब को अपने साथ बांधने आर सबके पापों को दूर करने, वा सबको प्रेरित करने वाले प्रभी! स्वामिन् ! (वाश्राः) तुझे पुकारने वाले जन, प्रजाएं ( शिशुं त्वा ) सब के भीतर गुप्त रूप से व्यापने वाले, वा प्रशस्त रूप से विद्यमान तुझको ही (अभि अर्धन्ति) लक्ष्य कर तेरी ओर आते हैं। (धेनवः वाश्राः पयसा इव ) जिस प्रकार दुधार गौवें अपने पोषक दूध से अपने बच्चे की ओर झुकती हैं उसी प्रकार ( वाश्राः) स्तुतिशील जन (त्वा अभि अपीन्त) तेरी ओर ही आते हैं। ( युध्वा राजा इव ) युद्धर्श ल राजा जिस प्रकार (सिची) शरवर्षी सैन्य-बलों को आगे ले जाता है उसी प्रकार (स्वम् इत् ) तू ही (सिचौ ) सेचन करने वाळे, निपेक आदि द्वारा सन्तान उत्पन्न करने वाले समस्त नर-नारी जीवों को (नयसि) चला रहा है, ( यत् ) जो त् ( प्रवताम् आसाम् ) आगे बढ़ने वाली इनके (अग्रम्) आगे के मुख्य पद को (इनक्षसि) प्राप्त हो, इनमें सबका प्रमुख तू ही है। और जिस प्रकार बहती निदयों में सबसे प्रमुख मुख्य सिन्धु अर्थात् वेगवान् नद प्रमुख होता है वह औरों को अपने साथ छेजाता है और निदयां अपने जलसहित उससे मिल जाती हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजाएं उसी प्रभु स्वामी की ओर आती हैं और वहीं उनकी अपने साथ परम धाम में छे जाता है। इसी प्रकार मुख्य प्राण के साथ देहगत अन्य प्राणों का भी व्यवहार जानना चाहिये।

इमं में गङ्गे यमुने सरस्वति शुर्तुद्धि स्तोमं सचता पहल्या । श्रुक्षिकन्या मरुद्ध्धे वितस्तयाजीकीये शृणुद्धा सुषोमया ॥ ४ ॥ ६ ॥

भा०—हे (गंगे) हे गंगे! हे (यमुने) हे यमुने! हे (सरस्वति) सरस्वति! हे (ग्रुतृदि) हे ग्रुतृदि ! हे (परुष्णि) परुष्णि! हे (मरुद्- चृथे) मरुद्वृधे! (वितस्तया असिकन्या सुसोमया) वितस्ता, असिक्री और सुसोमा इनके साथ विद्यमान हे (आर्जीकीये) आर्जीकीये! तू (मे इमं स्तोमं आ श्रुणुहि) हमारे इस स्तुतियोग्य वचन को श्रवण कर। लोक में गंगा, यमुना, सरस्वती, परुष्णी, मरुद्वृधा, ग्रुतृद्दी, वितस्ता, असिक्री,

सुसोमा और आर्जिकीया ये सब नाम निदयों के प्रसिद्ध हैं। वेद में इन शब्दों का मुख्यार्थ निदयों के प्रति संगत न होने से ये शब्द नदीवाडक नहीं हैं। अध्यादम में—ये दश विशेष नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में व्याष्ट आत्म-शक्ति भी उसी २ नाम से पुकारी जाती है। जैसे बृहदारण्यक में लिखा है वहीं आत्मा—'शृष्वन् श्रोत्रं भवति मनो मन्वानो वाग् वदन्' इत्यादि। इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये।

इडा च पिङ्गलाख्या च सुषुम्ना चास्थिजिह्निका। अलम्बुसा यथा पूषा गान्धारी शङ्किनी कुहूः देहमध्यगता एता सुख्याः स्युर्देश नाडयः॥ इति 'संगीतविषये' केरललिप्यां हस्तलिखितपुस्तके।

'गंगा' इडा नाड़ी है, वह आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराती है, 'यमुना' पिंगला है, जो देह के समस्त अंगों को सुव्यवस्थित करती और संयम में रखती है। सरस्वती सुपुन्ना, उसमें प्रशस्त ज्ञान-सुख का उन्नव होता है, 'परुष्ती' (पर्ववती, भास्त्रती, कुटिलगामिनी। निरुष्) जा प्रतिपर्व पीठ के मोहरों में से नीचे तक गई है, वह वर्ण में चमकीली कुटिल मार्ग में गई है। 'असिकी' (अग्रुक्ता, असिता सितिमिति वर्णनाम तत्प्रतिपेधः। निष्) जो ग्रुक्त अर्थात् चमकीली नहीं, उसमें जो रस बहता है उसका कोई रंग नहों है। 'मरुद्वृधा' (सर्वानद्यो मरुतः एनां वर्धयन्ति) जो और नाड़ियां है वे उसको बढ़ाती हैं, नाड़ी का वह अंग्र जहां अन्य सब मिल कर एक ही जाती हैं। अथवा मरुत, देह के प्राण उसको और वह प्राणों पृष्ट करते हैं। 'ग्रुत्री' (ग्रुद्राविणी, क्षिप्रद्राविणी, आग्रुतुन्ना इव द्रवति) जो वेग से गिर्ति करती, भरी २ चलती है। 'वितस्ता' (विदग्धा, विवृद्धा, महाकूला। निष्) देह में वितस्ता वह नाड़ी है जो देह में दाह अर्थात् ताप को धारण करती है, वह बहुत व्यापक और वचचा मर में व्याप्त है। 'आर्जीकीया' (ऋज्जकप्रभवी है, वह बहुत व्यापक और वचचा मर में व्याप्त है। 'आर्जीकीया' (ऋज्जकप्रभवी हो, वह बहुत व्यापक और वचचा मर में व्याप्त है। 'आर्जीकीया' (ऋज्जकप्रभवी वा, ऋजुगामिनी वा) ऋज्जक से उत्पन्न, वा ऋजु जाने वाली, मस्तक में

विशेष स्थान 'ऋज्क' है उससे निकली नाड़ी वितस्ता है, विपाट् (विपाटनाड़ा, विपाशनाड़ा, पाशा अस्यां व्यापाश्यन्त विसष्टस्य मूमूर्छतस्तस्माद् विपाट उच्यते । नि॰) विपाट् वह नाड़ी है जहां विपाटन होता है, जिसके फटने पर प्राग देह को त्याग देते हैं और आत्मा देह से पृथक् हो जाता है, उसी का प्राचीन नाम 'उहंजिरा' है । 'सुषोमा' उत्तम प्ररेणा वाली वा उत्तम वीर्य वाली वीर्यवहा नाडी वा जो अंगों में शक्ति प्रदान करे। (सिन्धुः यदेनामिमप्रसुवन्ति नद्यः । सिन्धुः स्यन्दनात् नि॰) सब नदियां जैसे सिन्धु में आती हैं ऐसे समस्त प्राण जिसमें आकर लय हो जाते हैं वह आत्मा ही 'सिन्धु' है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हुए महानद् के समान जाता है अतः 'सिन्धु' कहाता है । देह ही देश के तुल्य 'क्षेत्र' कहाता है । (सा मे आत्माभूत् इति सोमः) सोम मेरा अपना ही आत्मा है ऐसा बाह्यणप्रोक्त निर्वचन है, इससे 'सुषोमा' स्वयं आत्मा रूप नदी है।

आत्मा का नदीरूप से वर्णन महाभारत में-

आतमा नदी संयम-पुण्यतीर्था, सत्योदका, शीळतटा द्योमिंः। इत्यादि भिन्न १ स्थिति में यहां इन नामों से आत्मा को ही सम्बोधन किया गया है। इति षष्ठो व :।।

तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसत्वी रसया श्वेत्या त्या। त्वं सिन्धो कुर्भया गोमतीं कुर्मुं मेहत्त्वा सुर्थं याभिरीयसे ॥६॥

भा०— उसी मुख्य आत्मा का और भी वर्णन करते हैं। हें (सिन्धों) आत्मन् ! तू (स-रथं) रथ अर्थात् रमण करने योग्य इस देह के साथ रहता हुआ (याभिः) जिन अनेक नाड़ियों, देह-अवयवों से (ईयसे) गित करता, संगत होता है वे अनेक हैं जैसे—(प्रथमम्) पहले (यातवे) जाने के लिये (नृष्टामया) 'नृष्टामा' नाम नाड़ी से (सजूः) संगत होता है। फिर (सुसर्वा) 'सुसर्त्यू' नाम नाड़ी के साथ, (रसया) 'रसा' नाड़ी के

साथ (त्या श्वेत्या ) उस श्वेत नाडी़ के साथ । (कुभया मेहल्वा) 'कुभा' और 'मेहल्तू' नाड़ी के साथ संगत होता है, (गोमतीम् क्रुमुम् ईयसे ) तु ही गोमती और क्रमु नाड़ी के साथ संगत होता है।

(१) तृष्टामा, (१) सुसर्तू, (१) रसा, (४) श्वेत्या, (५) कुभा, (६) गोमती, (७) क्रुमु, (८) मेहत्नू, ये आठ नाड़ियां वेद ने और कही हैं। इनके साथ योग करके आत्मा अनेक देह के कार्यों का सम्पादन करता है। जैसे 'तृष्टामा' नाड़ी से आमाशयगत भोजन को पचाता है। 'सुसर्तू' के योग से देह के समस्त रसों को अपने श्यानों पर भेजता है, 'रसा' नाड़ीं से समस्त देह में रस ब्यापता है 'श्वेत्या'से दुग्धवत् रस पकाशय से छाती में आकर रक्त में मिलता है, कुभा नाम नाड़ीजाल से देह की त्वचा का निर्माण करता है। 'गोमती' से वाणी का उच्चारण वा इन्द्रिय शक्तियों को वश करता है। 'क्र्मु' से देह के अंगों के चलने की व्यवस्था करता है। 'मेहत्नु' नाड़ी से मूत्र बनने और निकलने की व्यवस्था करता है।

ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परि जयांसि भरते रजासि। अद्बंधा सिन्धु<u>र</u>पसाम्पस्तमाश्वा न चित्रा वर्षुषीव दर्शता ॥७॥

भा०-उसी आत्मा का और भी सिन्धु रूप से वर्णन करते हैं। ( ऋजीती ) ऋजु अर्थात् सरल गति वाली, ताप पहुंचाने वाली नाड़ी और ( एनी ) श्वेत वर्ण की वा मजावाहिनी वा शुक्रवाहिनी नाड़ी, और ( रुशती ) दीप्तियुक्त कान्ति देने वाली वा ओज धातु को फैलाने वाली नाडियें सब नाना स्रोत ( महित्वा ) उस आत्मा के महानु सामर्थ्य से ही ( ज्रयांसि रजांसि परिभरते ) वेग से देह में गति करने वाले अनेक रजों अर्थात् जल के समान बहने वाले दवरसों को सर्वत्र छे जाती हैं। तब यह ( सिन्धुः ) आत्मा ( अदुव्धा ) विनाश को न प्राप्त होकर, ( आसाम् अपस्तमा ) इन समस्त कर्म करने वाले अंगों और इन्द्रियों और देहावयवों

11 8 11 9 11

के बीच सर्वश्रेष्ठ काम करने वाली होकर (अश्वान ) घोड़ी के तुल्य सदा शक्ति से युक्त, देह भर में व्यापक, देह की भोक्ता होकर (चित्रा) अद्भुत आश्चर्यकारी, चित्, चेतना को देह भर में देने वाली और (बपुणी इव दर्शता) रूपवतीसी देहमय होकर नयनों से देखने योग्य हो रही है। स्वश्वा सिन्धुं: सुरथा सुवासा हिर्एययी सुरुता वाजिनीवती। ऊणीवती युव्तिः सीलमावत्युतााधि वस्ते सुभगा मधुवृधम्॥॥॥

भा०-वह (सिन्धुः) सब को बांधने वाली शक्ति, आत्मा, (युवतिः) तरुणी स्त्री के समान, बलवती, सबको अपने साथ मिलाए रखने वाली, ( सु-अश्वा ) उत्तम अश्वों, इन्द्रियगण की स्वामिनी, ( सु-रथा ) उत्तम र्थवत् देह की अधिष्ठात्रो, (हिरण्ययी) सुवर्ण के समान कान्तियुक्त, प्रकाशस्वरूप, (सु-कृता) उत्तम कर्म करने वाली, (वाजिनी-वती) चेगवती, ऐश्वर्यवती, बलवती, (ऊर्णावती) आच्छादक लोम, त्वचावा देहादि से युक्त (सीलमा-वर्ता) नाना नाड़ियों के जाल-बन्धन से युक्त, (सु-भगा) उत्तम सेवनीय ऐश्वर्य की स्वामिनी होकर (मधु-वृधं ) मधु, मधुर अन्नादि से वृद्धि पाने वाले देह में (वस्ते ) निवास करती है। (२) युवति पक्ष में — युवति ( सु-अधा सु-रथा ) उत्तम अध और रथ वाली, हिरण्ययो और काञ्चन देह, वा आभूषण पहिने वा उत्तम कार्यकुशल अन्न-सम्पदा की स्वामिनी, (ऊर्णावती) उत्तम आच्छाद्न वस्त्र वाली (सीलमा-वती) उत्तम केशादि वेणी बन्धन से युक्त, (सु-भगा) सौभाग्यवती, (मधु-वृधं वस्ते) अन्नादि वर्द्धक क्षेत्र वा गृह में रहती वा मधु अर्थात् मधुपर्कादि से बृद्धिमान् , आदर के योग्य पुरुष को प्राप्त कर उसके आश्रय पर रहती है। सुखं रथं युयुजे सिन्धुर्थिने तेन वार्ज सनिषट्सिमञ्जाजी। महान्ह्यंस्य महिमा पन्स्यतेऽदंब्धस्य स्वयंशसो विर्ष्शिनः भा०—पूर्वोक्त (सिन्धुः) अनादि काल से प्रवाहवत् नित्य रूप चली आई, (सुखं) सुखपूर्वक (अश्विनं रथं) अश्वों, भोग साधन इन्द्रियों और वेगवान् मन से युक्त, रमण योग्य वा वेग से चलने वाले इस देह से (युयुजे) योग करती है। उसमें सम्यक् रूप से चित्तादि का योग करती, (तेन) उस रथ से वह (अस्मिन् आजो) इस विजय योग्य जीवन-संग्राम में (वाजं) ज्ञान-ऐश्वर्य या कर्म-फलरूप से अजादि भोग्य सुख दुःखादि का अन्न के समान (सिनषत्) सेवन करती है। जो स्वयं (अद्वयस्य) किसी का नाशक नहीं होता और (स्वयशसः) जिसका यश अपने ही जपर आश्रित है, वह स्वयं प्रसिद्ध और (विरिष्टानः) महान् है, (अस्य महान् महिमा पनस्यते) इसकी बड़ी भारी महिमा कही जाती है, उसके विषय में विविध प्रकार से कहा जाता है। इति सप्तमो वर्गः॥

## [ ७६ ]

जरत्कर्थं ऐरावतः सर्पं ऋषिः॥ यावाणो देवताः ॥ छन्दः—१,६,८ पादिनिचुज्ज-गता । २, ३ श्राचींस्वराड् जगती । ४, ७ निचुज्जगतो । ४ श्रासुरीस्वराडाची निचुज्जगती ॥

श्रा व ऋञ्जस ऊर्जी व्युष्टिष्विन्द्रं मुरुतो रोदंसी श्रनक्रन । उमे यथा नो श्रहनी सचाभुवा सर्दःसदो वरिवस्यात उद्भिदा ॥१॥

भा०—हे विद्वानो और वीर पुरुषो ! मैं ( ऊर्जाम् वि-उष्टिपु ) बल-वाली सेनाओं के नाना विभागों मैं ( वः आ ऋक्षसे ) आप लोगों को प्रसाधित करता हूं, अच्छी प्रकार सुसज्जित करता हूँ । आप लोग (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवान् स्वामी राजा वा सेनापित को और ( मस्तः ) शत्रु को मारने वाले बलवान् पुरुष को और ( रोदसी ) आकाश-भूमिवत् दुष्टों को स्लाने वाले, रुद्र को पालन करने वाली मुख्य सेनाओं को (अनक्तन) प्रकट करो । (यथा) जिस प्रकार से (नः) हमें (उसे अहनी) रात दिन दोनों कालों के तुल्य (सचाभुवा) एक साथ रहने वाले खी पुरुष (सदः-सदः) प्रत्येक घर में (उत्-भिदा) उत्तम सुखप्रद अन्न आदि से (वरिवस्यातः) एक दूसरे की सेवा, सत्कार करें। (२) इसी प्रकार विद्वान् लोग प्राणों के निवासाश्रयों में इन्द्र, आत्मा और मरुतों, प्राणों को और रोदसी प्राण और अपान दोनों को (अनक्तन) प्रकट करें, उसका साक्षात् करें।

तबु श्रेष्ठं सर्वनं सुनोतनात्यो न हस्तयतो श्राद्धः सोतरि । बिदद्धयर्थो श्राभिर्मृति पोंस्यं महो राये चित्तकते यदवैतः॥२॥

भा०—हे विद्वानों, वीर पुरुषों ! आप लोग (तत्) उसी (श्रेष्ठं) सब से श्रेष्ठ, (सवनं सुनोतन) यज्ञ को करों। (अत्यः न) जिस प्रकार अश्व (हस्त-यतः) हाथों द्वारा नियन्त्रित होकर (सोतिर ) अपने चलाने वाले के अधीन रहकर (पौस्यं) बल को (विदत्) प्राप्त करता है उसी प्रकार (अदिः) भयरहित, अविक्षत वा आदरयुक्त वीर सैन्य जन मेघ के तुल्य (अर्थः) स्वामी, (हस्त-यतः) हनन साधन शस्त्रादि से संयत होकर (सोतिर) अपने सञ्चालक सेनापात के नीचे रहकर (अर्थः) शत्रुओं को (अभि-भूति) पराजय करने वाला (पौस्यं) बल पराक्रम (विदत्) प्राप्त करे और (अर्वतः) नाश करने वाले शत्रुओं को (महः राये) बढ़े ऐश्रर्यं को प्राप्त करने के लिये (चित्) भी (तहते) विनाश करे।

तदिद्धर्यस्य सर्वनं विवेरपो यथा पुरा मनवे गातुमश्रेत्। गोर्ख्रणीसि त्वाष्ट्रे अश्वीनिर्णिजि प्रेमध्वरेष्वंध्वराँ श्रेशिश्रयुः॥ ३॥

भा०—( अस्य ) इसका (तत् सवनम् ) वह उस प्रकार अभिषेक वा शासन ( अपः ) समस्त प्रजाओं को इस प्रकार ( विवेः ) व्याप छे ( यथा पुरा ) जिस प्रकार पूर्ववत् ( मनवे ) मनुष्य के हितार्थं ( गातुम्

अश्रेत् ) ज्ञान, मार्ग प्राप्त हो । ( गी-अर्णसि ) गौ, पृथिवी वा वाणी के रूप में और (अध-निर्णिजि) अध रूप में (त्वाष्ट्रे) तेजस्वी सूर्य के (गो-अर्णसि) किरण रूप में वा (अध-निर्णिजे) ज्यापक प्रकाशरूप में (अध्वरेषु ) अहिंसनीय पदों पर (अध्वरान् ) इन अहिंसनीय, बलवान् (ईम्) वीर वा विद्वान् पुरुपों को ही (प्र अशिश्रयुः) आश्रय रूप से स्थापित करें।

<mark>अपं हत रच्चसो भङ्गुरावतः स्कभायतः निर्ऋ</mark>ति सेधतामतिम् । <mark>त्रा नो र्यि सर्ववीर सुनोतन देवार्व्यं</mark> भरत श्लोकंमद्रयः ॥ ४ ॥

भा०—हे वीरो ! विद्वान् पुरुषो ! आप लोग (रक्षसः अप हत) दुष्ट पुरुषों को मारो, उनको दण्ड दो, उनको बुरे कार्यों से दूर करो। ( भङ्ग-रावतः ) नियम-व्यवस्था को भङ्ग करने वाले लागों को ( अप स्कभायत ) वश करों। और ( निक तिम् ) सर्व प्रकार से कष्ट देने वाली ( अमितम् ) दुःखदायी रोग वा अज्ञान बार्धा को (अप सेधत) दूर करो। हे विद्वानो! वीरो ! आप लोग ( सर्व-वीरं रियं ) सर्व प्रकार के पुत्रों और वीरों से युक्त ऐश्वर्य को ( आ सुनोतन ) प्राप्त करो । और ( देवाव्यं ) विद्वानों और वीरों से प्राप्त होने योग्य ( श्लोकं भरत ) वेद-ज्ञान और कीर्त्ति, यश को ( आ हरत ) प्राप्त करो।

दिवाश्चिदा वो उमवत्तरेभ्यो विभवना चिदार्श्वपस्तरेभ्यः।

वायोश्चिदा सोमरभस्तरेभ्योऽग्नेश्चिदची पितुकृत्तरेभ्यः ॥४॥८॥ भा०-हे विद्वन् ! तू (नः ) हमें (दिवः चित् ) सूर्यं के प्रकाश से भी (अमवत्तरेभ्यः) अधिक बलवान् (विभ्वना चित्) ब्यापक विद्युत् से भी अधिक ( आद्यु-अपस्तरेभ्यः ) वेग से कार्य करने वाले और (वायोः चित्) वायु से भी अधिक (सोम-रभस्तरेभ्यः) प्रेरक बल से अधिक बलशाली, और (अझे: चित्) अझि से भी अधिक (पितु-कृत्-तरेभ्यः ) अन्न उत्पन्न करने वाले वीर विद्वान्, परिश्रमी जनों के लिये तू ( अर्च ) आदर सत्कार प्रदर्शन कर, उनकी स्तुति कर वा उनको विद्या-ज्ञान दिखा । इत्यष्टमो व ः ॥

भुरन्तुं नो यशसः सोत्वन्धसो यावाणो बाचा विवित द्विवित्मता। , नरो यत्र दुहुते काम्यं मध्वधिषयन्तो श्रमिती मिथस्तुरः॥ ६॥

भा०—मेघ जिस प्रकार (अन्धसः सोतु) अन के उत्पादक जल को धारण और प्रदान करते हैं उसी प्रकार (यशसः) यशस्वी (प्रावाणः) उत्तम उपदेश जन (अन्धसः) प्राणधारक अन के (सोतु) रस को (भुरन्तु) प्राप्त करें और औरों को भी प्रदान करें (यत्र) जिसमें (नरः) मनुष्य (दिविता) उत्तम कामना से प्रेरित होकर (दिवित्मता वाचा) दीसियुक्त, स्फूर्तिजनक वाणी से (मिथस्तुरः) परस्पर मिलकर अति वेगवान होकर (अभितः आवोपयन्तः) सब ओर आघोषित वा ज्ञानोपदेश करते हुए (काम्यम्) कामना करने योग्य (सधु) मधुर ज्ञान (दुहते) प्राप्त करें।

सुन्विन्त सोम रथिरासो अद्रेयो निरस्य रसं ग्विषी दुहन्ति ते। दुहन्त्य्धरुपसेचनाय कं नरी हुव्या न मेजियन्त आसामीः॥ ७॥

भा०—(अद्रयः) जिस प्रकार मेघ (सोमं सुन्वन्ति) जल और अन्न को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार (रिथरासः) रथ वाले महारथी (अद्रयः) पर्वत के तुल्य दृढ़ और मेघवत् शख्यवर्षी जन (सोमं सुन्वन्ति) राष्ट्र में ऐश्वर्य को उत्पन्न करते हैं। और (रिथरासः) रमण योग्य, आत्मा और देहरूप रथ को वश करने वाले (अद्रयः) स्थिर वा धर्म मेघ की दशा तक पहुंचे साधक जन (सोमं) सर्व जगद्-उत्पादक प्रभु की (सुन्वन्ति) उपासना करते हैं। वा (सोमं) अपने आत्मा को ही (सुन्वन्ति) साक्षात् करते हैं। वे (गो-इषः) वाणी को प्रेरित करते हुए, स्तुति-प्रार्थनाशील होकर (अस्य रसम्) इस आत्मा के परम आनन्दंखप रस

को ( निः दुइन्ति ) सूब १ प्राप्त करते हैं । ( उधः उप-सेचनाय ) जिस प्रकार गोपालक जन गाय के थान को दुग्ध के लिये दोहते हैं और जिस प्रकार मनुष्य ( उप-सेचनाय ) क्षेत्र को सेचने के लिये ( ऊधः ) जल्धारक मेच वा तालाब से ( दुइन्ति ) जल प्राप्त करते और जल से क्षेत्रों को वा मेघ के जल से अपने जलाशयों को भर लेते हैं, उसी प्रकार ( ते ) वे अनेक साधक जन ( उप-सेचनाय ) आत्मा में ही रस का निषेक करने के लिये ( ऊधः ) रस से पूर्ण प्रभु से ( दुइन्ति ) रस को प्राप्त करते हैं । वे ( नरः आसिभः इन्या न ) जिस प्रकार मनुष्य मुखों से नाना अनों को प्राप्त करते अर्थात् खाते हैं उसी प्रकार (नरः) उत्तम मनुष्य (आसिभः) अपने मुखों से (इन्या) स्तुति योग्य, पुकारने योग्य वचनों को (मर्जयन्ते) स्वच्छ करके प्रकट करते हैं ।

प्रते नर्ः स्वर्पसो अभूतन् य इन्द्रीय सुनुथ सोममद्रयः। वामवीमं वे। द्विव्याय धाम्ने वस्रवसु वः पार्थिवाय सुन्वते ॥८॥६॥

भा०—हे (नरः) नेता, प्रमुख नायक, उत्तम भद्र पुरुषो ! (अद्रयः सोमं सुन्वन्ति) जिस प्रकार जल से भरे मेघ अज, ओषधियों को उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार जो लोग (इन्द्राय) ऐश्वर्य की वृद्धि और आत्मा परमात्मा की प्रसन्नता के लिये (सोमं सुनुथ) परम रसरूप आत्मा को प्रसन्तता के लिये (सोमं सुनुथ) परम रसरूप आत्मा को प्रेरित करते हो। (एते) वे आप (अद्रयः) आद्र योग्य जन (सु-अपसः अभूतन) उत्तम १ कर्म करने वाले होवो। आप लोग (दिन्याय धाम्ने) अति देदीप्यमान धाम, लोक के प्राप्त करने के लिये (वामं वामं) अति सेवनीय प्रमु की (सुनुत) उपासना करो और (वः) आप लोग (पार्थिवाय) अपने पृथिवी से बने देह और पृथिवी पर के जीवन के (सुन्वते) प्रेरक मध्नुय के लिये लिये (वसु-वसु) यहां निवास योग्य प्रत्येक पदार्थ को (सुनुत) उत्तम्न करो। इति नवमो वर्गः।।

## 

स्युमरिश्मभौर्गवः ॥ मरुतो देवता ॥ छन्दः—१, ३ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ४ विष्टुप् । ६— ८ विराट् त्रिष्टुप् । ५ पादिनिचृष्जगती ॥ श्रष्टर्चं सूक्तम् ॥

श्चभ्रप्रुषो न बाचा प्रुषा वस्तुं हृविष्मन्तो न यज्ञा विजानुष्ः। सुमार्हतं न ब्रह्मार्णमहेसे गुणर्मस्तोष्येषां न शोभसे ॥१॥

भा० — जिस प्रकार वायुगण (अञ्चमुषः) मेघों से जल बिन्दुओं को झराने वाले होते हैं वे (हविष्मन्तः) यज्ञोत्पादक होते और (वि-जानुषः ) विविध दिशाओं में उत्पन्न होते वा विविध पदार्थीं, बृक्षों, वन-स्पतियों वा अन्नों और प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार (मरुतः) विद्वान वीर और वैश्य वर्ग के जब भी (अझ-पुषः) मेघ के सदश प्रजाओं पर धनों, सुखों और ज्ञानों की वर्षा करने वाले होकर (वाचा ) वाणी से ( बसु पुष ) ज्ञानरूप धन प्रदान करते हैं। जिस प्रकार ( यज्ञाः हविष्मन्तः ) नाना हवियों से सम्पन्न यज्ञ वा उत्तम उपकरणों, साधनों से। किये गये महायज्ञ (वि-जानुषः) विविध पदार्थी को उत्पन्न करते हैं उसी प्रकार ये विद्वान, वीर प्रजाजन भी ( हविष्मन्तः ) नाना साधनों से सम्पन्न होकर (वि-जानुषः) राष्ट्र में अनेक पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। और यज्ञों के समान ही ( वाचा वि-जानुषः ) वेद वाणी द्वारा ही विशेष जन्म को प्राप्त होते हैं, विविध प्रकार के विद्वान् कलावित् हो जाते हैं वा विविध पदार्थों का निर्माण करते हैं। हे विद्वान् मनुष्य ! तू ( अईसे ) पूजा और आदर करने के लिये ( ब्रह्माणम् ) चारा वेदों को जानने वाले, ब्रह्म बड़े भारी ज्ञानी, (न) के सदश (सु-मारुतम्) उत्तम विद्वानों, वीरों के स्वामी वा उत्तम सुसंयत प्राणवान् आत्मा की (अस्तोषि ) स्तुति कर और ( शोभसे ) अपनी शोभा अर्थात् अपने में उत्तम गुणों के धारण करने के लिये ( एषां गणं ) इनके गण की ( अस्तोपि ) स्तुति कर, उन विद्वानों के समृह का आदर सत्कार कर।

श्चिये मर्यासो श्चङँजीर क्रएवत सुमार<mark>्हतं</mark> न पूर्वीरति चर्पः। द्विवस्पुत्रास पता न येतिर त्रादित्यासस्ते स्रका न वावृधुः ॥२॥

भा०— ( मर्यासः ) शत्रुओं को मारने वाळे, वा मरणधर्मा, मनुष्य ( श्रिये ) अपनी शोभा और सम्पदा को बढ़ाने के लिये ही ( अञ्जीन अकृण्वत)अपने ब्यक्त आभूषणों औरकान्तियुक्त शखों को बनावें। (मर्थासः) मनुष्य ( श्रिये ) लक्ष्मी की वृद्धि के लिये ( अञ्जीन् ) व्यक्तरूप से प्रकट कान्तियुक्त आभरणों और पदार्थों को (अकृण्वत ) उत्पन्न करते और उनको उपयोग करते हैं। (न) और इसी प्रकार (श्रिये) लक्ष्मी की वृद्धि के लिये ( सु मारुतम् ) उत्तम वीरों के गण को भी (अङ्गण्वत ) तैयार करते हैं। जिस प्रकार ( पूर्वी: ) पूर्व विद्यमान ( क्षपः अति ) रात्रियों को अति-क्रमण करके यदि ( एताः ) आगे २ आने वाळे ( दिवः पुत्रासः ) सूर्यं के पुत्रवत् अनेक किरण (न येतिरे ) यत्न न करें तब ( आदित्यासः ) पृथिवी पर के (ते) वे अनेक (अक्राः) विचरने और न विचरने वाले जंगम जीव और स्थावर, चर अचर भी (न वबुयुः) वृद्धि को प्राप्त न हों, उसी प्रकार (एताः) आगे बढ़ने वाळे (दिवः पुत्रासः) विजिगीपु विजेता पुरुष के पुत्रों के समान बहुतों की रक्षा करने में समर्थ ये वीर पुरुष यदि (पूर्वीः क्षपः ) आगे आने वाळे नाशकारी सेनाओं को ( अति ) अतिक्रमण करके (न येतिरे) उद्योग न करें तो (ते) वे (आदित्यासः) भूमिवासी वा माता पिता वा पुत्रादि आगे बढ़ने वाळे प्रजागण (न वक्टुः) वृद्धि को प्राप्त न हों।

प्र ये द्विवः पृथिव्या न वर्हणा त्मना रिटिचे श्रभान सूर्यः। पार्जस्वन्तो न बीराः पंनस्यवी शिशादंसो न मर्यी श्राभियंवः॥३॥ भा०—(ये) जो (वर्हणा) अपने महान् सामर्ध्यवान् (त्मना) आत्मा से, (दिवः पृथिव्याः न) आकाश और सूर्यं और पृथिवी वा कामनावान् आत्मा और मूल प्रकृति से भी अधिक (रिरिच्) महान हैं, अथवा (सूर्यः अश्रात् न) सूर्यं जिस प्रकार मेघ से दृष्टि कराता, जल बरसाता है उसी प्रकार जो विद्वान् (दिवः पृथिव्याः) आकाश वा सूर्यं के प्रकाश और पृथिवी से भी (रिरिच्) अनेक जल, अजादि प्राप्त कराते हैं। वे (पाजस्वन्तो न वीराः) बलवान्, वीर और (पनस्यवः) व्यवहारकुशल, (रिशाद्सः) दुष्टों को नाश करने वाले, (न) और (मर्याः) शत्रुओं को मारने वाले पुरुष (अभि-द्यवः) सर्वत्र प्रकाशमान होते हैं।

युष्मार्कं बुध्ने ऋपां न यामीन विथुर्यति न मही श्रेथ्यति । विश्वप्रतिर्थेक्षे ऋर्वाग्यं सु वः प्रयम्वन्तो न सत्राचा ऋ। गीत ॥४॥

भा०—(अपां न यामनि) जलों के बहने में जिस प्रकार (मही न विधुर्यति न श्रथर्यति) भूमि पीड़ित नहीं होती न ह्रटती फूटती है। इसी प्रकार हे विद्वानो और वीर पुरुषो ! (युष्माकम् अपां यामनि) आसच्छप आप लोगों के प्रयाणकाल और शासनकाल में भी (मही) भूमि, भूमिवा-सिनी प्रजा (न विधुर्यति) व्यथा को प्राप्त न हो, (न श्रथर्यति) छिन्न भिन्न न हो। हे विद्वान पुरुषो ! (वः) आप लोगों का (अयम्) यह (अर्वाक्) प्रत्यक्ष (यज्ञः) सत्संग होता है। आप लोग (प्रयस्वन्तः) उत्तम श्रमयुक्त (न) और (सत्राचः) एक साथ सुसंगत वा सत्य के आश्रित होकर (आगत) आवें। नश्चार्थः।।

यूयं धूर्षं प्रयुजो न रशिमभिज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु। श्येनास्रो न स्वयंशसो रिशार्दसः प्रवास्रो न प्रसितासः परिपुर्षः ॥ ४॥ १०॥ भा० — (प्रयुजः) उत्तम रीति से लगने वाले अश्व (न) जिस प्रकार (रिमिभिः) रासों से वश में रहते हैं और ठीक मार्गों पर चलते हैं उसी प्रकार (यूयम्) आप लोग (धूर्षु) धुराओं अर्थात् प्रजा को धारण, नियन्त्रण करने योग्य पदों पर (प्र-युजः) उत्तम योग देने वाले वा नियुक्त होकर (रिमिभिः) व्यापक्ष वा वांधने वाले विधानों से वह रहो। और (भासा न ज्योतिष्मन्तः) कान्ति वा प्रकाश से चमकने वाले सूर्य चन्द्र आदि के तुल्य ही (भासा) तेज से तेजस्वी होकर (वि-उष्टिषु) विविध कामनाओं वा कार्यों में (श्येनासः) गरुड़ पक्षी के तुल्य उत्साह, वेग और वल से सम्पन्न, वा (श्येनासः) प्रशंसनीय आचरण वाले होकर (स्व-यशसः) अपना यश फैलाते हुए, (रिशादसः) दुष्टों का नाश करते हुए, (प्र-वासः) उत्तम वस्त्रों को धारण करते हुए, उत्तम रीति से प्रजा का आच्छादन वा पालन करते हुए, उत्तम गृहों, के समान (प्र-सितासः) उत्तम बन्धनों, नियमों में वह होकर (प्र-सितासः) उत्तम, शुक्क कर्मों से शुद्ध अन्तःकरण होकर (परि-पुषः) सर्वत्रश्गमनागमन करनेवाले होवो। इति दशमो वर्गः।।

प्र यद्वर्दध्वे मरुतः पराकाद्ययं महः संवर्रणस्य वस्वः। विदानासो वसवो राध्यस्याराचिद् द्वेषः सनुतर्थुयोत ॥ ६॥

भा०—हे ( महतः ) विद्वानों, वीरों वा वैश्य वर्ग के जनो ! (यत्) जिस कारण ( पराकात् ) दूर देश से और ( आरात् चित् ) समीप से भी ( यूयम् ) आप लोग ( सं-वरणस्य ) उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य, सब के मन को प्रिय लगने वाले ( राध्यस्य ) सर्व-कर्म-साधक, सबको इष्ट, ( महः वस्वः ) वड़े भारी धन को ( वि-दानासः ) प्राप्त करते रहते हैं। और इसलिये हे ( वसवः ) राष्ट्र के बसाने वालो ! आप लोग ( सनुतः ) छुपे, अप्रत्यक्ष ( द्वेषः ) अप्रीति कारण को भी ( युयोत ) दूर करो जिससे तुम्हारे धन-संग्रह के कार्य में विष्न न पड़े।

य उदाचे युक्ते त्रंध्वरेष्ठा मुरुद्धयो न मार्चुषो ददाशत्। रेवत्स वयो दधते सुवीरं स देवानामपि गो<u>र्</u>षाथे त्रस्तु॥ ७॥

भा०—(यः) जो (अध्वरे) यज्ञ, वा प्रजापालक के सर्वश्रेष्ठ पद पर विराज कर (उद्-ऋचि यज्ञे) अन्तिम ऋचा तक पूर्ण होने वाले यज्ञ की समाप्ति पर (मरुद्भ्यः रेवत् न मानुषः) विद्वान् यज्ञकर्ता जनों को धन सम्पन्न पुरुष के तुल्य (ददाशत्) दान-दक्षिणा आदि उदारता से प्रदान करता है, (सः) वह (सु-वीरं) उत्तम पुत्रों, वीरों सहित (वयः दधते) दीर्घ आयु और बल को धारण करता है। (सः) वह (देवानाम् अपि) विद्वानों और अनेक मनुष्यों के भी (गी-पीथे) रक्षा के पद पर (अस्तु) हो।

ते हि युक्केषु युक्कियांस ऊर्मा आदित्येन नाम्ना शम्भविष्टाः । ते नीऽवन्तु रथत्मेनीषां महश्च यामन्नध्वरे चकानाः ॥ = ॥११॥

भा०—(ते) वे (हि) निश्चय से (यज्ञेषु) यज्ञों, सल्संगों और देवपूजन, अध्ययन, अध्यापन आदि कार्यों में (यज्ञियासः) यज्ञ, सल्संग, पूजा-सल्कार आदि कार्यों के योग्य जन (ऊमाः) सब के रक्षक, सर्व-स्नेही, दुष्टों के नाशक, (शं-भिवष्ठाः) सबके लिये सुख कल्याण की भावना करने वाले, (आदित्येन नाम्ना) आदित्य नाम से कहने योग्य हैं। अथवा वे (आदित्येन) अदिति, आकाश, और अदिति पृथिवी के (नाम्ना) जल वा अज्ञ से (शं-भिवष्ठाः) सब को शान्ति सुख देने वाले अथवा (आदित्येन नाम्ना) अदिति, माता पिता के तुल्य रूप से सबको सुख देने वाले हों। वे (अध्वरे यामन्) हिंसा से रहित मार्ग वा नियन्त्रण-व्यवस्था में (महः) महान् पद, यश और ऐश्वर्य आदि (चकानाः) चाहते हुए, (रथ-तः) रथ वेग से जाने वाले होकर (नः मनीषाम् अवन्तु) हमारे मन की कामना को चाहें, उसको पूर्ण करें। इत्येकादशो वर्णः॥

## [ 20 ]

स्यूमरश्मिभीर्गवः ॥ मरुतो देवता ॥ अन्दः—आर्ची त्रिष्डप् । ३, ४ विराट् त्रिष्डप् । ८ त्रिष्डप् । २, ४, ६ विराड् जगती । ७ पादनिचृन्जगती ॥ अष्टर्च स्क्रम् ॥

विप्रांसो न मन्मीभः स्वाध्यो देवाव्यो न यज्ञैः स्वप्नेसः। राजानो न चित्राः सुंसन्दर्शः चितिनां न मर्यो अरेपसंः॥ १॥

भा०—वे विद्वान् जन (मन्मिमः) मनन करने योग्य ज्ञानों से (विप्रासः) विविध विद्याओं से पूर्ण (न) और (सु-आध्यः) उत्तम ध्यानशील और सुलपूर्वंक, सब विद्याओं को स्मरण करने वाले हों। वे (यज्ञैः) दान, मान, सत्कारों से (देवाव्यः) विद्वान्, ज्ञानदाता, तत्व-प्रकाशक मनुष्यों की, रक्षा, प्रेम, समृद्धि आदि करनेवाले और (सु-अमसः) उत्तम र कर्म करने वाले हों। वे (राजानः) राजाओं के समान, ग्रुम गुणों से प्रकाशित होने वाले (चित्राः) अद्भुत आश्चर्यकारक काम करने वाले, (सु-सं-दशः) उत्तमता से सब तत्वों का साक्षात् करने वाले (मर्याः) मनुष्य (श्वितीनां) समस्त मनुष्यों के बीच (अरेपसः) निष्पाप हों। अथवा (श्वितीनां राजानः न सु-सं-दशः अरेपसः) समस्त मूमियों के राजाओं के समान स्वयं पाप-अपराध से रहित, न्याय आदि को देखने दिखाने वाले हों।

ष्ट्राग्निर्ने ये भ्राजंसा <u>क</u>्कमवंत्तमो वातामो न स्वयुजः सूर्यकेतयः। प्रज्ञाता<u>रो न ज्येष्ट</u>ाः सुन्तिर्यः सुशर्मीणो न सोमा ऋतं यते॥२॥

भा०—(ये) जो (अग्निः न) अग्नियों के समान अति तेजस्वी, शत्रुओं को वा भीतरी पापों को दग्ध करने वाले, (भ्राजसा) तेज से (रुक्म-वक्षसः) तेज को धारण करने वाले वा शरीर पर सुवर्णादि के

आभूषण धारण करने वाले हों । वे (वातासः ) प्रवल वायुओं के समान (स्व-युजः) अपने को सहायक, स्वयं अन्यों के सहायक वा स्व अर्थात् आत्मा के साथ समाहित, एकाग्र चित्त होने वाले और (स्व-युजः) धन के द्वारा अनेक कार्यों में नियुक्त होने वाले (सच-ऊतयः) अति वेग से ठीक समय पर आने और जाने वाले, (प्र-ज्ञातारः) उत्कृष्ट ज्ञान वाले विद्वानों के समान, (ज्येष्ठाः न) प्रशस्त पुरुषों के तुल्य, बड़े, महान्, पूज्य, (सु-नीतयः) उत्तम व्यवहार मार्ग में लेजाने वाले, उत्तम धर्म-नीति से आचरण करने वाले, (सु-शर्माणः) उत्तम गृहों से सम्पन्न, उत्तम सुख से सम्पन्न, उत्तम शान्तिदायक, (न सोमाः) और सौम्य गुण वाले, विद्वान्, अभिषिक्त, विद्या-निष्णात जन (करतं यते) सल्य मार्ग में गमन करते हैं।

वार्तामो न ये धुनयो जिगुत्नवीऽश्चीनां न जिह्वा विरोकिणः। वर्मणवन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितॄणां न शंसाः सुरातयः ॥३॥

भा०—(ये) जो (वातासः न) प्रवल वायुओं के तुल्य (धुनयः) शायुओं को कंपाने वाले और (जिगत्नवः) आगे बढ़ने वाले हैं। जो (अग्नीनां जिह्नाः न) अग्नियों की लपटों के समान (वि-रोकिणः) विविध दीप्तियों, कान्तियों वाले और (योधाः न वर्मण्वन्तः) योद्धाओं के समान कवचों से सम्पन्न हों वे (शिमीवन्तः) उत्तम कार्यों से सम्पन्न (पितृणां शंसाः) माता पिताओं और गुरुओं की वाणियों वा उपदेशों के समान (युरातयः) सुख और ग्रुम ज्ञान देने वाले हों। अथवा (पितृणां न) और वे माता पिता गुरु आदिकों के बीच (शं-साः) शान्तिदायक (सु-रातयः) उत्तम दानशील हों।

रथानां न येर्पराः सर्नाभयो जिग्गिवांसो न ग्रूरा श्रमिद्यवः। <u>बरेयवो न मर्यो घृतप्र</u>षोऽभिस्वर्तारी श्रुकं न सुष्टुर्भः॥ ४॥ भा०— (ये) जो (रथानां अराः न) रथों में लगे चक्र के अरों के समान (स-नाभयः) एक नाभि वा एक समान बन्धता में बंधे हों। (जिगीवांसः शूराः न) विजयशील शूरवीरों के समान (अभि-स्रवः) सब ओर विजय करने वाले, तेजस्वी हों वे (वरे-यवः) सत् कार्य में योग देने वाले (मर्याः न) मनुष्यों के समान (सृत-प्रवः) जला का सेचन करने वाले (अभि स्वर्तारः अर्कम्) अर्चनीय परमेश्वर की साक्षात् स्तुति करने वाले (न) और (सु-स्तुभः) उत्तम उपदेश, वेदज्ञ हों। श्रश्वासो न ये ज्येष्टासः श्राशवा दिधिषवा न र्थ्यः सुदानवः। श्राणो न निम्नैक्दिभिर्जिगत्नवो विश्वरूपा श्रिक्षरसो न सामभिः। श्राणो न निम्नैक्दिभिर्जिगत्नवो विश्वरूपा श्रिक्षरसो न सामभिः।

भा०—(न) और (ये) जो (अश्वासः) नाना विद्याओं में पारंगत (ज्येष्ठासः) प्रशंसनीय, मान, आदर गुणों में महान, (आश्वाः) वेग से जाने वाले, (रथ्यः न) रथ में लगे अश्वों के समान (दिधिषवः) सब का पालन पोषण करने वाले, (निम्नैः उदिभः न आपः) नीचे बहुने वाले जलों से जलधाराओं के समान (निम्नैः जिगलवः) निम्न, विनयशील आचार व्यवहारों से आगे बढ़ने वाले, (विश्व-रूपाः न) और अनेक प्रकार के (अंगिरसः) ज्ञानी, तेजस्वी पुरुष (सामिभः) उत्तम, विनययुक्त शान्ति दायक वचनों से विराजते हैं।

त्रावां<u>णो न सूरयः स्थिन्धुमातर त्रादर्</u>दिरासो त्रद्रयो न विश्वहां। शिश्रला न क्रीळर्यः सुमातरो महाय्रामो न यामन्नुत त्विषा॥६॥

भा०—वे (स्रयः) विद्वान् जन (ग्रावाणः न) मेघों के समान (सिन्धु-मातरः) जल प्रवाहों को बनाने वाले, नदी, नहरें बनाने वाले वा सब को नियम व्यवस्था में बांध कर चलाने और शत्रु को 'पिन करने वाले, सेनापित वा राजा को स्वयं बनाने वाले वा उसको माता के समान मान्य मानने वाले हों। वे (अद्भयः न) शस्त्रों वा खड़ों के समान (विश्वहा) सदा (आदिर्दिशसः) सब ओर शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने वाले हों। वे (क्रीडयः शिश्रुलाः न) खेलने वाले बच्चों के समान (सुन्मातरः) उत्तम माता वाले, उत्तम ज्ञानवान् पुरुषों के अधीन हों। वे (यामन्) प्रयाण या शत्रु पर चढ़ाई करते हुए (विषा) कान्ति तेज और प्रभाव में (महा-प्रामः न) बढ़े जनसंघ के समान भयकारक हों। (२) उसी प्रकार शरीर में प्राणगण, देह को सञ्चालित करने से 'सूरि' हैं। 'सिन्धु' अर्थात् आत्मा रूप माता के पुत्र हैं। देह को बलपूर्वक स्थान २ पर भेद कर वे इन्द्रियों के छिद्र बनाते हैं। शब्द आदि विषयों में रमने से 'क्रीड़ि' हैं। चेतन आत्मा ही उनकी माता है। उनका संघ ही महाग्राम-वत् देह में गित करता है।

ड्षमां न केतवीऽध्वर्शियः शुभ्येयु नाञ्जिभिन्येश्वितन्। सिन्धेयो न युयियो भाजहण्यः परावतो न योजनानि ममिरे॥७॥

भा०—( उपसो नांकेतवः ) प्रभात काल की रिहमयां जिस प्रकार (अध्वर-श्रियः) जीवन रूप यज्ञ का आश्रय वा अविनाशी सूर्य की शोभा वा कान्ति होती हैं उसी प्रकार विद्वान् और वीर जन भी (अध्वर-श्रियः ) यज्ञ वा महान् अविनाशी आत्मा वा परमेश्वर के ऊपर आश्रय लेने वाले, वा यज्ञ की शोभा करने वाले हों। ( ग्रुमंयवः अक्षिभिः वि अश्वितन् ) जिस प्रकार किरणें जलों को प्राप्त करते वा प्राप्त कराते हैं और प्रकाशों से जगद् भर को चमकाते हैं उसी प्रकार वे भी ( ग्रुमंयवः ) शोभन आभूषण आदि और गुणों को धारण करने वाले, ( ग्रु -यवः ) आदरणीय जल अर्ध्य की कामना करने वाले, ( अक्षिभिः वि अश्वितन् ) उत्तम आभरणों से चमकें, वा ( अंजिभिः ) तेजों, ज्ञान-प्रकाशों से विशेष रूप से ( वि अश्वितन् ) सुशोभित हों। वे ( सिन्धवः ) जलधाराओं वा नदियों

के समान (ययिनः) सदा वेग से पयान करने वाले, सदा आगे बढ़ने वाले, (भ्राजद्-ऋष्टयः) चमचमाते शखों वाले, (भ्राज-दृष्टयः) देदीप्य-मान, तेजस्वी चक्षुओं वाले हों। वे (परावतः) दूर २ के जाने वाले अश्व जैसे (योजनानि मिमरे) अनेक योजन लांघ जाते हैं उसी प्रकार वे भी (परावतः) परम पद पर विद्यमान प्रभु के (योजनानि) संयोग सुखों को वा योग द्वारा अनेक प्राप्ति साधनों को (मिमरे) करते और अन्यों को उपदेश करते हों। वा दूर देशों के यात्रियों के तुल्य दूर २ देशों को जाने वाले हों।

सुभागान्नी देवाः कुर्णुता सुरत्नानस्मान्त्स्तोत्वनम्हतो वावृधानाः। अधि स्तोत्रस्य सुख्यस्य गात सनाद्धि वी रत्नधेयानि सन्ति।। ८॥ १३॥

भा०—हे (देवाः) विद्वानो, वीरो और व्यवहार कुशल जनी! आप लोग (नः) हमें (सु-भागान्) उत्तम धन-सम्पन्न, (सु-रत्नान्) उत्तम रत्नों का स्वामी (कृणुत) बनाओ। हे (मस्तः) वीर जनो! आप लोग (अस्मान् स्तोतृन्) हम लोगों के स्तोता, समस्त पदार्थों के गुणों का वर्णन, उपदेश करने वालों को (वृष्यानाः) बढ़ाते हुए, हमारे (स्तोत्रस्य सख्यस्य) स्तुति योग्य, सख्य, मैत्री भाव को (अधि गात) प्राप्त करो, वा हमें स्तुत्य मित्र भाव का उपदेश करो। (वः) आप लोगों के (रत्न-ध्यानि) अनेक रम्य, सुन्दर २ ज्ञान देने योग्य (सनात हि) सदा से ही (सन्ति) विद्यमान हैं। इति त्रयोदशो वर्गः॥

[ 30 ]

श्राभिनः सौचीको वैश्वानरे। वा सित्तर्वा वाजम्भरः ॥ श्रामिदेवता ॥ छन्दः —१ पादिनचुत् त्रिष्टुप् । २, ४,६ विराट् त्रिष्टुप् । ३ निचृत् त्रिष्टुप् । ५ श्रावी स्वराट् त्रिष्टुप् । ७ त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्च स्क्रम् ॥ अपेश्यमस्य महतो महित्वममर्त्यस्य मत्यीसु विन्तु। जन्म नाना हतू विभूते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूयेतः॥ १॥

भा०---मन्त्र में अग्नि, जाठर अग्नि और व्यापक आत्मा और परमात्मा का श्लेष से वर्णन है। (अस्य अमर्त्यस्य) इस अविनाशी, ( महतः ) महान् प्रभु आत्मा के (महित्वम् ) महोन् सामर्थ्यं को मैं (मर्त्यामु विक्षु ) मरणधर्मा, विनाश होने वाली प्रजाओं, देहों और विनश्वर लोकों के बीच में (अपक्ष्यम्) देखता हूँ। उस महान् अग्नि का क्या महान् बल है ? कि ( नाना ) अनेक ( हनू ) मुख के दो जबड़ों के समान गतिशील सूर्य और पृथिवी, (वि-भृते ) भिन्न २ रूप से स्थित होकर या विशेष रूप से धारित होकर ( सं भरेते ) समस्त प्राणियों को पालन पोषण कर रहे हैं। और (असिन्वती) वे दोनों किसी को बन्धन में न बांधती हुई भी (बप्सती) मानों खाती हुई सी (भूरि अतः) बहुत २ खा जाती हैं, सभी प्राणी लोक इनमें ही मर कर अपने देहों को इनके अर्पण करते हैं वह देह छिन्न भिन्न होकर इसी में मिल जाते हैं। अध्यात्म में — इस आत्मा का महान् सामर्थ्य है, जो मरणधर्मा नश्वर देहों में विद्यमान है। उसके दोनों (हन्) जबाड़े, (वि-मृते संभरेते = विहते संहरेते) खुळ २ कर फिर २ वन्द होते हैं। वे दोनों (असिन्वती) किसी अन्न आदि ग्रास को बांधती नहीं तो भी अन्न को कूंच कर खाजाती हैं और बहुत सा और बहुत वार खाती हैं, यह उसी अग्नि चेतना वा जाठर अग्नि की महिमा है। खाकर भी वे जबाड़े (असिन्वती) अन्न को अपने में नहीं रख लेते अत्युत जाठर अग्नि को ही समर्पित कर देते हैं। (३) इस अग्नि के दो जवाड़े ( हनू ) पदार्थों को छिन्न भिन्न करने वास्त्री दो शक्तियां ताप और विद्युत् हैं, वे दोनों (वि-भृते संभरेते) आपस में एक दूसरे से पृथक् और परस्पराकर्षण से पुनः ३ मिलने वाली हैं। वे ज्वालाएं किसी को विना पकड़े ही खा जाती हैं। और बहुत पदार्थों को भस्म कर देती हैं।

गुहा शिरो निर्हित्मधंगुची असिन्वन्नाचे जिह्नया वन्ति। अर्त्रात्यसमे पुड्भिः सं भरन्त्युत्युचानहीस्ता नमसाधि विचु ॥२॥

भा०—देखो शरीर में स्थित वैश्वानर आत्मा की अद्भुत महिमा। (शिर: गुहा निहितम् ) शिर भाग, मस्तिष्क गुहा अर्थात् खोपड़ी के भीतर सुरक्षित रखा है। और (अक्षी ऋधक् ) दोनों आंखें पृथक् र बनी हैं। वह (जिह्न्या) जिह्ना द्वारा (असिन्वन् ) भोज्य पदार्थं को विना पकड़े ही (वनानि) नाना भोग्य पदार्थों को (अत्ति) खा जाता है। (अस्मै) इसी पेट की अग्नि के लिये (पड्भिः) पैरों से अन्य र देशों में जा र कर (अत्राणि) अनेक खाद्य पदार्थ (सं भरन्ति = सं हरन्ति) प्राप्त करते हैं। और (अधि विश्व) प्रजाओं के बीच (नमसा) अन्न सहित (उत्तानहस्ता) अपने हाथों को ऊपर उठाये हुए (अस्मै) इस वैश्वानर अग्नि को तम करने के लिये ही (पड्भिः) उत्तम आदरयुक्त वचनों सहित (अत्राणि) नाना खाद्य (सं भरन्ति) प्रदान करते हैं।

परमात्मा के पक्ष में — उस प्रभु का शिर (गुहा निहितम्) महान् आकाश में स्थिर है। 'द्यौर्मूर्धा' , सूर्य और चन्द्र उस प्रभु के (अक्षी ऋधक) दो पृथक् र आंखों के समान हैं। विद्युत् उसकी जिह्ना के समान (वनानि अति) जलों को ग्रहण करती हैं, उस प्रभु को प्राप्त करने के लिये ही भक्त जन हाथ उठा कर ज्ञानमय वचनों से नमस्कारपूर्वक स्तुति करते और प्रजाओं में दान देते हैं।

प्र मातुः प्रतरं गुर्ह्यामिच्छन्क्रमारो न वीरुधः सर्पदुर्वाः। ससं न पुक्रमविद्चछ्चन्तं रिपिद्वांसं पिप उपस्थे ख्रन्तः॥ ॥

भा०—( कुमारः नः ) कीड़ाशील छोटा बालक जिस प्रकार ( मातुः गुह्मम् ) आंखों से ओझल माता के छुपे रूप को (प्रतरम् इच्छन् ) ख्ब चाहता हुआ ( बीरुधः प्र सर्पत् ) अनेक लताओं की ओर जाता है

और माता को ढ़ंडता है। और ढ़ंड कर (उपस्थे अन्तः) माता की गोद में चढ़ कर ( पकं ससं न ) पके अन के समान ( ग्रुचन्तं ) अति उज्जवल दूध को (रिरिह्वासं) पीता हुआ अपने को (अविदत्) पाता है उसी प्रकार यह जीव आत्मा (कुमारः) अर्थात् रूप रस गन्ध आदि विषयों में क्रीड़ा-विहार करता हुआ ( मातुः ) माता के ( प्र-तरम् ) सर्वों-ल्कृष्ट (गुह्यं) गर्भाशय को ( इच्छन् ) चाहता हुआ और ( प्रतरम् इच्छन् ) खूब २ चाहता हुआ पहले ( ऊर्वी: वीरुधः प्र-सर्पत् ) अनेक लताओं को प्राप्त होता है अर्थात भिम पर विविध रूप से उगने वाले अनेक स्थावर योनियों को प्राप्त होता है। और तब (रिपः उपस्थे अन्तः) वह अपने को भूमि की गोद में, भीतर (पकं ससं न) पके अन्न के समान (शुचन्तम्) अति उज्ज्वल ग्रुक्त रूप जल वा दुग्ध रूप अंश को (रिरिह्वांसं) चाटता वा पीता हुआ ( अविदत् ) पाता है। स्थावर योनि के अनन्तर जीवों से खाया जाकर फिर प्रथम पुरुष-देह में वीर्य रूप होकर, पुनः माता के गर्भा-शय में शुक्रांश रूप से वृद्धि पाकर, माता की गोद में दूध पान करता और भूमि पर अन्न भी खाता और पक्र फलवत् अपने अनेक कर्मों के फलों का उप-भोग भी करता है। (२) पक्षान्तर में—अध्यात्मसाधक योगी (कुमारः न ) वालक के समान निर्लेप, निष्पाप होकर (मातुः)सब जगत् के निर्माता परमेश्वर के ( गुह्यम् ) गुहा, हृदय या बुद्धि में स्थित, स्व-बुद्धिमात्र-संवेध, (प्र-तरम्) सर्वोत्कृष्ट, इस संसार-सागर से तरा देने वाले रूप को (इच्छन्) चाहता हुआ ( ऊर्वीः वीरुधः प्रसर्पत् ) अनेक विपरीत रूप से उठने वा उसे मोक्ष मार्ग से रोकने वाली अनेक, बाधाओं को पार करता है और वह (वीरुधः) विविध रूप से उत्पन्न करने वाली ( ऊर्वीः ) अनेक भोग भूमियों को (प्र सर्पत्) गुज़रता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते गीता॰ ॥ वह बाद में (रिपः उपस्थे अन्तः) इस पृथिवी वा पार्थिव देह के ही गोद में, भीतर हृदय में ( पक्वं ससं न ) पके धान्य के सदश ( ग्रुचन्तं ) अति देदीप्यमान, ग्रुद्ध, उज्ज्वल, प्रकाशस्वरूप, ( रिरिह्वांसं ) अनेक भोगों को भोगता हुआ अपने आप को धान्य की तरह से उत्पन्न होता और मरता हुआ ( अविदत् ) पाता है।

सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।। काठकोपनि॰ ॥

अथवा बहुत जन्म के बाद इस देह में ही कभी वह साधक अपने को पके धान के समान पाकर ग्रुद्ध प्रभु का दर्शन कर अपने बन्धन को उसी प्रकार काट देता है जैसे कृषक पके धान को काट देता है। तद्धामृतं रोद्धी प्र व्रवामि जायमानो मातरा गभी त्रात्ति। नाहं देवस्य मत्यीश्चिकेताशिरङ्ग विचेताः स प्रचेताः॥ ४॥

भा०—हे (रोदसी) 'सूर्य और भूमि के सदश माता पिताओ ! में (वाम्) आप दोनों के सम्बन्ध में (तत्) उस (ऋतम्) सत्य तत्व को (प्र ववीमि) वतलाता हूँ कि (जायमानः गर्भः) प्रकट होता हुआ, उत्पन्न होता हुआ गर्भगत बालक (मातरा अति) माता पिता के अंश को ही खाकर बढ़ता है। सच तो यह है कि (अहम् मत्यः) में मरणधर्मा जीव (देवस्य न चिकेत) उस अन्न वा कर्मफल देने वाले दाता प्रमु के सम्बन्ध में नहीं जानता हूँ। (अंग) हे विद्वान् जनो! (अग्नः) वही तेजः स्वरूप, ज्ञानवान्, सब जगत् का प्रकाशक, सब का आदि कारण, सब को पुनः भरम कर अपने भीतर लीलने वाला प्रमु ही (वि-चेताः) विविध ज्ञानों को जानने वाला और (सः प्र-चेताः) बही सब से उत्कृष्ट ज्ञानवान् है। (३) जिस प्रकार रगड़े जाते दो काष्टों से आग उत्पन्न होती है और फिर बहकाष्ट को ही खाकर चमकती है उसी प्रकार जीव माता पिता से उत्पन्न होकर शुक्र-शोणित अंश को प्राप्त कर जीवन धरता, और बढ़ता है। पुनः माता के अंशरूप दृध को पीता और फिर बड़ा होकर भी माता-पिता के धन सम्पदा को भोगता वा पृथिवी और सूर्य के अन्न-जल-

प्रकाश से जीता है। परन्तु फिर सुख-दुःखादि नाना कर्मफल किस प्रकार भोगता है कैसे माता पिता के ग्रुक्र-शोणित में आता है। इत्यादि रहस्यों को यह मरणधर्मा जीव क्या जाने ? इस अदृश्य रहस्य को तो वह प्रभु ही जानता है।

यो श्रेस्मा अन्नै तृष्वा द्वेष्ट्यात्याज्यैर्धृतैर्जुहोति पुष्यति । तस्मै सहस्रम् चाभिर्वि च्चे अप्नै विश्वतः प्रत्यङ्ङसि त्वम् ॥ ४॥

भा०—(यः) जो परमेश्वर (अस्में) इस जीव के उपकारार्थ (तृषु) अति शीघ्र, तुरन्त, चाहते ही, (अन्नम्) खाने योग्य माता के स्तनों में दूध आदि रूप से खाद्य पदार्थ को (आज्येः घृतेः) चिकनाई और द्रव-तत्वों के सहित (आ द्धाति) प्रदान करता है और जो भूमि पर अन्न को (आज्येः घृतेः) तैल, मक्जन आदि चिकने पदार्थों को और नाना जलों सहित भूमि पर देता है, (जहोति) आकाश से और भूमि से प्रदान करता है, माता के स्तन-प्रनिथयों से आहुतिवत् देता है; और (पुष्यति) समस्त जीवों को पुष्ट करता और बढ़ाता है। (तस्मै) उसके (सहस्रम्) सहस्रों, विश्वरूप रूप को मैं (अक्षभिः) अपने अनेक इन्द्रियों से (विचक्षे) देखता हूं। हे (अग्ने) अग्निवत् सर्वप्रकाशक! प्रभो! (त्वम् प्रत्यङ् असि) तू साक्षात् तेजोमय, समस्त विश्व के प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक आत्मा में ब्यापक अन्तर्थामी, प्रत्यक् (असि) है।

परमेश्वर का 'सहस्त' अर्थात् सहस्तों का सा रूप वा सब से अधिक बलशाली रूप विराट् ही है जिसको वेद ने कहा है ''सहस्रक्षीर्पाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।'' अथवा—

रूपं महत्ते बहुवक्तृनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम् । बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दण्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ गी०११।२३॥ सर्वं वे सहस्रम् । शत० । यह सर्वं, विश्वरूप प्रभु का है, जैसे—

नमः पुरस्तादथपृष्टतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोसि सर्वः।।गी०११।४०॥ किं देवेषु त्यज एनश्चक्थीं से पृच्छामि नु त्वामविद्वान्। अक्रीळ्न् क्रीळुन्हरिरत्तेवे उद्दन्वि पर्वश्यकर्त गामिवासिः ॥६॥

भाव-हे (अमे ) ज्ञानस्वरूप ! प्रकाशवान् ! प्रभो ! तू (किम् एनः ) किस अपराधो को देख कर ( देवेपु ) मनुख्यों पर (त्यजः चकर्थ) कोध करता है, रुद्र हो उनको दण्ड देता है। मैं ( अविद्वान् ) अज्ञानी और (अक्रीडन्) किसी प्रकार का हास्य विनोद न करता हुआ, सत्य जिज्ञासु भाव से (त्वाम् प्रच्छामि) तुझसे पूछता हूं। (हरिः) जगत् को हरने वाला संहारकारी, (क्रीडन्) मानो खेलता हुआ ही (अत्तवे अदन्) खाद्य पदार्थं खाता हुआ ( पर्वंशः ) पोरु २ पर ( गाम् इव असिः ) तांत या चमड़े वा अन्न को शस्त्र के समान (वि चकर्त्त) काट डालतो है।

संहारकारी प्रभु का उम्र रूप देखकर स्वभावतः जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि दयाल प्रभु भला क्योंकर इतना उग्र होता है। इसका वर्णन वा ब्याख्या गीता के ११ वें अध्याय में देखो वहां भी अर्जुन जिज्ञासु ने अश्च किया है-

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥११।३१॥ प्रलयकाल में पर्वशः छेदन जैसे-

के चिद्विलयाः दशनान्तरेषु संदश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः॥ वक्ताणि ते व्वरमाण विशन्ति दंष्ट्रा करा<mark>ळा</mark>नि भयानकानि । प्रस्थयकाल में विश्वसंहारक शक्ति का उम्र रूप इस प्रकार दीखता है, जैसे गीता में-

यथा प्रदीसं ज्वलनं पतंगाः विश्वन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । तथैव नाशाय विश्वन्ति लोकास्तवापि वक्ताणि समृद्धवेगाः । लेलिह्यसे यसमानः समन्ताल्लोकान् समयान् वदनैर्ज्वलद्भिः । तेजोभिराप्ये जगत् समयं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो । गी० ११ । १६ । ३० ॥

प्रभु के उस भयंकर रूप को देखकर जिज्ञासु का सब विहार-विनोद नष्ट हो जाता है। वह मूढ़ चेतना और ज्ञान से शून्य अपने को पाता है। ऐसा ही भाव गीता में दिखाया है जैसे—

सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥ यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रयेयम् ॥ अदृष्टपूर्वं हृषितोऽसम दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे

गीता ११। ४२, ४४॥

विष्चो अश्वीन्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिर्गृभीतान् । चुत्तदे मित्रो वसुंभिः सुजीतः समीनृष्टे पवैभिर्वावृधानः॥७॥१४॥

भा०—जिस प्रकार (विनेजाः) तेजोमय प्रकाश में प्रकट होनेवाला सूर्य (ऋजीतिभिः) ऋज-सरल मार्ग से जाने वाले (रशनाभिः) व्यापक शक्तियों सिहत वा (ऋजीतिभिः) संतापदायक (रशनाभिः) व्यापक किरणों से (गृभीतान्) पकड़े हुए (वि-पूचः) सर्वत्र सब ओर पहुंचने वाले (अश्वान् युयुजे) व्यापक अन्धकार-नाशक प्रकाशमय किरणों को प्रेरित करता है और वह (सु-जातः) उत्तम रूप में प्रकट होकर (वसुभिः) आच्छादक किरणों वा पृथिव्यादि लोकों सिहत (चक्षदे) आकाश में गित करता है, और (वाबुधानः) बढ़ता हुआ (पर्वभिः)

पर्वों से राशि-चक्र के राशि २ पर वा जगत् के पालक किरणों से (समा-नृधे ) समृद्ध होता है। इसी प्रकार (वने जाः) यह आव्मा मातृगर्भ में जलों में, ग्रुकों में उत्पन्न वा प्रकट होकर (ऋजीतिभिः) तापदायक (रशनाभिः) खाने वा भोगने की इच्छाओं वा कामनाओं से (गृभीतान्) वशीभूत ( अश्वान् ) भोग-साधन अश्ववत् इन्द्रियों को ( युयुजे ) देह में युक्त करता और प्रेरित करता है। वह (मित्रः) देह को मरने वा मृत्यु. से बचाता हुआ (सुजातः ) सुख से उत्पन्न होकर (वसुभिः ) देह में वसे आठों प्राणों से ( चक्षदे ) गर्भ से बाहर स्छलित होता है, वह अना-यास फिसल आता है। वह अनन्तर (ववृधानः) निरन्तर पोषण पाता हुआ ( पर्वभिः ) दिनों, पक्षों और मासों भौर वर्षों रूप काल के अवयवों से (समानुधे) सम्पन्न होता है। वा (पर्वभिः) पर्वी से दिनों दिन चन्द्र के तुल्य बढ़ता है। (३) अग्निपक्ष में अग्नि काष्ठों या वन में उत्पन्न होकर (अश्वान् ) फैले २ हुए बड़े ३ वृक्षों को लग जाता है, जो वृक्ष (ऋजीतिभिः रशनाभिः गृहीतान् ) सीधी २ फैलती लताओं से आश्रित होते हैं। वह (वसुभिः) वायुओं से खूब बढ़ कर उनको (चक्षदे) खण्ड २ करता और पौरु २ पर बढ़ता है। ( ४ ) इसी प्रकार वीर अग्नि तुल्य तेजस्वी पुरुष अश्वों को स्थ में जो सीधी रासों से बन्वे अश्वों को जोड़ता है, वह मित्रवत् सर्वस्नेही रक्षक होकर वसु अर्थात् प्रजाजनों और अध्यक्षों से आगे बढ़ता और (पर्वभिः) पर्वी से चन्द्र के तुल्य पालक जनों, अध्यक्षों से वा पाळनकारी साधनों, सैन्यों से, वज्रादि शखाखों से ( वावर्धमानः ) शत्रु सैन्यों को काटता हुआ, वा स्वयं बढ़ता हुआ ( समा नुधे ) सबके साथ समृद्ध होता है। इति चतुर्दशो वर्गः ॥

[ 20 ]

अन्तिः सौचीको देश्वानरो वा॥ अग्निदेवता॥ अन्दः—१, ५, ६ विराट् त्रिष्टुप्। २. ४ पादानिचृत् त्रिष्टुप्। ३, ७ निचृत् त्रिष्टुप्।।

श्राक्षः साप्तै वाजम्भरं द्दात्य्यिर्द्यारं श्रुत्यं कर्मान्छाम्। श्रुक्षी रोद्देशी वि चरत्समुअन्नाक्षनीरी वीरकुर्त्ति पुरन्धिम्॥१॥

भा०-प्रभु, परमेश्वर, आत्मा और वीर शासक पुरुष का अग्निवत् श्लिष्ट वर्णन । (अग्निः ) जिस प्रकार अग्नि (वार्ज-भरम् सप्तिम् ) अंज को खाकर पुष्ट होने वाले गतिशील देह को (ददाति = दधाति) पुष्ट करता है, अग्नि विद्युत् ( वाजं-भरम् सप्तिं ददाति ) स्वामी को वेग से दूर देश में लेजाने वाला गतिशील यान प्रदान करता है, उसी प्रकार (अग्निः) परमेश्वर वा आत्मा ही (वाजं-भरम्) बल वीर्यं के धारक सूर्य आदि लोक, अन्न आदि धारक गतिशील पृथिवी आदि लोक को (ददाति) धारण करता है। या वहीं प्रभु इस जीव को (वाजंभरं सप्ति) बल-वीर्य-धारक मन वा आत्मा से पुष्ट होने वाळे प्राण वा देह को प्रदान करता है। (अग्निः) वही तेजःस्वरूप प्रभु हमें (वीरं) वीर्यवान् (श्रुत्यं) श्रुत, वेदार्थ-ज्ञान में निष्ठ (कर्म-निष्ठाम् ) सत् कर्म में निष्ठ, पुरुष वा पुत्र (ददाति ) प्रदान करता है। (अग्निः ) वह प्रभु परमेश्वर सूर्यवत् ( रोदसी सम्-अअन् ) दोनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ (वि चरत् ) ब्यापता है, वहीं (अग्निः) ज्ञानवान् प्रभु (वीर-कुक्षिम्) पुत्र को कोख में धारण करने वाली ( पुरं-धिम् ) देहधारक वा गृह-कुटुम्ब की धारक (नारीम्) स्त्री को भी बनाता और पालन करता है। (२) आत्मा (श्रत्यं) वेद में प्रसिद्ध, वा वेद आदि वचनों से श्रवण करने योग्य (वीरं) देह को संचालित करने वा विविध वाणी बोलने वाले (कर्म-नि:-ष्टाम्) कर्म में निरत आत्मा को धारण करता, वही आत्मा दोनों लोकों में विच-रता है, वही ( वीर-कुक्षिम् ) प्राणों के गर्भ के लिये 'पुरन्धि' अर्थात् पुर रूप देह के धारक नारी अर्थात् पुरुप की चिति शक्ति को धारण करता है। श्रुक्षेरप्नसः सुमिद्स्तु भद्राक्षिमृही रोद्सी श्रा विवेश। श्रुग्निरेकं चोदयत्सुमत्स्वृग्निवृत्राणि दयते पुरुषि ॥ २ ॥

भा०—(अप्न-सः) उत्तम रूपवान् , तेजस्वी और कर्म कुशल (अग्नेः) ज्ञानवान पुरुष की ( समित् ) खूब दीप्ति करने वाली शक्ति; अर्थप्रकाशक वाणी (भद्रा अस्तु ) अमि की दीप्ति के समान ही सबका कल्याण और सुख करने वाली हो । वह (अग्निः) तेजस्वी पुरुष, प्रभु ही (मही रोदसी आ विवेश) विशाल आकाश और पृथिवी में सर्वत्र व्यास हो रहा है । (अग्निः) वह तेजस्वी प्रभु ही ( समन्सु ) संग्रामों में ( एकं ) किसी एक प्रधान, बलवान् को मेरित करता है और ( पुरूणि बृत्राणि दयते ) बहुत से बढ़ते शत्रुओं को विनष्ट कर डालता है।

इसी प्रकार अग्नि देह मैं तेजोमय वीर्य वा ओज धातु है। वह देह के बाह्य रुचिर रूप, कान्ति को बनाये रखता है, और देह में कर्म-शक्ति को स्थिर रखता है इसलिये 'अप्नस्' है । उसकी कान्ति कल्याणकारिणी है । वह ( रोदसी ) मस्तक और मूल भाग दोनों स्थानों में प्रवेश करता है। वह ( समत्सु ) हर्षं के अवसरों में ( एकम् ) एक आत्मा को प्रेरित करता है और अनेक ( वृत्राणि ) रोगों को दूर करता है।

श्रुशिर्द्ध त्यं जर्तः कर्णमावाशिरुद्धयो निर्दहुज्जर्धथम्। श्राग्निरात्री घुर्म उरुष्यदुन्तराग्निर्नृमेधं प्रजयास्जलसम् ॥ ३॥

भा०—( अग्निः ह ) निश्चय यह ज्ञानप्रकाशक, सब का उत्पादक प्रभु ही (जरतः ) स्तुति करने वाले के (कर्णम् ) कार्य-साधना करने वाले साधनरूप देह की (आव) रक्षा करता है। (अग्निः) वह तेजीमय प्रभु ही (अद्भ्यः) प्राणों वा देह में चलने वाली रक्तधाराओं से और मेघ के जलों के बल से ( जरूथम् ) आयु का नाश करने वाले, वार्धक्य, प्राणियों के जीवन-नाशक अकाल मृत्युआदि त्रास को (निर् अदहत् ) सर्वथा भर्म कर देता है। (अग्निः) सूर्यवत् तेजस्वी प्रभु ही (अत्रिम्) कर्मफलों के भोक्ता जीव वा इस भूलोंक के वासी जीवगण को ( घर्भे ) अति ताप में और अतिवृष्टि-काल में भी (उरुण्यत्) रक्षा करता है। (अग्नः) वह ज्ञानी ही (न-मेधम्) मनुष्यों को अन्न देने वाले, मनुष्यों के साथ सत्संग और स्नेह करने वाले पुरुष को (प्रजया सम्-अजत्) प्रजागण के साथ जोड़े रहता है। (२) जाठर वा ओषधि रूप अग्नि, वृद्ध के भी देह को बचाता है। वह (अद्भयः) देहगत जलांनों से ही वार्धक्य को दूर करता है, अन्नभोक्ता जीव को भीतरी अग्नि तेजोमय वीर्य ही बाहर के ताप से बचाता है। मनुष्यों का उत्पादन रूप यज्ञ करने वाले गृहस्थ को वही (अग्निः) अग्निरूप तेजोमय वीर्य प्रजा से युक्त करता है।

श्रुग्निर्द्यंद् द्रविणं वीरपेशा श्रुग्निर्माष्ट्रं यः सहस्रा सुनोति। 💴 श्रुग्निर्दिव हुव्यमाततानाग्नेर्धामानि विभृता पुरुत्रा ॥ ४ ॥ 🥌

भा०—(अग्नः) वह तेजस्वी अग्रणी नायक प्रधान पुरुष वा प्रसु ही (विवणं दात्) नाना धन और ऐश्वर्य प्रदान करता है। वह (अग्निः) तेजस्वी पुरुष ही (वीर-पेशाः) वीर के समान सर्वेप्रेरेक रूप (यः) जो (वरिषम्) ज्ञानदृष्टा जन को (सहस्वा सनोति) सहस्वों वेदवाणियां प्रदान करता है वही (अग्निः) सर्व प्रथम नेता, तेजोमय पुरुष, प्रसु (दिवि) आकाश वा सूर्य में (हन्यम्) अग्नि में चरु, और जाठर में अन्न के समान आदान योग्य जल वा तेज को व्वरूप में विस्तृत कर रहा है। वा वही विशाल आकाश में उपादेय प्रकृति-तत्त्व को विस्तृत करता है। (अग्ने पुरुष्त्रा धामानि) अग्नि के अनेकधाम, तेज और लोक (विमृता) विशेष रूप से धारण किये जाते हैं। (२) अध्यादम में—(वीर-पेशाः) वावध शक्तियों का प्ररुक वीर्यरूप अग्नि (दिवणं) द्वत होकर बहने वाले वीर्यांश तेज को प्रदान करता है, वही (ऋषिम्) तत्वज्ञानी को (सहस्वा) अनेक बल, अनेक ज्ञान और सहस्वों वर्षों वा दिनों का दीर्घ जीवन प्रदान करता है। वह अग्नि रूप वीर्य ही (दिवि) मस्तक में

(ह्व्यम्) अन्न के तुल्य भोजन देता है, मस्तक का भोजन वीर्य है। वीर्य के अनेक तेज वा धारक-पोषक बल शरीर में धारण किये जाते हैं। श्रुग्निमुक्थैर्ऋषयो वि ह्वयन्ते अग्ने नरो यामीन बाधितासः।

श्रुप्तिं वयो श्रुन्तिरिन्ते पतन्तोऽक्षिः सहस्रा परि याति गोनाम् ॥१॥ भा०—(अग्नि) ज्ञानस्वरूप प्रभु को ही (ऋषयः) ज्ञानदर्शी ऋषि लोग ( उक्थैः ) वेद-वचनों से (वि ह्वयन्ते) विविध प्रकार से बुलाते, उसकी स्तुति करते हैं। (नरः) नेता मनुष्य (यामनि) शत्रुवध के लिये करने योग्य प्रयाण वा संप्राम के अवसर में ( वाधितासः ) पीड़ित होकर (अग्निम् वि ह्वयन्ते ) अप्रणी सेना-नायक के तुल्य विविध प्रकारी से पुकारते हैं। इसी प्रकार साधक जन ( यामनि ) इन्द्रिय-दमन और तपस्या वा योग-साधना-काल में ( बाधितासः ) विझों, भीतरी क्रोध, काम आदि शत्रुओं से बाधित होकर उसी प्रभु की प्रार्थना करते हैं। (अन्तरिक्षे पतन्तः वयः) आकाश में उड़ते हुए पश्ची के आकार के विमान भी (अग्निम्) अग्नि-तत्त्व विद्युत् को ही जिस प्रकार विशेष रूप से बतलाते हैं उसी प्रकार (अन्तरिक्षं ) भीतरी हृद्य वा अन्तःकरण में (पतन्तः ) प्रवेश करते हुए ( वयः ) ज्ञानी, परमहंस लोग उस ज्ञानी, तेजोमय प्रश्र की ही ध्यान करते हैं, उसी का साक्षात् करते हैं। (अग्निः) वहीं ज्ञानी (गोनाम् सहस्रा परि याति ) वेदवाणियों के सहस्रों को प्राप्त करती, उनमें ज्ञानार्थं रूप से विचरता है। (२) स्थूल अग्नि की ऋषि जन यहीं में स्तुति करते, उसका अनेक रूप से उपदेश करते हैं। मार्गादि में पीड़ित होकर अग्नि का प्रयोग कर मार्ग को उज्जवल करते हैं। अन्तरिक्ष मार्ग से जाने वाले भी अप्ति, विद्युत् और प्रकाश की अपेक्षा करते हैं। वह (गीर्बा सहसा परि याति ) अग्नि तत्व, विद्युत् वा भृमियों के भीतर का अग्नि सब भूमि आदि गतिमान् लोकों को व्याप रहा है। वह सहस्रों रहिमयी को प्रदान करता है।

श्रुप्तिं विशे ईळते मार्चुषीर्या श्रुप्तिं मनुषो नहुषो वि जाताः। श्रुप्तिर्गान्धवीं पृथ्यामृतस्याद्वेर्गन्यूतिर्घृत श्रा निषंत्ता ॥ ६॥

भा०—( या मानुषीः विशः ) जो मननशील प्रजाएं हैं वे ( अग्निम् ईंडते ) अमि, ज्ञानप्रकाशक, तेजःस्वरूप, सब के आगे विद्यमान, सब सूर्यादि के प्रकाशक परमेश्वर की स्तुति करते, उसे ही चाहते हैं। ( मनुषः ) मननशील ( नहुषः ) परस्पर के नाना सम्बन्धों से बंधे हुए, (जाताः) उत्पन्न होकर (अग्निम् ) उसी ज्ञानवान् प्रभु को अपने अग्रणी, नायक, वा गुरु के तुल्य विशेष रूप से चाहते और उसकी स्तुति करते हैं। (अग्निः) वहीं सर्वप्रकाशक ज्ञानी प्रमु (ऋतस्य) सत्यज्ञान की (पथ्याम् ) अति हितकारक (गान्धर्वीम् ) वेदमयी वाणी को विशेष रूप से प्रेरित करता है, उपदेश करता है। (अग्नेः) उस ज्ञानमय प्रभु की (गव्यूतिः) समस्त वाणियों का एकीभाव और पृथग्-भाव, संकलन विशकलन, (घते) उस तेजोमय रूप में ही ( आनिषत्ता ) आश्रित हैं । पक्षान्तरों में— (२) ज्ञानी पुरुष को वा अझिरूप को ही दिन्य जानकर सब उसकी उपासना करते हैं, यज्ञ में, देवमन्दिरों में सर्वत्र अग्नि को कुण्ड वा दीपकरूप से सब रखते हैं। ( नहुष: ) सम्बन्धों में बंधने वाले खी पुरुष भी अग्नि को साक्षी रखते हैं। 'ऋत्' अर्थात् यज्ञ की जो वेद-वाणीरूप पथ्या, सरिण या वेदमार्ग है उसको 'अग्नि' ही प्रकाशित करता है। अग्नि के आश्रित सब यज्ञ हैं, अग्नि के समस्त किरणों आदि का आविर्भाव भी घृत पर आश्रित है। (३) इसी प्रकार ज्ञानी विद्वान पक्ष में भी योजना है। उसका सब आद्र करते, वही पथ्या रूप वेदवाणी को जानता है, उस विद्वान् की समस्त वाणियों की संगति उसी ( घृते ) तेजोमय प्रभु में होती है। श्रुश्ये बह्म ऋभवस्ततनुर्िंग्रं महामवाचामा सुवृक्तिम्। अये प्रावं जारेतारं यविष्ठाये महि द्विणमा यजस्व ॥ ७॥ १४॥

भा०—( ऋभवः ) ऋत अर्थात् सत्य ज्ञान से चमकने वाले और विद्वान् जन (अग्नये) परमेश्वर को प्राप्त करने, उसका ज्ञान करने और उसकी स्तुति करने के लिये (ब्रह्म ततक्षुः) वेद का उचारण करते हैं। हम लोग ( अग्निम् महाम् अवोचाम ) उस महान् अग्नि का उपदेश करें । वा, हम (महाम् अग्निं) महान् को 'अग्नि' ऐसा कहें और उसी की ( सु वृक्तिम् अवीचाम ) शुभ स्तुति कहें। वा उसी को सुवृक्ति अर्थात् अज्ञान का दूर करने वालो बतलावें । हे (यविष्ठ) सर्वश्रेष्ठ बलशालिन् ! तू (जरितारम् प्र अव) स्तुतिशील इस भक्त की अवश्य रक्षा कर । हे (असे ) तेजस्विन् त् ( महि द्रविणं आयज ) महान् धनैश्वर्यं आदि प्रदान कर ।

(२) अप्नि को उत्पन्न करने के लिये शिल्पी जन 'ब्रह्म' नाम पळाश वा अश्वतथ को गढ़ कर अरणि बनावें। वे 'अग्नि' को बड़ा भारी ( सुदृक्तिं ) रोगनाशक, बड़ा शक्तिशाली जान कर उपदेश करें। अप्रि ही विद्वान की रक्षा करता है और वही विद्युत् आदि अनेक ऐश्वर्य वा ( इविणं ) द्वतगति प्रदान करता है । इति पञ्चदशो वर्गः ॥

## मा के प्रकार के कार्योक्षण 🖟 📚 हो। वं नाम वा संवरक्षण के सम

विश्वकर्मा भौवनः ॥ विश्वकर्मा देवता ॥ छन्रः-१, ४, ६ विराट् त्रिष्ट पू २, ४ पादनिचृत् त्रिष्टुप्। ३, ७ निचृत् त्रिष्टुप्।। सप्तर्च स्क्रम्।।

य ह्मा विश्वा सुवनानि जुह्वहिष्टिौता न्यसीदित्पता नः। स आशिषा द्रविणमिञ्छमानः प्रथमञ्छद्वराँ आ विवेश॥ १॥

भा०—(यः ऋषिः) जो समस्त जगत् का देखने वाला, (होता) सबको अपने भीतर आहुति करने वाला, वा सब प्राणियों वा लोकों की जीवन, बल, अन्न और अनेक ऐश्वर्य देने वाला परमेश्वर (इमा विश्वा भुव नानि) इन समस्त उत्पन्न हुए छोकों को और समस्त प्राणियों को (जह्नव कि असीदत्) अञ्च, जीवन बल, आदि देता हुआ विराजता है वह (नः पिता) हम सब का पालक, पिता के तुल्य रक्षक, प्रमु है। (सः) वह (आशिषा) कामनामात्र से ( द्विणम् इच्छमानः ) समस्त ऐश्वर्यं वा हुत काल-गति से जाने वाले समस्त जगत् को चाहता हुआ (प्रथम-च्छत्) सबसे प्रथम समस्त जगत् को व्यापता हुआ, उसकी रक्षा करता हुआ (अवसन्) अपने अनन्तर उत्पन्न वा अपने से अल्पशक्ति वाळे समस्त जीवों वा लोकों को भी ( आ विवेश ) ब्यापता है, वह अनेक आत्माओं के भीतर ज्यापक हैं। कार कि ने समामा माना कर कि के कि के किए पार्ट्

सायण अध्यातम पक्ष में भी इस मन्त्र की योजना करता है—जो विश्वकर्मा परमेश्वर प्रलयकाल में पृथिवी आदि समस्त लोकों को अपने आतमा में आहुति के समान संहार करता हुआ (ऋषिः) अतीन्द्रिय-द्रष्टा सर्वज्ञ ( होता ) संहार रूप होम का करने वाला, (नः पिता नि ससाद ) हमारे पिता रूप से विराजता है। अर्थात् प्रलयकाल आने पर समस्त लोकों का संहार करके हम जीवों का भी संहार करता और फिर रचता हुआ सर्वज्ञ परमेश्वर स्वयं एक ही है, वह परमेश्वर (आशिषा) 'बहुः स्यां प्रजायेय' बहुत हो जाऊं प्रजाओं को उत्पन्न करूं, इस प्रकार पुनः जगत् को रचने की इच्छा से ( द्रविणम् इच्छमानः ) द्रविण अर्थात् धनवत् जगत् के भोग को चाहता हुआ ( प्रथम-च्छद् ) मुख्य निष्प्रपंच पारमार्थिक रूप को छिपाता हुआ, ( अवरान् ) अपने बनाये, प्राणियों के हृदयों मैं (आ-विवेश ) जीव रूप से प्रविष्ट हुआ, ऐसी श्रुति भी है—सोऽकामयत बहुः स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत् यदिदं किञ्च। तत्सुष्ट्वा तमनुप्राविशत्॥

उस प्रमु ने इच्छा की कि बहुरूप हो जाऊं। उसने तप (अम) किया। इस समस्त जगत् को बनाया जो दीख रहा है, उसको रच कर फिर उसी में व्याप रहा। इसी प्रकार अन्य भी उपनिषद्-वचन हैं। इस स्थान पर सायण नवीन वेदान्त के प्रपन्न में फंस गया। वस्तुतः जगत् को रच कर पुनः समस्त लोकों वा जीवों में ईश्वर जीवरूप होकर प्रविष्ट नहीं, प्रत्युत शासक प्रभु रूप ही रह कर प्रविष्ट अर्थात् व्याप्त हो रहा है। दूसरा उसका पितापन केवल प्रलयकाल में संहार कर पुनः जगत् सर्ग करने में ही नहीं है। प्रत्युत सृष्टि की विद्यमानता में भी वह सर्वत्र भारी अन्नादि की आहुतियां देता है, सब जीवों को अन्न देता है, जीवों को कर्म-फल देता है, वह समस्त जगत् रूप द्विण अर्थात् महान् ऐश्वर्य को चाहता हुआ वा प्रेरित, संचालित करता हुआ पहले भी जगत् को एकमात्र व्यापता था और सर्ग-काल में भी 'अवर' अर्थात् अपने से अल्प शक्ति वाले समस्त जीवों और लोकों, ब्रह्माण्डों को भी व्यापता है। यदि सब में व्याप्त न हो तो वह समस्त ब्रह्माण्डों को भी व्यापता है। यदि सब में व्याप्त

यास्कः —तत्रेतिहासमाचक्षते — विश्वकर्मा भौवनः सर्वमेधे सर्वाणि भूता-नि जहवाञ्चकार । स आत्मानमप्यन्ततो जहवाञ्चकार । तद्दिभवादिन्येषग् भवति । य इमाविश्वा भुवनानि जह्नत् । इति । (निरु० १० । २६ )

अर्थ — इस प्रसंग में इतिहास कहते हैं। भौवन विश्वकर्मा ने सर्वमेध में समस्त भूतों की आहुति दी। अन्त में उसने अपनी भी आहुति दी। उसी को कहने वाली यह ऋचा होता है। य इमा विश्वा० इत्यादि।

यास्क के इस आशय को छेकर सायण ने प्रथम अर्थ इस प्रकार किया है— ''विश्वकर्मा नामक ऋषि, भुवन का पुत्र (होता) होम करने वाला (सर्वाणि भुवनानि जुहृत्) सब भुवनों को होम करता हुआ अर्थात् प्रथम जगत् की आहुित करके पश्चात् (पिता नि असीदत्) आग में वह पिता बैठ गया। क्योंकि अपने ही किये कर्म से देह की उत्पत्ति होती है। एक ही स्वयं पिता और स्वयं पुत्र हो यह विरोध नहीं है क्योंकि तपोबल से उसके दो शरीर मान छेते हैं। 'स एकधा भवति'

इत्यादि श्रुति है। वह ऋषि (आशिषा) आशीष्-प्रतिप्रादक स्क्वाक आदि से (द्रविणम् इच्छमानः) स्वर्ग नामक धन चाहता हुआ (प्रथमच्छत्) पहिले अग्नि को भुवनों से छादने वाला, (अवरान् आविवेश) अपने से आहुति किये अनेक भूतों में, अग्नि में प्रवेश किया।

सायण ने इस यास्क के इतिहास को एक ऋषि का ऐसा सर्व-मेध यज्ञ मान लिया है कि उसने यज्ञाग्रि में सब प्राणियों की आहुति करके फिर स्वर्ग की इच्छा से अपने को भी आग में डाल दिया हो। यह अर्थ असंगत है। क्योंकि यास्क के इतिहास के उल्लेख का अभिप्राय सायण से पहिले विद्वान इस प्रकार नहीं मानते थे। इस सम्बन्ध में श्री दुर्गा-चार्य लिखते हैं—

इसी सूक्त की 'विश्वकर्मा विमना०' इत्यादि क्रचा में यास्काचार्य ने आतमगति का प्रतिपादन किया है। (तत्र) इसी प्रसंग में यह इतिहास का उल्लेख है। आतमगति को बतलाने के लिये ही आत्मज्ञानी लोग इस इतिहास का वर्णन करते हैं। आध्यात्मिक वा आधिदावक आदि जो अर्थ कहा जाता है वेद के कहे उसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिये इतिहास कहा जाता है। वह इतिहास अपना सीधा अर्थ नहीं कहा करता, प्रत्युत अर्थ जानने वालों को अभिप्रेत अर्थ ही बतलाता है। (विश्वकर्मा हि भौवनः) समस्त जगत् को बनाने वाला 'विश्वकर्मा' है। उसी की सी अवस्था को अपने में लाकर वह यजमान भी 'विश्वकर्मा हो जाता है। वह भुवनों अर्थात् भूतों को अपने आत्मा में और अपने आत्मा को भूतों में आहुति करता है। इसी प्रकार जानने वाले वा देखने वाले ज्ञानी पुरुष के सब कामों में 'सर्वमेध' यज्ञ के समान गुण होता है। उसके केवल ऐसे देखने मात्र से ही उसका प्रत्येक यज्ञ 'सर्वमेध' हो जाता है। अग्नि में स्वयं अपने को डाल देने से उसका सर्वमेध यज्ञ नहीं होता, प्रत्युत सब भूतों में आत्मा और आत्मा में सब भूतों का दर्शन करने मात्र से 'सर्वमेध' हो जाता है। इस अात्मा है। इस अात्मा और अात्मा में सब भूतों का दर्शन करने मात्र से 'सर्वमेध' हो जाता है। इस अात्मा है। इस

प्रकार वह समस्त भूत-विशेषों को सामान्य आत्मा में आहुति करता अर्थात् देखता है, और सामान्य आत्मा को विशेष भूतों में आहुति करता अर्थात् देखता है, तभी यह सभी कामों में 'आत्मयाजी' कहा जाता है। अतः 'य इमा॰' ऋचा का अर्थ इस प्रकार है।

समान रूप से सबके प्रति हिताचरण करने और समान दृष्टि से देखने वालों में से (यः) जो भी कोई (न्यसीदत्) इस कर्म को करता हुआ विराजता है, वह 'ऋषि' है और वही होता है। वह (विश्वा भुवनानि जुह्नत्) सब प्राणियों की सर्वमेध यज्ञ के रूप में दर्शन रूपसे आहुति करता है, (सः आशिषा) वह इस अभिलाषा से कि मैं ही सबके समान होजाऊं (द्विणम् इच्छमानः) इस सर्वमेध यज्ञ की 'सर्वता' प्राप्त करना चाहता हुआ, (प्रथम-च्छत्) सब से श्रेष्ठ प्रजापति रूप से मुख्य पद को प्राप्त करने वाला होकर (अवरान्) हम सब प्राणियों को भी (आविवेश) ज्यापता है, अपनाता है, (स नः पिता) वह हमारा पिता है।

अत्र 'पिता । नः' इति पदपाठः । पिता । आनः । इति पदपाठस्तु पटियालाराजपण्डित श्री मुकुन्दझा इत्युद्धतसायणभाष्यसम्मतः ।

इस प्रकार सर्वमेथ का ही गीता और उपनिषदों में प्रतिपादन किया है जैसे—
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञगुप्सते ।
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विज्ञानतः ।
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः । ईशोपनि० ६, ७ ॥
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ ३४ ॥
येन भूतान्यशेषेण दक्ष्यस्यात्मन्यथो मिथ ॥ ३५ ॥ गीता० अ० ४ ॥
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वज्ञपि न लिप्यते ।
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिथ पश्यति ॥ ६ । ३० ॥
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ६ । ३० ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्त्तते ॥ ६ । ३१ ॥
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ६ । १९ ॥
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय । ९ । ६ ॥
समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति । १३ । २७ ॥
समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
व हि नस्त्यात्मनाऽत्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ १३ । २८ ॥
यदा भूतपृथग् भावमेकस्थमनुपश्यति ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ अ० १३ । ३० ॥

किं स्विदासीदधिष्ठानेमारम्भणं कतुमित्स्वत्कथासीत्। यतो भूमि जनयन्विश्वकर्मा वि द्यामौर्णीन्महिना विश्वचैद्याः॥२॥

भा०—पूर्व मन्त्र में वह सर्वद्रष्टा, सर्व जगत्यज्ञ का सम्पादक सर्विपिता, पालक प्रभु परमेश्वर अपने इच्छा, अर्थात् संकल्पमात्र से महान् ज्यापक शासन-शक्ति से सब को चलाता हुआ सब में ज्याप्त हो रहा बत-लाया है। इस मन्त्र में जगत् के मूलकारण पर विचार करते हैं। (अधि-ष्ठानम्) आश्रय इस जगत् का (किस्वित् आसीत्) क्या है, कैसा है, और वह (आरम्भणं कतमत् स्वित्) अनेकों में से कौनसा है जो इस जगत् का आरम्भक मूलकारण या उपादान कारण है। (कथा आसीत्) वह मूलकारण जगत् का उत्पादक किस प्रकार से होता है। (यतः) जिस उपदान कारण से (विश्व-कर्मा) समस्त जगत् का बनाने वाला, (विश्व-चक्षाः) समस्त जगत् का दृष्टा, (भूमिम द्याम्) भूमि और सूर्य वर्ष

महान् आकाश को भी उत्पन्न करता हुआ ( महिना ) अपने महान् ऐश्वर्य से ( भूमिम् द्याम् वि और्णोत् ) आकाश और भूमि दोनों को आच्छादित करता है, भूमि पर अनेक वृक्ष, गुल्मलता नदी, पर्वत, समुद्रादि बनाता और अन्तरिक्ष, वायु, मेघ आदि बनाता तथा आकाश में सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रादि रचता है।

'विश्वकर्मा' सर्वस कर्ता । निरु १० । २५ ॥ विश्वतश्चतुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां धर्माति सं पतित्रैर्द्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ ३ ॥

भा०-प्रथम परमेश्वर, कर्त्ता का रूप ही बतलाते हैं। वह परमेश्वर जिसको पूर्व मन्त्र में 'विश्वचक्षा' सर्वद्रष्टा कहा है वह (विश्वतः-चक्षुः) सर्वत्र देखने वाला, (उत ) और (विश्वतः-मुखः ) सब ओर सर्वत्र मुख वाला, (विश्वतः बाहुः ) सर्वत्र बाहुवाला, और (विश्वतः पात् ) सर्वत्र सब दिशाओं में पैरों वाला है। अर्थात् वह सर्वत्र देखता, सर्वत्र विराजता, सर्वत्र जगत् को धारण कर सर्वत्र पहुंचा हुआ है। वह (एक: देव:) एक, अद्वितीय देव, सर्वप्रकाशक, सर्वप्रद प्रभु (बाहुभ्यां ) अपने दोनों हाथों से मानी ( द्यावा भूमी ) आकाशस्य लोकों और भूमि को भी (जनयन्) उत्पादन करता हुआ (सं धमित ) समस्त को एक साथ वा सम्यक् रीति से चलाता, वा जैसे लोहे के अनेक पदा वनाता हुआ लोहार शिल्पी लोहे को तपाता है ऐसे मानो वह भी सूर्यादि अग्निम्य लोकों को सबको एक साथ ही धोंक दिता है, सबमें एक साथ अपि लगाता, सबको प्रकाशित करता है और (पतन्नैः सं ध्यमिति) जैसे पक्षी अपने पंखों से वायु देता है ऐसे मानो गतिशील बलवान्, सर्वन्यापक, शक्ति शाली साधनों से जगत् को चलाता है, उसको वायु आदि प्रदान करता है। कि स्विद्धनं क उ स वृत्त श्रास यता द्यावापार्थिवी निष्ठतृत्तुः। मनीषिणो मनसा पुच्छते दु तद्यद्ध्यतिष्ठ हुवनानि धारयन् ॥४॥

भा०—( किं खिद् वनं ) वह कौनसा 'वन' है, और ( कः उ सः वृक्षः आस ) वह कौन सा वृक्ष है। ( यतः वावापृथिवी ) जिससे आकाश अर्थात् आकाशस्य सूर्य आदि लोक और भूमि उत्पन्न होते हुए ( निः ततक्षः ) बतलाते हैं। अर्थात् जिस प्रकार शिल्पी वन, काष्ट या वृक्ष से अनेक पदार्थ बनाता है ठीक उसी प्रकार भूमि, सूर्य आदि किस उपादान कारण से बने बतलाते हैं। हे ( मनीषिणः ) विद्वान् पुरुषो ! ( मनसा पुच्छत इत् ) तुम यह बात अपने जिज्ञासु चित्त से ही प्रश्न करो। ( तत् ) उस उपादान कारण पर ( यत् अधि अतिष्ठित् ) जो अध्यक्षरूप से विराजता है वही परमेश्वर ( सुवनानि धारयन् ) समस्त लोकों और उत्पन्न चराचर पदार्थों को धारण करता है।

या ते धार्मानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मञ्जेतेमा । शिला सर्विभ्यो हुविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तुन्वं वृधानः ॥४॥

भा० — हे (विश्व-कर्मन्) समस्त जगतों, भुवनों और समस्त प्राणियों को रचने वाले परमेश्वर ! (ते) तेरे बनाये (या परमाणि धामानि) जो परम, सर्वोत्कृष्ट, सब से उत्तम स्थान वा शरीर वा जो तेरे सर्वश्रेष्ठ नाम हैं (या अवमा) और जो तेरे बनाये अति समीप, अपेक्षया निम्न स्थान वा निम्न कोटि के शरीर वा (अवमा) सामान्य नाम हैं (उत) और (या मध्यमा) जो मध्यम स्थान वा मध्यम कोटि के शरीर वा तेरे मध्यम नाम हैं तू (सिविभ्यः) ज्ञानवान् समदर्शी जनों वा मित्र जीवों रूप शिष्यों को (इमा) वे सब (शिक्ष) सिखा वा प्रदान कर । हे (स्वधावः) खयं जगत् को धारण-पोषणकारी शक्ति-सामध्यों के स्वामिन् ! (स्वयम्) अपने आप (हिविषि) अन्नादि से (वृधानः) बढ़ाता हुआ (तन्वं यजस्व) जीवों को देह प्रदान कर ।

अनेन धामत्रैविध्योपन्यासेन उत्तमभूतानि देवादिशरीराणि, मध्यम

भूतानि मनुष्यादिशरीराणि, निकृष्टभूतानि कृमिकीटादिशरीराणि च परि-गृहीतानि, किं बहुना सर्वं जगदुपात्तं भवति ॥ सायणः ॥

त्रयाणि धामानि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानि चेति । निरु०॥

आकाश अन्तरिक्ष और पृथिवी ये तीन लोक, देव, मनुष्य, पद्य कीट आदि ब्रह्मा से तृण तक शरीरों में जन्म और नाम, परमेश्वर के तीन अकार के नाम (१) परम, सर्वश्रेष्ठ ओम् आदि जिनका अन्तःस्तल से ध्यान किया जाय, जिनसे परमेश्वर के अनेक ब्यापक गुणों का ज्ञान हो, (२) मध्यम, जिनसे कई एक गुणों का ज्ञान हो (३) अवम जिनसे केवल एक गुण का ही ज्ञान हो।

विश्वेकर्मन्द्वविषां वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्। मुद्यन्त्वन्ये श्राभितो जनास इहास्माकं मुघवां सूरिरस्तु ॥ ६॥

भा०—हे (विश्व-कर्मन्) समस्त जगत् को बनाने वाछे प्रभी ! त् (हिविषा) सबको देने योग्य अन्नादि से (वावृधानः) बढ़ाता हुआ और (हिविषा) सबको अपने में छे छेने के सामर्थ्य से स्वयं (वावृधानः) बढ़ता हुआ, महान् होकर (पृथिवीम् उत द्याम् यजस्व) पृथिवी और द्यी अर्थात् महान् आकाश को भी यज्ञ करता है, उनको सुसंगत करता वा उन्हें समस्त प्राणियों को प्रदान करता है, अपने ही भीतर उनकी आहुति देता है, अपने में उनको छेता, और उनको धारण करता है। (अभितः अन्ये जनासः) सब परमात्मा से पृथक् हुए पैदा होने वाछे जीव (मुद्धन्तु) मोहित होते हैं, मृदुता और अज्ञान के कारण मोह में पड़ जाते हैं, वे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं। (मचवा) समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी, परमें श्वर (अस्माकं स्तिः अस्तु) हमारे बीच ज्ञान का देने वाछा हो। हम प्रभु के दिये ज्ञान से उस प्रभु के महान् यज्ञ का ज्ञान करें और मोह में ज पड़ें। साधना-पक्ष में—जो पुरुष प्रभु के सर्वात्मक रूप का उपासक

होकर उसके महान यज्ञ के अनुकरण में सर्वमेध यज्ञ करना चाहता है वह भी (हिवधा वावधानाः) साधनों से अपने को बढ़ाता हुआ पृथिवी और द्यौ रूप से अपने को यज्ञ करे अर्थात् उन दोनों में भी आत्मा का दर्शन करे । अन्य जो अज्ञानी हैं वे तो मोह में पड़े रहते हैं, वे अल्प पदार्थों में ममता से फंसे हैं, वे इतने विशाल पदार्थों में आत्मा की सत्ता का साक्षात् नहीं कर सकते इसलिये वह साधक (मघवा) आत्मिक एंश्वर्य का वशीकार करने वाला, आत्मज्ञानी ही हमारा ज्ञानदाता हो। सर्वत्र आत्मभावना के स्पष्टीकरण के लिये प्रथम मन्त्र पर उद्धृत उपनिषद् और गीता के वचनों का मनन करना चाहिये।

वाचस्पति विश्वकर्माणमूतये मनोजुनं वाजे ख्रद्या हुवेम । सनोविश्वानि हर्वनानि जोषाहिश्वशमभूरवसे सुधुकर्मा ॥ ७॥ १६॥

भा०—हम (वाचः पतिम्) वाणी के पालन करने वाले, वेदवाणी के खामी, वाणी के ऐश्वर्य से सम्पन्न, (विश्व-कर्माणम्) समस्त जगत् के बनाने वाले (मनः-जुवस्) समस्त जीवों और ऋषियों के वित्तों में ज्ञान की प्रेरणा करने वाले उस प्रमु को हम (ऊतये) अपनी रक्षा, ज्ञान-प्राप्ति और स्नेह-समृद्धि और दुष्टों के नाश के लिये (अद्य) आज (वाजे) ऐश्वर्य, ज्ञान और वल के निमित्त (हुवेम) हम बुलाते हैं उसका स्मरण, मनन करते हैं।(सः) वह (नः) हमारे (विश्वा हव-नानि) समस्त त्यागों, समर्पणों और नाम-स्मरण और पुकारों को भी (जोपत्) प्रेम से स्वीकार करे। वह (अवसे) रक्षा करने, प्रेम करने, दुष्टों का नाश करने के कारण (विश्व-शं-भूः) समस्त विश्व का कल्याण करने वाला और (साधु-कर्मा) समस्त उत्तम कर्मों को करने और जगत् को अच्छी प्रकार शुटिरहित रूप से बनाने वाला है। इति षोडशो वर्गः॥

## केंबर स्वयन्ते सारान ब्या है को (स. 🗲 के व्यापा कामा बाराम है यह

विश्वकर्मा मौवन ऋषि: ॥ विश्वकर्मा देवता ॥ छन्दः—१, ४, ६ त्रिष्टुप्। २, ४ मुरिक् त्रिष्टुप्। ३ निचृत् त्रिष्टुप्। ७ पादनिचृत् त्रिष्टुप्॥ सम्तर्भं स्कम्॥

चत्तुंषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजन्त्रमनमाने। युदेदन्ता अर्दहन्त पूर्वे आदिद् द्यावापृथिवी अप्रथेताम्॥१॥

भा०—( चक्षुः पिता ) ज्ञान दर्शन करने वाले इन्द्रियगण, वा देह वा सूर्यं आदि का पिता के समान उत्पादक ( मनसा ) मन, संकल्पात्मक जगत्-धारक सामर्थ्य से ही ( धीरः ) समस्त जगत् को धारण करने वाला है। वह ( घृतम् ) सृष्टि के प्रारम्भ में महान् आकाश में तेजोमय हिरण्य-गर्भ को और पार्थिव-सर्ग के प्रारम्भ में पृथिवी पर के क्षरण, सेचन करने वाळे तस्व जल को ( अजनत् ) उत्पन्न करता है। और अनन्तर (नम्नमाने एने ) नमते हुए अर्थात् पूर्व परिणाम से उत्तर परिणाम में विकृति को प्राप्त होते हुए दोनों आकाश वा पृथिवी तेजोमय सूर्यादि लोक और पृथिवी दोनों को (अजनत्) बनाता है। दोनों के बनते हुए (यदा) जब उन दोनों के (अन्ताः अददहन्त ) पर्यन्त भाग, बाहर के सीमा के भाग हद होते जाते हैं और ( आत् इत् ) अनन्तर, उत्तरोत्तर वे (पूर्वे) पूर्व विद्यमान ( द्यावा पृथिवी ) आकाश और पृथिवी दोनों ( अप्रथेताम् ) विस्तृत होते जाते हैं। जिस प्रतप्त गैस के रूप में वा हिरण्यरूप में महान् तेजोमय मण्डल था, ज्यों २ शनैः २ उसके भी प्रान्त भाग दृढ़ हुए त्यों २ प्रकृति के परमाणु रूप धनीभूत होकर आकाश को प्रकट करने लगे और उस हिरण्य गर्भ में से पृथक् र अनेक ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्डों में से अनेक सूर्य और सूर्यों में से धनीमूत पृथिवी आदि अनेक लोक निकले, फैलते हुए प्रकृति के परमाणु जो आकाश को भर रहे थे वे पुर्जीभूत दृढ़ हो गया और खाळी आकाश

प्रकट होगया। सूर्य में भी अभी वही प्रान्त-भागों का दर्शभाव हो रहा है, और इसी प्रकार पृथिवी में भी इसी विधि से दर्शभाव हुआ है, होते २ अग्निमय पिण्ड के दर्शभाव से भाप से जल के तुल्य द्वव पदार्थ जल तन्त्व और जल तस्व के दर्शभाव से स्थूल कठिन भूभाग प्रकट हुआ और होता जा रहा है।

विश्व हेर्म विमेना अद्विहाया घाता विधाता परमोत सन्दक्। तेषामिष्टान समिषा मेदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्पर एकमाहुः॥२॥

भा०—( विश्व-क्रमी ) समस्त विश्व का बनाने वाला, परमेश्वर, अनेक प्रकार के जगत् के पदार्थों को रचने वाला. (वि-मनाः) विविध मनों का स्वामी, वा विशेष संकल्पवान, समष्टि चित्त रूप और ( आत् ) सर्वत्र (वि-हायाः) आकाश के तुल्प महान्, न्यापक, (धाता) सत्र विश्व को धारण करने वाला और (वि धाता) विशेष रूप से सूर्य, पृथिवी आदि समस्त लोकों को विविध रूप में बनाने वाला, (परमा) परम, सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवान् (उत ) और ( सं-द रू ) समस्त विश्वों और जीवों के सब कार्यों का द्रष्टा है। (यत्र) जिसके विषय में विद्वान् लोग (आहुः) कहते हैं कि वह ( सप्त-ऋपीन् परः ) सातों दर्शनकारी इन्द्रियों को अतिक्रमण करके उनसे भी परे है। और (यत्र) जिस प्रभु के आश्रय (तेषाम् ) उनके (इष्टानि) अभिलित समस्त भोग्य वा दृश्य पदार्थ ( इपा ) उसकी प्रेरक शक्ति से (सं मदन्ति) भली प्रकार हृष्ट, प्रसन्न, एवं हर्ष-सुख के कारण होते हैं। (२) देह में आत्मा भी अपने प्रवेश योग्य देह रचने और देहोचित विविध चेष्टा करने से 'विश्वकर्मा' है। विविध संकल्प-विकल्पवान् चित्त वाला होने से 'विमना' है। (विहाया) असङ्ग, सब देह में शक्ति सामर्थ्य से ज्यापक, (धाता) देह का धारक, कर्मी का विधाता, (परमा उत सं हक्) इन्द्रियों से भी श्रेष्ठ, (परमा) प्रमाता, ज्ञाता सन्यग्-दर्शनवान है। ( बन्न सप्त ऋषीन परः ) जिसमें सातों इन्द्रियों के भी परे । उनका

भेद भाव हटा कर (एकम् ) एक असंग पुरुष, अद्वितीय छप <mark>( आहुः ) बतलाते हैं । उसी आत्मा में</mark> ( तेषाम् ) उन इन्द्रियों के (इष्टानि) इष्ट भोग्य, पदार्थी को (इषा) अन्न से (सं मदन्ति) इर्षित वा बलवान् करते हैं। आधिदैवत पक्ष में — विश्वकर्मा 'आदित्य' है। वृष्टि आदि विविध कर्म करने से 'विश्वकर्मा' है, उसी के आश्रय पर उन जीवों के इष्ट, भोग्य अन्नादि की उत्पत्ति होती है। जो सातों ऋषि, अर्थात् गतिशील ग्रहों से भी परे विद्यमान है। वह अद्वितीय है इत्यादि। यो नः पिता जिन्ता यो विधाता घामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥ ३॥

भा०—(यः नः पिता ) जो हमारा पालक, पिता के समान है। (यः जनिता) जो उत्पन्न करने वाला, (यः विधाता) जो समस्त जगत् का विधान, व्यवस्था और शासन करने वाला, विशेष रूप से जगत् को धारण और पोषण करने वाला है। जो (विश्वा धामानि) समस्त स्थानों, लोकों और उत्पन्न होने वाले पदार्थों को (वेद) जानता है। (यः देवानां) जो समस्त देवों के (नाम-धा) नामों को धारण करने वाला (एक: एव) अकेला, अहितीय ही है। (तं सम्प्रश्न) उस प्रश्न करने योग्य, जिज्ञासा करने योग्य को लक्ष्य करके ( अन्या भुवना यन्ति ) अन्य समस्त लोक और उत्पन्न प्राणिवर्ग भी जा!रहे हैं। विजिज्ञास्य आत्मा और भुवन प्राणगण हैं।

त श्रायजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूर्वे जितारो न भूना। श्रुस्तें स्तें रजासि निष्ते ये भूतानि समक्र एवा क्रिमानि ॥ ४॥

भा०—(ते) वे (पूर्वे) पूर्व के, एवं ज्ञान से पूर्ण, ( ऋष्यः) तत्वदर्शी, (जरितारः ) स्तुति करने वाळे भक्तजनों के तुल्य ही (भूना) बहुत १ ( द्रविणम् ) द्रुतगति से चलने वाले चित्त को ( अस्मे ) इसी परमेश्वर को साक्षात् करने के लिये (सम् भायजन्त) सब ओर से उसको प्रकृत कर उसी में संगत कर देते, उस प्रभु के प्रति ही चित्त को अपित कर देते हैं। और वे महाष लोग (अस्तें) सरण रहित, निश्चल, स्थायर और (स्तें) चल, जंगम (रजिस) व्यवस्थित लोक में (नि-सत्तें) नियत रूप से व्यापक, वा चराचर जगत्पर (नि-सत्ते) अध्यक्ष वा नियामक रूप से विद्यमान उस प्रभु में ही (इमा भूतानि) इन समस्त भूतों, लोकों और प्राणियों को (सम् अकृष्वन्) आश्रित, जीवित देखते और मानते हैं। परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवोभिरसुरैर्यद्सित।

के स्विद् गर्भ प्रथमं द्धा त्रापो यत्र देवाः समप्रयन्त विश्वे॥४॥

भाо—वह प्रभु, महान् आत्मा (दिवा परः) इस महान् आकाश से भी परे, उससे भी महान् और (एना पृथिन्या परः) इस पृथिवी अर्थात् भूमिवत् सब की उत्पादक, अतिन्यापक प्रकृति से भी परे है। (यत्) जो (देवेभिः असुरेः) देव, ज्ञानी, और असुर, प्राण बल से जीने वालों से, वा तेजोमय सूर्यादि लोक और प्राण-जीवन देने वाले वायु, जल आदि इन से भी (परः अस्ति) परम श्रेष्ठ है। (आपः) न्यापक प्रकृति के परमाणु, 'सिरिर' रूप, वा समस्त लोक (कं स्वित्) किस (प्रथमं) सर्वश्रेष्ठ, (गर्भम्) सब को प्रहण करने वाले, विथरे १ परमाणुओं को बांध २ कर सृष्टि रूप में लाने वाले को (दधे) धारण करता है, वह वह तत्त्व है (यत्र) जिसमें आश्रित (विश्वे देवाः) समस्त प्रकाशमान सूर्यादि लोक और समस्त विद्वान् वा जीवगण (सम् अपश्यन्त) अपने आप को आश्रित देखते हैं।

अस्मिन् लोका श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । उपनि० । तामिद् गर्भे प्रथमं देघ त्रापो यत्रे देवाः समगच्छन्त विश्वे। श्रुजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थः ॥६॥ भा०—(तम् इत्) उस ही (गर्भम्) सबको अपने में श्रहण करने वाले, सर्वाश्रय, सर्वधारक पुरुष को (आपः) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु या क्यापक 'सिर' मय प्रकृति तस्व (प्रथमं) सब से प्रथम (द्रश्ने) धारण करते हैं। (यत्र) जिसमें वा जिस के आश्रय (विश्वे देवाः सम् अगच्छन्तः) समस्त देवगण, सूर्य में रिहमयों के तुल्य, गुरु में शिष्यों के तुल्य और राजा में प्रजाओं के तुल्य संगत, एकत्र होते हैं। (अजस्य नामौ अधि) अजन्मा, सर्वजगत् के संचालक, उस प्रभु के 'नाभि' अर्थात् सबको अपने में बांघ लेने वाले परम सामर्थ्य में (एकम्) यह समस्त विश्व एक, समूचे स्थ से (अधि अपितम्) आश्रित है, (यस्मिन्) जिसके आश्रय में (विश्वानि भुवनानि) समस्त भुवन, लोक और भूत, प्राणि आदि जीव-सर्ग भी (तस्थुः) स्थिर हैं।

अथवा—अजरूप विराट् विश्व के नाभि में एक वह प्रभुशक्ति विराजती है, जिस में सब आश्रित हैं। अज विराट् का वर्णन देखों (अथर्व-वेद का॰ ९। व ६। मं॰ २०॥

न तं विदाध य इमा जजानान्यद्युष्माक्मन्तरं वभूव। नीहारेण प्रावृता जल्पा चासुतपं उक्थशासंश्चरन्ति॥॥१०॥

भा०—हे मनुष्यो ! आप लोग (तं न विदाध) उसको नहीं जानते, या क्या आप लोग उसको नहीं जानना चाहते ( इमा जजान ) जो इन सब लोकों को उत्पन्न करता है ? (अन्यत्) और जो (युष्माकम् अन्तरम्) तुम सब के भीतर और आत्मा से पृथक् ( बभूव ) विद्यमान है । लोग ( नीहारेण प्रावृताः ) कोहरे से घिरे हुओं के तुल्य ( नीहारेण ) ज्ञान, विवेक आदि को सर्वधा हर लेने वाले, घोर अज्ञान-अन्धकार से ढके हुए ( असु-तृपः ) केवल प्राण-प्रहण, श्वासोच्छास, प्राण-धारण मात्र से तृष्ठ होने वाले और ( अ-सु-तृपः ) ज्ञान से खूब तृष्ठ वा बहुश्रुत न होकर

(उन्नथ शासः ) उनथ, वेद वचनों या शास्त्र वचनों का ही उच्चारण करने वाले होकर (चरन्ति) विचरते हैं वे केवल (जल्प्या प्रावृताः ) वाणी मात्र से युक्त होकर (चरन्ति) विचरते हैं। वे ब्रह्मतत्त्व के बारे में केवल वार्ते ही बहुत कह लेते हैं उनको आत्मा का साक्षात्कार वहीं है। इति सम्बद्धों वर्गः ॥

# 

मन्युरंतापसः ॥ मन्युरंवता ॥ छन्दः—१ विराङ् जगती । २ त्रिष्टुप् । ३,६ विराट् त्रिष्टुप् । ४ पादानेचृत त्रिष्टुप् । ४,७ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्च सप्तर्म् ॥

यस्ते मन्यो ऽविधद्र स्व सायक सह श्रोजः पुष्यति विश्वमानुषक् ।

साह्याम दासमार्ये त्वया युजा सह स्कृतेन सहसा सह स्वता ॥ १ ॥

भा० — हे (मन्यो) तेजस्विन् ! हे सर्वज्ञान वाले ! शत्रुओं पर क्रोध और उनका वध करने वाले ! प्रतापिन् (यः ते अविधत् ) जो तेरी सेवा करता है, तेरा आदर सत्कार और तुझे स्वीकृत करता है तुझे अपनाता है, हे (बज्र) बलवीर्थ के पुञ्ज ! हे (सायक) बाण के तुल्य दुष्टों और दुःखों का अन्त करने वाले ! वह (ते सहः ओजः पुष्यति) तेरे शत्रु पराजयकारी पराक्रम और बल को बढ़ाता और स्वयं भी प्राप्त करता है । और वहीं (आनुषक् विश्वम् पुष्यतिः) निरन्तर समस्त विश्व को, वा राष्ट्र को भी पुष्ट करता है । (सहः-कृतेन ) भारी शत्रु-पराजय करने वाले, (सहसा ) बल से (सहस्वता ) बलवान् (त्वया युजा ) तुझ सहायक से (दासम् ) नाशकारी दुष्ट को हम (सद्याम) पराजित करें, उसको हम अपने वश करें । मन्युरिन्द्रों मन्युरेवास्त देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः । मन्युरिन्द्रों मन्युरेवास्त देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः । मन्युरेवास्त देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः । मन्युरेवास्त देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः। ।

भा०—( मन्युः इन्द्रः ) ज्ञानवान्, सब को थामने रोकने में समर्थ, संस्तम्भक ही इन्द्र महान् ऐश्वर्यवान्, शत्रुनाशक है। ( मन्युः एव देवः आस) वह मन्यु ही देव अर्थात् सबको देने और प्रकाशित करने वाला वा स्वयं प्रकाशवान् है। ( मन्युः ) वह मन्यु, सर्वज्ञानमय, सर्वदीप्तिमय ही ( होता ) सबको देने वाला, (वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, ( ज्ञात-वेदाः ) सब ज्ञानों से युक्त, सब ऐश्वर्यों का स्वामी है। ( याः मानुषीः ) जो मनुष्य प्रजाएं हैं वे (विशः मन्युम् ईडते) सब प्रजाएं उस तेजस्वी की ही स्तुति करतीं, उसे ही चाहती हैं। हे ( मन्यो ) ज्ञानवन् ! हे तेजस्विन् ! द ( तपसा ) तपस्या और श्रम, के कारण, सब के प्रति (स-जोषाः) समान् प्रीतियुक्त होकर ( नः पाहि ) हमारा रक्षक हो। रक्षक को सदा तपस्वी, श्रमी होना चाहिये, आलसी और विलासी नहीं।

श्रुभीहि मन्यो त्वस्रत्वीयान्तपंसा युजा वि जहि शत्रून्।

श्रमिञ्रहा वृज्ञहा द्र्युहा च विश्वा वसुन्या भेरा त्वं नः ॥ ३ ॥ भा०—हे (मन्यो ) दीसियुक्त तेजस्विन् अग्नि के समान परंतप है त् (तवसः तवीयान् ) सब बलशाली से बलवान् है । त् (अभि हि है ) शत्रु के प्रति आक्रमण कर । और (तपसा ) अमशील सहायक जन से (श्रून् वि जि हि ) शत्रुओं का नाश कर । त् (अभिन्न-हा ) शत्रुनाशक (दस्य-हा) दुष्ट, प्रजानाशकों का नाशक हो । और (त्वं) त् (विश्वा वस् नि) समस्त ऐश्वर्य (नः आ भर) हमें प्रदान कर । (२) अध्यातम में — इन्द्र वा मन्यु आत्मा उसका सहयोगी तपःस्वरूप परमेश्वर है । उसके सहाय में ही वह (तवसः तवीयान् ) बलशाली से भी अधिक बलशाली होकर मार्ग पर बढ़े । भीतरी शत्रु काम, क्रोध आदि का नाश करे और हमें समस्त अध्यात्म सुखों को प्राप्त करावे ।

त्वं हि मन्यो ब्राभिभूत्योजाः स्वयमभूर्भामी ब्राभिमातिषाहः। विश्वचर्षाणः सहुरिः सहावान्स्मास्वोजः पृतनासु घेहि॥ ४ ॥ भा०—हे मन्यो ! तेजस्विन् ! (तं हिं) क्यों कि त् (अभिभूति-ओजाः) शतुओं प्रतिपक्षों को पराजित करने वाले पराक्रम से सम्पन्न है, इस-लिये त् (स्वयं-भूः) स्वयं अपने ही बल से सदा विद्यमान, (भामः) शतुओं पर असद्य कोप करने वाला, (अभिमाति-सहः) अभिमानी, शतुओं का पराजय करने वाला, (विश्व-च णिः) सब का दृष्टा, (सहुरिः) शतुओं का पराजता, बलवान्, (सहावान्) सहनशील है। तू (अस्मासु पृतनासु) हम मानव प्रजाओं और सेनाओं में (ओजः घेहि) ओज को स्वयं धारण कर और हममें भी धारण करा। हमारे बल पर तू ओज धारण कर। सेनापित राजा आदि का बल अपनी प्रजाओं वा सेनाओं के बल पर होता है। वह अनेक कारणों से बलवान् होता है और नेता के बल से ही समस्त सेना बलवती रहती है। उसके रहते २ वह जोप से लड़ती है उसके पतन होने पर सेना हार जाती है। (२) संकल्पमात्र से जगत् को चलाने वाला प्रभु 'मन्यु' है, वही ज्ञानमय है। उसका बल सब प्रतिपक्षों को पराजय करता है वह 'स्वयं-भू' है वह विश्व का दृष्टा है। वह सदा हम देहधारियों में 'ओज' धारण करावे।

श्रुभागः सन्नप् परेतो श्रस्मि तव कत्वा तिवषस्य प्रचेतः। तं त्वा मन्यो श्रकृतुर्जिहीळाहं स्वा तृनूर्वेलुदेयाय मेहि ॥ ४॥

भा० — हे (मन्यो) ज्ञानवन् ! हे तेजस्विन् ! जगत् के प्रभो !! मैं (अभागः सन् ) भाग्यहीन, सेवनीय, परम भजनीय तेरे से रहित होकर (परा इतः ) दूर चला गया हूं और (अप अस्मि) तुझ से जुदा होगया हूँ । और हे (प्रचेतः ) महान् चित्तवाले ! अति उदार ! हे (प्रचेतः ) सर्वोत्कृष्ट ज्ञान वाले ! प्रभो ! (तिवषस्य ) महान्, बलशाली तेरे (अत्वा ) उपदेश किये ज्ञान और कर्म से भी मैं (अप अस्मि ) दूर हूं (अहम् ) मैं कर्मश्रष्ट, ज्ञानश्रष्ट, पथश्रष्ट होकर (अकतुः) ज्ञान और कर्म

से हीन होकर ही, ( जिहीडे ) तेरा अनादर करता हूं, तुझे अपने पर क्रोधित करता हूं, तेरी उपेक्षा करता हूँ। तेरी सेवा में डीला हूं। (अहम्) में (स्वा तन्: ) स्वयं अपने देहमात्र निःसहाय अकेला हूं। तू ( बल-देयाय ) बल प्रदान करने के लिये (मा आ इहि) मुझे प्राप्त हो। ( २ ) इसी प्रकार परमेश्वर से परम अनुगृहीत मुक्तिमार्ग का पात्र आत्मा भी प्रमु से यही प्रार्थना करता है। हे प्रभो ! में (अभागः ) सेवनीय लौकिक देहादि भोग्य पदार्थों से रहित हो ( परा इतः ) दूर, परम स्थान में प्राप्त (अप अस्मि ) सब बन्धनों से प्रथक्, असंग हूं। (तविषस्य तव कत्वा ) बल्काली तेरे ही ज्ञान से मैं ऐसा हूं। अब ( अकतुः ) कर्मरहित होकर ( तम् त्वा जिहीळे ) तेरी भक्ति करता हूं, तेरी उपासना करता हूं। यह मैं (स्वा तन्ः ) केवल आत्मा रूप ही हूं। ( बलदेयाय ) बल देने के लिये मुझे त् प्राप्त हो। जिहीळे हिल भावकरणे, तुदादिः ॥

श्चरं ते श्चरम्युप मेहार्वाङ् प्रतीचीनः संहुरे विश्वधायः। मन्यो विज्ञिन्नाभे मामा वैवृत्स्व हनाव दस्यूकृत वोध्यापेः॥६॥

भा०—हे (मन्यो) ज्ञानवन्! हे विश्व के जानने हारे! हे (सहुरे) सब के अपराधों को क्षमा अर्थात् सहन करने हारे! सब दुष्टों को दण्ड देनेहारे! हे (विश्व-धायः) समस्त विश्व को धारण करने, दुग्ध पिलाकर सब को पुष्ट करने वाले! हे (विश्वन्) बल-वीर्य शालिन्! प्रभो! (अयम् ते अस्मि) मैं यह तेरा ही हूं। (अर्वाक् मा इिह्) तू मेरे सन्मुख आ, मुझे प्राप्त हो। तू (प्रतीचीनः) मुझ से पराङ्मुख होगया है, प्रभो! (माम् अभि आववृत्स्व) मेरे प्रति और मेरे समक्ष,तू ही तू विद्यमान हो। हम दोनों मिलकर (दस्यून् हनाव) दुष्ट, नाशकारी बाह्य और भीतरी शत्रुओं का नाश करें। (उत) और तू (आपे: बोधि) अपने इस बन्धू का भी कुछ ध्यान रख।

श्राभ प्रोहे दिच्चणतो भवा में अधि वृत्राणि जङ्घनाव सूरि। जुहों में ते धुरुणं मध्वो अर्थमुभा उपांश प्रथमा पिबाव ॥७॥१८॥

भा०-हे प्रभो ! तू (अभि प्र इहि) समक्ष आ, दर्शन दे । ( दक्षि-णतः मे भव ) मेरे दक्षिण ओर हो, दायं हाथ, मेरा परम सहायक और मेरा परम माननीय हो । ( अध ) और ( बृत्राणि जंघनाव ) हम दोनों विवकारी शत्रुओं और आत्मा को घेरने वाले काम, क्रोधादि बाधक कारणों की नाश करें। मैं (ते) तेरे लिये (मध्वः) मधुर रस रूप आनन्द के अग्रम् ) सर्वश्रेष्ठ, (धरुणम् ) धारण करने वाले आत्मा को जलपात्र के जुल्य (ते) अर्घ के तुल्य तुझे (जुहोमि) प्रदान करता हूं। और (ते मध्वः) तेरे परम मधुर आनन्द के (अग्रम् धरुणम्) सर्वश्रेष्ठ धारक स्वरूप को मैं (जुहोमि) स्वयं प्राप्त करूं। इस प्रकार (उपांशु) अति समीपतम एक दूसरे में व्याप कर (उभौ) हम दोनों (अथमा) सर्वश्रेष्ठ एवं देह ग्रहण के पूर्व ग्रुद्ध आत्मरूप होकर (पिबाव) एक दूसरे का पान करें। तू मेरा पान अर्थात पालन कर वा सुझे अपने भीतर अपनी रक्षा में लेले और में तुझे अपने हृदय में धारण कहं, वा तेरे आनन्दमय रस का पान कहं। इत्यष्टादशो वर्गः ॥

The state of the s मन्युस्तापस ऋषिः ॥ मन्युरेवता ॥ छन्दः — १,३ त्रिष्टुप् । २ सुरिक् त्रिष्टुप् । ४, ४ पादनिचुडजगती । ६ श्राची स्वराड् जगती । ७ विराड् जगती ॥ सप्तर्चं स्क्रम् ॥

विया मन्यो सर्थमारुजन्तो हुपमाणासो धृषिता मरुत्वः। तिरमेषंव आयुंधा संशिशाना श्रामि प्र यन्तु नरी श्राग्निरूपा:॥१॥ भा० है (मन्यो) ज्ञानवन् !हे दीप्तियुक्त!तेजस्विन्! (स-रथम्)

रथ के सहित होकर हे ( मरुत्वः ) हे वीरों, मदौं के स्वामिन्! ( त्वया ) तेरे सहयोग में ( आरुजन्तः ) शत्रुओं का सब ओर नाश करते हुए, ( हर्षमाणासः ) तेरे से हर्ष अनुभव करते हुए, ( धृषिताः ) शत्रु का धर्षण करनेहारे, ( तिगम-इपवः ) तीक्ष्ण बाणों वाले, तीक्ष्ण सेनाओं वाले (आयुधा सं-शिशानाः) अनेक शखाखों को तीक्ष्ण करते हुए (अग्नि-रूपाः) अग्नि के समान तेजस्वी, उज्ज्वल रूप वाले होकर (नरः) नेता लोग (अभि प्र यन्तु ) आगे बढ़ें। (२) अध्यातम में—हे ( मन्यो ) तेजोमय ! हे ज्ञानमय प्रभो ! (स-रथम्) इस देह से युक्त होकर वा रसस्वरूप तुझ सहित विझों का नाश करते हुए (हर्षमाणासः) हर्ष, लाभ करते हुए (तिग्मे-पवः ) तीक्ष्ण इच्छा, प्रेरणा वाले होकर ( आयुधा सं-शिशानाः ) इन्द्रिय-गुणों वा प्राणों वा साधन को भी तीक्ष्ण करते हुए (अग्नि-रूपाः नरः ) अग्निवत् प्रकाशमय, ज्ञानी आत्मा गण आगे बहें।

श्रुग्निरिव मन्यो त्विष्टितः संहस्व सेनानीनैः सहुरे हृत एषि । हत्वाय शत्रुन्विभेजस्व वेद श्रोजो मिमानो वि सृधी नुदस्व ॥२॥

भा०-हें ( मन्यो ) तेजस्विन् ! तू ( अग्निः इव ) अग्नि के समान ( विषितः ) कान्तियुक्त होकर ( संहस्त ) सब को पराजित कर । हे (सहरे) सहनक्षील ! तू (हूतः ) आदर से बुलाया जाकर (नः सेना-नीः एधि ) हमारा सेनानायक हो। ( शत्रून् हत्वाय ) शत्रुओं का नाश करके (वेदः विभजस्व) विजय से प्राप्त धन को विभक्त कर । (ओजः मिमानः ) बल-पराक्रम करता हुआ ( मृधः वि नुदस्व ) हिंसाकारी शत्रुओं और शत्रु सेनाओं को विपरीत दिशा में कर और अपनी ( मृधः ) सेनाओं को (वि-नुदस्व) विविध प्रकार से प्रेरित कर।

अध्यात्म में-'इन' अर्थात् स्वामी, आत्मा सहित विद्यमान समस्त इन्द्रिय-गण 'सेना' है, उसको सन्मार्ग में छे जाने वाला सेनानी है। वा स्वामी के चाहने वाले प्रजाजन सेना, उनका नेता प्रभु हो। वह हमारे अन्तःशत्रु और हमें काटने वाले रोग आदि को नाश कर, सुख प्रदान करे। हमें बल देता हुआ हमारी (सृधः ) विपत्तियों को दूर करे।

सहंस्व मन्यो श्राभिमातिमस्मे रुजनमृणन्त्रमृणन्त्रेहि शत्रून्। । उत्रं ते पाजी नन्वा रुरुक्षे वशी वशै नयस एकज त्वम् ॥ ३ ॥

भा०—हे (मन्यो) सब से मानने, आदर करने योग्य ! हे तेजस्विन् ! (अस्मे अभिमाति सहस्व ) तू हमारे शत्रुओं को पराजित कर और (अस्मे शत्रुन्) हमारे शत्रुओं को (मृणन् प्रमृणन् ) नाश करता हुआ (प्र इहि) आगे बढ़। (ते उग्नं पाजः ) तेरे भयंकर बल को भला (ननु आ रुरुम्ने) कब सम्भव है कि वे रोक सकें ? तू (एकजः वशी) एकमात्र प्रकट होकर, स्वयंभू होकर ही सब को वश करने वाला है, तू उनको (वशं नयसे) वश में कर लेता है।

एको बहुनामासि मन्यवीळितो विशैविशं युधये सं शिशाधि। श्रक्तेत्तरुक्तवर्या युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयार्य क्रगमहे॥ ४॥

भा०—हे (मन्यो) तेजस्विन्! तू (बहूनाम्) बहुतों में से (एकः ईडितः असि) एक, अद्वितीय प्रशंसित और बहुतों का प्रेमपात्र है। तू (विशं-विशम्) प्रत्येक प्रजा को (युधये) युद्ध करने के लिये (सं शिशाधि) खूब उत्तेजित कर। उनको भी तीव, साहसी, उत्साही और प्रचण्ड कर। हे (अकृत्त-रुक्) कभी न नष्ट होने वाली कान्ति वाले, हे अन्यों की रुचि को विघात वा नष्ट न करने वाले! (वयम्) हम (वया युजा) तुझ सहायक और तुझ प्रेरक से युक्त और प्रेरित होकर (विजयाय) विजय करने के लिये (द्युमन्तं घोषं कृण्महे) दीसियुक्त, शानदार घोष, गर्जन, सिंहनाद करते हैं।

यह विजयवोष अध्यातम में वही विजय छेना चाहिये जिसका वर्णन केन उपनिषद् में किया है। ब्रह्म देवेभ्यो विजिग्ये॰ इत्यादि। केन उप॰ खं॰ २। विजेषकदिनद्र इवानवब्रवे। इस्मार्क मन्यो अधिपा भवेह। प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्से यत आब्रभूथे॥ ४॥

भा०—हे प्रभो ! राजन् ! सेनापते ! तु (इन्द्रः इव ) ऐश्वर्यंवान्, श्वारुनाशक के समान (विजेष-कृत्) विजय करने वाला, (अनवबवः) निन्दित वचन न बोळने वाला, वा स्वयं अन्यों से हीन वचन न कहने योग्य है। हे (मन्यो) आदरणीय ! हे माननीय ! तू (इह अस्माक्रं अधिपाः भव ) यहां हमारा अध्यक्ष पालक हो। हे (सहुरे) विजयशील, हे सहिष्णो ! हम यहां (ते प्रियं नाम गृणीमिसि) तेरे प्रियं नाम का उचारण करते हैं, तेरे प्रियं आदर योग्य वचन कहते हैं, तुझे नमस्कार करते हैं। हम तुझ (तम् उत्सम् विद्य) उस उत्तम सुख देने वाले प्रम्मिनिकास वा रसोत्पादक मेघ वा कृप के समान परमपद वा शक्ति के उन्नत करने वाले उस स्नोत को जानें (यतः) जिस रूप से तू (आवभूथ) सर्वत्र ब्याप रहा है।

आर्थूत्या सहजा वेज सायक सही विभन्धिभिभूत उत्तरम्। कत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुद्दत संमृजि॥६॥

भा०—हे (बच्च) बलशालिन्! हे (सायक) दुःखों और दुष्टों के अन्त करने हारे ! हे (अभि भूते) शतुओं को पराजित करने हारे वा हे (अभि-भूते) सर्वत्र व्यापने वाले! तृ (आ-भूत्या) अपने सर्वत्र विद्यमान राजा और ऐश्वर्य-विभूति से (सह-जाः) सब के साथ विद्यमान होकर (उत्तरम्) सब से उत्कृष्ट (सहः विभिष्टें) बल को धारण करता है। हे (मन्यों) मान्य! हे तेजस्विन्! हे (पुरु-हूत) इन्द्रियगणों को अपने अधीन रखने वाले, आत्मा के तुल्य प्रजा के पालक नेताओं को महण करने

वाले, उनके द्वारा स्तुति किये गये नायक, स्वामिन ! तू (महाधनस्य) बड़े भारी ऐश्वर्य के (संस्कृति) संस कराने और (महाधनस्य संस्कृति) भारी युद्ध के करने में (मेदी) सर्वस्नेही और शत्रुओं का विनाश करने वाला (एधि) हो।

संसृष्टिधनेमुभयं समाकृतमस्यभ्यं दत्तां वहण्य मृन्युः । भियं दर्धाना हद्येषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम् ॥ ॥ ७ ॥ १६ ॥ ६ ॥

भा०—(वरुणः च मन्युः) माननीय और सब से वरण करने योग्य, श्रेष्ठ सेनापित और सभापित दोनों (संस्ष्टं) सब के साथ मिला, (उभयम्) दोनों प्रकार का, चर और अचर (समाकृतम्) अचे प्रकार से समगदित (धनं) धन को (अस्मभ्यं) हमें (दत्ताम्) देवें। और (शत्रवः) शत्रुगण (हृदयेषु भियं दधानाः) हृदयों में भय धारण करते हुए (पराजितासः) पराजित होकर (अप निल्यन्ताम्) दूर भाग कर छिप जाय। इत्येकोनविंशो वर्गः। इति षष्ठोऽजुवाकः॥

### [ 독일 ]

पूर्ण सावित्री।। देवता—१—५ सोमः।६—१६ स्याविवादः।१७ देवाः।
१८ सोमाको ।१६ चन्द्रमाः। २०—२८ नृष्णां विवादमन्त्रा आशीःप्रायाः।
२६,३० वध्वासः संस्पशंनिन्दा।३१ यद्मनाशिनी दम्पत्योः।३२—४७
स्या ॥ अन्दः—१,३,८,११,२४,२८,३२,३३,३८,४१,४५
विचृदनुष्टुप्।२,४,४,६,३०,३१,३५,३६,४६,४७ अनुष्टुप्।
६,१०,१३,१६,१७,२६,४२ विराहनुष्टुप्।७,१२,१५,२२
पादिनचृदनुष्टुप्।४० भुश्गिनुष्टुप्।१४,२०,२४,२६,२७ निचृत्
विष्टुप्।१६ पादिनचृत् त्रिष्टुप्। २१,४४ विराट् त्रिष्टुप्। २३,२७,३६।विष्टुप्।१६ पादिनचृत् त्रिष्टुप्। ११,४४ विराट् त्रिष्टुप्। १४ उरेश्चरुती ॥

🥶 (सत्येनोत्तंभिता भूमिः सूर्येणोत्तंभिता द्यौः।

अरतेनादित्यास्तिष्ठन्ति द्विवि सोमो अधि श्रितः ॥ १ ॥ भा०-(सत्येन) सत्य से (भूमिः) भूमि, उत्पादन करने और धारण करने वाली पृथिवी और उसके तुल्य खी और प्रकृति शक्ति (उत्-तमिता) -ऊपर थामी जाती है, धारण की जाती है। (सूर्येण) सूर्य के द्वारा (द्योः) प्रकाशक तेज वाळी उषा ( उत्-तिभता ) धारित होती है। ( आदित्याः ) वर्ष के १२ हों मास जो अदिति अर्थात् सूर्य और पृथिवी के द्वारा उत्पन्न होते हैं वे भी (ऋतेन) सूर्य तेज, अब और जलवत् सत्य, द्वारा (तिष्ठन्ति) ्स्थिर होते हैं ( दिवि ) आकाश में (सोमः) सोम, प्राणियों का उत्पादक सूक्ष्म जलीय और तैजस तत्त्व (ऋतेन) सूर्य के तेज के द्वारा (अधि-श्रितः) कपर स्थिति पाता है। इसी प्रकार इस लोक-व्यवहार के क्षेत्र में सन्तानों को उत्पन्न करने वाली 'भूमि' स्त्री है। उसको भी पुरुष सत्य के बल पर ्धारण करता है, सत्य वचन और सत् अर्थात् सज्जनों के योग्य सद् व्यवहार से ही धारण करता है। जिस प्रकार सूर्य हो अर्थात् उज्ज्वल भाकाश भाग उसको अपने ऊपर धारता है उसी प्रकार तेजस्वी 'द्यौ' रूप उपा के समान कान्ति और कामनायुक्त स्त्री को भी पुरुष धारण करने में समर्थ होता है। पुरुष जो विवाह करना चाहता है उसे सूर्य के समान तेजस्वी, दिन के पूर्व भाग में अनुराग, तेज स्नेह आदि के द्वारा आकर्षक ्होना चाहिये । सूर्य भूमि से उत्पन्न १३ मासों और दिन रात्रियों के तुल्य गृहस्थ में उत्पन्न पुत्र पुत्री आदित्य हैं जो अदिति अर्थात् माता पिता से उत्पन होते हैं, वे भी (ऋतेन) धन, अन्न, तेज वीर्य के आश्रय ही स्थिर हो सकते हैं। सोम, चन्द्र के समान पुनः उत्पन्न होने वाला सन्तान वा सन्तानोत्पा-ेदक वीर्य का उत्पन्न होना भी 'दिवि' कामना वाली स्त्री के देह में ही ंस्थिर होता, वह उसके सहवास और उसकी सुप्रसन्नता पर ही उत्पन्न िहोता, उसी में स्थिर होकर सन्तान रूप में उत्पन्न होता है। वह भी (क्तोन) क्रत, सत्य अज और उत्तम जल, प्रेम-संगति आदि पर ही

इस सूक्त के प्रायः सब मन्त्र अथर्ववेद का॰ १० में आये हैं। देखों अथर्व॰ का॰ १४। सू॰ १।१॥

सोमेनादित्या बुलिनः सोमेन पृथिवी मही।

श्रथो नर्ज्ञाणा<u>मे</u>षामुपस्थे सोमु श्राहितः ॥ २ ॥ <sup>।।।।</sup>

भा०—( आदित्याः सोमेन बलिनः ) सूर्यं की रश्मियां पृथिवी पर ओषधि. और आकाश में मेघ और विद्युत् आदि उत्पादक सामर्थ्य रूप 'सोम' तत्त्व के द्वारा ही बल से युक्त हैं। इसी प्रकार ( आदित्याः ) सूर्य और पृथिवी से उत्पन्न ऋतु, दिन, मास और पृथिवी पर उत्पन्न अनेक पशु-पक्षी, मनुष्य, समस्त प्राणीगण ये सब (सोमेन बलिनः) 'सोम' अर्थात् स्व-सन्तान के उत्पादक वीर्य रूप सामर्थ्य से ही बलशाली हैं। यदि वे वीर्य-हीन हों तो निर्वल और नपुंसक उत्साहहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार 'सोम' अर्थात् उत्पादक तत्त्व वीर्यं के द्वारा ही (आदित्याः) 'अदिति' अर्थात् माता पिता से उत्पन्न होने वाले पुत्र और पुत्री आदि सन्तान भी (बलिनः) बल से युक्त, हष्ट पुष्ट उत्पन्न होते हैं, हीनवीर्य से सन्तानें भी हीनवीर्य-चाली होती हैं। ( सोमेन ) उत्पादक वीर्य के द्वारा ही ( पृथिवी मही ) यह भूमि अनेक पशु-पक्षी आदि जीवों का विस्तार करती है, उसी को पृथिवी ने अपने समस्त पृष्ठ, जल-स्थल पर सर्वत्र फैला रक्ला है। इसी अकार पृथिवी के सदश सर्वोत्पादक प्रकृति उत्पादक ब्रह्म से (मही) महान् शक्ति वाली है। उत्पादक सामध्यें रूप सोम अर्थात् रज वीर्य के द्वारा ही, पृथिवीवत् स्त्री भी ( मही ) पूजनीय होती हैं। वह सामान्य स्त्री के पद से पूज्य माता के पद को प्राप्त करती है। यदि उत्तम रज-वीर्य न हों तो स्त्री वन्ध्याहाकर मान आदर वा माता होने का सौभाग्य नहीं पाती। (अथो) और ( एषां नक्षत्राणाम् उपस्थे ) इन नक्षत्रों के बीच में जिस प्रकार (सोमः आहितः) चन्द्र स्थित होता और शोभा देता है उसी प्रकार (एषां) इन (नक्षत्राणाम्) 'न-क्षत्र' अर्थात् अक्षत वीर्यं वाले ब्रह्मचारी पुरुषों के (उपस्थे) अंग में (सोमः आहितः) प्रजा का उत्पादक वीर्यं सुरक्षित होता है। और (एषां नक्षत्राणां) एक दूसरे को आदरपूर्वक प्राप्त होने वाले गृहस्थ पुरुषों के (उपस्थे) गोद में (सोमः आहितः) पुत्र स्थित होता है।

# सोमं मन्यते पण्चान्यत्संम्पिषन्योषधिम् । सोमं यं ब्रह्माणी विदुर्न तस्याश्चाति कश्चन ॥ ३॥

भा०—(पिवान् ) पान करने वाला, ( सोमं मन्यते ) सोम उसी को मानता है (यत्) जो (ओपिंध सम्प्रियन्ति) ओपिंध को पीसते और कूटते हैं, उसका रस पान करते हैं। परन्तु (यं सोमं ) जिस सोम को (ब्रह्माणः ) ब्रह्म, वेद के जानने वाले, वा ब्रह्म के उपासक ब्रह्म का आचरण करने वाळे ब्रह्मचारी लोग (विदुः) जानते हैं, (तस्य) उसको (कः चन न अश्वाति ) और कोई भी मुख द्वारा खा नहीं सकता है। उस ज्ञान और वीर्य रूप सोम वा अध्यात्म में आनन्दमय सोम को अर्थात् तेज, दीर्घाय और हृदयनिष्ठ आनन्द को वे स्वयं ही अपने जीवन में आनन्द, पुत्र और अमृत तत्त्व के रूप में प्राप्त करते हैं। इस सीम के विषय में गोप्रथ बाह्मण ( पू॰ २ । & ) में लिखा है—वेदानां दुद्धं भृग्वं-िरसः सोमपानं मन्यन्ते । सोमात्मकोयं वेदः । तद्प्येतद् ऋचोक्तं सोमं मन्यते पपिवान् इति। वेदों से प्राप्त करने योग्य ज्ञान को विद्वान् स्रुगु अर्थात् तपस्ती वेदवाणी के धारक ज्ञानी अंगिरस जन सोमपान करना जानते हैं। वेद ही सोम रूप हैं । 'सोमं मन्यते पिपवान्' इस मन्त्र ने इसी का प्रतिपादन किया है। इस वेद को ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य पालन करके ही प्राप्त करते हैं। अथर्व० का १४। १।३॥

श्चाच्छुर्द्विधानैर्गुपितो बाहैतैः सोम राचितः । श्राब्णामिच्छुरवन्तिष्ठसि न ते श्रश्नाति पार्थिवः ॥ ४॥

आ०- ब्रह्मचारी सीम जिसको आगे 'वध्यू' कहा जावेगा, जिसके आश्रय पर इस सुक्त में गृहस्थ का श्रतिपादन करना है, उसका वर्णन करते हैं। हे ( सोम ) सोम, वीर्य के पालक, विद्यागर्भ से उत्पन्न होने हारे, विद्वान् पुरुषों से प्रेरित ! उपदिष्ट ब्रह्मचारिन् ! ( पार्थिकः ) यह पृथिवी का मालिक राजा भी ( ते न अश्वाति ) तेरे इस महान् ज्ञान रूप धन का भोग नहीं कर सकता है। (आच्छद्-विधानै: गुपितः) जिस प्रकार चारों ओर से घेर छेने वाले प्रकोट या दीवारों, खाई आदि रचनाओं से सोम अर्थात् शासक राजा सुरक्षित होता है उसी प्रकार हे (सोम) वीर्यवान् ब्रह्मचारिन् ! तू भी ( आच्छद्-विधानैः ) सब ओर से सुरक्षित विद्या, विधान, सत्कर्म आचरणों को रखने वाळे गुरुओं द्वारा (गुपितः) सुरक्षित होता है। और (बाईतैः रक्षितः) बृहती नाम वेदवाणी के जानने वाळे विद्वानों द्वारा सुरक्षित होता है। हे (सोम) ब्रह्मचारिन् ! ( ब्राब्णाम् ) ज्ञानोपदेष्टा विद्वानों के बीच में (इत्) ही ( श्रण्वन् ) ज्ञान का श्रवण करता हुआ ( तिष्ठसि ) विरोजता है। ( ते ) तेरे इस ज्ञानमय अंश का (पार्थिवः) पृथिवी का सामान्य जन (न अञ्चाति) नहीं भोग करता है। वीर्यवान् बह्मचारी पुरुष ही 'साम' कहाता है, जैसा कि लिखा है—पुमान वै सोमः स्त्री सुरा। तै० १।३।३।३॥ (२) वीर्य पक्ष मं-वीर्य की रक्षा वे पुरुष करते हैं जो 'आच्छद्-विधान' अर्थात् इन्द्रियों को सुरक्षित रखते हैं और 'बार्हत' अर्थात् वेद और बहा की उपासना करते हैं। जो गुरुजनों के अधीन विद्या का अभ्यास करते हैं, उनके इस ज्ञानमय ऐश्वर्य को कोई सामान्य जन वा राजा भी अपहरण नहीं कर सकता। फलतः इन्द्रिय दमन करने, वेद का अभ्यास और गुरुओं के पास विद्या लाभ करने वालों को वीर्य की रक्षा अवश्य करनी चाहिये।

## यस्वा देव प्रपिवानि तत् आप्यायसे पुनेः।

वायुः सोमस्य रिचता समीनां मास आकृतिः॥ ४॥ २०॥

भा०—जिस प्रकार चन्द्रमा (पुनः आप्यायते) फिर २ वृद्धि को प्राप्त होता है और (वायुः सोमस्य रक्षिता) वायु अर्थात् चन्द्र को चलाने वाली गित ही सोम का रक्षक है, वह (समानां) वर्षों के (मासः) मास का (आकृतिः) बनाने वा बतलाने वाला होता है। उसी प्रकार हे (देव) विद्या आदि सद्गुणों की कामना करने वाले विद्वन् ! (त्वा) तुझे (यत्) जब (प्र-पिबन्ति) गुरु आदि जन खूब अची प्रकार सुरक्षित करते हैं, (ततः) तब तू (आप्यायसे) बल आदि से हप्ट-पुष्ट हो जाता है। ऐसे (सोमस्य) सोम्य स्वभाव के, विद्याभिलाषी शिष्य का (रक्षिता) रक्षक (वायुः) ज्ञानवान् गुरु, आचार्य होता है। (मासः) ज्ञानवान्त पुरुष ही (समानां) ज्ञान सहित विद्वानों का (आकृतिः) बनाने वाला होता है। इति विंशो वर्गः॥

# रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचेनी। सूर्यायां भद्रमिद्धासो गार्थयैति परिष्कृतम्॥६॥

भा०—(रैभी) उपदेश देने वाले विद्वान् पुरुषों की शिक्षा ही (अनुदेयी आसीत्) अनुदेयी अर्थात् विवाह के अनन्तर देने योग्य हो। (नाराशंसी नि-ओचनी) मनुष्यों की स्तुति ही वधू के लिये उत्तम सेविका वा, उत्तम वख वा ओढ़नी हो। (सूर्यायाः) उषा के समान नव कान्ति से युक्त नववधू का (वासः) आच्छादन वख (गाथया परिष्कृतम्) गाथा से सुशोभित (भद्रम्) अति सुखकारक रूप में (एति) प्राप्त होता है।

सायण के मत में—'रेमी' नाम ऋचाएं हैं जो सूर्या के विवाह के अवसर में कन्या के विनोदार्थ साथ दान की जाने योग्य सखी के समान हों, नाराशंसी नाम 'प्रातारत्नम्' इत्यादि ऋचाएं (ऋ०१।१२५) उसकी

निओचनी अर्थात् दासी के तुल्य हैं। उसका वस्त्र 'गाथा' गान करने योग्य बाह्मण ग्रन्थ प्रोक्त विशेष ऋचा से सुशोभित हो।

चित्तिरा उपवर्हीणं चृत्तुंरा श्रभ्यश्चनम् । द्यौर्भूमिः कोशं श्रासीद्यदयात्सुर्यो पतिम् ॥ ७ ॥

भा०—(यत्) जब (सूर्या) उत्तम सन्तान उत्पन्न करने में समर्थं नवयुवित वधू (पितम् अयात्) पालक पित को प्राप्त हो तब (उप वर्हणं) मस्तक को सुख देने वाले तिकये के तुल्य (चित्तिः) ज्ञान वा चित्त का उत्तम संकल्प ही (आः) हो। और (अभिअञ्जनं चञ्चः) आंखों में लगाने का अंजन जिस प्रकार आंख को अधिक शिक्त देता है उसी प्रकार (अभि-अञ्जनम्) सब ओर प्रकाश करने वाला शास्त्र ही (चञ्चः) उसको सल्य तत्त्व बतलाने वाले चञ्च के समान (आः) हो। (द्यौः भूमिः कोशः आसीत्) जिस प्रकार आकाश और भूमि ही अनेक ऐश्वर्यों के खजाने के तुल्य हैं। उसी प्रकार वधू के लिये (द्यौः) पिता और (भूमिः) उत्पादक माता ये दोनों ही (कोशः) उसके धन देने वाले खजाने के तुल्य (आसीत्) होते हैं। अथवा—(द्यौः) उसे चाहने वाला उससे रमण वा प्रेम ज्यवहार करने वाला सूर्यवत् तेजस्वी पित पुरुष और (भूमिः) उसका आश्रय रूप, वह भूमिवत् सन्तान उत्पादक वह स्वयं (कोशः) गर्भ-गृह के समान रक्षक हो। (अथवं० १४। १। ६)

स्तोमा आसन्प्रतिधर्यः कुरीरं छन्दं श्रोप्रशः। सूर्याया श्रुश्विना वराग्निरोसीत्पुरोग्वः॥ =॥

भा०—( सूर्यायाः ) नव वध् जो सन्तान की कामना से उपाकाल के तुल्य अनुराग वाली होकर पित के साथ जाती हो उसके ( स्तोमाः ) उत्तम २ स्तुति योग्य गुण और, उत्तम २ उपदेश और स्तुत्य वचन ही ( प्रतिक्थयः ) उसके प्रति आदरार्थ प्रस्तुत पदार्थ के तुल्य हों, वा वे ही

उसके प्रतिपालक हों, सर्वत्र सब उसको उत्तम वचन ही कहें। और ( छन्दः ) उसकी मनोकामना उस समय ( कुरीरं ओपशः ) अपने पति के समीप शयन और कर्त्तव्य कर्म वा मैथुन-धर्म से सन्तान उत्पत्ति ( आसीत् ) हो। उस समय वे दोनों ( अश्विना ) एक दूसरे के भोग्य भोक्ता रूप से वा एक दूसरे के हृदय में व्यापक वा उत्तम अश्वों से युक्त, जितेन्द्रिय होकर ( वरा ) एक दूसरे का वरण करने वाले होते हैं। और उनके ( पुरः-गवः ) आगे चलने वाला वा उनके समक्ष वाणी को प्रकट करने वाला ( अग्निः आसीत् ) अग्रणी, नायक वा ज्ञानवान् पुरुष हो। अर्थात् वधू के आगे र उसका पति ही चले, वह अपने पति का ही अनुसरण करे। अथवा उन दोनों को समस्त मार्ग दिखाने और उपदेश करने वाला विद्वान् पुरोहित हो।

कुरीरं-क्रियते इति कुरीरम् मैथुनं वा इति दयानन्द उणादिभाषये । भोपशः-आङ्उपपूर्वात् शेतेरसुन् ।

सोमी वधुयुर्भवद्दाश्वनस्तामुभा वरा। सुर्यो यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताद्दात्॥ ६॥

भा०—(सोमः) वीर्यंवान्, नवयुवक विद्वान् पुरुष (वध्युः अभवत्) वध् की कामना करने वाला हो। और (उमा) दोनों वर और वध् (अश्विना) जितेन्द्रिय, एक दूसरे के चित्त में ब्यापक होकर (वरा) एक दूसरे को वरण करने वाले (आस्ताम्) हों, (यत्) जब कि (सविता) कन्या का पिता (मनसा) मन से (पत्ये) पित को प्राप्त करने के लिये (शंसन्तीम्) आशंसा वा इच्छा करती हुई (सूर्याम्) कन्या को (पत्ये अददात्) पालन करने में समर्थ, ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के लिये दान करे।

वध्—वहतीति वध्ः। जो गृहस्थ-भार को व सन्तान को वहन कर सके। (२) 'ऊह्यते इति वध्ः' जिसको पुरुष अपने आश्रय में धारण

करता है वह 'बधू' है। उसकी कामना करने वाला वा उसका स्वामी 'बध्यु' 'सोम' शब्द से कहाता है। वह सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ, वा वीर्यवान् होने से 'सोम' कहाता है। पिता तभी कन्या को दे जब कन्या पित के लिये उत्सुक हो। वह उस पुरुष के हाथ कन्या को दान करे। यह दान उसका मनःसंकल्प द्वारा ही होता है। यह प्रदान कन्या को विवाह करने वाले वर के हाथों में देने पर भी पिता के पितृत्व का विलोप नहीं करता।

मनो श्रस्या श्रनं श्रासीदौरा<mark>सी</mark>दुत छुदिः। शुकार्वनुद्वाहावास्तां यदयात्सूर्या गृहम् ॥ १० ॥ २१ ॥

भा०—(यत्) जब (सूर्या) कन्या, वरवर्णिनी (गृहम्) अपने को सर्वात्मना ग्रहण करने वाले पति को वा अपने नये बसाये गृह को (अयात्) जाती है तब वह कैसे जावे ? लोक-दृष्टि से वह गाड़ी वा रथ पर चढ़कर जाती है, जिसके सुन्दर छत और उत्तम घोड़े आदि लगे होते हैं, उसी प्रकार जब वह पतिगृह वा पति को प्राप्त होती है तब (अस्या अनः) उसका शकट वा गाड़ी रूप से उसका (मनः आसीत्) मन होता है। (उत) और (च्छदिः) ऊपर की छत (द्योः) कामना रूप हो। वे दोनों वरवधू स्वयं ही शकट में लगे ( शुक्रो अनड्वाहौ ) श्वेत, सुन्दर शकट उठाने वाले वेलों के समान ( शुक्रो ) विशुद्ध कान्ति से युक्त, शुद्ध कर्म करने वाले, सदाचारी और वीर्यवान्, ब्रह्मचारी (अनड्वाहौ ) एक दूसरे के चित्तरूप वा गृहस्थ रूप शकट को ढोने में समर्थ ( आस्ताम् ) होतें। इत्येकविंशो वर्गः।।

ऋक्सामाभ्यामाभिहितौ गावौ ते सामनावितः। श्रोत्रं ते चके श्रास्तां दिवि पन्थाश्चराचरः॥११॥ भा०—हे (सूर्ये) उपा के तुल्य कामना वा अनुराग वाली वधू! (ते गावी) तेरे मन रूप रथ के दोना बैल ( ऋक्-सामाभ्यां ) ऋग्वेद और सामवेद दोनों से अथवा ऋक् अर्थात् अर्चना, ईश्वरोपासना और सब के प्रति समान व्यवहार वा सब के प्रति शान्तियुक्त वचन इनसे (अभि-हितौ) बंधे हुए (सामनौ) सबके प्रति समान भाव वा बलवान्, एक दूसरे के सहायक होकर (इतः ) चलें। (ते श्रोत्रे) तेरे दोनों कान (चके) मन रूप रथ के दो चक्र के तुल्य हों। (दिवि) तेरे कामनामय व्यवहार में (चराचरः पन्थाः) यह समस्त चर और अचर पदार्थ ही मार्ग के तुल्य हों। तू चिक्त से चर और अचर दोनों पदार्थों की यथेष्ट चाहना कर । ऋचा भाग मन्त्र और साम-गायन अर्थात् ज्ञान और उपासना इन दोनों के आश्रय पर वध् का मन रहे, और उन दोनों वर-वधू का चिक्त अपने से बड़ों के हित-चचन सदा श्रवण करे।

शुची ते चुके यात्या ब्यानो श्रज् श्राहेतः। श्रनी मनुस्मयं सूर्यारोहत्प्रयती पतिम् ॥१२॥

भा०—हे वधू! (यात्याः ते) जाती हुई तेरे रथ के (चक्रे) दोनों चक्र ( ग्रुची ) ग्रुद्ध हों। उस मनोमय रथ में ( अक्षः ) अक्ष रूप से ( व्यानः आहतः ) व्यान लगा हो। ( प्रतिम् प्रयती सूर्या ) पित की ओर प्रयाण करती हुई सूर्या, नववधू ( मनस्मयं अनः ) मनोमय रथ को (आरोहत्) चढ़े। वधू का चित्तमय रथ गृहस्थ-धारण रूप है। उसमें स्त्री-पुरुष दोनों ही उस रथ को धारण करने से रथ में लगे दे अक्षों के तुल्य हैं। वे दोनों ऋचा और साम, ज्ञान और उपासना वा परस्पर की अर्चना, आदरभाव और समान चित्तता से बद्ध हों, इस रथ के चक्र श्रोत्र हों अर्थात् वे दोनों एक दूसरे के वचनों को चित्त देकर सुनें, एक दूसरे के कथन का अवहेलना या तिरस्कार न करें। तब वे अपनी कामनानुसार चर और अचर सभी ऐश्वर्य-सम्पदा को प्राप्त कर सकते हैं चर, प्रग्रु मृत्यादि और अचर, भूमि, गृह, स्वर्णादि। उनके कान जो चक्र रूपहें सदा स्वच्छ रहना चाहिये। प्रायः

चुग़ल्लोर नर-नारियां, विवाहितों के कान भर कर ही एक दूसरे के प्रति द्वेष और कलह को वो देते हैं, और फिर गृहस्थ का सब सुख नष्ट हो जाता है।

मूर्यायां वहतुः प्रागात्सि<u>विता यम</u>वामृजत् । म्हिष्ट्राघासुं हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युद्यते ॥ १३ ॥

भा०—( सूर्यायाः ) सूर्या नववध् का ( वहतुः ) कन्या को प्रेम से दिया दृब्य आदि ( यम् सविता अव अस्जत् ) जिसे उसका पिता प्रदान करता है वह ( प्र अगात् ) अच्छी प्रकार सुरक्षित रूप से जावे। ( अघासु गावः हन्यते ) अघा अर्थात् 'मघा' नक्षत्रों में सूर्य की किरणें मारी जाती हैं, मन्द हो जाती हैं, (अर्जुन्योः पर्युद्धते) और अर्जुनी अर्थात् फल्गुनी नक्षत्रों में परिवहन अर्थात् पुनः प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार विवाह और विदाई होती है। 'अर्थवेवेद में— मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीपुन्युद्धते।'

यदंश्वना पृच्छमानावयातं त्रिचकेण वहतुं सूर्यायाः।
विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्पुत्रः पितराववृणीत पूषा ॥१४॥
भा०—(यत्) जब हे (अधिना) जितेन्द्रिय छी-पुरुषो! वा
वर वध् आप दोनों (पृच्छमानो) अपने पूज्य जनों से प्रश्न करते हुए
(त्रि-चक्रे) तीन चक्र के रथ से (सूर्यायाः) उपा के समान कान्ति एवं
अनुराग वाला कन्या के (वहतुम्) विवाह को लक्ष्य कर (अयातम्)
प्राप्त होओ तब (विश्वे देवाः) सब विद्वान् धार्मिक लोग (तत्) उस
विवाह की (अनु अजानन्) अनुमति देवें, क्योंकि इसी विधि से (पूषा)
सब को पालन-पोषण करने और वंश की वृद्धि करने वाला (पुत्रः) पुत्र
(पितरों) माता पिता दोनों को (अनुणीत) प्राप्त होता है।

वरवध् वा खी पुरुष के 'त्रिचक रथ' का वर्णन आगे स्पष्ट होगा। यद्यातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप।

कैं चक्रं वामासीत्रकें देष्ट्राये तस्थथुः ॥ १४ ॥ २२ ॥

भा०—हे (ग्रुभः पती) शोभादायक आभूषण वस्त्र आदि और उत्तम गुणों के पालन करने वाले, वा (ग्रुभः पती) उत्तम सत्कार-साधन रूप जल के पालक वा पान करने कराने वाले आप दोनों (यत) जन (सूर्याम् वरेयम् उप अयातम्) परस्पर वरण कार्य के निमित्त प्राप्त होनें नव (वाम्) आप दोनों का (एकं चक्रम्) एक चक्र (क्र आसीत्) हों हो और (देष्ट्राय) परस्पर दान-आदान करने के लिये वा (देष्ट्राय) उपदेश करने वाले विद्वान् के सत्कारार्थ वा उसका उपदेश ग्रहण करने के लिये (क्य) कहां (तस्थथः) खड़े होओ ?

द्वे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्माण ऋतुथा विदुः।

अथैकं चकं यद्गुहा तद्खात्य इद्विदुः ॥ १६॥ भा०-हे (सूर्ये) वधू! (ते) तेरे (चक्रे) दोनों चक्रों की (ब्रह्माणः) वेद के विद्वान् उपदेष्टा पुरुष (ऋतुथा) समय २ पर यथावसर (विदुः) जानें। (अथ) और (एकं चक्रम्) एक चक्र (यत् गुहा ) जो भीतर अन्तःकरण में है (तत् ) उसको (अद्-धातयः) विद्वान् बुद्धिमान्, पुरुष (इत्) ही (विदुः) प्राप्त करते हैं। उसकी गति को वही जानते हैं। विवाह योग्य कन्या के रथ का वर्णन पूर्व मन्त्र में आ चुका है जिसके दो चक दो कान बतलाये जा चुके हैं। 'श्रोत्रं ते चक्रे आस्ताम्' अर्थात् उस रथ के दोनों कान दो चक्र के समान हैं। तब तीसरा चक्र भीतर अन्तःकरण मन ही है। कन्या विवाह के अवसर पर जिस मार्ग पर पैर रखती है |वह या तो कानों से पति के गुण-श्रवण करके रखती है वा चित्त से भावी, सुख-दुःख का विचार करके रखती है। कार्नों में उत्तम यथार्थ वचनों को सुनाना वेदज्ञ विद्वानों का कार्य है और विन का परिज्ञान भी चतुर विद्वान पुरुष ही कर सकते हैं। वरण के अवसर पर उसका मनोमय रथ इन्हीं तीन चक्रों पर गति करता है। 'अद्धातयः' इति मेधाविनाम ।

अथर्ववेद में १४, १५ मन्त्रों के उत्तरार्धी में परस्पर विपर्यास है। <mark>यद्धिना० । 'क्वैकं चक्रं०' ॥ १४ ॥ 'यद्यातं०' ।</mark> विश्वे देवा० ॥ १५ ॥

् सूर्याय देवेभ्यो मित्राय वर्षणाय च । 🔠 🔭 🎓

ये भूतस्य प्रचेतस हुदं तेभ्योऽकरं नर्मः ॥ १७॥

भा०—( सूर्याये ) उत्तम वीर्ययुक्त, ब्रह्मचारिणी वध् को (देवेभ्यः) ज्ञान, गुणों आदि की शिक्षा तथा प्रेमपूर्वक दृब्य आदि देने वाले गुरु जनों और ( मित्राय वरुणाय च ) उसको स्नेह करने वाले, उसके जीवन के रक्षक और श्रेष्ठ जन (ये च) और जो भी (भूतस्य) समस्त उत्पन्न भाणियों और चराचर जगत् के ( प्रचेतसः ) उत्तम रीति से जानने वाछे और उत्तम मित, उदार चित्त वाले हैं (तेभ्यः) उनके हितार्थ (नमः अकरम् ) मैं नमस्कार, आदर-सत्कार, अन्न तथा आतिथ्य आदि करूं। पूर्वीपरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीळन्तौ परि यातो ऋध्वरम्।

विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्टं ऋत्ँरन्यो विद्धंजायते पुनः ॥१८॥

भा०-सूर्य चन्द्र वा दिन रात्रि का दो बालकों के समान वर्णन। और उनके समान स्त्री पुरुषों का वर्णन । ( एती ) ये दोनों ( क्रीडन्ती शिश् ) खेलने वाले दो बालकों वा गोद में सोने वाले दो बच्चों के समान (मायया) प्रमु की निर्माण इयवस्था के अनुसार (पूर्व-अपरम् चरतः) पहले और पीछे चलते, (अध्वरम् परियातः) कभी न नष्ट होने वाले चक्र वा ब्यवस्थित क्रम या मार्ग को परिक्रमण करते हैं। (अन्यः) इन दोनों में से एक सूर्य (विश्वानि भुवनानि ) समस्त लोकों और प्राणियों को (अभि-वष्टे ) देखता है, प्रकाशित करता है और (अन्यः) दूसरा चन्द्र (अत्म् ) ऋतुओं, दो मास रूप काल के विभागों को बनाता हुआ, ( पुन: जायते ) बार २ उत्पन्न होता अर्थात् बार २ लुप्त होता और पुनः २ प्रकट होता है। (२) इसी प्रकार स्त्री पुरुष जो परस्पर विवाहित होगये हैं वे दोनों ( शिश्र ) एक दूसरे के प्रति बालकों के समाव स्वच्छ, निष्कपट ब्यवहार वाले होकर और (शिशू) एक दूसरे के प्रति उत्तम 🤻 वचनों को बोलते हुए (क्रीडन्तौ ) विहार-विनोद करते हुए, (मायया ) अपनी बुद्धि के अनुसार वा (मायया) गृहस्य एवं सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति सहित व धनोपार्जन, नाना सुख सामग्री द्वारा ( पूर्व-अपरं चरतः ) एक दूसरे के पूर्व और अपर, आगे पीछे विचरते हुए ( अध्वरं परि यातः) एक अविनाशी गृहस्थरूप यज्ञ वा अविनाशी प्रभु के प्रति इसी प्रकार परि-गमन करें जिस प्रकार वे विवाह काल में अग्नि-यज्ञ में अग्नि के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। विवाह काल में जैसे वे अग्नि की परिक्रमा करते हुए अग्नि को सदा दक्षिण हस्त रखते हैं, उसी के प्रकाश में कभी वधू आगे वर पीछे कभी वर आगे वधू पीछे इस प्रकार परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार इस लोक-यात्रा में भी वे वरवधू कार्य, समय, शक्ति अनुसार एक दूसरे के आगे-पीछे चलते हुए सदा विद्वान् , ज्ञानी, पथदर्शक सर्वत्र ब्यापक प्रभु परमेश्वर को अपने मान्य साक्षीपद पर रखते हुए आगे बहुँ। उन दोनों में से (अन्यः) एक (विश्वानि भुवना अभि चष्टे) समस्त भुवनों, कार्यों को देखे। और (अन्यः) दूसरा साथी स्त्री (ऋतून विद-धत् ) ऋतु-कालों को प्रकट करती हुई (पुनः ) पुनः २ ( जायते ) सन्तान उत्पन्न करती है। (३) यह मन्त्र आत्मा परमात्मा का भी वर्णन करता है। वे दोनों (मायया) माया अर्थात् । जगत् को निर्माण करने वाली प्रकृति के साथ ( पूर्वापरं परि चरतः ) आगे पीछे विद्यमान रहते हैं। प्रभु जगत् के पूर्व भी उस पर अधिकारवान् था, बाद भी, जीवादमा पहले कल्पों में भी उसका भोका था और अब भी भोगता है। वे दोनों अध्वर अर्थात् अविनाशी कालचक पर गति करते हैं। प्रभु काल-धर्म सेसृष्टि बनाता विगाड़ता है, और जीव उसका तद्नुसार भोग करता है। प्रभु (विश्वानि भवनानि ) सब प्राणियों के कर्मी और समस्त छोकों का साक्षी, दृष्टा है और वह जीव (ऋतूज् विद्धत् ) ऋतुओं, प्राणों को पुनः २ बनाता वा देह में प्रकट कर, धारण करता हुआ ( पुनः जायते ) बार २ उत्पन्न होताः है अर्थात् बार २ देह धारण करता है।

नवीनवो भवति जार्यमानोऽह्यं केतुरुषसामित्यमम्।

भागं देवेभ्यो वि दंधात्यायन्त्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घमार्युः ॥१६॥ भा०—जिस प्रकार चन्द्र (जायमानः) प्रत्येक प्रतिपदा को पुनः प्रकट होता हुआ (नवः नवः भवति) नया ही नया होता है। वह (अह्नां केतुः ) दिनों का संकेत करने वाला, (उपसाम् अग्रम् एति ) कृष्णपक्ष की रातों में प्रभातों के आगे ही आता है, ( देवेभ्यः भागं विद्धत् ) प्रकाशमान दिनों का तिथि रूप से विभाग करता हुआ ( चन्द्रमाः ) चन्द्र (दीर्घ आयुः तिरते ) दीर्घ आयु की वृद्धि करता है। और जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश (जायमानः) प्रकट होता है (नवः-नवः भवति) सदा नवीन ही होता है वह (अह्नां केतुः उषसाम् अग्रम् एति ) दिनों का ज्ञापकः होकर उपाओं के अग्र अर्थात् पूर्व में आगे 🤻 ही आता दिखाई देता है। वह (देवेभ्यः) आकाशस्य ग्रहों को भी अपना अंश देता है, वह (आयन् ) आता हुआ ( चन्द्रमाः ) आह्वाददायक होता है और ( दीर्घम् आयुः तिरते) रोगनाशक होने से दीर्घायु करता है। (३) उसी प्रकार (चन्द्रमाः) अति आह्नाददायक आत्मा, बालक रूप से (जायमानः) उत्पन्न होता हुआ (नवः-नवः भवति) जब २ उत्पन्न होता है तो वह नया जीव रूप से ही उत्पन्न होता है। वह ( अह्नां केतुः ) न नाश होने वाळे आत्मतत्वों का ज्ञापक है, वह ( उपसाम् ) कामना करने वाली मनःप्रवृत्तियों, इच्छाओं और विशेष वासनाओं के ( अग्रम् ) उदयकाल से भी पूर्व ( एति ) देह में प्राप्त होता है, वह देह में (देवेभ्यः) नाना शक्तियों के चमकाने और अनेक विषयों की कामना करने वाले चक्षुः, नाक, कान, रसना खचा और चित्त आदि देवों, इन्द्रियों को ( भागं ) सेवन करने योग्य अपने ज्ञान, बल

आदि का अंश (वि दधाति) प्रदान करता है, और वह (चन्द्रमाः) सबका आह्वादक होकर देह की (दीर्घम् आयुः प्र तिरते ) दीर्घ आयु बढ़ाता है। यदि आत्मा नाम स्थिर तत्त्व देह का धारक न हो तो ये इन्द्रियां तो आत स्वल्प काल में थक कर शिथिल एवं मृतवत् होजातीं, फिर मुर्दे के तुल्य पड़े देह में चेतना और पुनः जागृति, बळ, शक्ति आदि कीन दे। इस देह का एक दिन-रात जीना भी कठिन है। (३) इसी प्रकार राजा चन्द्रमा है वह प्रजा को प्रसन्न, सुखी, हर्षित करता है। वह नया र होता है वह (उपसाम्) कामनाओं वाली, अनेक आशाओं से भरी प्रजाओं के बीच अग्रासन पर आता है, विद्वानों और तेजिस्वयों को अन्न, वेतन और पदािंद पदान करता है, और दीर्घायु, राष्ट्र का लम्बा जीवन बनाता है। उसकी चिरस्थायी करता है, अन्यथा बलवान् निर्वलों को खा जावें और सब सेतु, भयोदाएं भंग हो जावें। इसी प्रकार विवाहं योग्य वर वधू और गुरु तथा विद्या के गर्भ में नव शिष्य के पक्ष में भी जानना चाहिये पूर्व प्रसंग से यहां विवाह का प्रकरण है इसलिये उसका भी व्याख्यान करते हैं। (४) (जायमानः) प्रकट होता हुआ ( चन्द्रमाः ) सबको आह्नाद देने वाला वर ( नवः-नवः भवति) नये ही के तुल्य अति स्तुत्य होता है। वह (उपसाम्) कामनाओं, अनेक आशाओं अर्थात् कन्या की अनेक इच्छाओं का (अग्रम् एति) छक्ष्य होता है, वह (देवेभ्यः) उत्तम देवों को यज्ञादि से और दानादि से अनेक विद्वानों को (भागं) हिव, अन्न, द्रव्यादि का अंश देता है, और (दीर्घर्म आयुः प्रतिरते ) जीवन को दीर्घ बढ़ाता है, अर्थात् गृहस्थ करके वंश की चिरस्थायी करता है।

सुर्किशुकं रोल्मिलि विश्वक्षपं हिर्गयवर्णं सुवृतं सुचक्रम्। श्रारोह सूर्ये श्रमृतंस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं क्रणुष्व ॥२०॥१३॥ भा०—हे (सूर्ये) उत्तम वीर्यं और उत्तम वचन वाली,

कान्तियुक्त, प्रभात वेला के समान उत्तम दीप्ति वाली वधू ! तू ( धु-कि

युकम्) उत्तम दीप्तियुक्त, उत्तम पलाश के वृक्ष से बने वा उत्तम पलाश के पुष्प के समान सुन्दर सजे और ( शल्मिलिं ) मलरहित, पाप आदि वासनाओं से शून्य, निर्दोष, वा शल्मिल [सेमर] वृक्ष के बने (विश्व-रूपम्) नाना प्रकार के वा (हिरण्य-वर्ण) हित-रमणीय वर्ण के, वा सुवर्ण की कान्ति वाले, (सु-वृतम्) सुख से चलने वाले, उत्तम व्यवहारवान्, (सु-चक्रम् ) उत्तम चक्रों से युक्त, ग्रुभ अंगों वाले, रथ के समान गृहस्थ पर ( आरोह ) चढ़, उसमें विराज । और ( पत्ये वहतुं ) पति के साथ विवाह ( कृणुष्व ) कर और विवाह सम्बन्ध को (अमृतस्य) न नाश होने वाले पुत्र पौत्रादि से युक्त (स्थोनं लोकम्) जल के समान शान्तिदायक सुखपद लोक (कृणुष्व) बना। (२) पक्षान्तर में उषा सूर्या का रथ स्वयं सूर्य मण्डल का वह प्रभावितान है जो सूर्योदय के पूर्व प्रकट होता है वह भी ( सु-किंगुकं ) उत्तम खिले शोभायुक्त पलाश वृक्ष के समान भति भकाशयुक्त वा (शल्मलिम्) शाल्मलि [सेमर] के पीले-लाल फूल से लिले बुक्ष के तुल्य सुन्दर, वा (शल्मलिम्) मल के आवरण, अन्धकार से रहित, ( विश्व-रूपम् ) विविध प्रकाशमय रूप, कान्ति से युक्त, उज्ज्वल, (हिरण्य-वर्णं ) हित रमणीय वर्ण वाले, (सु-वृतम् ) शोभा से आवृत, (सु-चक्रम्) उत्तम कान्ति से युक्त होता है। वह अपने (पत्ये) पालक सूर्य के ( बहुतुं ) प्राप्त होने योग्य लोक को ( स्योनं ) सुखकारक और (अमृतस्य लोकं) प्रातःकालिक ओस रूप जल से युक्त कर देती है।

(३)गृहस्थ का रथ स्वतः पित को प्राप्त करने रूप है। अतः पित ही की ओर ये सब विशेषण हैं। पित के लिये स्वी और स्वी के लिये पित ही गृहस्थ रूप रथ हैं। इसलिये ये विशेषण पित के गुण बतलाते हैं। पित (सु-किंग्रुकम्) उत्तम प्रकाश युक्त, तेजस्वी और ज्ञान-दीप्ति से भी युक्त हो। (शल्मिलिम्) ज्ञान और उपदेशों से उसका मल नष्ट हो, अविद्या-अज्ञान और दुराचार से रहित एवं स्नान अभ्यंगादि से स्वच्छ हो। (विश्व-रूपम्) सब को

रुचिकर, पत्नी के लिये तो वह विश्व, समस्त जगत् के समान सर्वस्व हो, वह (हिरण्य-वर्णम्) सुवर्ण के तुल्य सुन्दर और हितकार। हो, वही उसका परम धन हो, वह (सु-वृतम्) उत्तम आचारवान्, सुख से विधि पूर्वक उत्तम रीति से वरण किया हो, वह (सु-चक्रम्) ग्रुम कान्तिमान् उत्तम अंगों वाला, अन्धा काणा पंगु आदि दोषों से रहित हो, उसको कन्या, (आरोह) प्राप्त हो, उसका आश्रय लेकर जगत् के जीवन मार्ग में मन करे। वह (वहतुं) अपने जीवन के रथ को (अमृतस्य) अमृत, अर्थात् पुत्र का (लोकं स्योनं कृणुष्व) सुखकारी स्थान बनावे। अर्थात् हसी के आश्रय वह उत्तम सन्तान को उत्पन्न करे। वा अमृत, जल अन्नादि से पूर्ण गृह को सुखदायक बनावे। यह लोक पति का लोक है।

उ<u>द</u>ीर्ष्वा<u>तः पतिवती हो</u>ुंषा विश्वावेसुं नर्मसा गुीर्भिरीळे । श्रुन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां स ते भागो जुनुषा तस्य विद्धि ॥२१॥

भा०—पति के प्रति (विश्व-वसुं) समस्त विश्व में ब्यापक, समस्त विश्व रूप धन के स्वामी, समस्त जगत् के आच्छादक और सब को बसाने वाले प्रभु को हम (नमसा) नमस्कार सहित (गीर्भिः) वेदवाणियों से (ईडे) स्तुति करूं। हे पुरुष ! तू (उद ईषं) उठ, खड़ा हो, उत्साह कर (हि) जिससे (एपा) यह कन्या (पित-वती) पित वाली हो। तू इस (अन्याम्) अपने से भिन्न गोत्र की और (अन्यां) अन्य किसी द्वारा गृहादि में न लेजाई गई, (पित-सदम्) पिता माता पर हीआश्रित (इयक्तां) विशेष रूप से अञ्चन, अभ्यंग आदि से सुसज्जित, विविध आभूषणादि से सजी, प्रकट रूप में तेरे आगे स्थित कन्या को (इच्छ) तू चाह। (ते) तेरा (सः भागः) यही उचित रूप से स्वीकार करने अंश योग्य है। तू (तस्य) उस कन्या रूप अंश को (जनुषा) स्वयं उसमें पुत्र रूप से उत्पन्न होने के निमित्त (विद्व ) प्राप्त कर।

'विश्वावसु' यहां कोई विशेष गन्धर्व नहीं है जिसे सायण पतीवती कन्या से प्रथक करके अन्य किसी वालिका कन्या के पास भेजने का संकेत करता है। प्रत्युत या तो 'विश्वावसु' परमेश्वर है अथवा प्रवेश योग्य गृहस्थ ही 'विश्व' है उसमें वसने वाला २४ वर्ष का ब्रह्मचारी वसु है, उत्तम वेद वाणी को धारण करने से वा विवाह काल में गोदान प्रहण करने से वा गम्या नारी वा गो अर्थात् भूमिवत् पत्नी को धारण करने से वह पति पुरुष ही 'विश्वावसु' है। यह बात अगले मन्त्र में स्पष्ट है। उद्योग्वी विश्वावस्थे नमसेळामहे त्वा। श्रूम्यामिच्छ प्रफुव्यं सं जायां पत्यां सृज ॥ २२॥

भा०—हे (विश्ववसो ) प्रवेश योग्य गृहस्थ रूप वसु के स्वामिन् ! बा उसमें वसने वाले वर ! (त्वा नमसा ) तुझे हम बड़े आदर विनय से (ईडामहे ) पूजा, सत्कार करते हैं। (अतः उद् ईर्ष्वं ) इसलिये उठ, तैयार हो। तु (अन्याम् ) अपने से भिन्न गोत्र की (प्रफर्व्यम् ) खूब पुष्ट अंगों वाली कन्या को (जायाम् इच्छ ) अपनी पत्नी रूप से चाह। और उसे (पत्या संस्कृत ) पति रूप से प्राप्त हो, उससे सम्बन्ध जोड़। उसका स्वयं पालक पति होकर उसे पति से युक्त कर।

श्चनुच्चरा ऋजवेः सन्तु पन्था येभिः सर्खायो यन्ति नो वरेयम् । सर्मर्थमा संः भगोनो निनीयात्सं जस्पत्यं सुयममस्तु देवाः॥२३॥

भा०—(नः) हमारे (पन्थाः) मार्ग (अनृक्षराः) कांटों से रहित (सन्तु) हों। [और (ऋजवः) सरल धर्मयुक्त हों। (येभिः) जिनसे (सखायः) मित्र, स्नेही, समान वाणी और ज्ञानदृष्टि सहित विद्वान् जन (वरेयम्) श्रेष्ठ पुरुषों से प्रार्थित प्रभु वा श्रेष्ठ फल को यन्ति प्राप्त होते हैं। (नः) हमें (अर्थमा) शत्रुओं का नियन्ता, न्याय-कारी और (भगः) सुखदायी, ऐश्वर्यवान् उन मार्गों से (संनिनियात्)

उत्तम प्रकार से ले जावे । हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! (नः) हमारा (जाः पत्यम्) पात-पत्नी भाव (सुयमम् अस्तु) उत्तम विवाह-बन्धन और सुखदायक ग्रुभ इन्द्रियदमन वा संयम सहित हो ।

ऋक्षरः कण्टक उच्यते । वरेयं वरेर्याचितव्यं, वरेण यातव्यं, वरेण्यं

अत्र णकारादर्शनम् । श्रेष्ठमिति यावत् ।

प्रत्वां मुञ्चामि वर्षणस्य पाशाद्येन त्वावंध्नात्सविता सुरो<mark>वंः ।</mark> ऋतस्य योनौसुकृतस्यं लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्यां द्धामि॥ २४॥

भा०—(येन) जिस पाश या प्रेम-वन्धन से (सु-शेवः) सुख-दायक (सविता) उत्पादक पिता, (त्वा अवध्नात्) तुझे बांधे हुए है हे खि! वधु! मैं (त्वा) तुझे उस (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ पिता के (पाशात्) प्रेममय पाश से (प्र मुञ्जामि) अच्छी प्रकार छुड़ाता हूं। मैं (त्वा) तुझे (ऋतस्य) सत्याचरण, यज्ञ और वेद और (सु-कृतस्य) ग्रुभ कर्माचरण के (योनी) आश्रय गृह और उत्तम (लोके) लोक, पितगृह में (पत्या सह) पालक पित के साथ (अरिष्टाम्) कभी पीित न होते हुए रूप में (द्यामि) स्थापित करता हूं। प्रे तो मुञ्जामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्।

य<u>थेयमिन्द्र मीड्वः सुपुत्रा सुभगासिति ॥</u> २४ ॥ २४ ॥

भा०—हे कन्ये ! मैं (इतः प्र मुञ्जामि) इस पितृगृह से युक्त करता हूँ। (न अमुतः) उस दूर स्थित पतिगृह से नहीं, प्रत्युत मैं तुसे (अमुतः) उस पतिगृह से तो (सु-बद्धाम् करम्) खूब सुखपूर्वक बद्ध, इद्ध प्रमयुक्त करता हूं। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे स्वामिन् विवाहित पते! हे (मीढ्वः) वीर्य-सेचन करनेहारे पुरुष ! (यथा) जिससे यह वधू (सु-पुना) उत्तम पुत्रवती और (सु-भगा) उत्तम सुखप्रद, ऐश्वर्य और सुख-सौभाग्य वता (असति) हो। इति चतुर्विशो वर्गः।

पूषा त्वेतो नंयतु हस्तुगृह्याश्विना त्वा प्र वहता रथेन । गृहानगंच्छ गृहपतेनी यथासी वृशिनी त्वं विद्यमा वदासि ॥२६

भा०—हे कन्ये ! (प्वा) तुझे पोषण करने में समर्थ और प्रजा द्वारा तेरे सौभाग्य की वृद्धि करने वाला पुरुष (खा इतः) तुझे इस पितृगृह से (हस्त-गृद्ध) तेरा हाथ ग्रहण कर विवाह में पाणिग्रहण की विधि से तुझ से विवाह कर हे (खा नयतु) तुझे ले जावे । (अधिना) उत्तम अर्थों या वेगवान रथ आदि साधनों वाले स्त्री पुरुष वा सेनापित, सेनानायक आदि (खा रथेन प्र वहताम्) तुझे रथ से, उत्तम रीति से ले जावें। तू (गृहान् गन्छ) गृहों को पहुंच। (यथा) जिससे तू (गृहपत्नी असः) गृह की मालिकन वा गृहपित की यज्ञ-संगुक्ता विवाहित पत्नी हो। और तू (गृहान् खं विश्वा) गृह के मृत्य, बन्धु आदि जनों को चाहने और वश करने वाली भी (असः) हो। और तू (विद्यं) गृह भर को (आ वदासि) अध्यक्षवत् आदर से आज्ञा-वचन कह। अथवा (विदथम् आ वदासि) ज्ञानयुक्त वचन बोला कर।

इह प्रियं प्रजयां ते सर्मध्यतामिसमन्गृहे गाहेपत्याय जागृहि एना पत्यां तन्वं सं सृजस्वाधा जित्री विद्धमा वदायः॥२७॥

भा०—(इह) इस पितगृह में वा गृहाश्रम में (प्रजया) प्रजा के सिहित (ते) तेरा (प्रियम् समृद्ध्यताम्) प्रिय सुख, और ऐश्वर्य आदि बढ़े। (अस्मिन्) इस गृह में (गाईपत्याय) गृह के स्वामिभाव के कार्य को भली प्रकार करने के लिये (जागृहि) जाग, सदा सावधान रह। तू (एना पत्या) इस पित से अपना (तन्वं) शरीर (सं स्जस्व सम्पर्क करा, अन्य किसी परपुरुष से नहीं। अथवा (एना पत्या) इस पित के साथ (तन्वं) प्रजातन्तु को (सं सुजस्व) भली प्रकार उत्पन्न कर। (अध) और तुम दोनों (जिब्बी) बृद्धावस्था तक जीर्ण होकर

(विद्यम् आ वदायः) गृह के जनों के प्रति और परस्पर भी आदर से बोलों अथवा तुम दोनों (विद्यम् आवदायः) ज्ञान का उपदेश करो । चिल्लोहितं भवति कृत्यासक्तिव्येज्यते। एघन्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्वेन्धेषु वध्यते।। २८॥

भा०—( नील-लोहितम् ) नीले धूम वाला लोहित वर्ण का अग्निम्य यज्ञ (भवति) होता है। तब (कृत्या) करने योग्य (आसक्तिः) परस्पर प्रेमभाव (वि अज्यते) विशेष रूप से प्रकट होता है। उस समय (अस्याः) इस कन्या के (ज्ञातयः) बन्धवर्ण (एधन्ते) वृद्धि को प्राप्त होते हैं और (पितः) पित, पुरुष (बन्धेषु) सांसारिक प्रेम और कर्त्तव्य के बन्धनों में (बध्यते) बंध जाता है। (२) अथवा—(नील-लोहितम् भवति) नील रंग मिश्रित रक्त आर्त्तव प्रवृत्त होता है उसके अनन्तर (कृत्या) गृहस्थ के उचित पित-प्रेम कार्य में (आसक्तिः) स्त्री की प्रवृत्ति (ब्यज्यते) पित के प्रति प्रकट होनी उचित है। उस समय उसके सम्बन्धी खुश होते हैं। और पित गृहस्थ-धर्मों में बंध जाता है।

ऋतु होने के अनन्तर ही स्नात होकर कन्या पित का वरण करे, उन्हीं तिथियों में विवाह हो और श्वद्धर गृह में ही गर्भाधान हो, ऐसा ऋषि दयानन्द ने लिखा है। (संस्कारविधि विवाहप्रकरण) पर्रा देहि शामुल्य ब्रह्मभ्यो वि भेजा वस्त । कृत्येषा पद्धती भूत्व्या जाया विशते पतिम् ॥ २६॥

भा०—( शामुल्यं ) शरीरस्थ मल के अंश को (परा देहि) दूर कर। (ब्रह्मभ्यः ) विद्वान् ब्राह्मणों को (वसु वि भज ) धन प्रदान कर। जब कि (एपा) यह कन्या (पद्-वती) ग्रुभ चरणों वाली वा सप्तपदी से युक्त, (कृत्या) अंगीकार करने योग्य (जाया) सन्तान उत्पत्न करने वाली पत्नी (भूत्वी) होकर (पतिम्)पति को (आ विशते)

श्राप्त होती है, उसको सर्वात्मना अंगीकार करती है। अथवा-(शामुल्यं) शान्ति को नष्ट करने वाले हार्दिक मल, दुर्भाव और रोगादि को (परा देहि) दूर कर । ( ब्रह्मभ्यः ) विद्वानों को ( वसु वि भज ) धन प्रदान कर । और उनसे प्राप्तउनका उत्तम विविध ज्ञान रूप धन (वि भज) विशेष रूप से सेवन कर क्योंकि (एषा) यह स्त्री (पद्-वर्ता) सप्तपदों वाली, मित्र तुल्य होकर (जाया) पत्नी रूप से (कृत्या) हिंसाकारिणी, होकर (पतिम् आ विशते ) पति में प्रवेश कर जाती है और विविध रोगों को उत्पन्न कर सकती है। इसलिये विवाहित पुरुष को चाहिये कि स्त्री से मैथुन करने के पूर्व स्त्री के देह में से समस्त प्रकार के विषेठे रोगादि कारणों को दूर करे। नहीं तो वह पत्नी ही पति के नाना कष्टों और रोगों का कारण हो सकती है। विशेष कर जब पत्नी ऋतु-धर्म से रजस्वला होती है तब भी रोगकारी अंश रजोरुधिर में होते हैं उस समय पति स्त्री के पास सर्वथा न जाने, उसका उतने दिन परित्याग करे, नहीं तो वह पति को भयंकर बोगोँ का शिकार बना देती है। पुनः गर्भ स्वच्छ हो जाने पर वह मैथुन-धर्म से प्रति के पास आवे । विवाहान्तर विधि में कन्या के निमित्त अंग-होम के मन्त्रों में भी इस का संकेत है ।

<u> श्रुश्रीरा तन्भविति रुशती पापयामुया।</u>

पार्तिर्यद्वध्वो वास्ति स्वमङ्गमाभिधित्सेते ॥ ३० ॥ २४ ॥ भा०—रजो धर्म या आर्जव के दिनों में खी का (तन्ः) शरीर जब (अश्रीरा) कान्तिरहित, शोभारहित विकृत, पीड़ित, रोगार्ज होता है, तब वह (क्शती) दुःख कष्ट से पीड़ा देने वाली होती है । वह यदि (अमुया पापया) उस दूर रखने योग्य वधू से संग करे वा (वध्वः वाससा) वधू के वस्त, वा सहवास, वा आच्छादन से (स्वम् अंगम् अभिःधित्सते) अपने अंग को बांधना चाहे तो पति का (तन्) शरीर वा सन्तान भी (अश्रीरा भवति) श्रीरहित, रोगादि से दूपित हो जाता है। इति पञ्चविंशो वर्गः ॥

ये वध्वश्चन्द्रं वहुतुं यदमा यन्ति जनादनुं।

पुनस्तान्याञ्चयां देवा नयन्तु यत् आगंताः॥ ३१॥

भा०—( ये यहमाः ) जो रोग या व्याधियां (वध्वः ) वध् के
(चन्द्रम् ) आल्हादकारी (वहतुम् ) शरीर को (जनात् अनु यन्ति )
उत्पादक माता पिता से कमशः प्राप्त होती हैं (यज्ञिया देवाः ) पूज्य
विद्वान् पुरुष (तान् ) रोगों के उन कारणों को (पुनः नयन्तु) बार १ दूर
करें (यतः आगताः ) जिनसे वे व्याधियां पुनः २ आजाती हैं।

मा विदन्परिपुन्थिनो य श्रासीदनित दम्पती। सुगेभिर्दुर्गमतीतामपं द्वान्त्वरातयः॥ ३२॥

भा०—(ये) जो (दम्पती आ सीदन्ति) पति-पत्नी दोनों को प्राप्त होते हैं (वे परिपन्थिनः) शत्रु रूप होकर (मा विदन्) न प्राप्त हों। वे (सुगेभिः) सुख साधनों से (दुर्गम् अति इताम्) दुःख से जाने या पार करने योग्य संकट को अतिक्रमण करे, और (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु गण दूर भाग जावें। या जो दुष्ट शत्रु छुटेरे छोग आते हों तो ऐसा उपाय करें कि वे चोर आदि (दम्पती मा विदन् ) उन वर वध् को न प्राप्त करें, न जान परवें।

सु<u>मङ्गलीरियं बध्रिमां समेत</u> पश्यंत ।

सौभाग्यमस्यै दुत्वायाथास्तं वि परेतन्॥ ३३॥

भा०—( इयं वधूः सुमङ्गलीः ) यह वधू मंगल चिन्हों से युक्त है। (सम् आ इत ) आप लोग आइये। (अस्ये ) इसको (सोभाग्यं) उत्तम सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद (दत्ताय ) देकर (अथ ) अनन्तर (अस्ते) गृह को (वि परेतन ) जाइयेगा।

तृष्टमेतत्करुकमेतदेपाष्ट्रवाद्धिषव्कतत्त्वे । सूर्यो यो ब्रह्मा विद्यात्स इद्यार्थ्यमईति ॥ ३४ ॥ भा०—( एतत् तृष्टम् ) यह वधू का देह दाहजनक, विष के समान प्यास लगाने वाला, ( एतत् कडुकम् ) यह देह कडु, अनिसलिषित परि-णाम उत्पन्न करने वाला, वह ( अपाष्टवत् ) दूर रखने योग्य, (विषवत् ) विष के तुल्य घातक भी होता है, तब ( एतत् अत्तवे न भवति ) वह भोगने योग्य नहीं होता। ( यः ) जो ( ब्रह्मा ) वेदज्ञ विद्वान् ( सूर्यां विद्यात् ) सूर्या, सावित्री, पुत्रादि उत्पन्न करने वाली स्त्री के सम्बन्ध में भली प्रकार ज्ञान रखता है ( सः इत् ) वह ही ( वाध्यम् ) वधू के सम्बन्ध में उत्तम समाधान, उसको उपयोगी बनाने का पुरस्कार आदि प्राप्त करने योग्य है ।

ष्ट्राशसंनं विशसंनुमधो श्रधिविकर्तनम् । सूर्यायाः पश्य <u>रू</u>पाणि तानि ब्रह्मा तु श्रन्धिति ॥ ३४॥ २६ ॥

भा०—(आ-शसनं) आशसन, (वि-शसनं) विशसन और (अधि-विक-त्तंनम्)अधिविकर्त्तन ये तीनों (सूर्यायाः रूपाणि) सूर्या कन्या के रूप होते हैं (तानि) उनको (ब्रह्मा तु) वेदल्ल विद्वान् ही (शुन्धित) शुद्ध करता है (१) आशसन—अर्थात् कुछ दिठाई (१) विशसन, विशेष दिठाई और अधिविकर्त्तन, बढ़कर दिल काटने वाले वचन आदि कहना। ये तीन दोष कन्याओं में होते हैं उनको विद्वान् पुरुष शिष्टोपदेश से दूर करे। अथवा उसके शरीर के ये तीन दोष सम्भव हैं। (१) आशसन, रजोरक्त का अल्प होना, (२) 'विशसन' विपरीत वर्ण का होना, और (३) अधिविकर्त्तन अधिक कट २ कर गिरना। इन तीनों दोणों को विद्यावान् पुरुष ही दूर करें। तभी विवाह करने वाले पुरुष को सुख और उत्तम सन्तान मिल सकती है। इति पड्विंशो वर्गः॥

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मयापत्या जरदेष्टिर्यथासीः । भगोत्रप्रमासेवितापुरिन्धिमहीत्वादुर्गाहीपत्यायदेवाः॥३६॥ भा०—हे वधू! मैं (तव) तरे ( हस्तं ) हाथ को ( सौभग-त्वाय ) सौभाग्य की वृद्धि के लिये (गृभणामि) ग्रहण करता हूँ। (यथा) जिस प्रकार से तू (मया सह) मेरे साथ (जरद्-अष्टिः) वृद्धावस्था भोगने वाली (असः) हो। (भगः) ऐश्वर्यवान्, (अर्थमा) न्यायकारी, ( सविता ) उत्पादक, सबका अनुज्ञादायक और (पुरं-धिः) देहों का धारक-पोषक आत्मा और ( देवाः ) विद्वान् पुरुष ( गाईपत्याय ) गृहपति के कार्य, गृहस्थ सम्पादक के लिये (त्वा ) तुझे ( मह्यं अदुः ) मेरे लिये प्रदान करते हैं।

तां पूषञ्चिवतं मामेर्यस्व यस्यां बीजं मनुष्यार्ड वर्पन्ति । या न ऊरू उंशती विश्रयति यस्यां मुशन्तेः प्रहराम् शेर्पम् ।३७॥

भा०—हे (पूपन्) सबको पोषण करने हारे, सबको वंश, प्रजा आदि से बढ़ाने हारे ! ( यस्यां ) जिस भूमि रूप छी में ( मनुष्याः ) मनन-शील विद्वान् जन ( बीजं वपन्ति ) बीज का वपन करते हैं ( या ) जो ( नः ) हम पुरुषों की ( उशती ) कामना करती हुई ( ऊरू ) दोनों जांघों का ( विश्रयाते ) आश्रय छेती और हम पुरुष छोग ( यस्याम् ) जिसमें ( शेपम् ) प्रजनन अंग को ( प्रहराम ) प्रवेश करावें। ( शिव-तमा ) उस अतिकल्याण रूप गुणों वाली ( तां ) उस छी को ( आ ईरयस्व ) तू प्रेरित कर। इन शब्दों में वेद ने पति, पत्नी के गृहस्थ के प्रजीत्पादन कार्य का स्पष्ट वर्णन कर दिया है।

तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्यो बंहतुना सह । पुनः पतिभयो जायां दा श्रंग्ने प्रजयां सह ॥ ३८ ॥ विकास

भा०—हे (अप्ने) अप्नि के तुल्य तेजस्विन्! (तुभ्यम्) तेरे (अप्रे) आगे, तेरी समक्षता में (वहतुना सह ) छोग दहेज आदि सहित (सूर्याम्) पुत्रोत्पादन समर्थं कन्या को (परि अवहन् ) परिक्रमण द्वारा वहन, धारण करते, तेरी साक्षिता में विवाह करते हैं। (पुनः) आर

तु (पितिभ्यः) पालक जनों को (प्रजया सह) उत्तम सन्तान सहित (जायां दाः) स्त्री प्रदान कर, अर्थात् विवाहित पुरुष को उत्तम सन्तान से सम्पन्न कर।

ुपुनः पत्नीमुग्निरदादायुषा सह वर्चसा । दीर्घायुरस्या यः पतिजीवाति शरदः शतम् ॥ ३६॥

भा०—(अग्निः) अग्नि गुण से युक्त उच्मता वाला धर्म ही (आयुषा वर्चसा सह ) दीर्घ आयु और तेज, कान्ति आदि सहित (पत्नीम्) पत्नी को (पुनः अदात्) फिर दे। (अस्याः यः पतिः) इसका जो पालक पति हो वह (दीर्घायुः) दीर्घायु होकर (शरदः शतं जीवाति) सौ वर्ष तक जीवे।

सोमः प्रथमो विविदे गन्ध्वो विविद् उत्तरः। तृतीयो श्रुग्निष्टे पातिस्तुरीयस्ते मनुष्युजाः॥ ४०॥ २७॥

भा०—(सोमः) प्रजा को उत्पादन करने का सामर्थ्य (प्रथमः) सब से प्रथम (विविदे) कन्या को प्राप्त हो, (उत्तरः) उसके अनन्तर (गन्धर्वः) गन्ध से युक्त अंश, रजो भाव (विविदे) प्राप्तः होता है। है कन्ये (तृतीयः) तीसरे नम्बर पर (ते पितः अग्निः) तेरा पालक पित अग्नि के तुल्य तेजस्वी, वा उष्णता-प्रधान तस्व तेरा पालक है। (तृरीयः) चौथा (ते पितः) तेरा पालक (मनुष्यजाः) मनुष्य से उत्पन्न पालक पुरुष है। कन्या में प्रथम उत्पादक शक्ति, द्वितीय गन्ध-विशेष, ितर उष्ण-तायुक्त रजोभाव प्राप्त होता है, अनन्तर मनुष्य, विवाह करके उसको पालक पित रूप से प्राप्त होता है।

सोमी ददद् गन्धुर्वाय गन्धुर्वो द्ददुग्नये । रुप्यं च पुत्रांश्चादादाग्निर्मह्यमथी हुमाम् ॥ ४१ ॥ भा०—(सोमः) प्रजा को उत्पन्न करने वाला सामर्थ्य कन्या को (गन्धर्वाय) गन्ध-दायक सामर्थ्य के वश (देदत्) प्रदान करता है। (गन्धर्वः) गन्धदायक सामर्थ्य (अग्नये ददत्) उल्ला रजोभाव के अधीन दे देता है। (अथ-उ) अनन्तर (इमाम्) इस कन्या को (अग्निः) यह रजोभाव (महाम् अदात्) मुझे देता है और अनन्तर वही ऋतुधर्म से होना ही मुझे (रियं च पुत्रान् च अदात्) ऐश्वर्य और अनेक पुत्र भी प्रदान करता है।

ड्डहैव स्तुं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यक्षुतम् । कीळन्तौ पुत्रैनर्पृष्टिमीदेमा<u>न</u>ौ स्वे गृहे ॥ ४२ ॥

भा०—हे वरवधू जनो ! तुम दोनों ( इह एव स्तम् ) यहां ही रहो। (मा वि यौष्टम् ) कभी वियुक्त मत होओ। (विश्वम् आयुः) समस्त आयु को (वि अञ्जुतम् ) विशेष रूप से प्राप्त करो। और (गृहे) गृह में (पुत्रैः नप्तृभिः) पुत्रों और नातियों के साथ (मोदमानों) खूब प्रसन्न और हिंपत होते हुए और (क्रीडन्तों) उनके साथ खेलते और आनन्द-विनोद करते हुए (स्तं) रहो।

आ नेः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समेनक्रवर्यमा। अर्दुमेङ्गलीः पतिलोकमा विशु शं नो भव द्विपदे शं चतुंष्पदे ॥४३॥

भा०—( प्रजापतिः ) प्रजा पालन करने वाला समर्थ पुरुष ( नः ) हमारे में से ( प्रजाम आ जनयतु ) उत्तम सन्तान उत्पन्न करे । (अर्थमा) दुष्टों का नियन्ता पुरुष ( नः प्रजाम् ) हमारी प्रजा को ( आजरसाय ) वृद्धावस्था पर्यन्त सम ( अनक्तु) जीवन की रक्षा करे । हे स्त्री ! तू ( अदु- मंङ्गली ) मंगल या ग्रुभ लक्षणों से विपरीत अग्रुभ लक्षणों से रहित होकर (पति-लोकम् आविश) पतिलोक, पति के आत्मा, वा गृह में, वा पति के पिता- माता, भाई-वहिन, चाचा-ताऊ आदि सम्बन्धी जनों के बीच में प्रवेश कर ।

तू (नः) हमारे (हिन्पदे) दोपायों, मृत्यादि वन्धु वर्गी के लिये (शम् भव) शान्तिकारक हो और तू (नः चतुः पदे शम् भव) हमारे चौपायों, गौ, अश्व आदि पशुओं के लिये भी शान्तिकारक हो। अधिरच चुरपाति बन्ये थि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः। चीरस्देवृकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुं पदे॥ ४४॥

भा०—हे खि! तू (अ-घोरचक्षुः) घोर अर्थात् क्रूरता से रहित चक्षु वाले सौम्य स्नेहमय नयनों वाली, सौम्यदृष्टि और (अपित हो) पित का नाश करने वा पित को दृण्डित और पीड़ित एवं दुःखदायी न होकर (एघि) रह। तू (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याणकारिणी, (सु-मनाः) शुभ चित्त वाली, (सु-वर्चाः) उत्तम तेजिस्वनी, (वीर-सूः) उत्तम पुत्र को उत्पन्न करने वाली, (देव-कामा) विद्वानों को वा अपने कान्त पित को सद्मा चाहने वाली, (स्योना) सुखकारिणी (एघि) हो। तू (नः द्विपदे शम् भव) हमारे दोपाये भृत्यादि के लिये और (नः चतुष्पदे शम् भव) हमारे चौपायों के लिये भी शान्तिकारक हो।

ड्डमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगौ कृणु । दशास्यां पुत्राना घे<u>डि</u> पतिमेका<u>द</u>शं कृषि ॥ ४४ ॥

भा०—हे (इ-द्र) ऐश्वर्यवन् स्वामिन् ! हे (मीड्वः) वीर्य सेचन करने हारे ! (त्वम्) तू (इमां) इसको (सु-भगां) उत्तम ऐश्वर्यः से युक्त (सु-पुत्रां) उत्तम पुत्रों की माता (कृणु) कर । (दश पुत्रान् आ घेहि) दस पुत्रों का आधान कर । और तू (पतिम्) पति रूप अपने आप को (एकादशं कृषि) पुत्रों के बीच ग्यारहवां बना।

सुम्राङ्घी श्वर्श्वरे भव सुम्राङ्घी श्वश्र्वां भव । ननान्दरि सुम्राङ्घी भव सुम्रा<mark>ङ्की श्राधि देवृषु</mark> ॥ ४६ ॥ भा०—हे खि! तू ( श्वछरे सम्-राज्ञा अधि भव ) शछर के अधीन उत्तम गुणों से सब से अधिक सुशोभित हो । तू (श्वश्र्वां) सास के अधीन रह कर भी ( सम्राज्ञी ) उत्तम गुणों से कान्तियुक्त, चमकने वाली रानी के सदश ( भव ) हो । तू ( ननान्दरि सम्राज्ञी भव ) ननदों के बीच में उत्तम गुणों से सुशोभित रानी के तुल्य हो । और (देवृषु अधि) देवरों के बीच सब से अधिक दीसियुक्त हो ।

समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हदयानि नौ।

<mark>ं सं मार्त्तरिश्वा सं <u>घाता</u> समु देष्ट्री द्घातु नौ ॥४७॥२८॥३॥ ,</mark>

भा० हें (विश्व देवाः) समस्त विद्वान, ज्ञानी, पूज्य पुरुष (सम् अंजन्तु) एकत्र संगत हों और वे सूर्य की किरणों के तुल्य सब व्यवहारों को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करें। (आपः) जलों के समान आप्तजन(नौ) हम दोनों वर वध् के (हदयानि) हदय के समस्त भावों को (सम् अञ्जन्तु) मिलावें, मिला जानें। (मातिरिधा) प्राण वायु देह, पार्धिव शरीर में गिति करने वाला (नौ संद्धातु) हम दोनों को एक साथ मिलावे। (धाता) धारण पोषण करने वाला अन्न (नौ) हम दोनों को (सं द्धातु) परस्पर एक साथ जोड़े। (देष्ट्री) उपदेश देने वाली माता के तुल्य वेदवाणी (नौ सं द्धातु) हम दोनों को परस्पर एक साथ मिलावे। इत्यष्टाविंशों वर्गः॥

क्रा विकास स्थापन । इति तृतीयोऽध्यायः ।

man page near ( him-s

## <u>चित्रभाषः छ।</u> चतुर्थोऽध्यायः

## [ ≂६ ]

वृषाकिपिरैन्द्र इन्द्राणान्द्रश्च ऋष्यः ॥ वरुणो देवता ॥ छन्दः—१, ७,११, १३,१४१८,२३ पंकिः ।२, ४ पादनिचृत् पंकिः । ३,६,९,१०, १२,१४,२०—१२ निचृत् पंकिः ।४,८,१६,१७,१६ विराट् पंकिः ॥ वि हि सोतोरसृचत् नेन्द्रं देवममंसत् । यत्रामंदद्वषार्कापर्यः पृष्टेषु मत्संखा विश्वंस्मादिन्द्व उत्तरः ॥१॥

भा०-विद्वान् लोग (सोतोः) उत्पादक परमेश्वर के विषय में (हि) निश्चय (वि अस्क्षत) विविध प्रकार से यत्न करते हैं, अथवा अनेक जीवगण (सोतोः) उत्पादक प्रभु तथा उत्पादक प्रकृति तत्त्व से (हि) निश्चय से (वि असक्षत) विविध प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो भी वे ळोग (इन्द्रं) इस जगत् के धारण करने, प्रकाश करने और उस मूल भूमि, सर्वोत्पादक प्रकृति को ब्यापने, विदारण करने वाळे प्रभु ( देवम् ) सर्व-सुखद देव परमेश्वर को ( न अमंसत ) नहीं जानते । ( यत्र ) जहां (वृषा किपः) वृष्टि करने वा जगत् को संचालन करने वाला प्रभु ( अमदत् ) स्वयं तृप्त और अन्य समस्त जीवों को भी तृप्त करता है, स्वयं पूर्ण रस से युक्त है वह उन ( पुष्टेषु ) बड़े २ महान् लोकों में भी उनका ( अर्थः ) स्वामी और ( मत्-सखा ) मुझ जीव का मित्र है वही (इन्द्रः) परम ऐश्वर्यं का देने वाला प्रभु (विश्वस्मात् उत्तरः) सब से उत्कृष्ट है। अथवा ( वृषा-कपिः ) वृष्टिकारी प्रभु में सुख का पान करने वाला योगी जिस में स्वयं हर्ष, आनन्द प्राप्त करता है वह प्रभु ही सबका स्वामी सर्वोत्कृष्ट है। वृषा-कपिः, का आध्यात्मिक और समाज और राष्ट-पक्ष में स्पष्टीकरण देखो अथर्ववेद आलोक भाष्य ( कां० २०। सू० २२६। १ ॥

परा हीन्द्र धार्वास वृषाकेपेराति व्यार्थः।

नो श्रह प्रविन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥ २॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! तू तो (परा हि धावसि ) परे ही परे, दूर ही दूर होता जा रहा है, यह बात (वृषाकपेः) उस बलवान् सर्वमुखवर्षी प्रभु को प्राप्त करने के लिये यत्न करने वाले और उससे भय मानने वाले उपासक आत्मा के लिये (अति ब्यथिः) बहुत ही · व्यथा कारी वा कष्टदायक बात है। हे जीव (विश्वस्मात्) समस्त संसार से ( इन्दः ) वह परमैश्वर्यवान्, सर्वदृष्ट, तेजोमय, सर्वदुख-भंजक प्रभु ही ( उत्तरः ) सबसे उत्कृष्ट है । ( सोम-पीतये ) ख अर्थात् अपनी आत्मा के द्वारा परम रस पान के लिये (अन्यत्र ) उस प्रभु से अतिरिक्त कहीं और प्रकृति आदि पदार्थ में ( नो अह प्र विन्द्से ) तुझे निश्चय ही अवसर आप्त न होगा।

किम्यं त्वां वृषाकेपिश्चकार हरिता मृगः।

यस्मो इर्स्यसीदु न्व र्यों वा पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥३॥ भा०-हे परमेश्वर ! प्रभो ! ( अयं ) यह ( वृषा-किपः ) बलवान् पुर्व सुख के वर्षा करने वाळे परम प्रभु में सुख-रसों का पान करने हारा साधक ( हरितः ) प्रभु के गुणों से आकृष्ट और (मृगः) स्वतः साधनादि हारा ग्रुद्धचित्त और उस को खोजने वाला, होकर ( त्वाम् ) तुझ को लक्ष्य कर ( किं चकार ) क्या करता है, कौन सी साधना करता है जिससे प्रसन्न होकर ( यस्मै ) जिसे तू ( अर्थः नु वा ) स्वामी के समान ( पुष्टिमत् वसु ) पोषण और वृद्धि से युक्त ऐश्वर्य ( इरस्यसि इत् ) देता ही जाता है। उसके प्रति भारा उदार होता चला जाता और उसको अनेक ऐश्वर्य देता है । ( विश्वस्मात् इन्द्रः उत्तरः ) वह इन्द्र परमेश्वर ही सब से उत्कृष्ट है जिस की महिमा अपार है।

यमिमं त्वं वृषाकींपं प्रियमिन्द्राभिरत्तसि ।

श्वान्वस्य जिम्भिष्टदप्रि कर्षे वराहुयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥४॥ भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! इस विश्व को बनाने वाले न्यापक प्रभी! (इमं यं) इस जिस (वृषा-किपम्) सर्व सुखवर्षा प्रभु की ओर जाने वाले, आनन्द-रसपायी आत्मा जीव की तू (अभि रक्षसि) सब प्रकार से रक्षा करता है, (अस्य कर्णे) इसके कर्म वा इन्द्रिय गण पर वराहयुः श्वा) उत्तम वचन, स्वाहादिवत् अन्न आहुति को चाहने वाला, आञ्जामी, भूख आदि से युक्त देह वा लोभ आदि उसको (जिम्मिषत्) पकड़ लेता है। और वह जीव पुनः संसारी हो जाता है। परन्तु (इन्द्रः) वह इन्द्र परमेश्वर (विश्वस्मात् उत्तरः) सब से जंचा और सब प्रकार के संकटों से पार उतारने वाला है।

प्रिया तृष्टानि मे कृपिन्यक्षा व्यदूदुषत्।

शिरो नवस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥४॥१

भा०—(किपः) सुखानन्द का पान करने वाला, साधक पुरुषः (मे) मुझ प्रकृति के (ब्यक्ता) नाना ब्यक्त रूप में (तष्टा) बनाये गये अनेक (प्रिया) प्रिय रूपों को वह (वि अदू दुषत्) विविध प्रकार से दूषित करता है, वह उन प्रिय काम्य विषयों में अनेक दोष देखता है, में प्रकृति (अस्य) इसके (शिरः) अर्थात् उत्तमांग भाग को (नु) अवश्य ही (राविषम्) उपदेशपद ज्ञान से उपदेश करती हूँ। में (दुष्कृते) दुष्टाचारी पुरुष के लिये (सुगम् न भूवम्) सुखकारी नहीं होती। (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) वह परमेश्वर ही सब से उंचा और महान् है। इति प्रथमो वर्गः॥

न मत्स्रो सुभसत्त्रा न सुयाग्रतरा भुवत् ।

न मत्प्रातिच्यवीयसी न सक्थ्युर्धमीयसी विश्वस्मादिनद्व उत्तरः॥ः॥।

भा०—(मत् स्त्री) मुझ से अधिक कोई स्त्री (सुभसत् तरा न) उत्तम दीप्ति, कान्त और भाग्यशालिनी नहीं है। और (सु-याशु-तरा न भुवत्) मुझ से अधिक कोई स्त्री सुखपूर्वक पित का संग करने वाली नहीं। (न मत् प्रति-च्यवीयसी) मुझ से बढ़ कर दूसरी स्त्री पित के पास जाने वाली भी नहीं है, और (न सिन्थ उद्यमीयसी) न मुझ से अधिक दूसरी जंघा आदि उठाने वाली स्त्री के समान (सिन्थ) आसिक्ति वा प्रेम पूर्व उद्योग करने वाली दूसरी कोई है। वह प्रकृति ही सब से

अधिक ऐश्वर्ययुक्त, परमेश्वर रूप पति से सुसंगत, परमेश्वर को अपने अंगर, अणु २ में ब्यापने रमाने वाली, अपनी सक्थि अर्थात् समवाय शक्ति से ( उद्यमीयसी ) उत्तम रीति से परमेश्वरी शक्ति को नियन्त्रण और **धारण करने वाली है । और उसका पालक ( इन्द्रः ) घोर अन्ध**-कार को विदारण करने वाला, प्रभु परमेश्वर ही (विश्वसमात् उत्तरः) समस्त संसार से उत्कृष्ट है। ये ही गुण गृहस्थ धारण करने वाली स्त्री में भी होने चाहियें। वह उत्तम अंगों वाली, पति के साथ सुख से संग करनेहारी, उसे प्रत्येक बात में सहाय देने वाली और उत्तम रीति से बीज ग्रहण करनेहारी हो और उसकी दृष्टि में उसका पति इन्द्र ही समस्त संसार से पूज्य हो । वार्षा ) इस विकास मार्ग ( तसर्थ ) कि मेर

उवे अम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यति । भूसनमे अम्ब सर्विथ में शिरों मे वीव हुष्यित विश्वसमादिन्द्र उत्तरः॥ ७॥

भा०—(उने) हें (अम्ब) मातः ! जगत् की जननी ! ( अङ्ग सुलामि के ) हे सुखपूर्वक अनेक लाभ, ऐश्वर्य प्राप्ति करने वाली वा सुख से जन्म प्राप्त कराने वाली जन्मदात्रि ! ( यथा इव ) जिस प्रकार भी होना होगा उसी प्रकार (मे असत्) मेरा प्रजनन अंग (मे सिक्थ) मेरी जंघा में शिरः ) मेरा शिर ( विन्इव हुव्यति ) विशेष २ रूप से पुष्ट होते हैं। मुझ जीव के देह के इब सब नाना अंगों की रचना कौन करता है। यह देह रचना का करना मेरे वश की बात नहीं, माता प्रकृति जड़ होने से वह भी उत्पन्न नहीं कर सकती, तब स्पष्ट है कि (विश्वस्मात् इन्द्रः उत्तरः ) सब से उत्कृष्ट वह परमैश्वर्यवान् है जो 'इन्द्र' अर्थात् इस जड़ प्रकृति को गति देता है। they the plant from pany

कि सुवाहो स्वङ्गुरे पृथुष्टो पृथुजाघने। किं श्ररपात्ने नुस्त्वमुभ्यमीषि वृषार्किं विश्वस्मादिनद्व उत्तरः ॥८॥ भा०—हे ( सु-बाहो ) उत्तम बाहु वाली स्त्री के तुल्य ( सुबाहो ) उत्तम शीति से मुमुक्षु जीव को बाधने वाली, हे ( स्वकुरे ) उत्तम अंगुलियों वाली खी के तुल्य ( स्वकुरे ) उत्तम कान्तियुक्त अंगों वाली !हे ( पृथु-स्तो ) विशाल केश वाली खी के तुल्य बड़े विस्तार वाली!हे ( पृथु-जाधने ) विशाल नितम्ब वाली खी के सदश विशाल व्यापक रूप वाली। हे ( शूर-पिन ) शूर वीर पुरुष को पित मानने वाली खी के तुल्य सब दुष्टों को ताड़न करने वाले सर्वपालक प्रमु को अपना मालिक स्वीकार करने वाली! ( त्वम् ) तू ( नः ) हमारे ( वृपा-किपम् ) मेघवत् सुल की वर्षा वा आत्मा के सुलको पान करने और बलवान् होकर सब प्राकृत बाधाओं को कंपित करने वाले अवध्तपापमा वाले साधक को ( किम् ) क्यों ( अभि ( अमीषि ) पीड़ित करती है । (इन्द्रः) ऐधर्यवान् सत्य तत्त्व का साक्षात् करने वाला आत्मा ही ( विश्वस्मात् ) समस्त संसार वा प्राकृतिक जगत् से ( उत्-तरः ) उत्कृष्ट है ।

श्रुवीरामिव मामुयं शराहरभि मन्यते । ( ng)-

खुताहमस्मि <u>वीरिशीन्द्रपत्नी मुरुत्सेखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः॥६॥</u>

भा०—(अयं शरारः) यह सब विध-बाधाओं को नाश करने वाला आत्मा (माम्) मुझ प्रकृति को (अवीराम् इव ) विशेष ईरण अर्थात् प्रेरक शक्ति, चेतना से रहित जड़ ही (अभि मन्यते) मानता है। यह बात ठीक है कि में प्रकृति जड़ ही हूं स्वयं प्रेरक नहीं हूं तो भी (अहं (वीरिणी अस्मि) में अपने को प्रेरणा देने वाले अन्य कर्ता वाली, वीर पुरुष को वरने वाली स्त्री के तुल्य हूँ। में (इन्द्र-पत्नी) उस महान् ऐश्वर्यवान् परमेश्वर को पति, विश्वपालक रूप से धारण करती हूँ। और (मरुत्-सखा) में विश्व को सज्जालन करने वाले, वायुवत् शक्तिशाली अनेक बलों को बन्धन से युक्त करने वाली, शक्ति सम्पन्न हूं। और वह (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान् प्रभु (सर्वस्मात् उत्तरः) सब से वा मरणधर्मा

जीवों की सखावत उत्कृष्ट, सब को उत्तम रीति से तारने वाला है। (२) इसी प्रकार घातक दुष्ट पुरुष जो प्रजा का नाश करे डाकू, वा कुस्वामी आकामक 'शरारु' है। वह प्रजा को अवीरा, वीर पुरुष से रहित, अरिक्षत जानकर प्रजा को पीड़ित करता है परन्तु उसे जानना चाहिये कि प्रजा के बीच वीर पुरुष ही उस प्रजा के बीर पुत्रों, पालकों के तुल्य हैं। इन्द्र राजा वा बलाध्यक्ष, धनाध्यक्ष लोग उस प्रजा के स्वामी होते हैं। वह राजा वा सेनापित हो सब से उत्कृष्ट है जो प्रजा को संकट से पार करे। (३) इसी प्रकार दुष्ट पुरुष स्वी को अवीर, पुत्र वा पित से रहित जान पीड़ित करते हैं। इसलिये स्वी को चाहिये कि वह सदा अपने पुत्र वा पित की रक्षा प्राप्त करे। वह वीर पुरुष की पत्नी हो, जो सब से उत्कृष्ट हो।

संहोत्रं समें पुरा नार्रा समेनं वार्व गच्छति । वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रंपत्नी महीयते विश्वसमादिन्द्र उत्तरः१०।२

भा०—(पुरा) पूर्वकल्प में (नारी) समस्त विश्व के नायक परमेश्वर के अधीन रहने वाली, प्रकृति (सं-होत्रं) सम्यक् प्रकार से प्रदान किये परमेश्वरीय बीज अर्थात् बल-शक्तिमय-प्रेरण को (अव गच्छिति) प्राप्त करती है। (वा) और (समनं अव गच्छिति) संसर्ग को प्राप्त करती है। इस प्रकार से (इन्द्रपत्नी) ऐश्वर्यवान् प्रभु रूप पित वाली, (वीरिणी) विविध प्ररेक शक्ति से सम्पन्न होकर (ऋतस्य वेधाः) तेजोमय तत्व वा जगत् के मूलकारण सत् तत्त्व को (वेधाः) धारण करने वाली और उसको व्यक्त जगत् रूप में उत्पन्न करने वाली होकर (महीयते) सब से उत्कृष्ट होती है। (विश्वस्मात् इन्द्रः उत्तरः) वह ऐश्वर्यवान् प्रभु ही सब से उत्कृष्ट है। (२) मनुष्य समाज में नारी (सं-होत्रं समनम्) यज्ञ और संग्राम में भी पुरुष के साथ जावे, तभी वर्ष (इन्द्रपत्नी) वीर स्वामी की स्त्री और (वीरिणी) वीर पुत्रों की मात।

और (ऋतस्य वेधाः) सत्य प्रतिज्ञा न्यायाचरण, का पालन करने वाली, या (ऋतस्य) पति से प्राप्त वीर्य रूप तेज को पुत्रवत् निर्माण करने वाली माता होकर (महीयते) सर्वोत्तम पूजा वा आदर को प्राप्त करती है। इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहर्मश्रवम्।

न्ह्यस्या अपूरं चन जरमा मर्ते पतिविश्वसमादिन्द उत्तरः॥११॥

भा०—(आसु नारिषु) इन नारियों अर्थात् जगत् प्रवर्त्तक पुरुष की समस्त शक्तियों में से (अहम्) में (इन्द्राणीम्) इन्द्र, सर्वेश्वर्यवान्, तेजोमय प्रभु की सर्वेश्वरी, तेजोमय शक्ति को ही (सु-भगाम् अश्रवम्) सब से अधिक उत्तम ऐश्वर्य, सुखादि से युक्त सुनता हूं। (अपरंचन) और (अस्याः पितः) इसका पालक पुरुष, (जरसा) सब पदार्थी को जीर्ण कर देने वाले काल से (निह मरते) नाश को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि (इन्द्रः) इन्द्र, वह सर्वेश्वर्यवान् प्रभु (विश्वस्मात् उत्तरः) सब से अधिक उत्तम है। (२) इसी प्रकार खी द्वारा वरण किया पित 'इन्द्रं' है, उसकी खी 'इन्द्राणी' है। वह नारियों में सबसे श्रेष्ठ गुणों वाली सुनो जाय। उसका पित वृद्धता से पीड़ित न हो अर्थात् युवा ही हो।

नाहामिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाकपेर्ऋते । यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छेति विश्वसमादिन्द् उत्तरः ॥१२॥

भा०—हे (हन्द्राणि) इन्द्र के अधीन प्रकृति ! (अहम्) मैं प्रभु परमेश्वर (सख्युः वृषाकपेः ऋते ) मित्र के समान वृषाकिप जीवात्मा के बिना (न ररण) जगत् को ब्यक्त नहीं करता। (यस्य इदं) जिसका यह (अप्यं हिवः) 'अपः' अर्थात् सिळळ वा रुधिरमय, वा सूक्ष्म लिज्ज-देह रूप साधन (प्रियम्) अति प्रिय है और जो (देवेषु गच्छिति) सूक्ष्म तेजोमय रिस्मयों के आश्रय ही (गच्छिति) गमन करता है। (इन्द्रः विश्वस्मात उत्तरः ) मैं सर्वेश्वर्यवान् प्रमु सब से उत्तम हूँ। (२) अथवा जीव प्रकृति के प्रति कहता है—हे ( इन्द्राणि ) ऐश्वर्यवित ! मैं ( वृषाकपेः ) समस्त सुखों की वृष्टि करने वाले और समस्त विश्व को चलाने वाले ( सख्युः ) परम सखा प्रभु के ( ऋते ) विना (न ररण) सुख शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता । वह प्रभु (यस्य इदम् अप्यं हविः) 'आपः'-सूक्ष्म प्राण-शक्ति रूप अन्न वा शक्तिदायक तत्त्व ( प्रियम् ) सबको तृप्तिदायक होकर (देवेपु गच्छति ) जीवों को प्राप्त होता है । वह प्रभु ही सब से उत्कृष्ट हैं। अधिभूत पक्ष में — वृषाकिप मेघ, इन्द्राणी पृथिवी, सखा इन्द्र सूर्य, जलमय हवि, मेघ का जल, और प्रिय हवि उससे उत्पन्न सर्वतर्पक अन । वृषाकपायि रेवित सुपुत्र आदु सुस्तुषे।

घसन इन्द्र उत्तराः प्रियं काचित्क्रं हुविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १३॥

भा०-हे ( वृषाकपायि ) समस्त सुखों को मेघ के तुल्य वर्षण करने वाले प्रभुं की अपार शक्ति ! हे (रेवित ) अनेक ऐश्वर्यों की स्वामिनि ! हे (सु-पुत्रे ) उत्तम पुत्रों, जीवों वाली ! हे (सु-स्तुपे ) उत्तम सुखपूर्वक विराजने वाली, सुखदायिनि ! (इन्द्रः ) परमैश्वर्यवान् प्रभु (उक्षणः ) सेचन करने वाले मेघ से उत्पन्न अथवा ( उक्षणः ) जगत् को धारण करने वाले सूर्य आदि लोकों को (प्रियम् ) प्रीतिकारक (काचित्-करम्) अनेक सुखों के देने वाले (ते हविः) ते उत्तम अन्न के सदश ही इस जगत् की ( घसत् ) खाजाता है, इसको प्रलय काल में लील छेता है। वही ऐश्वर-वान् प्रभु (विश्वस्मात् उत्तरः ) देह में प्रवेश करने वाळे आत्मा से कहीं उत्कृष्ट शक्तिशाली है।

उच्णो हि मे पञ्चदश साकं पचनित विंशतिम्। उताहमाद्मे पीव इदुभा कुत्ती पृणान्ति मे विश्वस्मादिन्द् उत्तरः।१४॥ भा०—(मे) मेरे ( पञ्चदश उक्ष्णः ) १५ बलयुक्त, शरीर के धारक

11 2 11 3 11

आणों को अथवा ( उक्ष्णः मे पञ्चदश ) शरीर को बारण करने वाले मुक्ष आत्मा के ( पञ्चदश ) पन्दहों प्राणों को और विंशतिम् हाथ और पैर की २० अंगुलियों के समान शरीर के भीतर के २० अंगों को, वा (विंशतिम्) देह में प्रवेशशील आत्मा को विद्वान् लोग (साकं पचन्ति) एक साथ परिपाक, ज्ञान और अभ्यास से दृढ़ करते हैं वा विस्तार से वर्णन करते हैं । ( उत् ) और मैं ( पीवः ) परिपुष्ट होकर ( अधि ) पुष्टिदायक भोग्य देह और नाना भोगों को वा उन प्राणों का भोग करता हूं । वे समस्त प्राण ( मे ) मेरे ( कुक्षी ) दोनों कोखों, पार्श्वों में ( पृणन्ति ) पूर्ण करते हैं, समस्त प्राण देह के दायें, बायें दोनों ओर अपने २ स्थान पर अंग प्रत्यंग में व्यापते हैं । वह ( इन्दः ) अद्भुत शक्तिशाली प्रमु ( विश्वस्मात् उत्तरः ) सब से ऊपर है । उसकी इस देह-रचना का कौशल अविज्ञेय है । वृष्टभो न तिगमशृंह्गोऽन्तर्यूथेषु रोह्वत् । मन्थस्त इन्द्व शं हृदे यं ते सुनोति भाव्युर्विश्वस्मादिन्द्व उत्तरः

मा०—(तिग्मश्रंगः वृषभः न) तीखे सींगों वाला बढ़ा सांड जिस प्रकार (यूथेषु अन्तः रोरुवत्) गौओं के बीच गर्जना किया करता हैं उसी प्रकार वह आत्मा (वृषभः) बलशाली, अन्तःकरण में आनन्द वर्षण करने और चेतना रूप दीप्ति से चमकने वालाभी भीतरी हदयाकाश में मेघ के समान (यूथेषु अन्तः) प्राणों के समूहों वा अंग-समूह के बीच (रोरुवत्) गर्जता है, केन्द्रस्थ राजा के तुल्य सब पर शासन करता है, वा अन्तर्नाद करता है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! प्रभो (ते मन्थः) तेरा ध्यान-निर्मन्थन से प्राप्त परमान्द रूप रस (यम्) जिसको (भावयुः) भाव, भक्ति करने और तेरी उपासना करने वाला उपासक (सुनोति) उत्पन्न करता है, वह (हदे शम्) हद्य को अति शान्तिदायक होता है। अतः एव हे मनुष्यो ! वह (इन्द्रः) सब जगत् और अन्तःकरण को प्रकाशित करने वाला महान् आत्मा (विश्वस्मात् उत्तरः) सब से उत्कृष्ट है।

न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सुक्थ्याः कर्पृत्। सेदीशेयस्य रोमशं निषेदुषो विज्ञम्भते विश्वसमादिन्द्र उत्तरः।१६॥

भा०—(सः न ईशे) वह ऐश्वर्यवान् नहीं है (यस्य) जिसका (कपृत्) कपाल, शिर ( सक्थ्या अन्तरा ) जांघों के बीच पशु के समान अपने से बलशाली के सामने ( रम्बते ) लटक पड़ता है। (सः इत् ईशे) वह ही सब पर शासन करता है ( नि-षेदुषः यस्य ) उच्चासन पर विराजे हुए जिसका ( रोमशं ) लोमों से युक्त मुख ( विजृम्भते ) विशेष रूप से खिळता है, और अधीनों पर शासन करता है, वहीं (इन्द्रः ) ऐश्वर्यवानू शत्रुनाशक तेजस्वी, (इन्द्रः) राजा (विश्वस्मात् उत्तरः) सब से उत्कृष्ट है। अध्यात्म में—( यस्य कपृत् ) जिसका आत्म-पालक शक्ति से युक्त वा सुखमाही अन्तःकरण ( सक्थ्योः अन्तरा ) समवाय या संघ बना कर विद्यमान भूमि और आकाश वा आसक्तिजनक राग देखादि के बीच (रम्बते) लटक जाता, सुग्ध होजाता है (न सः इत् ईशे) वह समस्त जगत् का स्वामी होकर उसका शासन नहीं कर सकता। प्रत्युत (नि-सेदुपः) नित्य और निरन्तर निगूढ़ रूप से विद्यमान (यस्य) जिसका बनाया (रोमशं) लोम के समान तेजः किरणों वाला विम्ब उसके मुख के तुल्य विजुम्भते ) गर्वं पूर्वंक तमतमाता है। वही (इन्द्रः ) सब जगत् का स्वामी (विश्वस्मात् उत्तरः) सब से उत्कृष्ट है।

न सेशे यस्य रोम्शं निषेदुषी विज्रुम्भते । सेदीशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्यार्वकपृद्धिश्वस्मादिनद्व उत्तरः ॥ १७॥

भा० —(नि-वेदुषः) नीचे वा उच्चासन पर बैठे हुए (यस्य) जिसका, (रोमशं) लोमों से युक्त जवानी का चेहरा भी (विजम्भते)

केवल जंभाई लेता है, जो आलस्य, निन्दा-तन्द्रा में समय व्यतीत करता है, (न सः ईशे) वह कभी शासन नहीं कर सकता। (सः इत् ईशे) वह समस्त जगत् पर शासन करता, सब का स्वामी होता है (यस्य) जिसका (सक्थ्या अन्तरा) सिवथ अर्थात् बाहुओं वा शक्तिशाली, समवाय बनाने वाली दोनों सेनाओं के बीच (क-पृत्) कपाल, उन्नत सिर (रम्बते) अन्यों को दह आज्ञा देता है, वही (इन्द्रः) सबका स्वामी, शत्रु और दुष्टों का नाशक सेनापति वा राजा (विश्वसमात् उत्तरः) सब से उत्कृष्ट और शत्रुओं के ऊपर रह कर उनका नाशक करने वाळा होता है। रविर्भाषार्थः, भ्वादि-रात्मनेभाषः । रबिर्गत्यर्थो स्वादिः परस्मैपदी । रम्बते-शब्दयति, भाषते । अथवा—( न सा ईशे ) वह भूमि, ईश्वर वा सूर्यवत् स्वतन्त्र नहीं ( यस्य रोमशं ) जिसका लोम के समान ओपधि वनस्पति वर्ग (विज्म्भते ) नाना प्रकार से उगता है। (सः इत् ईशे ) वह ही सूर्य सब पर शासन करता है, ( यस्य ) जिसके मृत्य के तुल्य (क-पृत्) जल से विश्व को पूर्ण करने और पालने वाला मेघ (सक्थ्या अन्तरा ) परस्पर सम्मिलित आकाश और भूमि दोनों के बीच (रंबते) लटकता वा गर्जन( करता है। ( इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः ) जलों को देने और मेघों को विदारण करने वाला वा तेजस्वी सूर्य ही सब से उत्कृष्ट है। श्रयामिन्द्र वृषाक्रिष्टः परम्बन्तं हुतं विदत् । श्रासं सूनां नवं चुरुमादेघस्यान आचितं विश्वसमादिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥

भा०—हे (इन्द्र) परमैश्वर्यवन् ! हे ऐश्वर्य के देने वाले ! प्रभो ! (अयम् वृपा-किपः) यह जीव अपने चित्त में सुखों की वर्षा करने और अपने चित्त से दुष्ट भावों को कंपा देने में समर्थ होकर, अथवा सुखों की वर्षा करने वाले प्रभु को प्राप्त करने वाला, बलवान्, प्राणों को चलाने में समर्थ होकर (परस्वन्तं) अपने भीतर विद्यमान होकर भी 'परः' दूर है प्रभु के प्रति इस भाव को (हतं विदत्) नष्ट हुआ जाने। अथवा (परस्वन्तम्) पर,

श्रेष्ठ जो अपना 'स्व' आत्मा उस पर अधिकार करने वाले अज्ञान और दुःख वा देह-बन्धन को (हतं विदत्) नष्ट हुआ जानता है। (आत्) अनन्तर ही वह ( असिम् ) देह को प्रेरने वाले प्राण को और ( सूनाम्) इन्द्रियों को सन्मार्ग में प्रेरित करने वाली बुद्धि-शक्ति को और (नवम्) अतिस्तुत्य नये ( चरुम् ) सुखवत् भोग्य कर्मफलदायक व्यापक आत्मा को और ( एधस्य ) दीप्तिमय, ( आचितम् ) सर्वत्र ज्याप्त ( अनः ) सबके प्राणों के प्राण प्रभु को भी (विदत्) प्राप्त करता है। वह (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः ) ऐश्वर्यवान् आत्मा सबसे उत्कृष्ट है । श्चयमेमि विचाकशद्विचिन्वन्दासमार्यम् । पिवामि पाक्सुत्वं नोऽभि घीरमचाकशं विश्वसमादिन्द् उत्तरः ॥ १६॥

भा०—( अयम् ) यह मैं ( विचाकशत् ) विशेष रूप से दर्शन या साक्षात् करता हुआ, और (दासम्) दानशील, (आर्थम्) श्रेष्ठ जन की वा (दासम्) प्रजा के नाशक दुष्ट वर्ग को और (आर्थम्) प्रजा के पालक श्रेष्ट स्वामी वर्ग को (विचिन्वत् ) विवेकपूर्वक न्यायाधीश के समान पृथक् २ करता हुआ (एमि) प्राप्त होता हूं। और (पाक सुत्वनः) पाक द्वारा यज्ञ करने वाले, वा परिपक, दढ़ मन से ईश्वर की उपासना करने वालों को और (धीरम्) अन्यों को धारण योग्य सत्-ज्ञान, सत-बुद्धि और सत् कर्म में प्रेरणा करने वाले की मैं (अभि पिबामि) सब प्रकार से रक्षा करता हूं। (इन्द्रः) वह परमैश्वर्यवान प्रभु ही ( विश्वसमात् उत्तरः ) सबसे अधिक उत्कृष्ट है । अध्यात्म में—(२) मैं आतमा, उपासक (विचिन्वत् ) विशेष रूप से परमेश्वर की खोज लगाता हुआ (विचाकशत्) विशेष रूप से उसका साक्षात् करता हुआ उस (दासं) सब सुखों के दाता और (आर्यम् ) सर्वश्रेष्ठ स्वामियों के भी स्वामी परमेश्वर को (एमि) प्राप्त होऊं। (पाक-सुत्त्वनः) परिपाक या कर्म फलों के स्वामी, उस प्रभु के दिये फल का ही ( पिवामि ) उपभोग कर्छ

और (धीरम्) हमारी बुद्धियों और कर्मों को प्रेरणा करने वाले उसको ही (अभि अचाकशम्) साक्षात् करता हूं कि (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः) वह परमेश्वर ही सबसे उत्कृष्ट है।

धन्वं च यत्कृन्तत्रं च कार्तं स्वित्ता वि योजना । नेदीयसो वृषाकृपेऽस्तुमेहिं गृहाँ उप विश्वस्मादिन्द्व उत्तरः ॥ २०॥

भा०—(ता) वे अनेक (कित स्वित्) योजना आत्मा के साथ योग करने वाले देह हैं वे सब (धन्व च कुन्तत्रं च) मर भूमि के तुल्य और उच्लेद करने योग्य भयानक जंगल के तुल्य ही हैं। उनमें कभी शान्ति और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। हे (वृषाकपे) समस्त सुखों के वर्षाने वाले प्रभु के सुख का पान करने हारे आत्मन्! तू सब से अधिक (नेदीयसः) समीप विद्यमान परमेश्वर के (अस्तम्) सर्व-दुःखनाशक, शरण को प्राप्त हो। तू उसके ही (गृहान्) ग्रहण करने योग्य शान्तिप्रद गुणों को (उप-इहि) प्राप्त हो। (इन्द्रः) वह परमेश्वर (विश्वस्मात् उत्तरः) सब से अधिक उत्कृष्ट है।

पुनरेहिं वृषाकपे सुविता केल्पयावहै । य एषः स्वेप्ननंश-नोऽस्तमेषि एथा पुनर्विश्वसमादिन्द्र उत्तरः ॥ २१॥

भा०—हे (वृषाकपे) जीवात्मन् ! हम प्रकृति और परमात्मा दोनों भा०—हे (वृषाकपे) जीवात्मन् ! हम प्रकृति और परमात्मा दोनों ( सुविता कल्ययावहै ) तेरे लिये नाना सुखप्रद, कल्याणकारी सुख जनक पदार्थ रचते हैं। तू उनको (पुनः आ इहि) पुनः र प्राप्त हो। (यः एषः) जो यह तू (स्वप्त-नंशनः) निद्रा में छप्त हो जाने वाले सुप्त जन के जो यह तू (स्वप्त-नंशनः) निद्रा में छप्त हो जाने वाले पृथिक उल्य (पथा) बाहर के मार्ग से घूम किर कर पुनः गृह में आने वाले पृथिक के समान (पथा) ज्ञान मार्ग से पुनः (अस्तम्) शरणवत् प्रभु को के समान (पथा) ज्ञान मार्ग से पुनः (अस्तम्) शरणवत् प्रभु को प्राप्त होता है, वहीं (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (विश्वस्मात् उत्तरः) सब प्राप्त होता है, वहीं (इन्द्रः) के उदय और अस्त के तुल्य ही जीव का मोक्ष में से उत्कृष्ट है। अथवा सूर्य के उदय और अस्त के तुल्य ही जीव का मोक्ष में जाना और पुनः वहां से आना होता है

यदुरञ्जो वृषाकपे गृहामिन्द्राजगन्तन । क्र\_स्य पुल्वघो मृगः कर्मगञ्जनयापनो विश्वसमादिनद्र उत्तरः॥ २२॥

भा०—हे (वृषाकपे इन्द्र) सुखवर्षी, परम रस के पान करने वाले! वा अंधकारनाशक तेजिस्वन्! आत्मन्! प्रभो! (यत्-उद्झः) जब उध्वं, उत्तम मार्ग से जाने वाले पुरुष (गृहम्) सर्वशरण्य प्रभु को (अजगन्तन) प्राप्त हो जाते हैं तब उनका (स्यः) वह (पुलु-अघः) बहुत पापों वाला (जन-योपनः) प्राणियों को मोहने वाला (मृगः) ग्रुद्ध, वा विषयों को खोजने वाला, पापभागी आत्मा, वा बहुतों को मारने वाला वा बहुत से जनों को जाता है वाला मृत्यु (क अगन् कम्) कहां चला जाता है, कहां नष्ट हो जाता है ? उसका नाश होना यही प्रभु की द्या है। अतः (विश्वस्मात इन्द्रः उत्तरः) वह परमेश्वर ही सब से उत्कृष्ट है। अर्थात् मृग, सिंह जिस प्रकार (पुलु-अघः) बहुतों को मारने वाला और (जन-योपनः) अनेक जनों, जन्तुओं का नाश करने वाला सिंह गृह में आने पर न जाने कहां जाता है। अर्थात् गृह में रहते हुए सिंह का त्रास नहीं रहता। इसी प्रकार परम शरण्य प्रभु रूप गृह में आने पर त्रासकारी पाप वा मृत्यु का भी भय छूट जाता है। 'न तत्र मृत्युने जरा वि-पाप्मा।' उप०। तब तो वह केवल 'कम्' सुख रूप होता है।

पर्शुं हे नाम मानवी साकं सस्व विंशतिम् । भद्रं भेल त्यस्या श्रभूयस्या उद्ग्मामयद्विश्वस्मादिन्द्व उत्तरः ॥ २३ ॥ ४ ॥

भा०—( मानवी पर्छु: ह नाम ) मननशील, संकल्प विकल्प करने वाले आत्मा वा पुरुष की विचार शक्ति या बुद्धि ही 'पर्छु' नाम की है जी ( साकं ) एक साथ ही (विश्वति ससूव) हाथ और पैर की २० अंगुलियों के समान (विंशति) प्रकृति के २० विकारों को एक साथ उत्पन्न करती है। (त्यस्था: भल भद्रम् अभूत् ) उस खी का तो सदा कल्याण होता है,

(यस्या) जिस माता का (उदरम् ) पेट (आमयत् ) पीड़ित होता है अर्थात् जो अपने गर्भ से देही आतमा को प्रसव करती है। इसी प्रकार प्रकृति भी 'मनु'अर्थात् सर्वजगत्-स्तम्भक, सर्वस्तुत्य प्रभु की वह खीतुल्य प्रकृति 'पर्छु' अर्थात् परम सूक्ष्म रूप में ज्यापक होती हैं। उसका रूप भद्र'सुखकारी है जो २१ विकृतियों को उत्पन्न करती है (यस्याः उदरम् ) जिसके मध्य भाग को (आमयत) प्रभु अपनी शक्ति से गति युक्त करता और उसमें से अनेक प्रकृति-विकृतियों को उत्पन्न करके उस जगत् को बनाता, चलाता और उनको व्यवस्था से नियन्त्रित करता है। वही (इन्द्रः) प्रभु परमेश्वर (विश्वस्मात् उत्तरः) सब से उत्कृष्ट है। दश प्राण, दश प्राणायातन ये २० अंग, अथवा प्रकृति के २० विकार अहं कार, पांच स्थूलभूत, पांच सूक्ष्म भूत और ४ अन्तःकरण, और स्वयं समष्टि देह । इति चतुर्थो वर्गः ॥

अधानों हे समय , पंचार (त. १५ मीता ) अपने बाद हर न वा बी के ऋषिः पायुः ॥ देवता — प्रासी रच्चोहा ॥ छन्दः — १, ८, १२, १७ विष्टुप्। २, ३, २० विराट् त्रिष्डप् । ४-७, ६-११, १८, १८ निचृत् त्रिष्डप्। १३-१६ भुरिक् त्रिष्टुण्। २१ पादनिचृत् त्रिष्टुण्। २२, २३ अनुष्टुण्। २४, २५ निचृदनुष्टुप् ॥ पन्नविशत्यृचं स्कम् ॥

रचोहरां वाजिनमा जिंघमिं मित्रं प्रथिष्टमुपं यामि शर्म। शिशा-नो श्रुग्निः कर्तुभिः समिद्धः स नो दिवास रिषः पातुनक्रम् ॥१॥

भा०-मैं (रक्ष: हणं) दुष्ट राक्षसों को, जो मुझ को मेरे उदेश्य त्तक पहुंचने से रोके रखते हैं उनका नाश करने वाले, (वाजिनं) वेगवान्, बलवान्, (मित्रम्) मुझे मृत्यु से बचाने वाले (प्रथिष्ठं) अति पृथु, महान उस प्रभु को मैं ( आ जिंघिमें ) सब ओर अग्नि के तुल्य ही प्रदीस, प्रज्विति कर लें जिससे में (शर्म उप यामि) सुखप्राप्त करूं। (शिशानः) सदा तीक्षण (अग्निः) अग्नि के समान पापों को दृश्य करने वाला, सत्- स्वरूप, प्रकाशमय प्रभु (क्रतुभिः) नाना कर्मों और ज्ञानों द्वारा (समिदः) अति देदीस हो। (सः) वह (नः) हमें (दिवा) दिन में और (सः नक्तं ) वही रात में भी (नः) हमें (रिषः) हिंसक, दुष्ट स्वभाव के आकामक से (पातु) रक्षा करे। जिस प्रकार अग्नि जंगल के समीप में जलता हुआ चोर, ज्याघ्र आदि से भी बचाता है उसी प्रकार हृदय में प्रभु की ज्योति भी जलती हुई लोभ, क्रोध, कामादि पापों से बचाती है। वह प्रभु सर्वत्र सदा हमारी रक्षा करता है, उसके आगे दुष्टों की नहीं चलती। अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुपं स्पृश जातवेदः समिद्धः।

त्रा जिह्नया मृरदेवात्रभस्य क्रन्यादी वृक्तव्यपि धत्स्वासन् ॥२॥ भा०—हे (जात-वेदः) धनों के स्वामिन् ! हे बुाद्दमन् ! तु (समिद्धः) खुव तेजस्वी होकर, (अयः-दंष्ट्रः ) लोहों की सी दाड़ों वाला, नाना शस्त्रास्त्रों से सम्पन्न, कठोर होकर (अर्जिया ) अपने तीव ज्वाला वा तेज से (यातु-धानान्) प्रजाओं को पीड़ा देने वाले दुष्टों को (उप स्पृक्ष ) पकड़, उनको अग्निवत् भस्म कर, उनको दमन कर नाश कर, और निर्मूल कर दे। और (जिह्नया) अपने वाणीमात्र के शासन से (मूर-देवान् ) केवल मरने मारने की कीड़ा करने वाले, युद्ध व्यसनियों को, (क्रज्यांदः) प्रजा के मांसों के खाने वाले, प्रजा के रक्तशोपी, प्रजा के प्राण-नाशक दुष्ट डाकुओं को, (रभस्व ) वश कर । उनको (वृक्तवी ) काट कर, वृक्ष के तुल्य निर्मूल करके (आसन् ) अपने मुख अर्थात् अपने वचन के शासन में (अपि धत्स्व ) उनको रख।

उभोभयाविद्यप घेहि दंष्ट्रा हिंस्रः शिशानोऽवर् परं च। उतान्तरिन्ते परि याहि राज्ञजम्मैः सन्धेहाभि यातुधानान् ३

भा०-हे ( उभयाविन् ) दोनों प्रकार के शस्त्रास्त्रों और बलों से युक्त ! तू ( उभा ) दोनों प्रकार की ( दंष्ट्रा ) नाशकारिणी शक्तियों को

दोनों डाढ़ों के समान (शिशानः) अति तीक्ष्ण करता हुआ, (हिंसः) शानुओं को नाश करने हारा होकर (अवरम् परंच उप धेहि) समीप और दूर के दोनों देशों वा जनों को प्रतिष्ठित कर (उत् ) और हे (राजन्) तेजस्विन् ! तू (अन्तरिक्षे )अन्तरिक्ष मार्ग में भी (परि याहि ) सब दूर जा। और (जम्मेः) नाशकारी, हिंसक शस्त्रास्त्रों से (यातु-धानान् ) प्रजा को पीड़ा देने वाले दुष्ट पुरुषों को (सं धेहि अभि धेहि) अच्छी प्रकार संधान कर, उनको शस्त्रों से पीड़ित कर उनका अभिधान कर, सब ओर से बांध। शस्त्रास्त्रों से संधान उनको दवा कर सन्धि या मेल करना है, जैसे-'शरसं-धान'। 'अभिधान'-बांधने अर्थ में आता है जैसे-'अश्वाभिधानी' घोड़े को बांधने की रस्सी। अर्थात् राजा शस्त्रों को समक्ष रख कर दुष्टों से संधि और विग्रह करे, जिससे वे भयभीत होकर प्रजा को पीड़ित न कर सकें। ग्रेही चिंह सन्तर्ममानो असे वाचा शुल्याँ श्रुशनिभिर्दिहानः। ताभिर्विध्य हर्द्य यातुधानां म्प्रतीचों बाहू-प्रति भङ्ध्येषाम्॥॥॥

भा०—हे (अम्रे) सेनाओं के अप्रणी नेता ! सेनापते ! तू (यज्ञैः) अनेक भृति, वेतन, पुरस्कार, आदर, मान-सत्कार आदि उपायों से, (इष्ः) अनेक सेनाओं को (सं-नममानः) अपने अधीन करता हुआ और (बाचा) अपनी आज्ञा से (अज्ञानिभिः) अज्ञानि नामक महान् अस्त्रों सहित (ज्ञाल्यान्) धनुष वाणों सहित वीरों को (दिहानः) खूब एकत्र करता हुआ, (ताभिः) उन ज्ञाक्तियों से । (यातु-धानान्) प्रजा को पीड़ा देने वाले साधनों को धारण करने वाले दुष्ट पुरुषों को (हृदये विध्य) मर्म पर आघात कर (एपाम्) उनके (प्रतीचः बाहून्) उनके प्रति द्वेषी, विरोधी, बाहुओं अर्थात् लड़ने वालों को (प्रति मिन्ध्य) तोड़ डाल, उनको बाहुओं के समान तोड़ कर लुंजा पुंजा कर दे।

अशे त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंसाशिहिर्सा हन्त्वेनम् । प्र पर्वाणि जातवदः शृणीहि क्रव्यात्कि विष्णुर्वि चिनोतु वृक्णम् धार भा०—(अम्रे) अमि के तुल्य तेजिस्वन्! हे दुष्टों को सन्तापित, ंपीड़ित और दंग्ध करने वाले ! तू (यातु-धानस्य) कुटिल चाल चलने वाले वा प्रजा को पीड़ा देने वाले टुष्ट पुरुष के ( त्वचं भिन्धि ) त्वचा वा देह को छिन्न भिन्न कर, उसको कठोर शारीरिक अंगच्छेदन आदि दण्ड दे । वा उसके (त्वचं) आवरणकारी, छुपने के स्थान को ( भिन्धि ) नाश कर। (हिंखा) हिंसा वा प्राण नाश करने वाली (अशनिः) विद्युत् अस्र ( हरसा ) प्राणहारक ज्वाला से ( एनं हन्तु ) इसको मारे। ( पर्वाणि ) उसके पोरुओं को वा उसके पालन करने वा उसके मनोरथों को पूर्ण करने वाळे साधनों, अंगों वा सहयोगियों को (श्रणीहि) नाश कर (विण्णुः) ब्यापक शक्तिशाली पुरुष ( क्रब्यात ) मांसाहारी पशु के तुल्य ( वृष्णम् ) दुष्ट व्यक्ति के छिन्न भिन्न अंगों को (वि चिनोत्त) चुन १ कर हड़प करलें। अर्थात् जिस प्रकार किसी कटे छिन्न भिन्न देह के अंगों को गीध, कुत्ता सियार आदि खाजाते हैं उसी प्रकार दुष्ट प्रजा-पीड़क व्यक्ति के छिन भिन्न देहवत् राष्ट्र के अंगों को उससे अधिक शक्ति वाले राष्ट्र छीन अपट लें । म्लामह इ.स. माज-स्टब्स अस्टिस है असार । ले

यत्रेदानीं पश्यसि जातवेद्दस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्।

यद्वान्तरित्ते पुथिभिः पतन्तुं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥६॥ भा०-हे (जात-वेदः) धनैश्वर्यं के स्वामिन् ! (इदानीं) इस समय ( यत्र ) जहां भी त् किसी दुष्ट पुरुष को (तिष्ठन्तं पश्यसि ) खड़ा देखे, अथवा (चरन्तं पश्यिस ) अथवा विचरता देखे, (यत् वा ) अथवा ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष में वा ( पथिभिः पतन्तं ) भूमि पर मार्गौ से जाता हुआ देखे (तम्) उस दुष्ट को, हे (अझे) सेनानी ! तू (अस्ता) दुष्टों को उखाड़ने हारा ( शिंशानः ) तीक्ष्ण शासन करता हुआ, नियम न्यवस्थाओं और सैन्य शास्त्रादि को तीव रखता हुआ, दुष्टों को ( शर्वा ) हिंसाकारी साधन, वाण, वा शस्त्र से (विध्य) मार ।

<u>उतालब्धं स्पृणुहि जातवेद् आलेभानादृष्टिर्भिर्यातुधानात्। अग्रे</u> पूर्वो नि जेहि शोश्चचान श्रामादः दिवङ्कास्तमदुन्त्वेनीः॥ ७॥

भा०—हे (जात-वेदः) भूमि में या राष्ट्र में उत्पन्न हुए प्रत्येक बच्चे, मनुष्यादि को भी अपना धन मानने वाले, सब उत्पन्न जीवों के स्वामिन्! हे (अझे) तेजस्विन् ! (उत) और तू (आलेमानात्) प्रजा के जनों को पकड़ लेने वाले ( यातु-धानान् ) पीड़ाकारी बन्धन बांधने वाले दुष्ट से ( आलब्धं ) पकड़े हुए प्रजावर्ग को ( स्प्रुणुहि ) बचा। ( ऋष्टिभिः ) दुष्टों को सन्तप्त करने वाळे साधनों द्वारा उस से उसकी रक्षा कर । प्रजा के किसी व्यक्ति को भी यदि दूसरा राज्य पकड़ ले या कोई डाकू या दुष्ट जन पकड़े हों तो राजा उसको उन से बचावे । हे राजन् ! तू (पूर्वः) पालक होकर ( शोशुचानः ) पापी को सन्तप्त करता और तेज से चमकता हुआ ( आमाद: ) कच्चे मांस को खाने वाले दुष्टों को ( नि जिह ) सर्वथा और खूब दण्डित कर। उसको (ह्विंकाः) नाना शब्द करने वाली (एनीः) वेग से उड़ने वाली चीलें ( तम् अदन्तु ) उसको खावें। जो व्यक्ति मांस लोभी प्रजा के जनों का कचा मांस खाजावें, राजा उनको मांसख़ोर जानवरों से फड़वा डाले। उनका आहार करा दे। जिससे अपने दुःख-अनुभव करके दूसरे के मांस खाने का दोष उनको अनुभव हो और वे बुरे मार्ग से हटें। ers ( per per ) was days public

इह प्र ब्रृंहि यत्मः सो श्रेग्ने यो यातुधानो य हुदं कृणोति । तमार्यस्व समिधा यविष्ठ नृचर्त्तस्थ्रतुषे रन्ध्यनम् ॥ ५॥

भा०—( यः यातुधानः ) जो प्रजा को पीड़ा देने वाला है, ( यः ) जो ( इदम् कृणोति ) पापाचार कराता है हे ( अग्ने ) तेजस्विन् ( सः ) वह ( यतमः ) उस प्रकार के अपराधियों में कौनसा है, उसका अपराध क्या और किस प्रकार का और कितनों में से किस वर्ग का, कौन र हे यह

सव विवरण पूर्वक (इह प्र बूहि ) इस राष्ट्र में अच्छी प्रकार बतला जिससे सब कोई उसके बुरे काम को जानकर धिकारें और (तम्) उसको (सम् इधा) खूब जलती चमकती लकड़ी या चमचमाती लोहे की सलाख 'सूर्मि' से (आ रभस्व) स्पर्श करा। हे (यविष्ठ ) बलशालिन ! न् उसको ( नृ-चक्षसः ) मनुन्यों को यथाऽपराध दण्ड की व्यवस्था करने वाले राजा, न्यायदाता की ( चक्षुपे ) न्याय दृष्टि के लिये ( एनम् रन्धय ) इसको पीड़ित कर, उसको अपना भाई बन्धु जान कर, वा उससे धनादि बहुत पाने की आशा से भी दण्ड देने से मत त्याग, उसको अवश्य दण्डित कर।

द्धित कर । तिद्योनां ग्रे चर्चुषा रत्त युज्ञं प्राञ्चं वर्सुभ्यः प्रग्रंय प्रचेतः । ार्हे स्रं रत्तीस्यभि शोश्चा<u>नं</u> मात्वी दभन्यातुधानां नृचचः॥ हण

भा०-हे (अम्रे) अमि के तुख्य तेजस्विन् ! दुष्टों को दग्ध करने वाले राजन् ! तू ( तीक्ष्णेन चक्षुषा ) तीक्ष्ण दृष्टि से ( प्राञ्चम् ) सर्वोत्कृष्ट (यज्ञम्) अपने सुसंगत राष्ट्र की (रक्ष) रक्षा कर । हे (प्रवेतः) उत्तम ज्ञान और उत्तम चित्त वाळे ! हे ( नृ-चक्षः ) मनुष्यों के ऊपर न्यायद्रष्टः । (रक्षांसि हिंसम् ) दुष्टों के नाश करने वाले (अभि शोशुचानम् ) मुकाबले पर दण्डित करते हुए (त्वा) तुझको ( यातुधानः ) पीड़ादायी दुष्टजन (मा दभन्) नाश न करें।

नृचचा रचः परि पश्य विद्युतस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यत्रो। तस्याग्ने पृष्टी हरसा शृणीहि चेघा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥ १० ॥ ६ ॥

भा०—हे (अम्ने) विद्वन्, तेजस्विन् ! तू ( नृ-चक्षाः ) सब मनुष्यों के बीच प्रधान नेता, अध्यक्ष शासकों के व्यवहारों को भी देखने हारा है। तू (विश्व ) प्रजाओं में (रक्षः परि पश्य ) दुष्ट राक्षस स्वभाव के मनुष्य और अधिकारी को भी देख। (तस्य त्रीणि अया ) उसके तीन अगले कर्मी को (प्रति श्रणीहि) प्रति समय नाश कर और (हरसा) तीक्ष्ण तेज वा दण्ड से (तस्य पृष्टीः) उसकी पीठ पर के सहायकारी जनों को भी (प्रति श्रणीहि) खूब पीड़ित कर जिससे वे उसका साथ छोड़ दें। (यातु-धानस्य) प्रजा को सताने वाले दुष्ट राक्षस के (मूलमें) मूल को (त्रेधा) तीनों प्रकारों से (वृश्च) काट डाल। दुष्ट प्रजा पीड़क के तीन 'अग्र'—जनबल, धनबल, और मनोबल, उसके मूल पर तीन प्रकार का आधात, उसको नाश करना, उसके साथियों का नाश करना, उसके नष्ट होने के बाद भी उसके बाद के पुत्र-पौत्रादि वा उसके दास-मृत्यादि का नाश करना।

त्रियीतुधानः प्रसिति त एत्वृतं यो त्रश्चे त्रनृतेन हन्ति । प्राप्त तमुर्चिषां स्फूर्जयञ्जातवेदः समुच्चमनं गृणुते नि वृङ्धि ॥११॥

भा०—हें (अग्ने) तेजस्विन्! दुष्टों को भस्म करने हारे! वह (यात-धानः) पीड़ादायक साधनों से प्रजाओं को बांधने वाला दुष्ट पुरुष, आतंककारी प्रजापीड़क, (ते) तेरे (प्रसितिम्) बन्धन को (तिः एतु) तीन प्रकार से आवे (यः) जो (अनृतेन हिन्त) अपने असत्य वचन वा ब्यवहार से दूसरे को दण्डित, पीड़ित, नष्ट करता है। हे (जात-वेदः) सब धनों के स्वामिन्! (तम्) उसको (अर्चिषा) अपने तीव ताप से (स्फूर्जयन्) विज्ञलीवत् पीड़ित, भयभीत करता हुआ, (समक्षम्) सब के सामने (प्रणते) प्रा नाशील प्रजा जन के हितार्थ, (एनं निवृङ्घि) विशेष रूप से काट डाल।

तर्देशे चतुः प्रति घेहि रेभे शंफारुजं येन पश्यसि यातुधानम्। श्रुथुद्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूवैन्तम्चितं न्योषः॥ १२॥

भा०—हे (अप्ने) तेजस्विन् ! सर्वप्रकाशक ! दुष्टों को दुग्ध करने हारे ! तु (येन) जिस न्याय दृष्टि से (शफारुजं यातुधानं पश्यिस ) निन्दा

और कुत्सित वचनों से पीड़ा देने वाले (यातु-धानम् ) पीड़ादायक पुरुष को (पश्यिस ) देखता है, (तत् ) उसी ( चक्षुः ) सत्य प्रकाशक चक्षु को (रेमें ) प्रार्थना करने वाले, अपने दुःख निवेदन करने वाले, वा स्तुति कारा या ग्रुभ वचन, सदुपदेश करने वाले पर (प्रति घेहि) डाल। (सत्यं धूर्वन्तम् ) सत्य का नाश करने वाले ( अचितम् ) पाप को करने में न चेतने वाले, पाप के दुल्परिणाम को न जानने वाले पुरुष को (अथर्ववत्) निश्चल, अडिग, निष्प्रकम्प, स्थिरभाव से युक्त, निष्पक्षपात होकर ( दैड्येन ज्योतिषा ) अप्ति, आदि दिड्य पदार्थी की ज्योति से ( नि ओष ) खूब संतप्त कर, उन पर दिन्य परीक्षा का प्रयोग कर जिससे वे भय से सत्य कहें, असत्य न कहें।

यद्ग्ने श्रद्य मिथुना शपाता यद्वाचस्तृष्टं जनयन्तरेभाः। मन्योर्म-नुसः शर्व्या जायते यात्रया विध्य हृदये यातुधानान् ॥१३॥

भा०-हे (अम्रे ) ज्ञानवन् ! सत्मार्गं के दर्शक ! (अद्य ) अब (यत् ) जब (मिथुना शपातः ) दो मिल कर एक दूसरे पर निन्दा जनक वचन, अपशब्दों का प्रयोग करें वा (देवाः) विद्वान् जन (वाचः तृष्टें जनयन्त ) वाणी का कटु रूप प्रकट करें तब (या ) जो वाणी (मन्योः) मननशील वा क्रोध वाले चित्त के लिये (शरब्या) वाण के समान वेदना जनक ( जायते ) होती है तू ( तया ) उससे भी ( यातु-धानान् ) पीड़ादायक जनों को ( हृदये विध्य ) हृदय में ताड़ित कर । अर्थात् पदि स्त्री पुरुष या मित्र या विद्वान् लोग कटु वचनों का प्रयोग करें और अपराधी हों तो उनको भी चुभती तीखी हिद्य में लगने वाली वाणी से ही डांट बतला कर वाग्-दण्ड देना चाहिये।

परा शृगीहि तपसा यातुधानान्पराशे रच्छे हरसा शृगीहि। परार्चिषा मूरदेवाञ्छ्णीहि परासुनृपो श्राभ शोश्चवानः॥ १४॥ पराद्य देवा वृज्ञिनं शृंगन्तु प्रत्यमेनं श्रुपथा यन्तु तृष्टाः।

वाचास्तेनं शर्य ऋच्छन्तु मर्मन्विश्वंस्येतु प्रसितिं यातुधानः १४१७ भा०—हे (अमे) तेजस्विन् ! त् (यातु-धानान् ) पीड़ादायकों को (तपसा) संन्तापकारी साधनों से (परा श्रणीहि) दूर तक मार भगा। (रक्षः) विष्ठकारी को (हरसा परा श्रणीहि) संवरणकारी, अद्भुत आश्चर्यजनक साधन से दूर से ही नाश कर। (मूर-देवान्) मरने मारने वाले युद्धेच्छु, विजय चाहने वालों को वा मोह में पड़े हुओं को (अर्चिषा) अपनी तीव्रतायुक्त ज्वाला से (परा श्रणीहि) दूर से ही पीड़ित कर। और तू (शोश्चचनः) अति देदीप्यमान होकर (असु-तृपः) मनुष्यों के प्राणों से अपनी तृप्ति करने वालों वा केवल अपने प्राणों को ही तृप्त करने वाले को (अभि परा श्रणीहि) उनका मुक़ावला करके उनको पीड़ित करके दूर कर। इति सप्तमो वर्गः॥

यः पौर्रुषयेण क्रविषा समुङ्क्त यो अरुवेन पृश्चनी यातुधानीः। यो ब्राब्न्याया भरीत चीरमञ्जेतेषी शीर्षाणि हुरुसापि वृश्च॥ १६॥

भा०—(यः) जो (यातुधानः) अन्यों को पीड़ा देने वाला होकर अर्थात् अन्यों को पीड़ा देकर अपने को (पौरुषेयेण कविषा) मनुष्यो-पयोगी अन्न आदि साधनों से (सम् अङ्के) सजाता है और (यः) जो (अश्व्येन पश्चना सम् अंके) अन्य को पीड़ा देकर स्वयं घोड़े के समान वेग से जाने वाले पश्च से अपने को चमकाता है, जो दूसरे को पीड़ा देकर (अन्यायाः क्षीरं भरति) गौ का दूध लेता है, हे (अग्ने) ज्ञान और तेज के प्रकाशक! तू ऐसे १ दुष्टों के (शीर्षाणि) शिरों को (हरसा वृश्च) तेज शस्त्र से काट डाला।

संवत्सरीणं पर्य उस्त्रियायास्तस्यमाशीद्यातुधानी नृचत्तः। पीय्षमन्ने यतमस्तितृष्सात्तं प्रत्यश्चमविषां विध्य ममेन्॥१७॥

भा०—हे ( नृ-चक्षः ) मनुष्यों के अध्यक्ष ! (यातु-धानः) प्रजाओं में अन्यों को पीड़ा देने वाला पुरुष ( उिस्तयायाः ) गौ के (संवत्सरीणं ) वर्ष भर में पैदा होने वाले (पयः) दूध को ( मा अशीत् ) मत खावे अर्थात् दण्डरूप में उसे गौ का दूध साल भर तक पीने को न मिले। और उन द्णिडतों में से ( यतमः पीयूषम् तितृष्सात् ) जो कोई दूध पी छेवे, ( तं प्रत्यंचम् ) उस आज्ञा-भंगकारी, विपरीतगामी को ( अर्चिपा ) जलते अग्नि मय शस्त्र से ( मर्मन् विध्य ) मर्मस्थान पर वेध, ताड़ित कर । विषं गर्वा यातुधानाः पिवन्त्वा वृश्च्यन्तामदितये दुरेवाः। परैनान्देवः संविता दंदातु परा भागमोर्षधीनां जयन्तात् ॥ १८॥

भा०—( यातु-धानाः ) प्रजाओं को पीड़ा देने वाले, दुष्ट, अपराधी लोग ( गवां विषं ) गौओं का जल, मूत्र आदि (पिबन्तु) पान करें । और ( अदितये दुरेवाः ) अदिति, माता पिता, पुत्र आदि के प्रति बुरा ब्यवहार करने वाळे जन, ( परा वृश्च्यन्ताम् ) बहुत बुरी तरह से काटे जांय, पीड़ित किये जांय। ( सविता देवः ) प्रकाशमान सूर्य वा सूर्य का प्रकाश ( एनान् परा ददातु ) इन से परे रहे। उनको ऐसी अन्धेरी कोठड़ी में रखा जावे कि सूर्य का प्रकाश इन्हें न मिळे। और वे (ओषधीनां भागं परा जयन्तु ) ओषधियों का सेवनीय अंश भी प्राप्त न करें। वे रोगपीडि़त होकर कष्ट भोगें।

सानादंग्ने मृणासि यातुधानान्न त्वा रज्ञांसि पृतनासु जिग्युः। त्रानुं दह <u>सहमूरान्क्रव्यादों</u> मा ते हेत्या मुन्<u>तत</u> दैव्यायाः ॥ १६॥ भा०-हे (अम्रे) अग्रणी सेनापते ! तू ( यातु-धानान् ) पीड़ादायक दुष्ट पुरुषों को (सनात् एव मृणसि) सदा से ही नाश करता है। ( रक्षांसि ) दुष्ट-राक्षस लोग ( पृतनासु ) संग्रामों में ( त्वा न जिग्युः ) नुझे न जीत पार्वे । ( सह-मूरान् कन्यादः ) मूल वा मारने वाले शस्त्रास्त्र साधनों वा मारने वाले सैनिकों सहित कृत्य अर्थात् मनुष्यों का मांस खाने वाले, वा प्रजाओं के अन्नों को खाजाने वाले, (ते) तेरे (दैन्यायाः) विजयशील सैनिकों के (हेत्याः) हननकारी अस्त्रों से (मा मुक्षत) मत हुटें।

त्वं नी असे अधरादुद्वितात्वं पृथादुत रेत्ता पुरस्तीत्। प्रति ते ते अजरासुस्तिपिष्ठा अधरासं शास्त्रचतो दहन्तु ॥२०॥=॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्वन् ! (त्वं) त् (नः) हमारी (अधरात्, उदक्तात्) नीचे से और ऊपर से और (त्वं) त् (पश्चात् उत पुरस्तात्) पीछे से और आगे से (रक्ष) रक्षा कर । (शोशुचतः ते) तेज से तेजस्वी तेरे (ते) वे नाना (अजरासः) बाण आदि फेंकने वाले वा कभी नष्ट न होने वाले, अन्यर्थ (तिपष्टाः) खूब पीड़ादायक साधन, वा वीर पुरुष (अधरांसं) पाप से दूसरों की हिंसा करने वाले को (प्रति दहन्तु) प्रतिक्षण दग्ध करें, जलावें, निरन्तर पीड़ित करें। इत्यष्टमो वर्गः ॥ प्रश्चात्पुरस्ताद्धरादुद्कात्क्विः कान्येन परि पाहि राजन्। सखे सखायमुजरी जिर्मेश अग्ने मुर्ता स्रमत्येस्त्वं नः ॥ २१॥

भा०—हे (अमें) तेजस्विन्! विद्वन्! हे (सखे) मित्र! (अमर्त्यः क्वम् ) किसी को न मारने वा किसी का प्राण नाश न करने हारा त् (नः मर्तान्) हम मनुष्यों की (पश्चात् पुरस्तात् अधरात् उदक्तात्) पीछे से, आगे से, नीचे से और उत्तर से (काव्येन पारिपाहि) विद्वान्, बुद्धि-मानों के बनाये विधान आदि से सब प्रकार से रक्षा कर। हे (राजन्) बाजन्! तेजस्विन्! प्रजा के चित्त को प्रसन्न करने हारे! तू (अजरः) न नाश होने वाला (अमर्त्यः) |अमरणधर्म होकर (सखायं परि पाहि) मित्र रूप प्रजावर्ग और मित्रवर्ग की रक्षा कर। परि त्वाश्चे पुरे व्यं विधं सहस्य धीमहि। ध्राणद्वर्ग विद्वोदिवे हुन्तारं भङ्गुरावताम्।। २२।।

भा०—हे (अम्ने) अप्रणी! हे तेजस्विन्! नायक! हे (सहस्य) शातुओं को पराजय करने हारे! (वयं) हम लोग (पुरं) सबके पालक, (विम्रम्) परम मेधावी, (ध्षद्-वर्णं) शातुओं को वल्प्वंक दबाने वाले स्वरूप या तेज को धारण करने वाले, (दिवे-दिवे) दिनों दिन (भंगुरा-वताम्) प्रजा पीड़कों के (हन्तारं) नाश करने वाले (त्वां) तुझकों (परिधीमहि) सर्वंत्र स्थापित करें और (त्वां परिधीमहि) तुझकों सब ओर से परिधान करें, तेरी चारों ओर से हम रक्षा करें और तेरा आश्रय लें, तुझे केन्द्र में रख कर हम तेरे चारों ओर रहें।

विषेश भङ्गुरावतः प्रति ष्म र्चसी दह । अप्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरियाभिऋष्टिभिः ॥ २३॥

भा०—हे (अग्ने) तेजस्विन् ! अग्ने ! तू (रक्षसः) दुष्ट, विव्रकारी पुरुषों को (तिग्मेन विषेण) तीखे विष से वा तीक्ष्ण, विशेष रूप से विविध प्रकार से जीवन का अन्त कर देने वाले (शोचिषा) तेज शस्त्र से (प्रति दृह स्म) उसको भस्भ कर, जला, पीड़ित कर । और (तपुः-अग्राभिः) तपे हुए अग्रभागों वाली (ऋष्टिभिः) संगीनों के सदश शस्त्रों से (प्रति दृह) भस्म कर ।

प्रत्येग्ने मिथुना दंह यातुधाना किमीदिना । सं त्वा शिशामि जागृह्यदंधं विष्ट मन्मीभिः ॥ २४ ॥

भा०—(अग्ने) अग्ने! तेजस्विन्! तृ (मिथुना) जोड़े २ (यातु-धाना) अन्यों को पीड़ा देने वाले (किमीदिना) समय और दूसरे के किये कार्य वा पदार्थ और जीवन को कुछ न समझने वाले, गर्वीले स्त्री पुरुषों को (प्रति दह) खूब पीड़ित कर। (अदृब्धं) अहिंसक (त्वा) तुझको हे (विप्र) मेधाविन्! (मन्मिभः) उत्तम २ विचारों से (सं शिशामि) अच्छी प्रकार शासन करूं जिससे तृ (जागृहि) सदा जाग, सोवधान रहे।

प्रत्यक्षे हर्रमा हर् शृणोहि विश्वतः प्रति । यातुधानस्य र्चमो वलं वि र्रज वीर्यम् ॥ २४॥ ६॥ भा०—हे (असे) तेजस्विन् ! तू (रक्षसः हरः) दुष्ट पुरुष के

भा०—हैं (अमं) तेजांस्वन् ! त् (रक्षसः हरः) दुष्ट पुरुष के तेज को (विश्वतः) सब प्रकार से अपने (हरसा) तेज से (प्रति श्वणीहि) नष्ट कर । और (यातु-धानस्य) प्रजा पीड़क दुष्ट पुरुष के (बलं) बल को और (वीर्यम्) वीर्यं, सामर्थ्यं को (वि-रुज) विविध उपायों से नष्ट कर । इति नवमो वर्गः॥

## [ ee ] de degly ove bes

ऋषिः मूर्धन्वानाङ्गिरसो वामदेव्यो वा ॥ देवता—सूर्यवैश्वानरा ॥ छन्दः— १—४, ७, १५, १६ विराट् त्रिष्टुप् । ४, ८ त्रिष्टुप् । ६, ६—१४, १६, १७ निचृत् त्रिष्टुप् । १८ श्राचीं स्वराट् त्रिष्टुप् ॥ एकोनविंशत्यृचं सुक्तम् ॥

ह्विष्पान्तेमजरं स्वविदि दि<u>विस्पृश्याहुतं जुर्धमुन्नौ ।</u> तस्य भर्भेणे भुवनाय देवा धर्मे<mark>णे कं स्वधया पप्रथन्त ॥ १ ॥</mark>

भा०—(देवाः) सूर्यं के चमकने और प्रकाश देने वाले किरणों और (स्वः-विदि) प्रकाश और ताप को प्रदान करने वाले, (दिवि-स्पृशि) भूमि और आकाश में ज्यापने वाले (अशो) अग्निमय सूर्य में (पान्तं) पान करने योग्य, (हिवः) ग्रहण करने योग्य हिव के सदश, (अजरं) अविनश्वर, (आहुतम्) प्रदान किये और (जुष्टम्) स्वयं ग्रहण किये जल तत्व को (तस्य) उसकी (भर्मणे) सर्वपोषणकारी (भुवनाय) पुनः व्यक्त रूप से प्रकट होने वाले (धर्मणे च)सबको धारण करने वाले जगत् के हितार्थ (स्वध्या) स्व-शरीर वा चेतनादि की पोषणकारिणी 'स्वधा' अन्न वा जल रूप से (कं पप्रथन्त) विस्तृत करते हैं। इसी प्रकार (२) देव विद्वान्न जीवगण वा प्राण गण जिस (पान्तं) पालक वा पीने खाने योग्य

अन्न को अपने जाठर अग्नि में आहुति करते हैं, उसके अग्नि के पोषणीय धारणीय देह की (स्वधया) स्वधा अर्थात् चेतना रूप से व्यक्त करते हैं। वे अन्न को खाकर उसी को चेतना रूप से देह में प्रकट करते हैं। (३) इसी प्रकार विद्वान जन उस प्रमु रूप अग्नि में पालनीय प्रिय इस जीव को प्रभु में समर्पित करते हैं तो उसी सर्वपोषक, सर्व-धारक, सर्वोत्पादक प्रभु की स्वधा शक्ति से वे (कं प्रथन्त) परम मोक्ष को ग्राप्त करते हैं।

गृिर्णं भुवं तमसाप्पूळ्हमाविः स्वरभवज्जाते ऋग्नौ। तस्य देवाः पृथिवी द्यौक्तापोऽर्रण्यन्नोषंधीः सुख्ये श्रस्य॥२॥

भा०—( तमसा ) तम से ( भुवनं ) यह समस्त संसार ( गीर्णम् ) अपने भीतर लील लिया जाता है तब वह (अप-गृदम्) अन्धकार में कहीं लुण जाता है। और ( जाते अग्नी ) अग्निमय सूर्य के प्रकट होने पर (स्वः) वह सब प्रकट रूप में (आविः अभवत् ) स्पष्ट हो जाता है। (१) इसी प्रकार यह समस्त जगत् 'तमस्', अन्यक्त प्रधान में लीन हो जाता है। और फिर अग्नि अर्थात् सर्वाग्रणी सत्त्वमय, तेजोमय हिरण्यगर्भ के प्रकट होने पर न्यक्त हो जाता है।

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद् ब्रह्मणो विदुः । रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ भूतमामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते राज्यागमे ऽवशः पार्थं प्रभवन्त्यहरागमे ॥ गीता ॥

बह्या का एक दिन और एक रात्रि सहस्र २ युगों के होते हैं दिन के आने पर अब्यक्त से सब व्यक्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं, रात्रि के आने पर सब फिर अब्यक्त में छीन हो जाते हैं। समस्त भूत-समूह, प्राणि संसाह रात्रि के आने पर उसी में लीन होता है, और दिन के आने पर प्रकट होता है। यह घटना दिन रात्रि के दृष्टान्त से ही वर्णन की जाती है। (तस्य) उस जगत् के प्रभव और प्रलय करने वाले (अस्य) इस महान् 'अग्नि' रूप स्वप्रकाश प्रभु के (सस्ये) मित्रभाव में ही (देवाः) समस्त देव, (पृथिवी, द्योः) पृथिवी और आकाश (उत आपः ओषधीः) समस्त देव, (पृथिवी, चौः) पृथिवी और आकाश (उत आपः ओषधीः) और समस्त लोक और ओषधियां वा तेज-धारक सूर्य आदि (अरणयन्) रमण करते हैं, प्रसन्न होते हैं।

वेविभिन्विषितो यिश्चियिभिर्मि स्तोषाग्यजरं बृहन्तम्।
यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामातृतान रोदसी श्रुन्तार चम् ॥३॥
भा०—उसी महान् अग्नि का पुनः वर्णन करते हैं। मैं (यश्चिमिः)
भा०—उसी महान् अग्नि करने योग्य विद्वानों से (इषितः) प्रेरित
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगित करने योग्य विद्वानों से (इषितः) प्रेरित
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगित करने योग्य विद्वानों से (इषितः) प्रेरित
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगित करने योग्य विद्वानों से (इषितः) प्रेरित
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगिति करने योग्य विद्वानों से (इषितः) प्रेरित
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगिति करने योग्य विद्वानों से (इषितः) प्रेरित
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगिति करने योग्य विद्वानों से (इषितः) प्रेरित
यज्ञ, देवपूजन और सत्संगिति करने विचानों से (प्रियवीम् उत द्याम् ) इस पृथिवी और महान् आकाश को और
(प्रथिवीम् उत द्याम् ) पृथिवी, आकाश के बीच के अन्तरिक्ष को भी
(रोदसी अन्तरिक्षम् ) पृथिवी, आकाश के बीच के अन्तरिक्ष को भी
(जाततान) विस्तृत करता है।

यो होतासीत्प्रथमो देवजुष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना वृणानाः।
यो होतासीत्प्रथमो देवजुष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना वृणानाः।
स पत्नित्रीत्वरं स्था जगुद्यच्छ्वात्रमाग्निरक्रणोज्जातवेदाः॥४॥
सा०—(यः) जो (प्रथमः) सब से प्रथम (देवजुष्टः) सब
भा०—(यः) जो (प्रथमः) सब से प्रथम (देवजुष्टः) सब
विद्वानों से सेवित (होता आसीत्) समस्त जगत् को अपने भीतर लेने
विद्वानों से सेवित (होता आसीत्) समस्त जगत् को अपने भीतर लेने
हारा है (यम्) जिसको (वृणानाः) वरण करने वाले भक्त जब
हारा है (यम्) जिसको (वृणानाः) वरण करने वाले भक्त जब
राज्येन सम् आञ्जन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्जन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्जन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्चन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्चन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्चन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्चन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्चन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्चन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्चन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व
(आज्येन सम् आञ्चन् ) पृत से अग्नि के तुल्य प्रेम, भक्ति और सर्व

और (स्थाः जगत्) स्थावर जगत् को और (धात्रम् जगत्) वेग से जाने वाले सूर्यादि लोकसमूह को (अक्रणोत्) बनाता है। वही (अग्नः) अग्निवत् सर्वप्रणेता और (जात-वेदाः) समस्त पदार्थीं में क्यापक है।

यजातवेदो भुवनस्य मुर्धन्नाते छा असे सह रोचनेन । तं त्वा-हेम मृतिभिंगुाभिं हुक्थैः स यज्ञियो अभवो रोदासियाः॥४॥१०॥

भा०—हे ( जातवेदः ) समस्त उत्पन्न जगत् को ब्यापने और जानने वाळे ! (असे ) हे स्वप्रकाश ! सर्वप्रथम ! प्रभो ! (यत् ) जब वा जो तू । ( रोचनेन ) प्रकाश के समान ( भुवनस्य मूर्धन् ) समस्त उत्पन्न जगत् के शिर पर सूर्यंवत् (अतिष्ठः) स्थिर, सर्वोपिर मूर्धन्य है। (तं त्वा) उस तुझ को हम ( मितिभिः ) बुद्धियों से, मननकारी चित्तों से, (गीर्भिः) वेदवाणियों से ( उक्थैः ) विद्वानों के ब्याख्या-वचनों से ( अहेम ) हम प्राप्त हों, तेरा ज्ञान करें। (सः) वह तू (यज्ञियः) यज्ञों से पूजा योग्य और (रोदिसि प्राः अभवः ) आकाश और भूमि सब को पूर्ण करने वाला, सर्वंब्यापक (अभवः) है। इति दशमो वर्गः॥

मुर्धा भुवो भवति नक्कमिश्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातक्यन् । मायाम् तु युद्धियानामेतामपो यत्तुर्शिश्चरीत प्रजानन् ॥६॥

भा०-वह (अग्निः)प्रकट करने वाला, तेजोमय, जगन का उत्पादक ही ( नक्तम् भवति ) 'नक्त' अर्थात् 'अन्यक्त' है। वह ही ( भुवः ) इस उत्पन्न जगत् का ( मूर्था भवति ) मूर्था, मस्तिष्क के समान सबका मूळ आश्रय, प्रवर्त्तक और मूर्त जगत् को अपने में धारण करने वाला है। ( ततः ) उसी से ( सूर्यः जायते ) सूर्यं उत्पन्न होता है जो कि ( प्रातः उत् यन् ) प्रातःकाल में, सृष्टि के आदि में उदित होता है। और ( यत् ) जो वह (तुर्णिः) अति वेगवान् होकर (प्रजानन् ) सब कुछ जानता हुआ ही ( अपः चरित ) समस्त कर्म करता है, जगत् को बनाता है, और (अपः) प्रकृति के समस्त परमाणुओं में ब्यापता है, इसको ही ( यज्ञियानां मायाम् अहेम ) हम यज्ञ करने वाले विश्वस्रष्टाओं की माया अर्थात् जगत् िर्माण करने वाला शक्ति वा बुद्धि रूप से जानते हैं।

हशेन्यों यो महिना सामिद्धोऽरोचत दिवियोनिर्विभावां।
तस्मिन्नग्नौ स्कून्यकेनं देवा हिविविंश्व आर्जुहवुस्तनुपाः ॥७॥
भा०—( यः हशेन्यः ) जो दर्शनीय, सब के दर्शन करने योग्य,
( महिना सम्-इदः ) अपने महत्व या सामर्थ्यं से प्रद्राप्त, स्वयं प्रकाशित,
( दिवि-योनिः ) प्रकाश, पार्थित शरीर और सूर्यं वा तेजस्तव में आश्रित
( वि-भावा ) विशेष रूप से कान्तियुक्त होकर ( अरोचत ) सब को प्रिय
मात्म होता है ( तस्मिन् अग्नौ ) उस अग्नि में ( विश्वे देवाः ) समस्त
मनुष्य वा नाना कामनाशील, (तन्-पाः) देह की रक्षा करने वाले जीवगण
( सूक्त-वाकेन ) सुखपूर्वक कहने योग्य वचनों सहित ( हिवः आ जुहुवुः )
अन्न की आहुति करते हैं । वह अग्नि वैश्वानर है जो सबके उद्दर में स्थित है
जिस में सब जीव प्रेमपूर्वक अन्न प्रदान करते हैं । भोजन करना अन्नाहुति
है देखो मनु—

सायं प्रातर्द्विजातीनामशनं स्मृतिनोदितम् । नान्तरा भोजनं कुर्यादिमिहोत्रसमो विधिः ॥ ( मनु॰ आ॰ २ । श्लो॰ ५२ परि॰ )

सुक्रवाकं प्रथममादिद्विप्तिमादिद्विचिर्जनयन्त देवाः।
स एषां यहा स्रभवत्तन्तुपास्तं द्योवेंद्व तं पृथिवी तमापः।।॥
भा०—(देवाः) नाना कामनावान् जीवगण (प्रथमं सुक्तवाकम्
अजनयन्त) सब से प्रथम सुक्तवाक, उत्तम वचन को प्रकट करते हैं।
(आत् इत्) और अनन्तर (अग्निम् अजनयन्त) अग्नि को उत्पन्न करते

हैं, और उसके पश्चात् (हिवः अजनयन्त ) अज को उत्पन्न करते हैं। (सः) वह (एपां) इन जीवगण का (तन्पाः यज्ञः अभवत् ) देह की रक्षा करने वाला यज्ञ ही होता है। (तं द्योः वेद) उसको द्योः अर्थात् सर्वोपिर मस्तक जानता है। (तं प्रथिवी) उसको यह प्रथिवीमय देह अनुभव करता है। (तम् आपः) उसको ये प्राणगण जानते हैं। अथवा उस यज्ञ को द्यौ, सूर्य, प्रथिवी और आपः, जल (वेद) प्राप्त कराते हैं। (२) इसी प्रकार यज्ञ में प्रथम (इदं द्यावा प्रथिवी ऋ०१।१८५।१९॥) मन्त्र का पाठ होता है फिर अप्नि को मथ कर उत्पन्न किया जाता है और फिर आहुति योग्य हिव बनाता है। यह यज्ञ उस यज्ञ का अनुकरण है। जगत् में, भी प्रथम भोग्य पदार्थ की कामना उत्पन्न होती है, जो प्रिय सुक्तवाक है, फिर अप्नि अर्थात् बुभुक्षा तीव्र होती है, तब उसके शमन के लिये अन्न की साधना करते हैं।

यं देवासोऽर्जनयन्ताप्तिं यस्मिन्नाजुंहवुर्भुवनानि विश्वां । सो ऋर्विषां पृथिवीं द्यासुतेमार्मुजूयमानो अतपन्महित्वा ॥६॥

भा०—(यम् अग्नम्) जिस्त अग्नि को (देवाः अजनयन्त) देवगण रिश्मयां वा प्राणगण प्रकट करते हैं, (यस्मिन्) जिसके आश्रय में (विश्वानि सुवनानि) समस्त सुवन, लोक वा प्राणगण (आजुहवुः) आहुति करते हैं। (सः) वह (अर्चिपा) अपनी कान्ति वा तेजोमय ज्वाला से (ऋज्यमानः) अति तृप्त होता हुआ, (इमाम् द्याम्, पृथिवीम्) इस द्यों और पृथिवी रूप देह में शिर और समस्त देह को भी (महित्वा अतपत्) अपने महान् सामर्थ्य से तपाता, गरम रखता है।

स्तोमेन हि दिविदेवासी श्रिक्षमजीजन्ञ्छार्ह्मभी रोद्धिपाम्। तम् अक्रुएवन् बेघा भुवे कं स श्रोषंधीः पचति विश्वरूपाः।। १०।। ११।। भा०—(स्तोमेन हि) स्तोम अर्थात् यथार्थं गुणों के वर्णन से ही (देवासः) विद्वान् पुरुषों ने उस (अग्निम् अजीजनन् ) अग्नि को प्रकट किया। उसका स्वयं ज्ञान कर अन्यों को भी बतलाया जो अग्नि (शक्तिमः रोद्सि-प्राम् ) नाना शक्तियों, वलों और सामध्यों से भूमि और आकाश इन दोनों को पूर्ण कर रहा है। (तम् उ) उसको (कं) सुख कर (सुवे) होने के लिये (त्रेधा) तीन रूप में (अकृण्वन् ) जाना। और (सः) वहीं (विश्व-रूपाः ओपधीः) नाना प्रकार की ओपधियों को (पचित) पकाता है। अग्नि के तीन रूप—१ पृथिवी में अग्नि, २ अन्तरिक्ष में, विद्युत् और ३ आकाश में सूर्य ऐसा शाकपूणि आचार्य का मत है। यदस्य दिवि तृतीये तदसावादित्य इति हि ब्राह्मणम्।] यह जो आकाश में तीसरा है वह आदित्य है ऐसा ब्राह्मण में कहा है। यज्ञ में गार्हपत्य, आहवनीय, दिक्षणाग्नि है। देह में प्राणाग्नि, औदर्य अग्नि और वीर्याग्नि है। इत्येका-दिशो वर्गः।।

युदेदेनुमद्धर्यिज्ञियासो द्विवि देवाः सूर्यमादित्यम् ।

देखते हैं।

यदा चरिष्णू मिथुनावभूतामादित्प्रापश्यन्भुवनानि विश्वी।।११॥
भा०—( यदा इत् ) जब ( यज्ञियासः देवाः ) यज्ञशील, यज्ञ के
साधक, ( देवाः ) विद्वान् जन ( एनम् ) इस ( सूर्यम् ) समस्त जगत्
के प्रकाशक और प्रेरक स् को ( दिवि ) आकाश में ( आदितेयम् )
'आदितेय' अर्थात् अखण्ड शक्ति, प्रकृति के अधीन कभी अस्त न होने
वाला, स्वतः अविनाशी रूप से ( अद्धुः ) धारण करते हैं, जानते हैं,
उसको प्राप्त करते हैं और ( यदा ) जब ( चरिष्णू ) सूर्य चन्द्र वा उपा
और अदित्य के तुल्य दोनों ( मिथुनों ) एक दूसरे का आश्रय देने वाले
परस्परोपजीवी, परस्पर संगत ( अभूताम् ) होते हैं। ( आत् इत् )
अनन्तर ही वे ( विश्वा भुवना ) समस्त लोकों को ( प्र अपश्यन् )

(३) परमेश्वर महान् सूर्य है जो अदिति, प्रकृति का स्वामी होने से आदितेय है। अदिति अर्थात् प्रकृति और सूर्य, प्रभु जब दोनों परस्पर मिथुनीभाव में होकर जगत् को रचते हैं तभी नाना लोक बनते हैं।

विश्वंस्मा ऋष्मि भुवंनाय देवा वैश्वानुरं केतुमह्नामक्रएवन् । आयस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोतितमो ऋचिषा यन् ॥१२॥

भा०—(देवाः) विद्वानों ने (वैश्वानरम्) समस्त मनुष्यों के हितकारी (अग्निम्) अग्निरूप सूर्य को (विश्वसमें भुवनाय) समस्त जगत् के लिये (अद्वाम् केतुम् अकृष्वन्) दिनों का बतलाने वाला वा बनाने वाला निश्चित किया, जाना। (यः) जो अग्नि (विभातीः) विशेष रूप से प्रकाश करने वाली, (उपसः ततान) उपाओं का निर्माण करता है, और (यन्) गमन करता हुआ (अचिषा) अपने तेज से (तमः अप-उ कर्णीति) अन्धकार को दूर करता है।

(२) परमेश्वर पक्ष में—कल्पों का प्रारम्भ काल 'उवा' है, और प्रलय कालिक घोर अज्ञात स्वरूप तम, अन्धकार है।

वैश्वानरं कुवयो युक्तियासो अग्नि देवा श्रीजनयन्नजुर्यम् । नत्त्रतं प्रत्नमामिनचरिष्णु युत्तस्याध्यत्तं तिविषं वृहन्तम् ॥ १३॥

भा०—(वैश्वानरम्) समस्त मनुष्यों में विद्यमान (अग्निम्)
ज्ञानवान् चेतनायुक्त 'अग्नि' को (यज्ञियासः) यज्ञ के उपासक (देवाः)
ज्ञान के प्रकाशक (कवयः) विद्वान् लोग (अतनयन्) यज्ञाग्नि के तुल्य
ही प्रकट करते हैं। वह (अजुर्यम्) कभी नाश न होने वोला, (नक्षेत्रम्)
सर्वव्यापक, (प्रत्नम्) अति पुरातन, (चिरिष्णु) नाना कर्मों का फल भोगने वाला (यज्ञस्य अध्यक्षम्) इस यज्ञ रूप महान् संसार वा देहअपञ्च का अध्यक्ष, शासक (बहन्तं तिविषम्) महान् बलवान् है। वैश्वान्रं विश्वहां दीदिवासं मन्त्रैर्गितं कृविमच्छा वदामः । यो महिस्ना परिवभूवोर्वी उतावस्तादुत देवः प्रस्तात् ॥ १४॥

भा०—(यः) जो प्रभु (महिन्ना) अपने महान् सामर्थ्य से (उर्वी पिर बभूव) दोनों महान् लोकों को ढांपता, उनपर शासन करता है, जो (अवस्तात्) उनके नीचे उनका आश्रय रूप से है, (उत) और जो (देवः) सर्वप्रकाशक (परस्तात्) उनसे पर श्रेष्ठ, दूर तक भी न्यापक है, उस (वैधानरम्) समस्त मनुष्यों के हितकारी, सब के सञ्चालक (विश्वहा दीदिवांसम्) सब दिनों चमकने वाले (अग्निम्) सूर्य वा अग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाश (किवम्) कान्तदर्शी, प्रभु को लक्ष्य करके हम (मन्त्रैः) मन्त्रों, नाना प्रकार के मनन संकल्पों से (अन्छ वदामः) साक्षात् स्तुति करते हैं।

द्वे खुती श्रेष्टुणवं पितृणामुहं देवानामृत मत्यीनाम् । ताभ्यामिदं विश्वमेजुत्समेति यदंन्तरा पितरं मातरं च॥१४॥१२॥

भा०—(अहम्) मैं (हे स्नुती) दो मार्ग (अश्रणवम्) श्रवण करता हूँ, गुरुजनों से उन दोनों मार्गों का उपदेश प्राप्त करता हूँ। एक (देवानाम्) देवों का मार्ग (उत्त) और दूसरा (मर्त्यानाम्) मर्त्य, अर्थात् मरणधर्मा प्राणियों का। एक मार्ग तो मोक्ष का है जिसमें प्रयाण करते हुए जीव फिर जन्म-मरण के चक्र में नहीं आता। दूसरा मार्ग मरणधर्मा प्राणियों का है जिसमें जीव आता और शरीरों को पुनः र धारण करता है। (ताभ्याम्) उन दोनों मार्गों से (इदं) यह समस्त (विश्वम् एजत्) विश्व अर्थात् देह में प्रवेश करने वाला जीव-जगत् गति करता है। (यत्) जिस मार्ग से वह (पितर मातर च अन्तरा) पिता और माता इन दोनों के बीच पुत्र रूप से मैथुन-धर्म से (एति) उत्पन्न होता है।

शुक्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्त्तते पुनः ॥ नेते सृती पार्थं जानन् योगी|सुह्यति कश्चन । गीता अ० ८ । ३६, ३७ ॥

गाता अ० ८। ३६, ३७॥

इसका विस्तृत वर्णन प्रश्न और छान्दोग्य उपनिषदों में किया गया है।
इति हादशो वर्णः ॥
हे समीची विभृतश्चर्रन्तं शीर्ष्यतो जातं मनसा विसृष्टम् ।
स प्रत्यङ् विश्वासुर्वनानि तस्थावप्रयुच्छन्त्ररिणुर्भाजमानः॥१६॥

भा०—(समीची हे) परस्पर संगत होकर स्त्री पुरुष जिस प्रकार बालक को (बिमृतः) गर्भ में धारण करते हैं और वे दोनों (शीर्षतः जातम्) शिर के बल उत्पन्न हुए और (मनसा विमृष्टम्) मनोभावना हारा विशेष रूप से चिन्तित, (चरन्तम्) विचरते बालक को (समीची बिमृतः) मिलकर माता पिता दोनों पालन-पोषण करते हैं। उसी प्रकार (समीची) उत्तम रीति से सु गत आकाश और पृथिवी दोनों उस (चरन्तम्) व्यापक महान् आत्मा को (बिमृतः) धारण करते हैं जो (शीर्षतः जातम्) शारोभाग में (जातम्) प्रकट होता (मनसा विमृष्टम्) मनन्, चिन्तन हारा विशेष रूप से विवेचन करने योग्य है। (सः) वह (प्रत्यक्) प्रयोक पदार्थ में प्रकाशित होने वाला, प्रत्यग् आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व (तरणिः) सब को सब प्रकार के दुःखों से तारने वाला, (आजमानः) सर्वत्र प्रकाशमान देदोप्यमान (अप्रयुच्छन्) प्रमाद रहित होकर (विश्वा भुवना) समस्त लोकों को (तस्थौ) अधि-ष्ठाता रूप से विराजता है।

यत्रा वर्देते अवरः परिश्च यज्ञन्योः कत्ररो नौ वि वेद । आ शैकुरित्संधमाढं सखायो नर्चन्त युक्तं क इदं वि वीचत् १७ भा०—(यत्र) जिस परम, आत्मा के विषय में (वि वदेते) वादी और श्रतिवादी विवाद करते हैं कि वह (अवरः) इस लोक में भी विद्यमान और (परः च) इस लोक से परे हैं, (नी) दो पक्षों को स्थापन करने वालों हम दोनों में से (कतरः) कौनसा वादी है जो उन (यज्ञन्योः) महान् यज्ञ का संचालन करने वाले तत्त्वों के विषय में (विवेद) विशेष रूप से जानता है। (सखायः) समस्त रूप से आख्यान-प्रवचन करने वाले मित्रवत् आचार्य, विद्वान् जन (यज्ञम् नक्षन्त) जो उस सर्वप्ज्य प्रभु तक बुद्धि द्वारा पहुंचते, उसकी साधना और साक्षात् करते हैं वे ही (सधमादम्) सहयोग से आनन्दकारी उस प्रभु को (आ श्रोकुः) प्राप्त कर सकते और वतला सकते, उस तक पहुंचते हैं। (इदम्) इस तत्त्व को (कः विद्वाचत्) अन्य कौन विशेष रूप से बतला सकता है। कत्युश्रयः कित् सूर्योग्धः कत्युषामः कत्यु स्विद्यापः। नोण्स्पिजं वः पितरो वदामि पृच्छाम्चिवः कवयो विद्येन कम् १८

भा०—(कित अग्नयः) अग्नि कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन २ से पदार्थ और कौन २ से जन 'अग्नि' कहाने योग्य हैं, इसी प्रकार (कित सूर्यासः) सूर्य कितने हैं, (उपासः कित) उपाएं कितनी हैं, (कित उ स्वित् आपः) और कितने प्रकार के 'आपः' हैं। हे (पितरः) पालक गुरुजनो! मैं (वः उपस्पिजम्) आप लोगों के प्रति स्पर्धा हीन विचार से यह प्रश्न (न वदािम) आप से नहीं कहता हूं। प्रत्युत (विग्नने) ज्ञान आप करने के लिये ही मैं हे (कवयः) क्रान्तदर्शी विद्वान् बुद्धिमान् जनों! (वः प्रच्छािम) आप लोगों से यह प्रश्न (प्रच्छािम) पूछ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर बालखिल्य सूक्त (ऋ०८। ५८। २॥) में दिया है,—

एक एवाझिर्बंहुधा सिमद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः । एकैवोपाः सर्वमिदं विभात्येकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥ इति ॥ 'उपस्पिजं' इत्यस्य पद्पाठे 'उप-स्फिजम्' इति रूपम् । स्फिक् शब्दो जंबेकदेशवचनः । उपस्फिजम् जंबायाः समीपम् । उपस्फिजः तत्-सदृशो वेगवान् सत्-ज्ञानमार्गे विद्यास्पर्धान्ति भावः ॥ उपस्फिजमिति स्पर्धायुक्तं वचनमुच्यते इति सायणः ॥

यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुप्रयों वसते मातरिश्वः । तार्वद्वधात्युप यञ्जमायन्त्रोह्मणो होतुरवरो निषीदन् ॥१९॥१३॥

भा—(यावत्-मात्रम्) जब तक, जितने काल तक, (उषसः प्रतीकम् ) उपा काल का प्रतीति कराने वाले तेज को, ( न ) मुख को वस्त्र के तुल्य (सुपर्ण्यः वसते) रात्रियें आच्छादित किये रहती हैं। हे (मातरिश्वः) अन्तरिक्षवत् आकाश, हृदय देश में विचरने हारे ! वा मातृ-तुल्य जगत्-प्रभु के आगे वेग से बढ़ने हारे साधक ! ( तावत् ) तबतक ( अवरः ब्राह्मणः ) श्रेष्ठ, एक वेद्ज्ञ ब्राह्मण विद्वान् ( होतुः ) होता रूप अग्नि के समीप ( निषीदन् ) बैठकर ( आयन् ) समीप आता हुआ ( यज्ञम् उप द्धाति ) यज्ञ की उपासना करता है । यज्ञ में होता रूप स्वयं दी हुई आहुति को छेने वाला अग्नि है, उसके समीप यज्ञकर्ता बैठ कर यज्ञ करने के पूर्व उषा के प्रकट होने तक केवल विना आहुति वैश्वानरीय सुक्त का जप करता है। वह यज्ञ की उपासना करता है। इसी प्रकार अध्यातम में — विशोका ज्योतिषमती 'उषा' है उसके प्रकाश को जबतक लोक-सुख की वासना रूप रात्रियां या ब्युत्थान-वृत्तियां घेरे रहती हैं तब तक बहा का उपासक पुरुष उस सर्वसुखदाता प्रभु का ( अवरः ) दास वा शिष्य, या छोटे भाई के तुल्य हो कर 'यज्ञ', सर्वप्रद, प्रभु के समीप आता हुआ उसका (उप द्धाति) उपधान, उपासना-प्रणि-धान करता है। ईश्वरप्रणिधानाद्वा। पतञ्जिलि।

## [ 32 ]

ऋषिरेंगुः ॥ देवता—१—४, ६—१= इन्द्रः । ४ इन्द्रासोमौ ॥ छन्दः— १, ४, ६, ७, ११, १२, १४, १८ विष्टुर् । २ आर्नी विष्टुर् । ३, ५, ६, १०, १४, १६, १७ निचृत् विष्टुर् । ८ पदानचृत् विष्टुर् । १३ आर्नी स्वराट् विष्टुर् ॥ अष्टादशर्मं सुक्तम् ॥

इन्द्रं स्तवानृतं मं यश्यं महा विववाधे रीचना वि ज्मो अन्तान्। आ यः प्रतो चर्षणीधृद्वरोभिः प्र सिन्धुंभ्ये।रिरिचानो महित्वा १

भा०-(यस्य महा) जो अपने महान् सामर्थ्यं से (रोचना) चमकने वाले, तेजस्वी, सूर्य, चन्द्र, तारों के तुल्य अनेक तेजस्वियों को ( वि-बबाधे ) बाधित करता, पीड़ित करता, अपने अधीन करता है, और जो अपने महान् सामध्यं से (जमः अन्तान् ति) पृथिवी के प्रान्त भागों को भी विशेष रूप से पीड़ित करता, उनको प्रकाश, ताप आदि द्वारा शोपित करता तथा आंधी आदि चलाता है। ( यः चर्षणी धत् ) जो मनुष्यों को वा अध्यक्षों को धारण करने वाला, सर्वद्रष्टा सर्वाध्यक्ष सम्राट् के तुल्य होकर जगत् को (वरोभिः) नाना अन्धकार नाशक तेजों से ( आ पप्रौ ) पूर्ण करता है। और जो (महित्वा) अपने महत्व परिमाण वा गुणों और शक्ति सामध्यों के महान् होने से (सिन्युभ्यः प्र रिरिचानः) समुद्रों और महान् आकाशों से भी बड़ा है (नृ-तमं) नायकों में सर्वेश्रेष्ठ, सर्वपुरुषोत्तम उस ( इन्द्रं ) सर्वजगत् के द्रष्टा, सर्वप्रकाशक परमेश्वर की तू (साव ) स्तुति कर। (१) अध्यात्म में —नेता और प्राणों में सर्वश्रेष्ठ 'आत्मा' 'इन्द्र' है। उसकी इन्द्रिय 'रोचन' हैं। पार्थिव शरीर 'ज्म'है। ज्ञानेन्द्रिय 'चर्षणी'हैं। इच्छा शक्तियां, 'वरः'हैं और देहगत बाड़ियां 'सिन्धु' हैं।

स सुर्युः पर्युक्त वर्ास्येन्द्री ववृत्याद्रथ्येव चुका । त्रातिष्ठन्तमप्रयान सगीकृष्णा तमीसि त्विष्या जघान ॥२॥

भा०—जिस प्रकार शिल्पी, वा शिल्पकला का वेत्ता विद्वान् (रथ्या इव चका ) रथ के वेग से चलने वाले चक्रों को चलाता है, उसी प्रकार (सूर्यः) सूर्यं के समान तेजस्वी, वा (सूर्यः = सुवीर्यः) उत्तम बलशाली ( इन्द्रः ) इस समस्त जगत् को धारण करने वाला परमेश्वर ( उरु वरांसि ) महान्, जगह १ वटे हुए तेजोमय अनेकों सूर्यों वा लोकों को (परि ववृत्यात् ) चला रहा है। और ( अतिष्ठन्तम् ) कभी न ठहरने वाले, (अपस्यम् न ) मानो सदा कर्भ करने वाले, (सर्गम् ) जल के समान सदा गतिशील, बनने बिगड़ने वाले सृष्टिचक्र को भी (सः सूर्यः ) वहीं सूर्यवत् महाशक्तिशाली प्रभु (परि ववृत्यात् ) सब प्रकार से चलाता है। वहीं सूर्यंतुल्य तेजोमय प्रभु उस (सर्गम् परि) इस जगत् के चारों ओर फैंछे (कृष्णा तमांसि ) काले, कप्टदायी अन्धकारों को ( विषया ) तीक्ष्ण कान्ति से नष्ट करता है।

समानमस्मा अनेपावृदर्च दमया दिवो असमं ब्रह्म नव्यम्। वि यः पृष्ठेव जनिमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न सर्खायमीवे॥३॥ भा०—हे विद्वन् ! तू (अस्मै ) इस महान् प्रभु की (अर्च) उपासना पूजा कर । जो (समानम् ) सर्वत्र समान, निष्पक्षपात, एकरस है। (अनप-वृत्) जो अपवृत् अर्थात् दूर विद्यमान नहीं, प्रत्युत सव के पास है, अथवा (अनप-वृत्) सबको प्रकट न होकर गूढ़ है। जो (क्ष्मया असमं) इस पृथ्वी के समान न स्थूल, परिमित होकर (दिवः असमं) आकाश वा सूर्यं से भी कहीं ( ब्रह्म ) महान् होने से 'ब्रह्म' है। ( यः ) जो ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् , तेजोमय, (अर्थः) सबका स्वामी होकर ( जिनमानि ) उत्पन्न होने वाले समस्त जीव प्राणियों को (पृष्ठा इव) पालनीय करके (विचिकाय)

जानता है और (ं सखायम् ) अपने मित्र भक्त जीव को (ं न ईपे ) कभी उद्विश्व नहीं करता, उसे परे नहीं धकेलता । प्रत्युत उसे अपनी शरण मूँ रखता है । नंगा नहीं करता, प्रत्युत बचा कर रखता है । ईप उञ्छे । उञ्च्छनं विवासनम् ।

इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा श्रुपः वेर्यं सगरस्य बुधात्।
यो अन्तेणेव चिक्रया शचीभिर्विष्वक्रस्तम्म पृथिवीमृत द्याम् ४
भा०—जो परमेश्वर (सगरस्य बुधात्) महान् आकाश के प्रदेश से
(अनिशित-सर्गाः) अनव्य सृष्टि रचने वाले (अपः) जलों के तृल्य
प्रकृति के परमाणुओं को और जीवों को वा लोकों को (प्रेरयम्) ऐसे प्रेरित
करता है, जैसे (अक्षेण इव चिक्रया) अक्ष-दण्ड के बल से चक्र को चलाया
जाता है। और (यः) जो (शचीभिः) अपनी अनेक शक्तियों से
(पृथिवीम् विश्वक् तस्तम्म) पृथिवी को सब ओर से थामे है (उत यः
द्यां तस्तम्म) और जो आकाश वा सूर्य को सब प्रकार से थामे है।
आपन्तमन्युस्तृपलंप्रभर्मा धुनिः शिमीवाञ्च हमाँ ऋजीषी।
सोमो विश्वनियत्सा वनानि नार्वागिनद्रं प्रतिमाननिदेशुः॥४॥१४॥

भा०—(आपान्त-मन्युः) जो अपने ज्ञान वा क्रोध वा तेज को चारों ओर विस्तृत करता है, (तृपल-प्रभर्मा) जो बड़े वेग से दुष्ट शतुओं का प्रहार करता है, (धुनिः) जो सब को कंपाता है, वह वायुवत बलवान, (ज्ञिमीवान्) अनेक कर्म करता है, जो (शहमान्) नाना हिंसाकारी साधनों से सम्पन्न है (ऋजीषी) जो सब प्रजाओं को सरल, धर्म के सत्य के मार्ग से प्रेरित करता है, (सोमः) जो सबका संचालक, सर्वोत्पादक है। उस (इन्द्रम्) ऐश्वर्यवन्, तेजस्वी, दीप्तिमान् इन्द्र परमेश्वर को (विश्वानि) समस्त (प्रतिमानानि) मापक साधन भी (न देशुः) उसी प्रकार अपने से कम नहीं कर सकते जैसे (अतसा वनानि न इन्द्रम्)

समस्त सूखे काष्ठ और जंगल भी तेजस्वी विद्युत् वा अग्नि को नष्ट नहीं कर सकते। भड़कती आग वा विजली के आगे चाहे जितने लक्कड़ वा जंगल के वृक्ष हों वह उनको जला ही डालता है, एक मिनट में नष्ट कर देता है उसी प्रकार ये सब प्रतिमान, अर्थात् मपे हुए सीमित पदार्थ उस महान असीम प्रभु का मुकाबला नहीं कर सकते। वे अल्प हैं। इति चतुर्दशो वर्गः।। न यस्य द्यावांपृथिवी न धन्व नान्तारी नं नार्द्रयः सोमी स्रानाः। यदस्य मन्युरिधिनीयमानः शृगाति वीलु रुजति स्थिराणि॥ ६॥

भा०—( द्यावापृथिवी ) आकाश और पृथिवी ( यस्य प्रतिमानं ने अक्षास्ताम्) जिसके बरावर माप को नहीं प्राप्त करते ( न धन्व ) न जरू (न अन्तरिक्षम् ) न अन्तरिक्ष, (न अद्भयः) न पर्वत वा मेघ, वह (सोमः) समस्त जगत् का शासक और उत्पादक है। ( यस्य मन्युः ) जिसका ज्ञान, शासन बळ, ( अधिनीयमानः ) सर्वोपिर विराजमान होकर ( वीडु शृणाति ) बढ़े १ बळशाळियों को नष्ट करता है और ( स्थिराणि रुजति ) स्थिरों को भी तोड़ डाळता है।

ज्ञानं वृत्रं स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो अर्द्य सिन्धून्। विभेदं गिरिं नव्यमित्र कुम्भमा गा इन्द्रो अरुणुत स्व्युगिर्भः॥॥॥

भा०—(स्विधितः वना इव) कुठार जिस प्रकार वनों की लकड़ियों की काट गिराता है, उसी प्रकार (इन्द्रः) तेजस्वी, ऐश्वर्यवान् अध्यात्म सम्पदाओं से सम्पन्न प्रभु वा आत्मा, ( वृत्रम् ज्ञान ) आवरणकारी विद्वा वा अज्ञान का नाश करता है। ( पुरः करोज ) राजा जिस प्रकार शत्रु की नगरियों को तोड़ डालता है, उसी प्रकार ज्ञान और तप से ब्रह्म-तत्त्व का दर्शन करने वाला 'इन्द्र' (पुरः करोज) देह की नगरियों को भंग करता, उसका विविध प्रकार से छेदन भेदन करता है। और (सिन्ध्न न अरदत् ) जिस प्रकार कोई शिल्पी नाना नहरों को बनाता और भूतल पर प्रवाहित करता है

उसी प्रकार प्रभु वा आत्मा देह में अनेक रस-वाहिनी नाड़ियों को बनाता है और चलाता है। और (नवम इत् न इम्मम्) जिस प्रकार शिल्पी नये वने घड़े पर सूची यन्त्र से अनेक चित्र विचित्र रेखाएं खोदता है उसी प्रकार प्रभु इस पृथिवी के गोले पर अनेक निद्यों को खोद डालता है। और (स्वयुग्सिः) अपने से संयोग करने वाले भक्त, साधक द्रष्टाओं द्वारा (इन्द्रः गाः आ अकृणुत) वह सर्वेश्वर्य प्रभु अनेक वाणियों को उसी प्रकार प्रकट करता है जिस प्रकार विद्युत् सेघ में से अनेक जल-धाराओं को प्रकट करता है।

त्वं हु त्यहंगाया इन्द्र धीरोऽसिनं पर्वं वृज्निता शृंगासि।

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! जल अज्ञादि ऐश्वरों के देने वाले प्रभो ! (त्वं ह ) तू निश्चय से (त्यत् ) वह परम (ऋणयाः ) धनों का देने वाला है । (असिः पर्व न ) जिस प्रकार तलवार शारिर के पोरु २ को काट डालता है उसी प्रकार तू (वृजिना शृणासि ) अनेक पापों को काट डालता है । शेष आधी ऋचा का अगले मन्त्र से सम्बन्ध है अतः उसका न्याख्यान भी अगली ऋचा के साथ करते हैं । प्र ये मित्रस्य वरुणस्य धाम युनं न जना मिनन्ति मित्रम् ॥६॥ प्र ये मित्रं प्रार्थमणे दुरेवाः प्र सङ्गिरः प्र वरुणं मिनन्ति । न्य मित्रेषु व्धमिनद्व तुम्नं वृधन्वृषाणम्हणं शिशीहि ॥ ६॥

भा०—(ये) जो (मित्रस्य धाम मिनन्ति) स्नेह करने वाले, प्राणों के रक्षक के पद वा दिये तेज का नाश करते हैं (ये वरुणस्य धाम मिनन्ति) और जो सर्वदुःखवारक प्रभु के दिये तेज का नाश करते हैं, (ये जनाः युजं मित्रं प्र मिनन्ति) जो मनुष्य अपने सहयोगी स्नेही की हिंसा करते हैं, और (ये) जो (दुः-एवाः) बुरे मार्ग से जाने वाले, (मित्रं प्र मिनन्ति) स्नेही का नाश करते हैं, और (ये अर्थमाणं प्र)न्यायकरी, राजा का नाश करते हैं, (ये संगिरः प्र मिनन्ति) जो एक समान वाणी

बोलने वाले समभाषा-भाषी का नाश करते हैं, (ये वहणं मिनन्ति) जो दुःख-वारक श्रेष्ठ का नाश करते हैं इतने प्रकार के (अमित्रेष्ठ) शत्रुओं के निमित्त है (वृषन्) बल-शालिन् ! तू (तुम्रम्) अति वेगवान्, (वृषाणम्) बलशाली, (अरुषम्) चमचमाते, (वधम्) वधकारी दण्ड को सद्गा (शिशीहि) तीक्ष्ण रख।

इन्द्री दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्री श्रपामिन्ट इत्पर्वतानाम् । इन्द्री वृधामिन्ट इन्मेधिराणामिन्टः सेमेयोगे हव्य इन्द्रीः॥१०॥१४॥

भा०—( इन्द्रः दिवः ईशे ) वह परमेश्वर आकाश का खामी है, (पृथिक्याः ईशे) पृथिवी का खामी है। (इन्द्रः अपाम ईशे) इन्द्र प्रभु समस्त जलों प्राणों और लोकों का खामी है। (इन्द्रः पर्वतानाम इत् ईशे) वह परमेश्वर पर्वतों का भी खामी है। (इन्द्रः वृधाम ईशे ) इन्द्र बढ़तों, बढ़ाने वाले और वृद्धों का भी खामी है। (इन्द्रः मेधिराणाम इत् ईशे ) इन्द्र बढ़े र ख़िसानों का भी खामी है। (इन्द्रः क्षेमे हन्यः ) वह इन्द्र क्षेम, अर्थात प्राप्तक्य धन के रक्षा वा कुशल के लिये भी स्तुतियोग्य है और (इन्द्रः योगे हन्यः ) वही प्रभु परमेश्वर्यवान खामी योग अर्थात् अप्राप्त धन के प्राप्त करने और आत्म-समाधि के निमित्त भी प्रार्थना करने योग्य है। इति पञ्चदशों वर्गः ॥

माक्कुभ्य इन्द्रः प्र वृध्ये अहंभ्यः प्रान्तरिचात्प्र संसुद्रस्यं धासेः। प्र वार्तस्य प्रथंसः प्रज्मो अन्तात्प्र सिन्धुंभ्यो रिरिचे प्र चितिभ्यः ११

भा०—वह (इन्द्रः अक्तुभ्यः प्रवृधः) परमेधर गित्रयों से भी बड़ा हुआ है, वहं (अहभ्यः प्रवृधः) दिनों से भी बहुत बड़ा है, (अन्तरिक्षात् प्र) वह अन्तरिक्ष से भी बड़ा है, (समुद्रस्य धासेः प्र) समुद्र को अपने में धारण करने वाळे विशाल स्थान से भी अधिक बड़ा है। (वातस्य प्रथसः प्र) वासु के विस्तृत स्थान से भी अधिक बड़ा है, वह (उमः अन्तात् प्र) भूमि के अन्त, पर्यन्त भाग से भी बड़ा है, वह (सिन्धुभ्यः प्र रिरिचे) निदयों से भी महान् और (क्षितिभ्यः प्र रिरिचे) मनुष्यों, जीवों से भी कहीं महान् है।

प्र शोर्श्यचत्या उषक्षो न केतुरिक्षिन्वा ते वर्ततामिन्द्र हेतिः। अश्मेव विध्य द्विव आ सृजानस्तिषिष्ठेत हेषसा द्रोधिमित्रान् ॥१२॥

भा०—हे ( इन्द्र ) शतुओं का नाश करने वाले (ते) तेरा ( हेतिः ) शतुहनन करने का साधन-शख ( असिन्वा ) कहीं न बद्ध, खुला, दूर तक जाने वाला हो । उसकी गति कहीं रकी न रहे । वह ( शोशुच्त्याः उपसः ) चमकने वाली उपा के ( केतुः न ) रिश्म के तुल्य दूर तक प्रकाश करने वाला हो । (दिवः आ सृजानः अहमा) आकाश से प्रकट होने वाली विजली की तरह तू ( आ सृजानः ) चारों ओर शखाखों का विसर्जन करता हुआ ( तिपष्टेन ) अति तापकारी कष्टदायक, ( हेपसा ) भयंकर गढ़गड़ाहट का शब्द करने ।वाले अख से ( दोध-मित्रान् ) मित्र का दोह करने वाले दुष्ट जनों को (विध्य) ताड़ना कर उनको उससे दण्डत कर । अन्वह मासा अन्विद्धनान्यन्वोषधारनु पर्वतासः ।

अन्विन्द्रं रोद्सी वावशाने अन्वापी अजिह्न जायमानम् ॥१३॥

भा०—(इन्द्रम् अनु) इन्द्र अर्थात् जलऔर प्रकाश के देने वाले सूर्य के अनुकूल (मासाः अजिहत) मास भी गति करते हैं, अर्थात् चन्द्र की नाना कलाओं और उनसे बने मास-विभाग सूर्य के अनुकूल बनते हैं अर्थात् चन्द्र के जितने भाग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तदनुसार उसकी कलाएं दीखती। ( वनानि इत् इन्द्रम् अजिहत ) वन, तेज, आकाश, और जलों की

। (वनानि इत् इन्द्रम् अजिहत) वन, तंज, आकाश, और जलां की वृष्टि आदि भी सूर्य के अनुसार ही होती है। और (ओपधीः इन्द्रम् अनु अजिहत) ओपधियां भी सूर्य का अनुसरण करती हैं। (पर्वतासः अनु अजिहत) मेघ भी सूर्य का अनुसरण करते हैं। (वावशाने रोदसी)

नाना कान्तियों से चमकने वाले, आकाश और भूमि दोनों भी (इन्द्रम् अनु अजिहतास्) सूर्य का अनुगमन करती हैं। (जायमानम् इन्द्रम् अनु आपः अजिहत) प्रकट होते हुए सूर्य के अनुसार ही 'आपः'- प्राणगण भी अनुसरण कहते हैं। इसी प्रकार तेजस्वी के पीछे सब कोई चलते हैं।

कर्षि स्वित्सा तं इन्द्र चेत्यासद्घस्य यद्भिनद्ो रच्च पर्षत् । मित्रकुवो यच्छसेने न गार्वः पृथिव्या छापृर्गमुया शर्यन्ते॥१४॥

भा०—हे (इन्द्र) तेजस्वी पुरुष! हे स्वामिन्! शतुविजयिन्!
(ते) तेरी प्रसिद्ध (अवस्य चेत्या) पापी का नाश कर देने वाली शक्ति
(किई स्वित्) कव (असत्) प्रकट होगी ? (यत्) जिससे तू (रक्षः
भिनदः) दुष्ट शतुओं को भेदे, (मित्र-क्ष्वः) मित्रों पर क्ष्र्रकर्म करने
बालों को (आ ईपत्) सब ओर से भयभीत करे (यत्) जिससे
(शसने गावः नः) हत्यास्थान में पशुओं के तुल्य वे दुष्ट जन, भी (आपुक्)
मर कर (असुया पृथिव्याः) इस पृथिवी के जपर (शयन्ते) पढ़ें।
शात्रु पन्तों श्राभि ये नस्तत्स्त्रे मिट्ट वार्धन्त श्रीगुगास्य इन्द्र।
श्रात्रु पन्तों श्राभि ये नस्तत्स्त्रे मिट्ट वार्धन्त श्रीगुगास्य इन्द्र।
श्रान्थामित्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषों श्रुक्तवस्ताँ श्राभि च्युः१४

भा०—(ये) जो (शत्रूयन्तः) शतुओं के समान आचरण करने वाळे (ओगणसः) संघ बनाये हुए, (मिंह बाधन्तः) हमें बहुत २ पीड़ित करते हुए, (नः अभि ततस्रे) सब ओर गिराते हैं, हे (इन्द्र) शतुओं के नाश करने हारे! वे (अभित्राः) स्नेहरहित शत्रुगण, (तमसा अन्धेन) अन्धा कर देने वाळे तम, अन्धकार से (सचन्ताम्) युक्त हों, और (तान्) उनको (सु-ज्योतिषः) उत्तम ज्योति वाळे, सुप्रकाशित दिन और (अक्तवः) रात्रिगण (अभि स्युः) पराजित करें। अथवा (सु-ज्योतिषः) प्रकाशयुक्त सुज्ञानी और (अक्तवः) स्नेही जन (तान् अभिस्युः) उनको पराजित करें, वे उनके विपरीत हों।

पुरूणि हि त्वा सर्वना जनानां ब्रह्माणि मन्देन्गृणतामृषीणाम्। इमामाघोषन्त्रविमा सर्हृतिं तिरो विश्वाँ प्रचीतो याद्यवीङ् ॥१६॥

भा०— हे प्रभो ! (त्वा ) तुझे (जनानां ) मनुष्यों के (पुरुणि हि सवनानि ) अनेक अनेक उपासना, यज्ञादि और (गृणतां ऋषीणां ) स्तुति करने वाले अनेकों मन्त्रार्थ दृष्टाओं के (पुरुणि ब्रह्माणि ) अनेकानेक मन्त्रगण (त्वा मन्दन्) तुझे प्रसन्न करते, तेरी स्तुति करते हैं । वे (इमाम्) इस (स-हूतिम्) एक साथ मिलकर करने योग्य प्रार्थना को भी (अवसा) ज्ञान और प्रेम से (त्वा आघोषन् ) तेरी ही स्तुति प्रकट करते हैं । हे प्रभो ! (विश्वान् अर्चतः ) अर्चना, उपासना और स्तुति करने वाले समस्त जीवों को (अर्वाङ् ) अति समीप, साक्षान् (अवसा) प्रेम, रक्षा, द्या, प्रकाश, ज्ञानादि सहित (तिरः याहि ) प्राप्त हो ॥ तिरः सत इति प्राप्त स्थेति निरु० ॥

प्चा तं व्यमिन्द्र भुञ्जतीनां विद्यामं सुमतीनां नवानाम् । विद्याम् वस्रोरवंसागृणन्तो विश्वामित्रा उत तं इन्द्र नूनम् ॥१७॥

भार-(एव) इस प्रकार हे (इन्द्र) ऐश्वर्यप्रद् ! हे शतुनाशक !
( वयम् ) हम लोग (ते ) तेरी ( भुंजतीनाम् ) रक्षा करने वाली
( नवानां ) नई से नई, अति सुन्दर, स्तुति योग्य (सुमतीनाम् )
उत्तम २ बुद्धियों, अनुप्रह-व्यवस्थाओं, कृपाओं और योजनाओं को (विद्याम)
सदा जानें, प्राप्त किया करें। हम (वस्तोः) दिन रात, ( न्नम् ) अवश्य
( विश्वामित्राः ) सब के स्नेही होकर ( अवसा ) ज्ञान और प्रेम से (ते )
तेरी ही ( गुणन्तः ) स्तुति करते हुए (ते सुमतीनाम् ) तेरी उत्तम २
बुद्धियों और ज्ञान-वाणियों का भी (विद्याम ) लाम करें।

शुनं ह्वेम मघवान्मिन्द्रमस्मिन्सरे नृतमं वाजसातौ । शृगवन्त्रमुत्रमूतये समत्सु घनन्तं वृत्राणि सञ्जितं घनानाम् १८॥१६॥ भा०—हम लोग उस (मघवानम्) समस्त सुखदायक, पवित्र ऐश्वयों के स्वामी, (शुनं) महान् सुखस्वरूप, (इन्द्रम्) समस्त ऐश्वयों के देने वाले, (वाज-सातौ नृ-तमम्) ऐश्वयों और ज्ञानों के देने में सब से श्रेष्ठ, नेता, (अतये) रक्षा के कार्य में (उप्रम्) सब से अधिक वलवान्, (श्रुण्वन्तं) मक्तों की सुनने वाले, (समत्सु) युद्धों में (बृत्राणि झन्तम्) समस्त विद्यों को नाश करने वाले और (धनानां सं-जितम्) समस्त ऐश्वयों का विजय करने वाले, उस प्रभु के (अस्मिन् भरे) इस समस्त पालनीय विश्व में, युद्ध में राजा के तुल्य सर्वोपिर जानकर (हुवेम) पुकारते हैं। इति षोडशो वर्गः॥

## [ 03]

ऋषिर्नारायणः ॥ पुरुषे। देवता ॥ छन्दः—१—३,७,१०,१२,निचृद-नुष्डुप्।४—६,६,१४,१५ अनुष्डुप्।८ ११ विराडनुष्डुप्।१६ वि-राट् त्रिष्डुप्॥

सहस्रंशीर्षो पुरुषः सहस्राज्ञः सहस्रंपात् । स भूमि विश्वती वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥ १॥

भा०—पुरुष-सूक्त। (पुरुषः) पुर में व्यापक शक्ति वाले राजा के तुल्य समस्त ब्रह्माण्ड में व्यापक परम पुरुष परमात्मा (सहस्र-शीर्षाः) हजारों शिरों वाला है। (सः) वह (भूमिं) सब जगत् के उत्पादक, सर्वाश्रय प्रकृति को (विश्वतः वृत्वा) सब ओर से, सब प्रकार से वरण कर, व्याप कर (दशः अंगुलम् अति अतिष्ठत्) दश अंगुल अतिक्रमण करके विराजता है। अंगुल यह इन्द्रिय वा देह का उपलक्षण है, अर्थात् वह दशों इन्द्रियों के भोग और कर्म के क्षेत्र से बाहर है। वह न कर्म-बन्धन में बद्ध रहता है और न मन का विषय है। समस्त संसार के शिर उसके शिर हैं और समस्त

संसार के चक्षु और चरण भी उसी के चक्षु और चरणवत् हैं । सर्वंत्र उसी की दर्शन शक्ति और गतिशक्ति कार्य कर रही है ।

पुरुष एवेदं सर्वे यद्भूतं यच्च भाव्यम् । उतासृत्तवस्येशांना यदन्नेनातिरोहंति ॥ २ ॥

भार-( पुरुषः एव इदं सर्वम् ) यह सब कुछ वह पुरुष ही है ( यद् भूतं यत् च भन्यम् ) ये जो भूत अर्थात् उत्पन्न और जो भन्य अर्थात् आगे भी उत्पन्न होने वाले कार्य और कारण हैं। ( उत ) और वह ( अमृतत्वस्य ईशानः ) अमृतस्वरूप मोक्ष का स्वामी है, ( यत् ) जो ( अन्नेन ) अन्न से ( अति रोहति ) सर्वोपिर है। वही समस्त प्राणियों के अन्न अर्थात् भोग्य कर्मफल का स्वामी होकर उन सब पर वश किये हुए है।

प्तावानंस्य महिमातो ज्यायांश्च पूर्वषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादंस्यामृतं दिवि॥३॥

भा०—(अस्य महिमा एतावान्) इस जगत् का महान् सामर्थ्य इतना है पर (प्रषः) वह सर्वशक्तिमान् इस जगत् में व्यापक प्रभु (अतः ज्यायान्) इससे कहीं बड़ा है। (विश्वा भूतानि) समस्त उत्पन्न पदार्थ इस के (पादः) एक चरणवत् हैं। (अस्य त्रिपात्) इस के तीन चरण (दिवि) प्रकाशमय स्वरूप में (अमृतं) अविनाशी अमृत रूप हैं।

त्रिपादूर्ध्व उ<u>द</u>ेत्पुर्ह्ण<mark>ः पादोऽस्येहार्मवृत्पुनः ।</mark> त<u>त</u>ो विष्वङ्ब्यंकामत्साशनानशने <u>श्र</u>मि ॥ ४॥

भा०—( त्रिपात् प्रषः ) तीन चरण वाला, जो पूर्व अमृत स्वरूप कहा है, वह ( ऊर्ध्वः ) सब से ऊपर ( उत् ऐत् ) सर्वोत्तम रूप से जाना जाता है, (अस्य पादः पुनः इह अभवत्) इसका व्यक्त स्वरूप एक चरणवत् यहां जगत रूप से प्रकट है। (ततः) वह न्यापक प्रभु ही (विश्वङ् वि अक्रमत्) सर्वत्र न्यापता है। (स-अशन-अनशने अभि) जो 'अशन' अर्थात् भोजन ज्यापार से युक्त प्राणिगण, चेतन और 'अनशन' अर्थात भोजन न करने वाले अचेतन, जड़ अथवा ज्यापक और अन्यापक पदार्थ सब में वही विद्यमान है।

विष्टभ्याहमिदं कुल्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ गीता ॥

में जगत् भर को विशेष रूप से थाम कर बैठा हूं। मेरे एक अंश में जगत् स्थिर है।

तस्माद्विराळंजायत विराजो ऋधि पूर्रुषः।

स जाता अत्यरिच्यत पश्चाद्भामिमथी पुरः॥ ४॥१७॥

भा०—(तसात्) उससे (विराट् अजायत) विराट् अर्थात् ब्रह्माण्ड रूप महान् शारीर समस्त शरीरों का समष्टि देह विविध पदार्थों से प्रकाशित, उत्पन्न हुआ, (विराजः अधि प्रकाः) उस विराट् ब्रह्माण्डमय देह के ऊपर अध्यक्ष रूप से 'पुरुष' देह में आत्मा, वा नगर में राजा के तुल्य ब्रह्माण्ड में स्वामी के तुल्य वह परम पुरुष है। (स जातः) वह व्यक्त होकर (अति अरिच्यत) सब से बड़ा होता है। वा परमेश्वर समस्त प्राणियों से अतिरिक्त, सब से पृथक् रहता है। (पश्चाद् भूमिम्) विराट् के प्रकट होने के उपरान्त, प्रभु ने भूमि को उत्पन्न किया (अथो पुरः) उसके अनन्तर नाना शरीर उत्पन्न किये। इति सप्तद्शो वर्गः।।

यत्पुरुषण् हाविषां देवा यज्ञमतन्वत ।

बुसुन्तो अस्यामीदाज्यं श्रीष्म इष्मः शुरद्धविः ॥ ६ ॥

भा०—(देवाः) विद्वान् मनुष्य (यद् यज्ञं) जिस यज्ञ को (हिविषा पुरुषेण) पुरुष रूप साधन से (अतन्वत) प्रकट करते हैं। (अस्य) उस यज्ञ का (वसन्तः आज्यम् आसीत्) वसन्त घृत के तुल्य रहा, (प्रीष्मः इध्मः) ग्रीष्म ऋतु इंधन अर्थात् जलती लकड़ी के तुल्य रहा,

और (शरत् हावः) शरद् ऋतु हिव के तुल्य था। ऋतुओं से ब्रह्माण्ड में संवत्सर यज्ञ हो रहें हैं। जैसे छत से अग्नि अधिक दीप्त होता है इसी प्रकार वसन्त के अनन्तर ग्रीष्म अधिक तीब हो जाता है। शरत् फलप्रद होने से हिविरूप है। सूर्य की रिश्मयां 'देव' हैं जो सवंत्सर यज्ञ को करते हैं।

तं युज्ञं बुर्हिष् प्रौचुन्पुर्हषं जातमे<mark>युतः ।</mark> तेनं देवा अर्यजन्त साध्या ऋष्यश्च ये ॥ ७ ॥

भा०—(तं यज्ञं) उस यज्ञ रूप सर्वपुज्य, (अग्रतः जातम्) सबसे पहले प्रकट हुए, (पुरुषं) पुरुष को (बिहिषि) हृदयान्तरिक्ष में (प्रीक्षन्) यज्ञ में दीक्षित पुरुष के तुल्य ही अभिषिक्त करते हैं। (देवाः) विद्वान् गण, (साध्याः) साधना वाले, और (ये च ऋषयः) जो ऋषिगण हैं वे सब (तेन) उसी पुरुष के द्वारा (अयजन्त) सक्ष उपासना करते हैं।

तस्माद्यज्ञात्सर्वेहुतः सम्भृतं पृषद्गज्यम् । पुरान्तारचेके वायुव्यानार्एयान्याम्यारच् ये ॥ ८ ॥

भा०—( सर्वहुतः ) समस्त जगत् को अपने भीतर आहुतिवत् लेने वाले, सर्वपूज्य ( यज्ञात् ) यज्ञरूप ( तस्माद् ) उस परमेश्वर से ( पृषत् वाले, सर्वपूज्य ( यज्ञात् ) यज्ञरूप ( तस्माद् ) उस परमेश्वर से ( पृषत् वाले, सर्वपूज्य ( यज्ञात् ) नृप्तिकारक, सर्वसेचक, वर्धक, प्राणदायक अन्नादि और अज्ञ संभृतम् ) उत्पन्न हुआ है । ( तान् पृत्त, मधु, जल, दुग्व आदि भी ( सं-भृतम् ) उत्पन्न हुआ है । ( तान् पृत्त, मधु, जल, दुग्व आदि भी ( सं-भृतम् ) उत्पन्न हुआ है । ( तान् पृत्त, मधु, जल, दुग्व आदि भी ( सं-भृतम् ) उत्पन्न हुआ है । ( तान् पृत्त, मधु, जल, दुग्व आदि हो जन पृत्ती हैं । ( आरण्यान् ) जंगल में ( वायत्यान् ) वायु में उड़ने वाले पृत्ती हैं । ( आरण्यान् ) जंगल में रहने वाले सिंह आदि और ।( ये च प्राम्याः ) और जो पृत्तु प्राम के रहने वाले सिंह आदि और ।( ये च प्राम्याः )

तस्म युज्ञात्स बहुत ऋचः सामानि जिन्दे । छन्दांसि जिन्दे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ ६॥ भा०—(तस्मात्) उस (यज्ञात्) सर्वोपास्य यज्ञस्वरूप (सर्व-हुतः) सर्व जगत्-मय विराद् रूप परम पुरुष को अपने में धारण करने वाले परमेश्वर से (ऋचः) ऋचाएं, (सामानि) सामगण (जिज्ञरे) उत्पन्न हुए। (छन्दांसि जिज्ञरे तस्मात्) उससे छन्द उत्पन्न हुए। (तस्मात्) उससे (यज्ञः अजायत) यजुर्वेद उत्पन्न हुआ। 'छन्दांसि'—पद् से अथर्ववेद का ग्रहण है। (द्या०)

तस्माद्भ्वां अजायन्त् ये के चौभयादतः।

गावी ह जिं<u>डे तस्मात्तस्मीज्</u>जाता श्रेजावर्यः॥ १० ॥ १८ ॥

भा०—( तस्मात् अश्वाः अजायन्त ) उससे अश्व उत्पन्न हुए और उससे वे पशु भी उत्पन्न हुए ( ये के च ) जो भी ( उभयादतः ) दोनों जब्दों में दांतों वाळे हैं। ( तस्मात् ) उससे ( गावः ह जित्तरे ) गो आदि जन्तु भी उत्पन्न हुए, ( तस्मात् अजावयः जाताः ) उससे वकरी और भेड़ आदि छोटे पशु भी पैदा हुए। इत्यष्टादशो व : ॥

यत्पुरुषं व्यद्धुः किन्धा व्यक्तत्पयन्।

मुखं किर्मस्य को बाहू का ऊरू पार्दा उच्येते ॥ ११॥

भा०—(यत्) जो (पुरुषं) पुरुष को (वि अद्धुः) विशेष रूप से वर्णन किया तो (कतिधा) कितने प्रकारों से (वि अकल्पयन्) उसको विशेष रूप से कल्पित किया अर्थात् उस पुरुष को कितने भागों में विभक्त किया। (अस्य मुखम किम्) इस पुरुष का मुख भाग क्या कहलाया, (बाहू को) दोनों बाहू क्या कहलाये और (ऊरू) जांचें क्या कहलाई और (पादी को उच्येते) दोनों पैर क्या कहाये। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर अगली ऋचा में देते हैं—

बाह्मणीऽस्य मुर्खमासीद् बाह्स रोजन्यः कृतः। ऊरू तद्देस्य यहैश्यः पद्भवां शुद्रो स्रजायत ॥ १२॥ भा०—(ब्राह्मणः अस्य मुखम्) ब्राह्मण इसका मुख (आसीत्) है। (राजन्यः बाहूकुतः) राजन्य इसके दोनों बाहू हैं। (यद् वैश्यः) जो वैश्य है (तत्) व (अस्य ऊरू) इसकी जांघें और वह पुरुष (पद्भ्यां) पैरों के भाग से (शृद्धः अजायत) शृद्ध बना। अर्थात् जिस प्रकार समाज में ब्राह्मण प्रमुख, क्षत्रिय बलशाला और वैश्य संप्रही और शृद्ध मेहनत करने वाले होते हैं उसीप्रकार शरीर में भी देहवान् आत्मा के भिन्न र भागों की कल्पना विद्वानों ने की है। उसमें शिर भाग गले तक ब्राह्मण के तुल्य ज्ञान संप्रह करने वाला और अन्यों को ज्ञान मार्ग से लेजाने वाला है। बाहुएं, और छाती, शत्रु को मारने, शरीर को बचाने और वीर कर्म करने के लिये हैं और पेट और जांघ का भाग अन्न-भोजन का संप्रह वैश्य के समान करता और शरीर के अन्य अंगों को उचित रूप में पहुंचाता है, इसी प्रकार पर शरीर को अपने ऊपर मज़दूर वा सेवकों के समान ढोते और उनकी आज्ञा पालन करते हैं। इस ब्याख्यान से जन समुदाय और शरीर में अंग-समुदाय की तुलना करके चारों वर्णों के कर्त्तब्य भी वेद ने कहे हैं।

चन्द्रमा मनसो जातश्चचोः सूर्यी अजायत।

मुखादिन्द्रंश्चाग्निश्चं <u>प्रा</u>णा<u>द्वायु</u>रंजायत ॥ १३ ॥

भा०—( मनसः ) मन अर्थात् मनन करने के सामर्थ्यं से (चन्द्रमा जातः ) चन्द्र हुआ। (चक्षोः) रूप दर्शन के सामर्थ्यं से (सूर्यः अजायत) सूर्यं हुआ। ( मुखात् इन्द्रः च अग्निः च ) और मुख से इन्द्र और अग्नि, विद्युत् और आग अर्थात् तेजस्तत्त्व हुए। और (प्राणात् ) प्राण से ( वायुः अजायत ) वायु हुआ।

जिस प्रकार पहले दो मन्त्रों में पुरुष, सदेह आत्मा की तुलना विशाल जन समुदाय की व्यवस्था से की है उसी प्रकार उस की तुलना विशाल ब्रह्माण्ड से भी की गई है। अर्थात् जिस प्रकार जगत् रूप विराट् देह में

चन्द्र है उसी प्रकार शारीर में मन है। जिस प्रकार चन्द्र मुख्य सूर्य से प्रकाशित होकर शीतल प्रकाश देता है रात्रि के अन्धकार में भी ज्योति देता है उसी प्रकार आत्मा के चैतन्य से मन चेतन है जो मनोमय संकल्प-विकल्पात्मक ज्योति पार्थिव निश्चेतन देह में सर्वेत्र प्रकाश करती है। जिस प्रकार विशाल जगत् में सूर्य महान् ज्योति है और वाह्य जगत् को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार देह में चक्षु है जो बाह्य स्थूल ज<sup>्</sup>त् को प्रकाशित करती, उसका ज्ञान हमें प्रदान करती है चक्षु से सभी ज्ञानेन्द्रियों का प्रहण करना चाहिये जो हमें अनेक पदार्थों का ज्ञान कराते हैं । जिस प्रकार जगत् में सूर्य के अतिरिक्त भी अग्नि और विद्युत् ये दो तेज विद्यमान हैं उसी प्रकार देह में भी दो ज्योतियें हैं दोनों मुख में विद्यमान हैं। एक तो इन्क्र अहंतत्त्व वा ओज, जो मुख पर कान्ति रूप से चेतना रूप से रहता है, दूसरा अग्नि जो वाणी और पेट की अग्नि के रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार जैसे पञ्चभूतमय विराट् जगत् में वायु अन्तरिक्ष में वहता है उसी प्रकार पञ्चभूतमय इस देह-जगत् में प्राण हैं । ये शरीर के मध्य भागः छाती, फॅफड़ों में गति करते और जलों, रुधिरों के हित देह भर में ब्यापते हैं। इसी प्रकार महान् आंत्मा, प्रभु परमेश्वर की इस आत्मा के तुल्य ही मन, चक्ष, मुख, प्राण आदि शक्तियों की कल्पना करके उन से विराट् जगत् में चन्द्र, सूर्य, इन्द्र (विद्युत्) अप्ति, वायु आदि महान् शक्तिमयः तत्त्वों की उत्पत्ति या प्रकट होने की व्यवस्था जाननी चाहिये।

नाभ्यां आसीद्नति शिष्णों द्याः समवर्तत । पद्भग्नां भूमिदिंशः श्रोत्रात्त्रथां लोकाँ श्रकल्पयन् ॥ १४॥

भा०—( नाभ्याः अन्तरिक्षम् आसीत् ) नाभि से अन्तरिक्ष को किल्पत किया है। (शीर्ष्णः) सिर भाग से ( द्यौः सम् अवर्त्तत ) विशाल आकाश किल्पत हुआ, ( पद्भ्यां भूमिः ) पैरों से भूमि और ( श्रोत्रात्

दिशः ) श्रोत्र अर्थात् कानों से दिशाएं (तथा लोकान् अकल्पयन् ) और इस प्रकार से समस्त लोकों की कल्पना की है।

यहां भी पूर्व मन्त्र के समान ही विराट् जगन्मय देह के अन्तरिक्ष, हो, भूमि, दिशा और अन्य लोकों के तुल्य नामि, शिर, पैर, श्रोत्र इन्द्रिय तथा अन्यान्य अंगों की कल्पना जाननी चाहिये। इसी प्रकार जगत् के इन र अंगों को देख कर परमेश्वर, महान् आत्मा की उन र अनेक शक्तियों वा सामध्यों को ही उनका मूल कारण वा आश्रय जानना चाहिये।

लो इ-संमित पुरुष और पुरुष-सम्मित लोकों का विस्तृत वर्णन देखो ( चरकसंहिता—शारीरस्थान शरीरविचयाध्याय ९ ५)

सुप्तास्यासन्पार्धियुस्त्रिः सुप्तः सुमिधः कृताः । देवा यद्यक्षं तन्द्याना अर्बध्तन्पुर्ह्षं पशुम् ॥ १४ ॥

भा०—देवयज्ञ का वर्णन करते हैं। (यत्) जो (यज्ञं तन्वानाः) यज्ञ, परस्पर संगति करते हुए (देवाः) देव, इन्द्रियं वा पञ्चभूतादि, (पश्चम्) द्रष्टा, चेतन (पुरुषं) पुरुष को (अवध्नन् ) बांध छेते हैं। उस समय (अस्य) इस आत्मा चेतन की (सप्त परिधयः) सात परिधियं, तथा (त्रिः सप्त समिधः कृताः) २१ समिधाएं बनी हैं। यह अध्यात्म यज्ञ का स्वरूप है, जिससे सूक्ष्म पञ्च तन्मत्राएं ही इन्द्रिय रूप देव होकर परस्पर संगति और शक्ति के दान-आदान पूर्वक यज्ञ रच रहे हैं। इसी प्रकार विशाल ब्रह्माण्ड में भी विद्वानों ने एक महान यज्ञ की रचना वा करूपना की है। उसमें उस परम प्रभु सर्वद्रष्टा पुरुष को योगी, ध्यानी, जन अन्तःकरण में ध्यान योग से बांधते हैं। अथवा पञ्चभूत रूप देव महत् अंह कारादि विकृति ये उस प्रभु व्यापक पुरुष को पशु अर्थात् सर्वोपिर दृष्टा साक्षी रूप से बांधते, अर्थात् अपने उत्तर सर्पोपिर शासक प्रभु को अध्यक्ष रूप से व्यवस्थित वा नियमबद्ध मानते हैं। इस प्रकार यश्चिप परमेश्वर जीव के समान बद्ध नहीं तो भीधर्मात्मा राजा के तुल्य जगत् को नियमों में

बांघता हुआ स्वयं भी उन नियमों में बद्ध होता है। राजा यदि प्रजावर्ग को बांधता है तो प्रकारान्तर से प्रजावर्ग राजा को भी व्यवस्थित करते हैं क्योंकि यह ब्यवस्था परस्परापेक्षित है। उस दशा में इस ब्रह्माण्ड की सात परिधियां हैं। गोल चीज़ के चारों और एक सूत से नाप के जितना परिमाग होता है उसको 'परिधि' कहते हैं सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक हैं ईश्वर ने उन एक २ के ऊपर सात २ आवरण बनाये हैं । एक समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघ मण्डल अर्थात् वहां का वायु चौथा वृष्टि जल, उसके ऊपर पांचवाँ वायु, छठा अत्यन्त सूक्ष्म धनंजय वायु, और सातवाँ सूत्रात्मा वायु जो बहुत सृक्ष्म है। यह सात आवरण एक दूसरे के ऊपर विद्यमान हैं (दया०)। इस समस्त ब्रह्माण्ड के घटक र १ पदार्थ 🤏 सिमधा के तुल्य हैं। प्रकृति, महान् , बुद्धि आदि अन्तः करण और जीव, बहु एक सामग्री परम सुक्ष्म रूप में हैं। इनके दश इन्द्रियगण, श्रोत्र, खचा, चक्षु, जिह्ना, नासिका, वाणी, दो चरण, दो हस्त, गुदा और उपस्थ और पांच तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और पांच भूत पृथिवी, आपः, तेज, वायु और आकाश । ये सब मिलकर २१ सामग्रियां ब्रह्माण्ड महायज्ञ की २१ समिधाएं हैं। इसके अवयव रूप से अनेक तत्व हैं। इन सब में देव, विद्वान्गण परमेश्वर को ही सर्वसंचालक, सर्वधटक रूप से ध्यान करते और उसी को बांधते अर्थात् उसी की ब्यवस्था नियत करते हैं।

इसके अनुकरण में यह वैदिक षज्ञ भी प्रवृत्त होता है— पज्ञ में सात प्रिधियां होती हैं, ऐष्टिक आहवनीय की तीन और उत्तर वेदी की तीन और सातवीं आदित्य 'परिधि' मानी जाती है। और २१ समिधाएं, काष्ठ की बनाई जाती हैं। जो संवत्सर यज्ञ में १२ मास, पांच ऋतु, तीन लोक और २१ वां आदित्य इनकी प्रतिनिधि होती हैं। वे जिस प्रकार सर्वदृष्टा, सूर्य रूप पुरुष को व्यवस्थित करते हैं उसी प्रकार अध्यादम यज्ञ में आत्मा को और यज्ञ में पश्च को बांधते हैं। संवक्षर यज्ञ किस प्रकार का वेद ने बतलाया है एतद्विषयक यजुर्वेद में 'यत् पुरुषेण॰'। आदि मन्त्र विशेष हैं।

युक्तेन युक्तमंयजनत हेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त युत्र पूर्वे साध्याः सन्ति हेवाः१६।१६।७

भा०—(यज्ञेन, यज्ञम् अयजन्त) यज्ञ से यज्ञ की संगति करते हैं और यज्ञ, आत्मा से ही यज्ञ, सर्वोपास्य प्रभुकी उपासना करते हैं क्योंकि (तानि) वे ही (धर्मागि) संसार को धारण करने वाले अनेक बल (प्रथमानि) सर्वश्रेष्ठ, सब के मूलकारण रूप से (आसन्) होते हैं। (ते ह) और वे ही निश्चय से (महिमानः) महान् सामर्थ्य वाले होकर (नाकं सचन्त) परम सुख, आनन्दमय उस प्रभु को सेवते, और प्राप्त करते हैं (यत्र) जिस में (पूर्वे) पूर्व के, ज्ञान से पूर्ण, (साध्याः) साधना से सम्पन्न और अनेक साधनों वाले (देवाः) ज्ञान से प्रकाशित, सब को ज्ञान देने वाले, विद्वान् जन (सन्ति) रहते हैं। वे प्रभु के उपासक, मुक्त होकर मोक्ष को भोगते हैं। इत्येकोनविंशो वर्णः ॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

## 

अहंथि: अरुपो वैतइव्य: ॥ अग्निरेवता ॥ छन्दः—१, ३,६ निचृञ्जगती । २,४,५,६,१०,१३ विराङ् जगती । ८,११ पादनिचृज्जगती । १२, १४ जगती । १५ पादनिचृत् त्रिष्टप् ॥ पञ्चदशर्वं स्कम् ॥

सं जागृवद्भिर्जरमाण इध्यते दमे दमूना इषयन्निळस्पदे । विश्वस्य होता हविषो वरेंगयो विभुविभावी सुषखा सखीयते ॥१॥

भा०—(जागृवद्भिः) जागरण करने वाले, नित्य सावधान, ज्ञानवान, अप्रमादी, पुरुषों द्वारा ( जरमाणः ) स्तुति किया जाता हुआ, ( दमे ),

गृह में ( दमुनाः ) अग्नि के तुल्य, ( दमे ) समस्त जगत् के दमन, सम्बक् प्रकार से संचालन कार्य में (दमुनाः) दान्त चित्त वाला, (इड़ः पदे इपयन् ) भूमि के प्राप्त करने में सेनाओं को संज्ञालित करने वाले राजा के तुल्य (इड: पदे इपयन्) वाणी के मागं में समस्त जनों को प्रेरित करता हुआ, (विश्वस्य हविषः होता) समस्त हवि के प्रहण करने वाले यज्ञ-अग्नि के तुल्य, ( हविषः विश्वस्य होता ) हविवत् समस्त जगत् को अपने भीतर अन्नवत् छीछने हारा, समस्त जगत् का अत्ता, भोक्ता, (वरेण्यः) सब से वरण करने योग्य, (विभुः) ब्यापक, विशेष रूप से सर्वत्र सत्तावान्, (वि-भावा) विशेष कान्ति से सम्पन्न, (सखीयते सुसखा) सखाभाव से रहने वाळे के हितार्थ उत्तम मित्र वह प्रभु है।

स देशत्श्रीरतिथिगृहेगृहे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव। जने अनं जन्यो नाति मन्यते विश् आ चेति विश्यो विश्विशम् २

भा०—(सः) वह परमेश्वर (दर्शत-श्रीः) दर्शनीय विभूति वाला, (गृहे गृहे अतिथिः) घर २ में अतिथि के तुल्य पूज्य एवं (गृहे-गृहे) प्रत्येक महण करने योग्य पदार्थ में बाह्य सत्ता को अतिक्रमण कर के अतीन्द्रिय रूप में विद्यमान, अन्तर्व्यापक (वने-वने) काष्ठ २ में (तक्कवी: इव) ब्यापक अग्नि के तुल्य (वने-वने) प्रत्येक जल विन्दु, या प्रत्येक ऐश्वर्य युक्त पदार्थ में (शिश्रिये) शोभा को प्राप्त है, वह (जन्यः) समस्त उत्पन्न होने वाले प्राणियों का हितकारी और स्वयं भी समस्त जगत् की उत्पन्न करने वाला है वह ( जनं-जनं ) प्रत्येक प्राणी में व्यापक रह कर भी (विशः) प्रजाओं को वा लोकों को (न अति मन्यते) अभिमान से तिरस्कृत नहीं करता, वह किसी की भी उपेक्षा नहीं करता, पत्युत वह (विदयः) प्रजाओं का हितकारी हो कर (विद्यां विद्यां आ क्षेति) प्रत्येक प्रजा के भीतर राजावत् निवास करता है।

सुद्त्तो दृत्तैः कर्नुनासि सुकतुरमे कृविः कार्व्यनासि विश्ववित्। चसुर्वसूनां चयसि त्वमेक इद् द्यावां च यानि पृथिवी च पुष्यंतः३

भा०—हे (अम्रे) सबके नायक, सबको सन्मार्ग में लेजाने हारे प्रभो ! तू (दक्षः) सब बलों से (सु-दक्षः) उत्तम बल्शाली है। तू (क्रतुना सु-क्रतुः असि) कर्म सामर्थ्य और प्रज्ञासामर्थ्य से उत्तम कर्म और प्रज्ञावाला है। तू (कान्येन) बुद्धिमान जनों के उपयोगी ज्ञानमय वेद द्वारा ही (विश्ववित् कविः असि) समस्त संसार का जानने और जनाने द्वारा, क्रान्तदर्शी विद्वान् है। (यानि) जिन नाना ऐश्वर्यों को (द्यावा च पृथिवी च पुण्यतः) प्रकाशमय सूर्य, चन्द्र और पृथिवीवत् विस्तृत भूमि और आकाश दोनों पुष्ट करते हैं उन सब (वस्तृतं) ऐश्वर्यों और वसने वाले समस्त प्राणियों का भी (त्वम्) तू (एकः इत् क्षयसि) अकेला, अद्वितीय हो स्वामी है।

प्रजानक्षेग्<u>ने</u> तव योनिमृत्वियमिळायास्पदे घृतवेन्त्रमासेदः । च्या ते चिकित्रे उषसामिवेतयोऽेपसः सूर्यस्येव रशमर्यः ॥ ४॥

भा०—हे (अमे ) अभिवत् स्वयंप्रकाश आत्मन् ! तू (प्रजानन् ) सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवान् होकर (इडायाः पदे ) भूमि के स्थान पर ( घृतवन्तं योनिम्) जिस प्रकार बीज जमता है, अमि जिस प्रकार भूमि पर घृतयुक्त काष्ट में रहता है और जिस प्रकार (इडायाः ) भूमि रूप स्वी के देह में ऋतु-कालानुसार या निधिक्त वीर्य से गुक्त गर्भ में आत्मा विराजता है उसी प्रकार जल युक्त स्थान में (ऋत्वियम्) ऋतु-अनुसार (इडायाः पदे ) वाणी, अति प्रबलतर इच्छा के भिक्त द्वारा ज्ञान वा प्राप्त करने योग्य रूप में (ऋत्वियम्) ऋतु अर्थात् ज्ञानी पुरुषों से प्राप्त करने योग्य (घृतवन्तम्) प्रकाश व तेज से युक्त ( योनिम् ) स्वरूप को ( आ असदः ) प्राप्त है। ( ते ) तेरी ( एतयः ) मितयें, ज्ञान वा प्राप्तियें, ( उपसाम् इव एतयः )

उषाकालों के आगमनों के समान और (सूर्यस्य रहमयः) सूर्य की किरणों के तुल्य (अरेपसः) निष्पाप, शुद्ध (चिकिन्ने) जाने जाते हैं। तब श्रियो बुष्येंस्येव बिद्युत्रिष्ट्रिजाश्चिकित्र उषम्रां न केतर्वः। यदोषंधीरभिसृष्टो बनानि च परि स्वयं चिनुषे श्रन्नमास्ये॥४।२०॥

भा०—(वर्ष्यं इव विद्युतः) वर्षने वाले विद्युत् से युक्त चमचमाते मेघ की चमकती ( श्रियः ) शोभा या कान्तियों के तुल्य ( तव श्रियः चिकिन्ने) तेरी कान्तियां जानी जाती हैं। और ( तव श्रियः ) तेरी कान्तियें (उपसां केतवः न) प्रभात वेलाओं की रिश्मयों के तुल्य प्रतीत होती हैं। (यत्) जिस प्रकार ( अग्निः वनानि अभि-सृष्टः स्वयं परि चिनुते ) काष्ठों के साथ लगकर स्वयं उसको जलाने लगता है उसी प्रकार (यत् ओपधीः अभिसृष्टः) जब आत्मा देहवान् होकर ओपधियों की ओर जाता है तो ( स्वयं ) आप से आप ( आस्ये अन्नम् परि चिनुषे ) मुख में अन्न, अर्थात् खाद्य पदार्थं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी ( ओपधीः अभि-सृष्टः ) अग्नि आदि शक्तियों से सम्पन्न होकर ( अन्नम् ) अन्नवत् समस्त जगत् को अपने भीतर लील लेता है। इति विंशो वर्गः।।

तमोषधीर्द्धिरे गभैमृत्वियं तमापी श्राप्ते जनयनत मातरः। तमित्समानं वनिनेश्च बीरुधोऽन्तवैतीश्च सुवेते च बिश्वहा ॥६॥

भा०—(ओषधीः ऋत्वियं गर्भम्) ओषधियं जिस प्रकार ऋतु-अनुसार प्राप्त गर्भं को धारण करती हैं और (आपः अग्निम्) जिस प्रकार जल तत्व अपने भीतर अग्नि तत्त्व को वा मेघस्य जल विद्युत् अग्नि को धारण करते और (जनयन्त) प्रकट करते हैं, (विननः वीरुधः तम् अग्निम्)और जिस प्रकार वन की ओषधियें उस अग्नि को अपने में धारण करती हैं उसी प्रकार (ओषधीः मातरः) वीर्यको धारण करने वाली माताएं (तम्) उस (अग्निम्) स्वप्रकाश, (समानम्) ज्ञान से युक्त आत्मा को ( ऋत्वियम् गर्भम् ) ऋतु-अनुसार प्राप्त गर्भं के रूप में ( दिधरे जनयन्त ) धारण और उत्पन्न करती हैं। और ( अन्तर्वतीः ) वे गर्भिणी होकर ( विश्वहा च सुत्रते ) सर्वदा उत्पन्न करते हैं।

वातीपधूत इषितो वशाँ अर्चु तृषु यद्द्वा वेविषद्वितिष्ठसे । आ ते यतन्ते र्थ्यो यथा पृथक्शधीस्यग्नेश्वजराणि धर्मतः॥७॥

भा०—जिस प्रकार (वात-उपध्तः) वायु से भभका हुआ अग्नि (वशान्) अपने इच्छानुसार चमकते काष्ठों को (वेविषत्) व्याप जाता है उसी प्रकार यह आत्मा (वात उपधृतः) प्राण वायु से प्रेरित एवं प्रकाशित और (इपितः) इच्छावान् होकर (तृषु) शोघ्र ही, (यत्) जब है (अग्ने) प्रकाशस्त्रक्षप (अज्ञा-अनु) अज्ञों के तुल्य खाद्य वा भोग्य पदार्थों को (वेविषत्) प्राप्त करता और (षशान्) कम्य लोकों को (वितिष्ठसे) विशेष रूप से प्राप्त करता है, तब (ते शर्धांसि) तेरे नाना बल, (यथा रथ्यः) रथ में जुने अश्वों के तुल्य और (धक्षतः अजराणि शर्धांसि इव) जलाने वाले अग्नि के स्थादि प्रेरक बलों के तुल्य (प्रथक् यतन्ते) पृथक् १ यत्न करते हैं। वे आंख नाक चक्षुओं के रूप में पृथक् १ वाना कमें करते हैं। वे अग्नि हारा सञ्चालित यन्त्रों के तुल्य अपना १ कार्य करते हैं।

मेधाकारं विदथंस्य प्रसाधनमृग्निं होतारं परिभृतमं मृतिम्। तमिदभें हविष्या समानमित्तमिनमहे वृंणते नान्यं त्वत्॥ ८॥

भा०—हम लोग (मेधाकारं) उत्तम बुद्धि के उत्पन्न करने वाले, ज्ञान और सन्मित के देने वाले, (विद्धस्य प्र-साधनं) ज्ञान, लाभ, और यज्ञ की उत्तम रीति से साधना करने वाले, (होतारं) सब सुखों के देने वाले वा प्रेम से सबको अपने पास बुलाने वाले, (पिर-भूतमं) सर्वत्र व्यापक, सब से महान् (मितं) ज्ञान-स्वरूप (अग्निम्) तेजःस्वरूप प्रभु को हम (आ वृणीमहे) वरण करते हैं, उसी से सब वस्तुओं की याचना करते हैं। (समानम् इत्) हम उसे ही सर्वत्र सब के प्रति समान जानते हैं और (तम् इत् अर्भे हिविषि) उसको ही अल्प से अल्प पदार्थ के निमित्त में भी प्रार्थना करते हैं। (महे) और महान् पदार्थ या कर्मफलादि के निमित्त भी (तम् इत् वृणते) उस ही की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभी! (त्वत् अन्यं न वृणते) तेरे से भिन्न दूसरे को ये विद्वान् लोग नहीं वरते हैं।

त्वामिदत्रं वृणते त्वायवो हे तारमग्ने विद्धेषु वेधसंः। यदेवंयंन्तो दर्धति प्रयंक्ति ते ह्विष्मन्तो मनवो वृक्कवर्हिषः॥६॥

भा०—(यत्) जब (देवयन्तः) देव, सर्वं सुखदाता, स प्रकाशक प्रभु की कामना करने वाले, (हविष्मन्तः) अन्नादि बाना पदार्थों और साधनों से सम्पन्न, (वृत्त-बर्हिषः) विन्नों को कुशाओं के तुल्य छेदन करने वाले, (मनवः) ज्ञानी पुरुष (प्रयांसि) नाना अन्नों और साधनों को धारण करते हैं (अन्न) इस अवसर में हे (अन्ने) प्रकाशस्वरूप अन्ने!प्रभो! (व्यायवः) तेरी कामना करने वाले, तुझे चाहने वाले, तेरे भक्त, (वेधसः) कर्मकर्त्ता, विद्वान्त जन, (विद्येषु) ज्ञान सत्संगों और यज्ञों में (व्याम् होतारं वृणते) तुझ दाता से प्रार्थना करते हैं। तवीन्ने होत्रं तविष्ये तवीन्ने हुत्वमृश्चित्तं विद्वान्तः। तवीप्रशास्त्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चार्सि गृहपितिश्च ने। दमें १०॥२१

भां ७ — हे (अमे) विद्वन् ! ज्ञानस्वरूप ! (तव होत्रम्) होता का कर्म तेरा है (ऋत्वियं पोत्रं तव) ऋतु २ के अनुकूल होने वाला पोता का कार्य भी तेरा है, (तव नेष्ट्रम्) नेष्टा का कार्य भी तेरा ही है, (ऋतयतः अमित् त्वम्) यज्ञ करने वाले का अग्नीध्र भी त् ही है। (तव प्रशास्त्रम्) प्रशास्ता का काम भी तेरा ही है। (त्वं अध्वरीयिसि) अर्ध्वयु का कार्य भी तृ ही करता है। तूही (ब्रह्मा च असि) ब्रह्मा है। और (नः दमे) हमारे घर में (गृहपतिः च असि) गृह-स्वामी, यजमान भी तूही है। विश्व में प्रभु और देह में आत्मा ही यज्ञ के होता, पोता, नेष्टा, अम्रीध, प्रशास्ता, अर्ध्वयु, ब्रह्मा और यजमान हैं।

यस्तुभ्यमञ्ज असृताय मत्यैः समिधा दारादुत वो ह्विष्कृति । तस्य होता भवसि यासि दूत्य मुपं बूधे यजस्यध्वरीयसि ॥११॥

भा०—(अप्ते) ज्ञानमय, जीवनस्तरूप! (यः मत्यः) जो मनुष्य (अमृताय) मोक्ष प्राप्त करने के लिये, (सिमधा तुम्यं दाशत्) सिमधा रूप से अपने को तेरे समर्पित करता है, अथवा (हिवः-कृति) हिव रूप अपने को देने के कार्य में तुझे सौंपता है तू (तस्य होता भविस) तू उसको अपने समीप बुलाने वाला होता है, तू उसी को (दूत्यं यासि) दूत के ज्ञुल्य नये से नया ज्ञान देने वाला होता है, तू (उप बूषे) उसके समीप होकर गुरुवत् उपदेश करता है, तू (तस्य यजिस) उसे देव, पिता वा माता के समान ज्ञान, धन प्रदान करता है, और (तस्य अध्वरीयिस) उसके हिंसारहित यज्ञ की कामना करता है।

हुमा श्रस्मै मृतयो वाची श्रस्मदाँ ऋचो गिरः सुष्टुतयः समग्मत। बसुययो वसवे जातवेदसे वृद्धासुं चिद्धधैनो यासुं चाकनत् १२

भा०—( यासु वृद्धासु ) अर्थ, गुण आदि में समृद्ध जिन वाणियों के आश्रय पर ( वर्धनः चित् ) सबको बढ़ाने वाला प्रभु ( चाकनत् ) समस्त उपासकों को चाहने लगता है, ( अस्मान् ) हमारी (इमाः मतयः) ये बुद्धियां, ( इमाः वाचः ) ये वाणियां, ( इमाः ऋचः ) ये ऋचाएं, स्तुतियां, (इमाः गिरः सु-स्तुतयः) ये उत्तम र स्तुतियुक्त वाणियां, (वस्यवः) धनैश्वर्यं को चाहने वाली प्रजाओं के तुल्य ही ( वसवे जात-वेदसे ) सर्वें धर्यवान्, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्यापक प्रभु को प्राप्त करने के लिये (सम् अग्मत) एक साथ प्राप्त होती हैं।

हुमां प्रत्नाय सुष्ठुतिं नवीयसीं द्योचर्यमस्मा उश्वते शृणोत् नः। भुया अन्तरा हृद्यस्य निस्पृशे जायेव पत्यं उश्वती सुवासाः॥१३॥

भा०—भें (असमें) इस (प्रत्नाय) अति पुरातन, सदातन, (उशते) सब के प्रिय, प्रभु की (इमां) इस (नवीयसीम्) अति उत्तम (सुन्स्तुति) उत्कृष्ट स्तुति को (वोचेयम्) कहूं। वह (नः श्रणोतु) हमारी स्तुति-प्रा ना सुने। (पत्ये) पति के लिये (उशती) कामना वाली, (सु-वासाः) सुन्द्र वस्त्र पहिने, ऋतुस्नाता (जाया इव) स्त्री के तुल्य में (अन्तरा) भीतर (अस्य हृदि) इसके हृद्य में (नि-स्पृशे भूयाः) खूव स्पर्श करने, उसके हृद्य के अन्तःस्तल तक पहुंचने वाला होजं। अथवा प्रभु! तू(अस्य) इस भक्त के (हृदि अन्तरा नि-पृस्शे भूयाः) हृद्य के अन्तःस्तल तक स्पर्श करने वाला हो।

यस्मिनश्वास ऋष्भासं उत्तर्णो वशामेषा श्रवसृष्टास श्राहुताः। कीलालपे सोमपृष्टाय वेधसे हुदा मृति जनये चारुमुग्नये ॥१४॥

भा० — जिस प्रकार पशुपाल के अधीन (अधासः) अध, (ऋषभासः) बड़े १ बैल, (वशाः) गौएं और (मेणः) भेड़े, बकरें आदि (अव-सृष्टासः) खुले छोड़ दिये जाते हैं और (आहुताः) फिर घर पर आजाते हैं उसी प्रकार (यिस्मन्) जिसके अधीन (अधासः) अधारोही, (ऋषभासः) श्रेष्ठ (उक्षणः) कार्य बहुन करने वाले समर्थ पुरुष (वशाः) वशी और (मेणः) विद्वान् वा वीरजन (अव-सृष्टासः) नियुक्त होकर दूर जाते और (आहुताः) आदरपूर्वक बुलाये जाते हैं उस (सीम-पृष्टाय) ऐश्वर्य को धारण करने वाले (कीलाल-पे) आदरपूर्वक अध्य जल का पान करने वाले वा कीलाल नाम उदक, सलिलस्य प्रकृति के पालक

प्रभु ( वेधसे ) मतिमान् (अप्तये ) स्यंवत् तेजस्वी पुरुष के लिये (चारुम्-मतिम् ) उत्तम स्तुति वचन ( जनये ) प्रकट करता हूं । अहांव्यक्षे ह्वविरास्ये ते सुचीव घृतं चुम्बीव सोमः ।

अहान्यक्ष हावरास्य त स्त्रुचाव वृत वश्वाव साम । वाज्यसिं र्यिम्समे सुवीर प्रशस्त धेहि यशसं वृहन्तम् १४।२२

भा०—हे (अमे ) अग्रणी ! तेजित्वन् ! (सृचि घृतम् इव ) सुच, में जिस प्रकार यज्ञ से घृत और हिव की आहुति दो जाती है, उसी प्रकार हे (अमे ) तेजिस्वन् ! (ते आस्ये ) तेर मुख में (हिवः अहावि ) उत्तम प्राह्म बचन हों । और (घृतम्) मुख पर तेज हो (चिन्व इव सोमः) चमस में सोम के तुल्य (चिन्व ) तेरी सेना के आधार पर तेरा (सोमः) चमस में सोम के तुल्य (चिन्व ) तेरी सेना के आधार पर तेरा (सोमः) ऐश्वर्य हो । तु (अस्मे ) हमें (वाजसिं रियम् ) बल और अब देने वाला ऐश्वर्य, (प्रशस्तं सु-वीरम्) उत्तम, प्रशंसा योग्य, सुखदायी वीर जन वाला ऐश्वर्य, (प्रशस्तं सु-वीरम्) उत्तम, प्रशंसा योग्य, सुखदायी वीर जन और (बृहन्तं यशसम्) महान् यश (धेहि) प्रदान कर। इति द्वाविंशो वर्गः ॥

## [ 83 ]

ऋषिः शार्याता मानवः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः — १, ६, १२, १४ । विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः — १, ६, १२, १४ । विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः — १, ६, १३ विराख् विचृज्जगती । २, ४, ८, १०, ११, १४ जगती । १, ४, ६, १३ विराख् जगती । ७ पारनिच्चज्जगती । पञ्चदशर्वं स्कम् ॥

युज्ञस्य वो र्थ्यं विश्पति विशां होतारमक्कोरतिथि विभावसुम्। शोच्ञञ्जुष्कासु हरिणीषु जर्भुरद्वर्षा केतुर्यज्ञतो द्यामशायत ॥१॥

भा०—अग्नि के दृष्टान्त से प्रभु का वर्णन । हे विद्वान लोगो ! (वः) आप लोग अपने ( यज्ञस्य होतारम् ) यज्ञ, देवोपासना के होता, स्वीकार आप लोग अपने ( यज्ञस्य होतारम् ) स्वीकार करो जो अग्नि के तुल्य करने वाले ऐसे प्रभु को ( अक्वण्वत ) स्वीकार करने वाला और ( यज्ञस्य होतारं ) यज्ञ, आहुतिवत् योग को स्वीकार करने वाला और ( यज्ञस्य होतारं ) यज्ञ, आहुतिवत् योग को स्वीकार करने वाला और ( रथम् ) जो रथ में लगे अश्व के समान विश्व रूप रथ का संवालक है,

(विशां विश्पतिम्) प्रजाओं में राजा के तुल्य समस्त लोकों और जीव-प्रजाओं का पालक है, (अक्तोः अतिथिम्) रात्रिकाल में चन्द्र के तुल्य अतिथिवत् आह्वादक जनक और (अक्तोः अतिथिम्) दिन में आने वाले वा सर्वोपिर विराजने वाले सूर्य के तुल्य तेजस्वी है (विभावसुं) विशेष दीप्ति से युक्त तेजोमय ऐश्वर्य का स्वामी है। (शुक्तासु शोचन्) सूली लकड़ियों में अग्नि के तुल्य, (हरिणीपु) समस्त शाफियों के बीच देदीप्यमान (जर्भुरत्) सब को पोलन पोषण करता हुआ, (वृण) सब सुखों का वर्षक, बलवान्, (केतुः) ज्ञानवान्, (यजतः) सर्वोपास्य होकर (द्याम् अशायत) महान् आकाश एवं सूर्यादि में भी व्यापक है।

इममेक्षस्पामुभये श्रक्तएवत धर्मार्गमृग्नि विदर्थस्य सार्धनम् । श्रुक्कं न यह्वमुषसंः पुरोहितं तनुनपतिमङ्बस्यं निसते ॥ २॥

भा०—( उभये ) दोनों, ज्ञानी और अविद्वान जन, (इमम् अग्निम्) इस अग्नि के तुल्य प्रकाशस्वरूप (अंजः-पाम्) अन्न के रक्षक मेघ के तुल्य (अजः-पाम्) ज्ञान, और प्रकाश के रक्षक वा अन्न को जाटराग्निवत् जगत् के भक्षण करने वाले 'अत्तारूप' (धर्माणम्) जगत् भर को धारण करने वाले (विद्यथस्य) ज्ञानमय यज्ञ का (साधनम्) साधन स्वीकार करते हैं। उसी (अक्तुम् न यह्नम्) तेजोमय सूर्य के तुल्य महान् (उपसः पुरोहितम्) प्रभातवेला के प्रकाशक, सर्गारम्भ के प्रकट करने वाले, तापदायक सूर्यादि के खष्टा, (पुरः-हितम्) सब के साक्षिवत्, (अरुपस्य) तेजोमय आत्मा के (तन्न-पातं) प्राण के तुल्य शरीर को न गिरने देने वाले उस विश्वातमा को विद्वान् लोग (निंसते) प्राप्त करते हैं। उस तक पहुंचते हैं। वर्लस्य नीथा वि एगेश्च मन्महे वयो ग्रस्य प्रदुता ग्रासुरत्तवे। यद्म योगासो ग्रमृतत्वमाशतादिज्ञानस्य दैव्यस्य चार्करन् ॥ ३॥ भा०—(अस्य पणेः) इस स्तुतियोग्य प्रभु की (नीथा) वाणी,

भौर नाना ज्ञान (बट्) सदा सत्य है। उनका (वि मन्महे च) विविध प्रकार से मनन करते और ज्ञान करते हैं। (अस्य अत्तवे) इसके खाने के लिये (वयः प्र-हुताः आसुः) नाना व्यापक शक्तियां अप्ति में आहुतियों के समान प्रदत्त हैं। (यदा) जब (घोरासः) घोर तपस्वी जन (अमृत-व्वम् आशत) अमृत तत्त्व को प्राप्त करते हैं (आत् इत्) अनन्तर ही (दैव्यस्य) देव इन्द्रियों, प्राणों सूर्यादि लोकों में व्यापक (जनस्य) सर्वोत्पादक प्रभु की वे (चिकरन्) गुण-स्तुति करते हैं। ज्ञानस्य हि प्रसितिच्यों कुरु व्यचे। नमों मुद्या-रमितिः प्रनीयसी।

इन्द्रें। मित्रो वर्षणः सं चिकित्रिरेऽथे। भगः सिवता पूतद्वसः॥४॥ भा०—( ऋतस्य प्रसितिः ) महान् तेज का उत्तम बन्धनस्थान (द्योः) सूर्यं, ( उरु ब्यचः ) महान् अन्तरिक्ष, और ( अरमितः ) विशाल, ( पनीयसी ) अति स्तुत्य ( मही ) पृथिवी, वे ( नमः ) उसी के शासन में हैं। ( इन्द्रः मित्रः वरुणः ) विद्युत्, वायु, जल, (अथो) और (भगः) सेवन योग्य वा ऐश्वर्ययुक्त ( सविता ) सर्वोत्पादक, सर्वप्रकाशक सूर्यं, (पूत-दक्षसः) ये सब पवित्र बल वाले होकर उसी हो के (नमः चिकित्रिरे) शासन का ज्ञान कराते हैं।

त्र <u>इद्रे</u>णं युयिनां यन्ति सिन्धंवस्तिरो मुहीमुर्मति द्धन्विरे । येभिः परिज्ञा परियञ्जर ज्रयो वि रोह्वज्जुठो विश्वंमुक्ते ४॥२३॥

भा०—( ययिना रुद्रेण ) वेग से जाने वाले ओर गर्जना सहित वेग से जाने वाले मेघ से प्रेरित हुई (सिन्धवः ) वेग से बहने वाली जल-धाराएं (अरमतिम् महीम् ) विशाल भूमिको (तिरः दधन्विरे) आच्छादित करती हैं। ( येभिः ) जिन मरुद्गणों से ( पिर-ज्मा ) चारों ओर व्यापने वाला मेघ ( उरु-ज्ञयः ) बहुत वेगवान् होकर ( जठरे वि रोरुवत् ) अन्त-रिक्ष में विविध गर्जना करता है। और (विश्वम् उक्षते ) समस्त विश्व पर जल वर्षण करता है। उसी प्रकार (सिन्धवः) वेगयुक्त गति वाले प्राणगण वा रुधिर प्रवाह (रुद्रेण) रुद्र रूप आत्मा से प्रेरित होकर (मही तिरः दर्धान्वरे) इस भूमि के विकार से बने देह को ब्यापते हैं। (येभिः) जिन प्राणों से ब्याप्त अति वेगवान् होकर हृदय (जठरे रोस्वत्) शरीर के प्रध्य में ध्वनि करता है और (विश्वम् उक्षते) समस्त देह को सेंचता है। इति त्रयोविंशो वर्गः॥

क्राणा हद्र मुरुतो विश्वरुष्टयो दिवः श्येनासो असुरस्य नीळयः। तिभिश्चष्टे वर्षणो मित्रो अर्थमेन्द्रो देवेभिरर्वशिभरवेशः॥ ६॥

भा०—( रुद्राः मरुतः ) सब को रुलाने वाले, प्राणगण, (क्राणाः ) दारीर में सब कामना करने वाले हैं, वे (विश्व-कृष्टयः ) समस्त मनुष्य-देहों में विद्यमान हैं। वे ( दयेनासः ) उत्तम रीति से देह में गित करते हुए ( दिवः असुरस्य ) तेजःस्वरूप प्राणों के दाता आत्मा के ( नीडयः ) आधारस्थान हैं। ( अर्वशः अर्वशोभिः ) अर्थों का स्वामी जिस प्रकार अर्थों से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, (मित्रः) मृत्यु से बचाने वाला (अर्थमा) प्राणों का नियन्ता, ( इन्द्रः ) इस देह का संज्ञालक आत्मा, ( तेभिः देवेभिः ) नाना अर्थों, विषयों की कामना करने और ज्ञान को प्रकाशित करने वाले उन इन्द्रियगणों से (चष्टे) समस्त तत्वों को देखता है।

इन्डे भुजं शरामानासं आशत सूरो दशीके वृषणश्च पाँस्ये। प्रये नवस्यार्हणां ततिन्तेरे युजं वर्जं नृषद्नेषु कारवः॥ ७॥

भा०—( शशमानासः ) शम का अभ्यास करने वाले साधक वा स्तुतिकर्त्तां जन ( इन्द्रे ) शत्रुहन्ता, तेजस्वी और ऐश्वर्यवान् पुरुष में और उसके आश्रय ( भुजं ) पालन और रक्षा को ( भाशत ) प्राप्त करते हैं क्योंकि वह ( दशीके ) देखने में ( सूरः ) सूर्य के समान तेजस्वी

और (पौंस्ये) पौरुष और वल कर्म में (बृषणः च) बलवान् मेघ, विद्युत् के तुल्य सबके जीवन, ऐश्वर्य, सुख, अन्न, जलादि का वर्णाने वाला है। और (ये नु) जो (अस्य अर्हणा प्र ततिक्षरे) इस प्रभु की नित्य अर्चना और स्तुति करते हैं वे (तृ-सदनेषु) मनुष्यों और प्राणों के विराजने के स्थानों में या नेतृपदों पर (युजं वज्रं कारवः) अन्यों को भी सत्कर्म में लगाने वाले बल को उत्पन्न करने वाले होते हैं।

स्र्रश्चिदा हरितो श्रस्य रीरमदिन्द्वादा कश्चिद्धयते तवीयसः। भीमस्य वृष्णीज्उरीदभिश्वसी दिवेदिवे सहुरिस्तन्नबाधितः॥८॥

भा०—( अस्य ) इस परमेश्वर के ( तवीयसः इन्द्रात् ) बलवान्, शानुहन्ता, तेजस्वी और मेघ, जल के विदारक सामर्थ्य वा ऐश्वर्यसे (हरितः स्तरः चित् ) तेजोमय सूर्य भी (भयते) भय करता है। ( अस्य तवीयसः ) इस बलशाली से ( कः चित् भयते ) सभी कोई वा जल वायु भी भय करता है। (भीमस्य वृष्णः) इस भयानक वरसते मेघ के तुल्य बलशाली, ( अभिश्वसः ) सर्वत्र श्वासवत् प्राण लेने वाले वायुवत् व्यापक इस प्रमु के ( जठरात् ) मध्य में ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( सहुरिः ) सबको पराजित करने वाला मेघ ( अबाधितः ) बाधा रहित होकर ( स्तन् ) गर्जता है।

स्तोमं वो श्रय छद्राय शिक्षंसे ज्यद्वीराय नर्मसा दिदिएन। येभिः शिवःस्ववा एवयावभिद्विवःसिषक्तिस्वयंशानिकामभिः ६

भा०—(येभिः) जिन ( एव-यावभिः) नेग से जाने बाले शक्तिशाली पदार्थों सहित ( स्ववान् ) स्वयं शक्तिशाली (शिवः) सब का कल्याणकारी ( स्व-यशः) स्वयं अपने सामर्थ्यं से यशस्वी है उन ही ( नि-कामभिः) नितरां कान्तियुक्त जनों से वह ( दिवः सिपक्ति ) नाना कामनावान् जनों की अभिलापाओं को पूर्णं करता है। हे विद्वान् पुरुषो ! ( अद्य ) आज, उसी ( रुद्राय) गर्जंते-बरसते मेघ के तुल्य, सुखों के वर्षक दुष्टों को रूळाने वाले, ( शिकसे ) शक्तिशाली ( क्षयद्-वीराय ) वीर पुरुषों को नाश करने वाले, वीर सेनापित के तुल्य एवं ( क्षयद्-वीराय ) वीरों को बसाने वाले, की ( नमसा स्तोमं दिदिष्टन ) विनय भाव से स्तुति करो। ते हि प्रजाया अभेरन्त वि अवो बृह्रस्पति वृष्यभः सोमंजामयः। यश्चरिर्यं प्रथमो वि धारयद्वेवा द्वैभृगवः सं चिकित्रिरे १०।२४

भा०—( बृहस्पतिः ) महान् आकाश का पालक सूर्य और (बृषभः) जलवर्षक मेघ और (देवाः ) सूर्य की रिमयां ये सब (सोम-जामयः) जिस प्रकार 'सोम' अर्थात् ओपधि वनस्पतिगण को उत्पन्न करने वाळे उनके बन्धुवत् हैं (ते) वे ही (प्रजायाः) समस्त उत्पन्न जीव-प्रजा के लिये ( श्रवः वि अभरन्त ) अन्न को नाना प्रकार से पुष्ट करते और प्रदान करते हैं उसी प्रकार ( हस्पतिः ) वेदनाणी का पोलक गुरु और महती प्रकृति का स्वामी जगदीश्वर (वृषभः) सर्वश्रेष्ठ, सर्वसुखों और ज्ञानों का दाता गुरु और जगत्-बीज का निषेक्ता प्रभु और (देवाः) विद्वान जन एवं लोकोत्पादक पञ्चमहाभूतगण ये सब (सोम-जामयः) शिष्य के बन्धु तुल्य एवं जीवगण के उत्पादक, बन्धुवत् हैं। वे जीवों के शरीर धारण में कारण हैं। (अथर्वा) प्रजाओं को शान्ति देने वाला प्रजापालक (प्रथमः) श्रेष्ठ जन (यज्ञेः) नाना यज्ञों से (श्रवः विधारयत्) अन्न को उत्पन करें वहीं (श्रवः विधारयत्) श्रवणीय ज्ञान विविध प्रकार के शिष्यों को धारण करावे और ( भृगवः ) भूमि और गौवों को पोषण करने वाले ( दक्षेः ) बलों उत्साहों से ( सं चिकित्रिरे ) भली प्रकार ज्ञान करे इसी प्रकार ( भृगवः ) वेद वाणियों के धारक तपस्वी शिष्य जन (दक्षेः ) नाना कर्म साधनों से ( श्रवः संचिकित्रिरे ) श्रवणीय ज्ञान का भछी प्रकार अभ्यास करें । इति चतुर्विशो वर्गः ॥

ते हि द्यावापृथिवी भूरितमा नराशंमुश्चत्रको यमोऽदितिः।
देवस्त्वद्या द्रावणादा ऋ भुत्तणः प्ररीद्रसी मुद्दा विष्णुरिहिरे ११
भा०—(ते हि) वे दोनों (द्यावा पृथिवी) सूर्य और भूमि के तुल्य माता पिता (भूरि-रेतसा) बहुत बल वं र्य पराक्रम वाले, और (नराशंसः) सब मनुष्यों से स्तृति किया हुआ, (चतुरङ्गः) चार अंगों वाला (यमः) नियन्ता, (अदितिः) सूर्यवत् तेजस्वी, (देवः त्वद्या) दानशं ल, तीक्षण तेजस्वी, उत्तम शिल्पी, (द्रविणोदाः) धन का देने वाला सम्पन्न पुरुष और (ऋषुक्षगः) उत्तम अन्न, धन, तेज को भोगने वाले, महान् पुरुष, (रोदसी) दुष्टों को स्लाने वाले सेनापित और (महतः) वायुवत् बलशालो वीर, विद्वान् और वैश्यजन और (विष्णुः) व्यापक सामर्थ्य वाला प्रभु ये सब (अहिरे) पूजा करने योग्य हैं।

डत स्य न डिशजामुर्विया क्विरिहः शृगोतु बुध्रयो इंहर्वीमिन । सूर्यामासा विचरन्ता दिवित्तिता धिया शमीनहुषी श्रस्य बीधतम्१२

भा०—(उत) और (उशिजां नः) उत्तम कामना वाले हमारी (उर्विया) बहुत र स्तुति को (स्यः) वह (किन्धः) क्रान्तदर्शी अन्तर्यामी, (अिंहः बुध्न्यः) सर्वाश्रय, सर्वव्यापक ज्ञानी प्रभु (हत्रीमिन) यज्ञ में (श्रणोतु) श्रवण करे। और (स्यामासा) सूर्य और चन्द्र के तुल्य (श्रणोतु) श्रवण करे। और (स्यामासा) सूर्य और चन्द्र के तुल्य (श्रणोतु) श्रवण करे। और (स्यामासा) मूर्य और चन्द्र के तुल्य प्रकाशमान्, प्रतापो और आह्रादक जन, (दिविक्षिता) ज्ञान में निवास प्रकाशमान्, प्रतापो और आह्रादक जन, (दिविक्षिता) ज्ञान में निवास करने वाले, वा (िविक्षिता धिया विचरन्ता) आकाश और भूमि में करने वाले, वा (िविक्षिता धिया विचरन्ता) आकाश और भूमि में करने वाले, वा (िविक्षिता धिया विचरन्ता) कर्मों द्वारा बद्ध रह कर (अस्य बुए, उत्तम स्त्री पुरुष वर्ग (श्रमं-नहुषी) कर्मों द्वारा बद्ध रह कर (अस्य बोधतम्) इस प्रभु वा आत्मा का ज्ञान करें। प्रानः पूषा च्रथं विश्वदें व्योऽपां नपाद्वतु वायुरिष्ये। प्रानः पूषा च्रथं विश्वदें व्योऽपां नपाद्वतु वायुरिष्ये। प्रानः पूषा च्रथं विश्वदें व्योऽपां नपाद्वतु वायुरिष्ये।

भा०—(प्पा) पृथ्वीवत् सब का पोषण करने वाला प्रसु (नः चरथम् प्र अवतु) हमारे चर, प्राणिवर्गं की रक्षा करे। (विश्व-देव्यः) सब देवों का आश्रय, (अपां नपात्) जलों को न गिरने देने वाले (वायुः) वायु के सदश वलवान् सर्वप्राणप्रद प्रजा को न गिरने देने वाला सुख्य पुरुष (नः अवतु) हमारी रक्षा करे। हे विद्वान लोगो ! आप लोग (वातम्) सर्वव्यापक (आत्मानम्) आत्मा को (वस्यः अभि अर्चत्) सर्वश्रेष्ठ रूप में उपासना करो। (तत्) उसी महान् आत्मा के सम्बन्ध में हे (सु-हवा) उत्तम यज्ञाहुति देने वाले खी पुरुषो (यामनि) जीवन के संयमपूर्वक व्यवहार युक्त मार्गं में रह कर (श्रुतम्) ज्ञान का श्रवण किया करो। विश्वामासमयानामधित्तितं ग्रीभिक्टस्वयंशसं गृणीमसि। आधिविश्वाभिरदितिमन्वर्णमक्कोर्युवानं नृमणा अधा पतिम् १४

भा०—(आसाम् अभयानाम् विशाम् ) इन भय रहित प्रजाओं के बीच (अधि-क्षितम्) राजा के तुल्य सब के ऊपर शासक रूप से विराजते हुए, (स्व-यशसम्) अपने पराक्रम और बल से यशस्वी, उस प्रभु की हम (गीर्भी: गृणीमिस ) नाना वेद-वाणियों से स्तुति करते हैं। उस (अदितिं) अखण्ड, अविनाशी, (अनर्वाणम्) अन्य से न चलने वाले, स्वतन्त्र, (युवानम्) जवान के तुल्य सदा बलशाली, (पतिम्) गृहपति के तुल्य समस्त प्रजाओं के पालक, (नृमनाः) मनुष्यों के बीच ज्ञानी के तुल्य उन पर अनुग्रह करने वाले, प्रभु की (अक्तोः) राति दिन हम (विश्वाभिः शाभिः) समस्त वाणियों से (गृणीमिस ) स्तुति करते हैं। रेभद्त्रे जनुष्या पूर्वो अङ्गिरा प्रावाण उद्ध्वी श्राभि चेजुरध्वरम्। येभिविंहाया अभविद्विच्चाएः पार्थः सुमेकं स्विधित्विनन्विति १४।२४

भा०—(अत्र ) इस संसार में (पूर्वः अंगिराः ) सब से पूर्व विद्यमान एवं सबका पालक प्रभु ज्ञानवान् होकर (जनुषा) जगत् की इत्पत्ति द्वारा (रेभत्) उपदेश करता है। (प्रावाणः) उपदेष्टा (जर्ध्वाः) उत्तम कोटि के ज्ञानी पुरुष उसी (अध्वरम्) अविनाशी प्रभु का (अभि चक्षुः) सर्वत्र, सब प्रकार से साक्षात् करते हैं। और (अध्वर्धाः) जपर के मेघगण जिस महान् यज्ञ स्वरूप को दर्शाते हैं। (येभिः) जिनसे (विचक्षणः) विश्व का द्रष्टा (विहायाः अभवत्) आकाशवत् व्यापक महान् है। वही (स्व-धितिः) अपने सामर्थ्य से जगत् को धारण करने बालां, (सुमेकं) उत्तम जलसेचक, वर्धक और उत्तम मेघ से युक्त (पायः) पालनकारी जलयुक्त मेच को (वनन्वति) जलांदि से युक्त मार्ग में प्रेरित करता है। सुमेकं सुमेघयुक्तं। अथवा मेकशब्दो मुख-वचनः। इति केचिद्। आद्यः संवत्सरो, कतवो वा इति स्कन्दस्वामी। इति वेचिद्। आद्यः संवत्सरो, कतवो वा इति स्कन्दस्वामी।

## [ 83]

म्हिषिस्तान्वः पार्थ्यः। विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१ विराट् पङ्किः। ४ पादिनिचृत् पङ्किः। ५ आर्चीभुरिक् पङ्किः। ६, ७, १०, १४ निचृत् पङ्किः। ४ आर्मीभुरिक् पङ्किः। ६ आर्मी पङ्किः। २, १३ आर्ची-भुरिगनुष्ट्रप् । ३ पादिनिचृदनुष्टुप्। ११ न्यङ्कुसारिणा बहती। १४ पादिनिचृद्बृहती। पञ्चदरार्चं स्क्रम्॥

मिं द्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारी यही न रोर्द्सी सर्दं नः । तिर्मिनेः पातं सर्ह्यस एभिनेः पातं शूषाि ॥ १ ॥

भा०—हे ( द्यावापृथिवी ) आकाश और भूमिवत स्त्री पुरुषो ! आप दोनों (मिह उर्वी ) खूब विस्तृत और (नारी ) उत्तम नरनारी होवो और ( तारी ) हमारे बीच ( यह्वी ) शक्ति सामर्थ्य में महान् ( रोदसी न ) आकाश और भूमि के तुल्य परस्पर उपकारक ( सदं ) सदा होवें। अथवा आप दोनों ( नः ) हमें ( सहासः ) पराजयकारी

शत्रु से वा शत्रु-पराजयी राजा के (तेभिः) उन २ उपायों से (पातम्) रक्षा करो और (श्रूषणि) वल के निमित्त, (एभिः) इन २ उपायों से (नः पातम्) हमारी रक्षा करो।

युक्तेयेक्के स मत्यें। देवान्तसंपर्यति ।

यः सुम्नेदीर्घेश्चर्तम ग्राविवासात्येनान् ॥ २॥

भा०—(यः) जो (दीर्घ-श्रुत्तमः) अति दीर्घ काल तक अनेक शास्त्रों का श्रवण करने वाला, (एनान् देवान् आ विवास) उन अनेक विद्वानों की सेवा ग्रुश्र्ण करता है, (सः मर्त्यः) वह मनुष्य (यज्ञे यज्ञे) समस्त यज्ञों में (देवान् सपर्यति) उत्तम विद्वान् जनों की (सुक्तैः) नाना सुख-साधनों से सेवा करता है।

विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्महः।

विश्वेहि विश्वमहस्रो विश्वे युजेषु युजियाः ॥ ३ ॥

भा०—हे (विश्वेपाम्) सब के (इरज्यवः) स्वामी जनो ! (देवां नाम्) देवों, वीरों, विद्वानों का (महः वाः) वड़ा भारी धन है। (विश्वे) आप सब लोग (हि) निश्चय से (विश्व-महसः) समस्त तेजों के धारण करने वाले, सर्व पूज्य, और (यज्ञेषु) यज्ञ के अवसरों पर (यज्ञियाः) यज्ञ अर्थात् दान-मान और पूजा के योग्य हो।

ते घा राजांनो श्रमृतंस्य मन्द्रा श्रर्थमा मित्रो वर्रुणः परिज्मा। कदुद्रो नृणां स्तुतो मुरुतः पूषणो भर्गः ॥ ४॥

भा०—( अर्थमा ) न्यायकारी, शत्रुओं और दुष्ट जनों का नियन्त्रण करने वाला ( मित्रः ) सब का स्नेही, ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ, ( परिन्त्रमा ) सर्वत्र व्यापक, और ( नृणां स्तुतः ) मनुष्यों में प्रशंसित ( रुद्रः ) दुष्टीं को स्लाने वाला, रोगों, दुःखों को दूर करने वाला, ( पूषणः महतः ) सब

के पोषक, दुष्टों के मारने वाले, वायुवत् तीव्र, वा स्थान ? पर जाने वाले मरुद् अर्थात् वैश्यगण, वीरगण और वर्षा जनक वायुगण और (भगः) ऐश्वर्य, वा स्वामी ये सब जन ( मन्द्राः ) स्तुत्य हैं ( ते घ ) वे सब जन अमृतस्य राजानः ) अमृत, कभी न नाश होने वाळे अन्न, और ज्ञान, अमर आत्मा वा नित्य सुख के (राजानः) राजा हैं, वे उससे चमकने वाले हैं।

उत नो नक्षमपां वृष्यवसू सूर्यामासा सर्वनाय सध्न्या। सचा यत्सारोषामहिर्वुध्रेषु बुध्नयः॥ ४॥ २६॥

भा०—( उत ) और ( यत् ) जब ( बुध्न्यः अहिः ) अन्तरिक्ष मेघ चा सूर्य के तुल्य ( बुध्न्यः ) ज्ञाननिष्ठ, असृत, अविनाशी आत्मा ( एषाम् बुझेषु ) इन प्राणों के बीच में ( सचा सादि ) इन के साथ इन में राजा वा प्रजापति के तुल्य विराजता है, तब (अपां) प्राणों के बीच (वृषण्वसू) बलशाली दो प्राण, (सूर्या मासा) जगत् में चन्द्र सूर्य के तुल्य (सधन्या) एक साथ गति करते हुए (सदनाय) यहां रहने के लिये (नः) हमें ( नक्तं ) रात्रिकाल में भी ( उरुष्यताम् ) हमारी रक्षा करें। इति <u>उत नो देवावश्विनां शुभस्पती धामभिर्मित्रावर्घणा उद्घयताम् ।</u> षड्विंशो वर्गः ॥

महः स राय एष्वे अति धन्वेव दुरिता ॥ ६॥

भा०—( उत ) और (अश्विना देवी ) वेग से जाने वाले देव, सुखप्रद, ( ग्रुभः पती ) उत्तम कल्याणकारी कर्मी, व्रतों के पालक (मित्रा-वरुणों ) मित्र और वरुण, दिन और रात्रिवत् विद्वान् स्त्री और पुरुष, एवं उत्तम जन, (नः) हमारी (धामिनः) अनेक धारक-पोषक सामध्यों से ( उरुष्यताम् ) रक्षा करें। (सः ) वह (महः ) महान् (रायः ) पुष्वर्यों को ( आ ईपते ) प्राप्त करता है और ( धन्व इव दुरिता अति ) जल के समान दुखों और पापों को पार कर जाता है, जिसकी वे रक्षा करते हैं।

ड्त नो इदा चिन्मृळताम्थिना विश्वे देवासो रथस्पतिर्भगः ॥ ऋभुर्वाजे ऋभुत्तणः परिज्मा विश्ववेदसः ॥ ७ ॥

भा०—(उत) और (नः) हमें (रुद्रा चित् अधिना) उत्तम उपदेश देने वाले, स्त्री पुरुप (मृडताम्) सुखी करें। (विश्वे देवासः) समस्त विद्वान् सुखी करें। (रथः-पितः भगः) रथों का पालक, स्वामी ऐश्वर्यवान् हमें सुखी करे। (ऋभुः) सत्य ज्ञान से चमकने वाला (वाजः) बलवान्, ज्ञानी, ये (ऋभुक्षणः) सब महान् और (विश्व-वेदसः) समस्त ज्ञानों और धनों के स्वामी और (पिर-ज्ञा) सर्वत्रगामी वायु ये सब हमें सुखी करें।

ऋ अऋँ भुत्ता ऋ भुविँ धतो मट आ ते हरी जूजुवानस्य वाजिना । दुष्टरं यस्य साम चिद्दर्थग्यक्षो न मार्जुषः ॥ ८ ॥

भा०—( ऋसुक्षाः ऋसुः ) वह महान् प्रसु, सत्य ज्ञान, प्रकाश से चमकने वाला है, (विद्युतः) जगत् को रचने वाले प्रसु का ( मदः ) हर्ष और आनन्द भी ( ऋसुः ) महान् है। हे प्रभो ! ( जुजुवानस्थ ) सब को मन्मार्ग में प्ररेणा करने वाले (ते हरी) तेरे धारण और आकर्षण करने वाले, महान् सामर्थ्य वाले ( वाजिना ) वल युक्त सूर्य चन्द्रवत् दोनों वल (आ) सर्वत्र विद्यमान हें ( यस्य साम चित् दुः स्तरं ) जिसका एक समान बल भी दुस्तर, अपार, सर्वापरि है और जो स्वयं ( मानुषः नः यज्ञः ऋधक् ) सब मनुष्यों के प्रति एक समान प्जनीय और सब से पृथक्, सब से महान् है।

कृथी नो श्रह्मयो देव सवितः स च स्तुषे मघोनाम्। सहो न इन्द्रो विह्यिन्यैषां चर्षणीनां चक्रं रहिंम न योयुवे॥९॥ भा०—हे (देव सवितः) समस्त सुखों और वलों को देने वाले ! हे जगत् के उत्पन्न करने और चलाने वाले! (नः अह्रयः क्रिधि) हमें ऐसा उत्साहो आर निष्पाप कर कि हमें कभी लजा से मुंह झुकाना न पड़े ! (सः च) वह तृ (मघोनाम्) ऐश्वर्यवानों में (स्तुपे) सब से अधिक स्तुति किया जाता है। (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रमु ही (एपाम् चर्षणीनाम्) इन समस्त लोकों के (सहः) वशकारी वल को (रिहमम् चकं न) अश्वों के वशकारी रासों और रथ को चलाने वाले चक्र के तुल्य ही (नि यो युवे) नियन्त्रित करता है। ऐषु द्यावापृथिवी धातं महद्ममें वीरेषु विश्वचेषिण श्रवः। एनं वार्जस्य सात्ये पृनं रायोत तुवेंगी॥ १०॥ २७॥

भा०—हे (द्यावापृथिवी) सूर्य और भूमि के तुल्य राजा और प्रजा के वर्गो ! (अस्मे एपु वीरेपु) हमारे इन वीरों में (महत्) बड़ा (विश्व चर्णिण) सर्वमनुष्योपयोगी, वा समस्त पदार्थों के तत्व को दर्शाने वाला (अव) अवण योग्य ज्ञान (धातम्) प्रदान करो । और (वाजस्य सातये) ज्ञान और बल को प्राप्त करने के लिये (महत् पृक्षम् धातम्) बहुत बड़ा परस्पर का प्रेम और अज प्रदान करो, (उत राया तुर्वणे पृक्षं धातम्) और शत्रुओं को पार करने वा उनको नाश करने के लिये धन द्वारा (पृक्षं) परस्पर का सम्पर्क प्रदान कराओ। इति सप्तविंशो वर्णः ।। एतं शंसिमिन्द्रास्म्युष्ट्वं कृचित्सन्तं सहसावन्नभिष्टेये सद्दा पाद्यभिष्टिये। मेदतां वेदतां वसो ॥ ११ ॥

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्य के देने हारे प्रभो ! हे (सहसावन्) वलशालिन् ! (त्वम् अस्मयुः) त् हमें चाहता हुआ, हमारा स्वामी (शंसम्) किसी भी स्थान पर रहते हुए इस स्तुति करने हारे भक्त (अभिष्टये (कृचित् सन्तं एतं सदा पाहि) उसकी अभीष्ट सिद्धि के लिये निरन्तर रक्षा कर । हे (बसो) सब में बसने वाले सर्वज्यापक, (मेदताम् अभिष्टये) स्नेह करने वालों के बीच में भी अपने स्तोताओं की अभीष्ट सिद्धि के लिये तु ( सदा वेदत ) सदा जान।

एतं में स्तोमं तना न सूर्यं द्युतद्यामानं वावृधन्त नृणाम् । संवनेतं नाश्व्यं तष्टेवानेपच्युतम् ॥ १२ ॥

भा०—हे विद्वान् लोगो! (सूर्ये तना न) सूर्यं में जिस प्रकार रिश्मयें विस्तृत प्रकाशमय ज्योति को विस्तारित करती हैं इसी प्रकार (सूर्ये) सब के सञ्चालक प्रभु के निमित्त (मे) मेरे ( युतत्-यामानम् ) चमकते मार्ग वाले, (एतम् स्तोमम्) इस स्तुति वचन को (वावृधन्त) बहाओ बल्ह्याली करो, अथवा मेरे लिये उस प्रभु की स्तुति वचनों का उपदेश करो। और (तष्टा इव) जिस प्रकार शिल्पी (नृणां संवननंः) शत्रु मनुष्यों को मारने वाले (अर्थ) शीव्रगामी अर्थों से चलने वाले, (अन्य च्युतं) न टूटने फिसलने वाले, रथ को बढ़ा कर बनाता है, उसी प्रकार चे विद्वान् लोग (नृणां संवननं) मनुष्यों में विभक्त करने योग्य, उनके सेवनीय, (अरुव्यं) अर्थों, इन्द्रियों से युक्त (अनपच्युतम्) इढ़ शरीर वा स्तुति वचन की वृद्धि करें।

<u>बावर्त येषां राया युक्तैषां हिर</u>गययां । <u>नेमधिता न पौंस्या वृथेव वि</u>ष्टान्तां ॥ १३ ॥

भा०—(येपाम्) जिसकी स्तुति-उपासना, (राया युक्ता) देने योग्य धन से युक्त हैं, (एपां) उनकी वाणी (हिरण्ययी) हित और रमणीय (ववर्त) होती है। और (नेमधिता) संग्राम में उनके (पौंस्या) बलों के समान जिनके पौरुष क (वृथा इव) अनायास ही यन्त्र घट माला के तुल्य (विष्ट-अन्ता) एक दूसरे से गुथे अन्तों वाले होते हैं। जिस प्रकार यन्त्र-घट माला में रस्सी के छोर एक दूसरे से बद्ध रहते हैं

उसी प्रकार उनके पौरुषों या बलों के आदि अन्त भाग परस्वर सम्बन्ध होते हैं। उनकी वाणी भी दातन्य धन वा सुख से युक्त, अथवा अर्थ-सम्पन्न, परस्पर, सम्बद्ध, ओजस्विनी होती है।

प्र तहुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वीचमस्रीरे मुघवत्सु । ये युक्तवाय पर्श्व शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम् ॥ १४ ॥

भा०—(ये) जो (अस्मयु) हमें चाहते हुए, (पञ्चशता युक्त्वाय)
पांच सौ को योग कर (पथा) मार्ग से गमन करते हैं (एषां विश्रावि)
उनका विविध प्रकार का यश सुनाई देता है वा उनका ज्ञान विशेष रूप
से श्रवण करने योग्य है, मैं (तत) उस ज्ञान को (दुःशीमे) पराजित न होने
वाले, (प्रथवाने) सर्वत्र विस्तृत, (वेने) कान्तियुक्त, (रामे) रमण
करने योग्य, (असुरे) बलवान प्राणप्रद प्रसु के सम्बन्ध में (मधवत्सु)
अनेक धन सम्पन्न जनों के बीच (प्र बीचम्) उसका प्र वचन कर्छ।
श्रधीन्न्वत्र समृति च सप्त च। सुद्यो दिदिष्ट तान्वः सुद्यो
दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट माय्वः॥ १४॥ ६८॥।

भा०—(तान्वः) तनु, देह के ज्ञान का वेत्ता, (अत्र) इस सम्बन्ध में (सस च सप्तितं च) ७७ नाड़ियों, तन्तु केन्द्रों का (अधि दिदिष्ट) उपदेश करता है, (पार्थ्यः) विस्तृत शक्ति का स्वामी भी (सद्यः) शीघ हो ७७ को (अधि दिदिष्ट) वश करे और (मायवः सद्यः दिदिष्ट) ज्ञान की कामना वाला भी इन ७७ के सम्बन्ध में ज्ञान याचना करे। इत्यष्टाविशों वर्गः॥

[83]

श्रीपरर्बुरः काद्रवयः सपः ॥ यावाणारेवता ॥ छन्रः—१, ३,४, १८, १३ विराड् जगती। २, ६,१२ जगती। ८, ६ आचीस्वराड् जगती। ४, ७ निचृत् त्रिष्टुप्। १४ त्रिष्टुप्॥ चतुर्दशर्च स्क्रमः॥ प्रेते वर्ननु प्र वयं वदाम प्रावंभ्यो वार्चं वदना वर्दद्भयः। यदंद्रयः पर्वताः साकमारावः श्लोकं घोषं भर्थेन्द्राय सोमिनः १

भा०—( एते ) ये विद्वान पुरुष (प्र वदन्तु) उत्तम २ उपदेश करें, और ( वयम् ) हम मी ( प्रावभ्यः ) उत्तम विद्वानों की ( वाचम् ) वाणी को (प्र वदाम) उत्तम रीति से अन्यों को उपदेश करें, हे विद्वान् लोगो ! आप भी ( बदद्भ्यः ) भाषण करने वालों के लाभार्थ (बाचं बदत) उत्तम वाणी बोलो । ( यत् ) जब ( अद्रयः ) आदर योग्य ( पर्वताः ) मेघ तुल्य प्रजा शिष्यादि के पोषक, ( (आशवः) वेगवान्, बलवान्, (सोमिनः) वीर्यवान्, वा सोम, पुत्र शिष्यादि के गुरु जन, (साकम्) एक साथ (इन्द्राय) तत्त्वदर्शी गुरु वा प्रभु के ( श्लोकं ) वेदमय उपदेश को ( भरथ ) प्राप्त करो और अन्यों तक पहुंचाओ । अन्य १००० (११००) अन्य करो

एते वद्नित शतवत्सहस्रवद्भि कन्द्नित हरितेभिरासभिः। विष्वी त्रावाणः सुक्रतः सुकृत्यया होतुंश्चित्पूर्वे हविरद्यमाशत 🤏

भा०—( एते प्रावाणः ) ये ज्ञान का उपदेश करने वाळे ( शतवत् सहस्रवत्) सौ २ और सहस्रों शिष्यों वाले (वदन्ति) उपदेश करते हैं और वे (सु-कृतः) उत्तम कर्म करने वाले, (विष्ट्वी) गृहों में प्रवेश करके (हरितेभिः आसिमः ) तेजस्वी मुखों से ( सु-कृत्यया ) उत्तमं २ कृत्यों को ( अभिः क्रन्दन्ति ) सर्वत्र उपदेश करते हैं। ऐसे उत्तम जनो ! आप लोग ( पूर्वे ) हे पूर्व आदर योग्य, विद्या और आयु में वृद्ध जनो ! आप छोग ( होतुः चित् हविः-अद्यम् आशत ) सात्विक दानशील जन के अन्नादिः भोग्य पदार्थ का आदरपूर्वक भोजन करो, उसे स्वीकार करो ।

प्ते वदुन्त्यविदन्नना मधु न्यूङ्खयन्ते अधिपुक आमिषि। वृत्तस्य शाखामरुणस्य वप्सत्स्ते स्भर्वा वृष्भाः प्रमराविषुः ३ भा०—( वृक्षस्य पक्के आमिषि ) वृक्ष के पके फल में जिस प्रकार ( मधु अविदन् ) मधुर रस आते हैं, वैसे ही उसको ( अना ) मुख से बतलाते और उसको पाते हैं इसी प्रकार (एते) ये विद्वान् लोग ( वृक्षस्य ) वृक्ष रूप देह के ( आमिषि पक्के अधि ) आयु रूप फल के परिपाक होने पर अर्थात् आयु के बढ़ने पर ( अना ) मुख से ( मधु ) वेद ज्ञान का लाभ करते हैं और उसी का ( वदन्ति ) उपदेश करते हैं और (नि ऊंखयन्ते) नियम से उसका पुनः २ अभ्यास करते हैं । (ते सूभर्वाः) वे उत्तम मुख जनक फल वा अन्न का भोग करने वाले, (वृपभाः) उत्तम बलवान् जन, (अरुणस्य) तेजोमय, दीसियुक्त (वृक्षस्य शाखां वप्सतः) वृक्ष की शाखा का खाजाने वाले अित के तुल्य संसार, वा वेद रूप वृक्ष की (शाखां वप्सतः) शाखा अर्थात् कांड का भोग करने वाले आत्मा वा ( वृक्षस्य शाखा वप्सतः) महान् वृक्ष रूप संसार की व्यापक कारण या आश्रय रूप प्रकृति का भोग करने वाले परमेश्वर के विषय में वे ( प्र ईम् अराविषुः ) खूब अच्छी प्रकार वर्णन करते हैं।

बृहद्वेदन्ति मद्विरेणं मुन्दिनेन्द्रं क्रोशन्तोऽविदन्नुना मधु । सुरभ्या धीराःस्वसृभिरनर्तिषुराष्ट्रोषयन्तः पृथिवीमुपद्विसीः॥४॥

मीं - ( एतं ) ये ( मन्दिना ) स्तृति युक्त, ( मिद्रिण ) हर्षप्रद, स्तृति वचन से ( बृहत् ) उस महान प्रभु का ( वदन्ति ) उपदेश करते हैं, ( अना ) मुख से ( इन्द्रम् ) उस प्रभु को ( क्रोशन्तः ) पुकारते हुए ( मधु अविदन् ) उसके हर्षजनक ज्ञान को स्वामी से अन्नवत् प्राप्त करते हैं । वे (उपिटदिभिः) नाना उपदेशों से ( पृथिवीम् आघोषयन्ति ) गर्जनाओं से मेघों के तुल्य भूमि को आघोषित करते हुए (सं-रभ्याः) कार्य में दढोद्योगी होकर ( धोराः ) बुद्धिमान् जन ( स्वसृभिः ) स्वतः चलने वाली शक्तियों या वाणियों सहित वा भगनीवत् सहयोगिनी प्रजाओं के साथ

(अनर्तिषुः) प्रसन्नता से नृत्य करते, आनन्द उल्लास का अभिनय करते हैं। वे प्रभु के प्रेम और उल्लास में नाच उठते हैं। खूब प्रसन्न होते हैं। खुपणी वार्चमकृतोप द्यव्यक्तिरें कृष्णी इष्टिरा स्त्रनर्तिषुः। न्य क्रिने युन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेती दिधिरे सूर्येश्वितः॥५॥६९॥

भा०—(द्यवि) सूर्य में जिस प्रकार (सु-पर्णाः) रिश्मगण (कृषणाः) जलाकर्षण करने वाले, (अनिर्तेषुः) विविध स्थानों पर जाते हैं, (सूर्य-धितः) सूर्य की वे धेत किरण (पुरु रेतः दिधिरे) बहुतसा जल धारण करते और (उपरस्य निष्कृतम् नियन्ति) मेघ का रूप धर लेते हैं (वाचम् अक्रत) विज्ञली की गर्जना करते हैं उसी प्रकार (द्यवि) तेजोमय (आखरे) सर्वत्र चारों ओर सुखमय परमेश्वर में मग्न (सुपर्णाः) उत्तम मार्ग से जाने वाले, (कृष्णाः) तपस्वी, अपने देह और अन्तःकरण के दोणों का कर्षण करने वाले (इषिराः) ग्रुम इच्छा वाले, मन्मार्ग से जाने वाले, (वाचम् उप अकृत) वाणी का उच्चारण करते, उपासना स्तुति प्रार्थना करते, (आ अनिर्तेषुः) नाना हर्ष-प्रदर्शक कीड़ाणं करते हैं और (उपरस्य) मेघ के तुल्य सुखदायक प्रभु के (निष्कृतं नि यन्ति) स्थान को प्राप्त करते हैं, वे (सूर्यधितः) सूर्य के समान तेजस्वा जन (पुरु रेतः दिधरे) बहुत र वल सामर्थ्य धारण करते हैं।

बुत्रा ईव प्रवर्हन्तः समायमुः साकं युक्ता वृष्णो विभ्रतो धुरः। यच्छ्वसन्तो जग्रसाना अरोविषुः शृग्व एषां प्रोथथो अर्वतामिव ६

भा०—प्राणों का वर्णन । (उग्राः इव प्रवहन्तः) वेगवान् बहते वायु के झकोरों के समान वा (उग्राः इव ) बलवान् वीर पुरुषों के समान वे (सम् आयमुः) एक साथ जाते वा (सम् आयमुः) एक साथ नियम में बंध कर कार्य करते हैं। (साकम् युक्ताः वृष्णः) जिस प्रकार एक साथ जुते बैल (धुरं विश्रतः) शकट के धुरे का भाग धारण करते हैं उसी

प्रकार वे भी देह में (साकम् युक्ताः) एक साथ लगे हुए, (वृषणः) बलवान् होकर (धुरः विभ्रतः) धारण करने वाले देह के अंगों को पृष्ट करते हैं। (यत्) जब वे प्राणगण (श्वसन्तः) श्वास लेते हुए (जयसानाः) अन्नवत् वायु को भीतर ग्रास करते हुए (अराविषुः) ध्वनि करते हैं तब (एषाम्) इनका (अर्वताम् इव प्रोथथः शृष्वे) वेगवान् अश्वों के तुल्य ही शब्द श्रवण करता हं।

दशाविनभ्यो दर्शकद्येभ्यो दर्शयोक्रेभ्यो दर्शयोजनेभ्यः। दशाभीशुभ्यो ऋर्चताजरेभ्यो दश धुरो दर्शयुक्ता वहिद्भ्यः॥७॥०

भा०—( दश-अविनिध्यः ) दश गितयों, वा अंगुलियों के समान दश अंगों वाले, ( दश-कक्ष्येभ्यो ) दश प्रकार के कमीं का प्रकाश करने वाले, ( दश योक्त्रेभ्यः ) दश प्रकार की योजनाओं वाले, (दश-अभी शुभ्यः) दश प्रकार के नाना कमीं और पदार्थों को भोगने या वश करने वाले, (अजरेभ्यः) शरीर को सञ्चालित करने वाले, ( वहद्भ्यः ) देह को धारण करने वाले प्राणों के ( दश धुरः ) दश प्रकार के धारण बलों को (अर्चत) वर्णन करो, उनका ज्ञान करो । वे दशों इस देह में ( युक्ताः ) रथ में अश्व के समान नियुक्त हैं।

ते अद्येयो द्रशयन्त्रास श्राशवस्तेषामाधानं पर्येति हर्यतम् । त ऊ सुतस्य स्रोम्यस्यान्धस्रोऽशोः पीयूर्षं प्रथमस्य भेजिरे ॥८॥

भा०—(ते) वे (अद्रयः) नाना भोगों के भोगने वाले, (दश-यन्त्रासः) दश प्रकार के यन्त्र, अर्थात् उपकरणों के स्वामी, (आशवः) वेग से कार्य करने वाले हैं। (तेषाम्) उनका (हर्यतम्) अति कान्तियुक्त, अति सुन्दर, चाहने योग्य, (आधानम्) आश्रय आत्मा (परि एति) सर्वत्र जाता है, (ते उ) और वे (प्रथमस्य) सर्वश्रेष्ठ, उस सर्वप्रथम विद्यमान (सोम्यस्य सुतस्य अन्धसः) अभिषुत सोम के वा अन्न के (पीयू- पस्) रस के समान उस (सुतस्य) सर्वप्रेरक (सोम्यस्य) वीर्यवान् (अन्धसः) प्राण धारक आत्मा के भी (पीयूपम्) रस को (भेजिरे) सेवन करते हैं। इसी प्रकार विद्वान् लोग भी दस इन्द्रिय रूप यन्त्रों वाले होकर उस परवहा का सेवन करते हैं।

ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निसतेऽशुं दुहन्तो अध्यसिते गर्वि । तेभिर्दुग्ध परिवान्त्सोस्यं मध्विन्द्रो वर्धते प्रथते वृष्टायते ॥ ९॥

भा०—(ते सोम-अदः) वे सोम, प्रेरक आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने वाले (इन्द्रस्य हरी निसते) उस ऐश्वर्यवान् आत्मा के ज्ञान और कमें दोनों रूपों को प्राप्त करते हैं, वे (गिवि) भूमि पर या वाणी द्वारा (अंशुंम्) उस व्यापक प्रभु के प्रकाश को (दुहन्तः) गौ में से गो-दुग्ध के समान उसे प्राप्त करते हुए, (गिवि अधि आसते) उस वाणी में ही आश्रय लेते हैं। इसी प्रकार अंशुं अर्थात् भोक्तव्य अन्न रस प्राप्त करते हुए कुपकों के तुल्य (गिवि) गौ अर्थात् पृथिवी के विकार रूप देह में विराजते हैं। उन प्राणों द्वारा (दुग्धं) दुहे गये, प्राप्त किये गये (सीम्यं मधु) सोम्य मधु, ईश्वरीय ज्ञान रस को, (पिवान्) पान करता हुआ (इन्द्रः) आत्मदर्शी पुरुष, (वर्धते) वृद्धि को प्राप्त करता है, (प्रथते) वल और सामर्थ्य में बढ़ता और (वृष्यते) सुखों के वर्षा करने वाले मेघ के तुल्य सर्वसुखकोरी हो जाती है।

ृ वृषा वो श्रेंशुर्न किला रिषाथनेळावन्तः सद्मित्स्थनाशिताः । रैवत्येखमह्माचार्रवःस्थन् यस्य प्रावाणो अर्जुषध्वमध्वरम्१०।३०

भा०—(वः अंग्रः) आप लोगों में व्यापक प्रभु वा आत्मा जो (वृषा) समस्त सुखों का वर्षाने वाला, एवं बलवान् है। तो (न किल रिषाधन) आप लोग कभी नाश को प्राप्त नहीं हो सकते। (सदम् इत्) सदा ही, (इडावन्तः) अन्न, वाणी, कर्म फलों और भूमि आदि से युक्त और (आशिताः) भोजन द्वारा तृप्त किये जाते (स्थन) रहो। हे (यावाणः)
विद्वान उपदेष्टा लोगो! (यस्य अध्वरम्) जिसके हिंसारहित यज्ञ को
(अज़पध्वम्) सेवन करते हो, (रैवस्याः इव) धनवान पुरुषों के समान
(महसा) महान् सामर्थ्य से (चारवः) उत्तम आचार युक्त (स्थन)
होकर रहो। इति त्रिंशो वर्गः।

तृद्धिला अतृदिलासो अद्योऽश्रमणा अशृथिता असृत्यवः। अनातुराश्वजराः स्थामविष्णवः सुपीवसो अतृषिता अतृष्णजः ११

भा—हे विद्वान् और वीर लोगो! आप लोग (तृदिलाः) दुःखों और दुष्टों को तथा संशयों के काटने वाले, और (अतृदिलासः) स्वयं कभी छिन्न भिन्न, न होने वाले, निराशा से रहित, अच्छिन्न, संगठित होवो। और आप लोग (अद्भयः) आदर योग्य (अश्रमणाः) कार्यं करते हुए कभी न थकने वाले, वलशाली, (अश्रथिताः) सत्कार्यं में शिथिल न होने वाले, (अमृत्यवः) मृत्यु से रहित, (अनातुराः) न घवराने वाले, (अजराः) जरा, अर्थात् बुढ़ापे से रहित, (अमविष्णवः) सदा गतिशील, (सुपीवसः) ख्व हृष्ट पुष्ट, (अतृष्वताः) तृष्णा, लोभ से रहित, (अतृष्णजः) निस्पृह, निर्मीह (स्थ) होवो।

भ्रुवा एव वेः <u>पितरो युगेयुंगे</u> चेमकामासः सर्दसो न युञ्जते । <sup>श्रुजुर्यासो हरिषाची <u>ह</u>रिद्रं<mark>व</mark> श्राद्यां रवेण पृथिवीमश्रश्रुवुः॥१२॥</sup>

भा०—हे विद्वान् और वीर पुरुषो ! (वः पितरः ) आप लोगों के पालक दलपित लोग, (ध्रुवाः एव ) सदा स्थिर, दृढ़ रहें और (युगे-युगे) समय २ पर (क्षेम-कामासः ) सदा सब का कल्याण और रक्षण करने की इच्छा वाले होकर (सदसः ) भवनों के तुल्य (युंजते ) मनोयोग देवें । वे (अजुर्यासः ) जरारहित, (हरि-साचः ) मनुष्यों का समवाय बनाने वाले, (हरिद्वाः ) अश्वों के द्वारा वेग से जाने में समर्थ (रवेण)

गर्जना ध्वनि से मेघोवत् ( द्याम् पृथिवीम् ) आकाश और पृथिवी में (आ अग्रुश्रवुः) अपने संदेश सुनाने वाळे और अन्यों का सुनने वाले होवें।

तिदद्धदुन्त्यद्वयो विमोर्चने यामन्त्रअस्पा ईव घर्डुप्विद्धिः। वर्पन्तु। बीर्जमिव धान्याकृतः पृञ्चन्ति सोम् न मिनन्ति वर्ष्स्तः १३

भा०-वे (अद्भयः) आदर योग्य, निर्भय जन (विमोचने) विविध संकटों से मोक्ष प्राप्त करने के निमित्त ( यामन् ) यम नियम पालन रूप सन्मार्ग में (तत् इत् ) उसी परमेश्वर का (वदन्ति ) उपदेश करें । वे ( अञ्चः-पा इव ) व्यक्त ज्ञान-प्रकाश का रक्षण करने वाले विद्वानों और धान्य की रक्षा करने वाले कृपकों के तुल्य ( उपिंदिभिः ) उपदेश-ध्विनयों से (धान्य-कृतः) धान्य बोने वालों के तुल्य (बीजम् इव वपन्तः) बीजों का वपन करते हुए वा (धान्यकृतः बीजम् इव वपन्तः ) धान का खेत काटने वालों के तुल्य वासनामय बीजों का छेदन करते हुए (सोमं पृञ्जन्ति) शिष्य पुत्रवत् आत्मा को वा प्रभु को स्नेह करें और (बप्सतः) स्वयं नाना कर्म फलों का भोग करते हुए भी किसानों के तुल्य ही (न मिनन्ति) अन्नवत् आत्मा, वा जीव के बीज का नाश नहीं करते।

सुते श्रेष्ट्रोरे अधि वार्चमकृता क्रीळयो न मातरी तुदन्तेः। वि षु मुं आ सुषु वुषो मन्तीषां वि वर्तन्तामद्रं युश्चार्यमानाः ॥ १४ ॥ ॥ ३१॥ ४॥ THE PARTY OF THE PARTY OF THE CALL AND WHEN YOU

भा०-( चायमानाः ) पूजा आदर, सत्कार पाते हुए ( अद्रयः ) आदर योग्य जन ( अध्वरे अधि ) अहिंसनीय (सुते अधि ) ईश्वरोपासना के कार्य में ( वाचम् अक़त ) वाणी का उपदेश करें। और ( क्रीड्यः न मातरं तुदन्तः) खेळते हुए बाळक जिस प्रकार माता को हाथों से ताड़ते हैं, उसी प्रकार वे भी (क्रीडयः ) नाना कर्मी को प्रसन्नतापूर्वक करते हुए ( मातर तुदन्तः ) जगत् की माता प्रकृति के बन्धन को दूर करते हुए (वि वर्त्तनाम्) विविध प्रकार से रहते हैं। हे विद्वान् जन! तू (सुसुवुषः) जगत् के उत्पादक और संचालक प्रभु की (मनीषां वि सु मुख) स्तुति को विविध प्रकार से कर । अथवा ( सु-सुबुषः ) उत्पन्न होने वाले जीव की (मनीषां) मन की भोग की चाह को (वि सु मुख्ज) विविध प्रकार से त्याग । इत्येकत्रिंशो वर्गः । इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ पञ्चमोऽध्यायः

## 

ऋपिः-१,३,६,८-१० १२,६४,१७ पुरुरवा एळः । २,४,४,७,११, १३,१४,१६,१८ उर्वशी। देवता—१,३,६,८,—१०,१०,१४,१७ उर्वशी। २,४,४,७,११,१३,१४,१६,१८ पुरूरवा एळ: छन्दः—१,१,१२ त्रिष्टुप्। ३, ४, १३, १६ पाटाते चृत् त्रिष्टुप्। ४, १० आची भुरिक् त्रिष्टुप्। ६ — ८, १५ विराट् त्रि॰डुप् । ६, ११, १४, १७, १= निचृत् त्रि॰डुप् ॥ अष्टादशर्च स्तम् ॥

हुये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचासि मिश्रा क्रणवावहै नु । न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मयस्कर्न्परतरे चुनाहेन् ॥ १ ॥

भा०-सेना, सेनापति, प्रजा और राजा का पति पत्नीवत् परस्पर संवाद । हे (हये) 'हया' अर्थात् अश्व के समान सर्वाङ्ग में बलवित ! (जाये) पुत्रोत्पन्न करने में समर्थ स्त्री के तुल्य अपने पालक नायक को अपने आप अपने बल पराक्रम से प्रसिद्ध करने वाली, वा (जाये) जय दिलाने वाली! हे ( घोरे ) घोर, दुक्कर संग्राम करने हारी ! शत्रुसंहारकारिणि ! तू ( मनसा ) ज्ञानसहित वा शत्रु स्तम्भक बल के साथ ( तिष्ठ ) स्थिर हो। हम दोनों (मिश्रा) परस्पर मिले हुए, दृढ़ सम्बन्ध बना रखने वाले ( वचांसि ) परस्पर प्रतिज्ञा-वचनों को ( कृणवावहै नु ) करें। क्या ( नौ ) हम दोनों के ( एते ) ये ( अनु-दितासः मन्त्राः ) परस्पर

अनुकूळता से सुरक्षित, परस्पर किये मन्त्र, विचार (परतरे चन अहनि) भविष्यं के दिनों भी ( मयः चन न करन् ) सुख प्रदान नहीं कर सकते ? करते ही हैं। जैसे स्त्री पुरुषों के परस्पर रहस्यालाप चिरकाल तक उनको सुखी, सुप्रसन्न बनाये रखते हैं उसी प्रकार सेना सेनापित आदि के भी गुप्त सुविचारित मन्त्र भविष्य में उनको सुखी करते हैं, वाक्य के आदि में 'न'-कार का प्रयोग प्रश्न-वाक्य का सूचक है। किमेता बाचा कंणवा तवाहं प्राक्रमिषमुषसामिययेव । पुर्कर<u>वः पुनरस्तं परेहि दुरापना</u> वातं इ<u>वाहमस्मि ॥ २ ॥</u>

भा०—( उपसाम् अग्रिया-इव ) प्रभात वेलाओं में सर्वश्रेष्ठ उपा जिस प्रकार सूर्य के आगे १ चलती है और ( उपसाम् अग्रिया-इव ) कामना वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ वर वर्णिनी जिस प्रकार पति के आगे २ चलती हुई अग्नि-परिक्रमा करती है, इसी प्रकार सेना, ( उपासम् अग्रिया ) शत्रु को दग्ध करने वाली सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ, सब से आगे चलने वाली होकर (प्र अक्रमिपम् ) तेरे आगे चलूं, तूरक्षक, पालक गोपालवत् मेरे पीछे चल, और मैं आगे २ पराक्रम करती हुई पतिंवरा के तुल्य आगे कदम बढ़ाती जाऊं। तो ( एता वाचा ) इस वाणी से ( किं कृणव ) हम दोनों क्या करेंगे १ हे (पुरूरवः) अनेक सैन्यद्छ के प्रति आज्ञा करने वाछे सेनापति ! ( अहम् वातः इव ) मैं प्रवल वात के समान ही ( दुरापना अस्मि ) शत्रु के वश आने वाली नहीं हूं। प्रत्युत ( दुर्-आपना अस्मि ) अवल आंधी के समान शत्रु को नाना दुःख प्राप्त कराने वाली हूँ । तू मुझ द्वारा विजय करके (पुनः अस्तम् परा इहि) अनन्तर घर को छौटना । इसी प्रकार स्त्री परिक्रमादि करने के बाद पति को स्वयं गृह मैं जाने की अरणा करे। यह सब से उत्तम विदाई है।

इषुर्न श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रहिः।

अवीरे कतो वि द्वियुत्कोरा न मायुं चितयन्त धुनयः॥ ३॥

भा०—सेनापित कैसा हो ? ( इषुधेः इषुः न ) तरकस के तीर के समान सेनापित ( श्रिये ) शोभा, राज्यलक्ष्मी के लिये और ( असना ) शातु को उखाड़ने के लिये हो । वह (गो-साः ) भूमि का भोक्ता वा दाता और ( शतसाः न ) सैकड़ों सुखों को देने वाला तथा ( रंहिः ) वेगवान् तथ के तुल्य पराक्रमी और बलवान् हो । ( अवीरे कतो ) वीरों से रहित वा युद्धादि से रहित कार्य में ( न दिवधुतत् ) वह नहीं चमकता, वीरो-वित युद्धादि कार्य में ही उसकी शोभा है । और (उरा न) महान् अन्तरिक्ष के तुल्य ( उरा ) विस्तृत रणाङ्गण में ( धुनयः ) शतुओं के कंपा देने वाले वीर सेनाजन भी ( मायुं चितयन्त ) वायुओं के समान गर्जनाओं को करें और सेनाएं भी सेनापित के शब्द को जानें। सा चसु दर्धती श्वश्चराय वयु उखे। यिह वष्टधनितगृहात्।

सा वसु दर्धती श्वर्धराय वय उष्टो यदि वष्ट्यन्तिगृहात्। अस्तं ननचे यस्मिञ्चाकन्दिवा नक्षं श्निधता वैतसेनं॥ ८॥

भा०—(उपः) प्रभात वेला के समान कान्तिमती कन्या जिस प्रकार ( वसु द्धती ) धनैश्वर्य को धारण करती हुई, (श्वशुराय वयः कामयते ) अपने श्वशुर के दीर्घ जीवन वा अस की कामना करती है, और (अन्ति गृहात् ) अपने पिता के घर से निकल कर (अस्तं ननक्षे ) अपने पिते के उस घर को प्राप्त होती है, (यस्मिन् दिवा नक्तं चाकन् ) जिसके निमित्त वह दिन रात चाहती है, और दिन रात (वैतसेन श्वथता) सुखानुभव से भरी पूरी रहती है। उसी प्रकार (उपः) शत्रु को संताप करने वाली सेना (यदि वयः षष्टि) जो बल, अस और जीवन चाहती है (सः) वह (श्वशुराय = स्वश्र्राय वसु द्धती) अपने श्रूरवीर नायक के लिये ऐश्वर्य को धारण करती हुई (अन्तिगृहात् ) समीप के मित्र-राज्य से, (अस्तं ) शत्रु को उखाड़ने वाले बल को (ननक्षे ) प्राप्त करे, (यस्मिन् ) जिसके अधीन रहकर वह (दिवा नक्तं ) दिन रात्रि (वैतसेन ) बेंत की सी वृत्ति 'अर्थात्' प्रबल के आक्रमण को देख कर विनय से झुकने और

दुर्बल को देख कर फिर सिर उठा छेने वाले नायक से (श्रथिता) वशीभूत होकर ( चाकन् ) नाना सुखों की कामना करे।

त्रिः सम माह्नः श्नथयो वैत्सेन्रोत सम मेऽव्यत्यै पृशासि । पुरुरवोऽन ते केतमायं राजां में वीर तुन्व स्तदासीः ॥४॥१॥

भा०-हे सेनानायक ! तू (मां ) मुझको (अहः ) न नाश होने वाळे, सूर्यं के समान तेजस्वी शासक के (वैतसेन) ज्ञानमंत्र प्रकाश से (त्रिः श्रथयः) तीनों प्रकार से बन्धन से युक्त कर। (उत) और ( मे अब्यत्ये ) मेरे अविरुद्ध, अनुकूल आचरण के लिये मुझें ( पृणासि ) पालन पोषण कर । हे ( पुरुरवः ) बहुतों को आज्ञा देने वाले शासक ! में (ते केतम् अनु आयम् ) तेरे गृह, ज्ञान वा शरण को प्राप्त करूं। हे ( वीरः ) द्युरवीर ! तू ( में तन्वः ) मेरे विस्तृत राष्ट्र का स्त्री के शरीर का स्वामी के तुल्य (तत् राजा आसी: ) त् वह परम शरण, राजा हो । इति प्रथमो वर्गः ॥

या सुजूर्णिः श्रेणिः सुम्नश्रापिईदेचे चुर्न ग्रन्थिनी चर्ग्युः। ता श्रुक्जयोऽरुणयो न संद्युः श्रिये गावो न धनवोऽनवन्तः॥६॥

भा०— ( प्रनिथनी न ) गांठ वांधे हुए पत्नी जिस प्रकार ( सु-जूणि: ) सुख से पति के साथ वार्धक्य तक रहती है, ( श्रेणि: ) पति का आश्रय करती, ( सुम्ने आपिः ) पति के सुख के निमित्त उसके बन्धु के तुल्य रहती और (हदे चक्षुः) ताल में देखने वाले मनुष्य के प्रति-विम्बित चक्षु के समान अनुकूछ अनुराग वाळी होती है उसी प्रकार (या) जो सेना ( सु जूणिः ) उत्तम वेग वाली, ( श्रेणिः ) नायक पर आश्रित वा उत्तम दलों और पंक्तियों में बद्द, (सुम्ने आपिः) सुख के निमित्त नायक के बन्धु के तुल्य, ( ह़दे चक्षुः ) तालाव में प्रतिविभिन्नत चक्षुवत् समान अनुराग से युक्त होकर (चरण्युः) नायक के साथ विचरण करने वाली है। और (ताः) वे अनेक सेनाएं भी (अक्षयः) सुव्यक्त भाव वाली (अरुणयः) तेजिस्त्वनी, (धेनवः न) दुधार गौओं के तुल्य (श्रिये ससुः) राजा की शोभा और राज्य-समृद्धि की वृद्धि के लिये (ससुः) आगे बहें और (गावः न) गौओं और वाणियों के तुल्य (अनवन्तः) प्रेम से राजा की स्तृति करें।

समेरिम्ब्जायमान आसत् आ उतेमवर्धसूर्यः स्वर्गूर्ताः। महे यत्त्रां पुरूरवा रणायावर्धयन्दस्युहत्याय देवाः॥ ७॥

भा० हे (पुरुखः) महान कीर्त्तियुक्त ! (यत्) जब (वा) तुझे (देवाः) विजयोत्सुक वीर पुरुष (दस्यु-हत्याय) शत्रुओं को हनन करने के निमित्त रण के लिये (अवर्धयन्) बढ़ावें तब (अस्मिन् जायमाने) इसके प्रकट होने पर (शाः सम् अवर्धयन्) वाणियां वा प्रजाएं और पुरुषाधीन खियों के तुल्य उसके आश्रय (सम् आसत्) मिल कर रहें, (उत्) और मिल कर और (उत्) उसको (स्वगूर्जाः) स्वयं उद्यमशील (नद्यः) समृद्ध प्रजाएं बढ़ावें।

स<u>चा यदीसु जर्हतीष्वत्कममी</u>जुषीषु मार्जुषो <u>नि</u>षेवे । श्रपं स्म मचरसन्ती न भुज्युस्ता श्रवसत्रथस्पृशो नाश्वीःप

भा०—(यत्) जब (सचा) एक साथ (जहतीषु) शस्त्रादि छोड्ती वा जाती हुई (आसु अमानुषीषु) इन साधारण मनुष्यों से भिन्न, प्रवल, मनन-शील वा अविवेकयुक्त सेनाओं के ऊपर (मानुषः भुज्युः ) मननशील रक्षक सेनापित मैं (अल्कं निषेवे ) अपने मुख्य रूप वा अधिकार का सेवन करूं तब वे (तरसन्ती न) मृगी के समान (यत् अप अत्रसन् ) मेरे से भयभीत हों अथवा (रथ-स्पृशः अश्वाः न) रथ में लगे घोड़ों के तुल्य भय से शासन में रहें।

यदीसु मती श्रमतासु निस्पृक्सं चोणीभिः कर्तुभिनं पृङ्के । ता श्रातयो नृतन्त्रः श्रम्भत् स्वा श्रश्वीसो न क्रीळयो दन्दंशानाः ॥६॥

भा०—( पत् ) जब ( आसु अमृतासु ) कभी नाश न होने वाली इन प्रजाओं और सेनाओं पर (निस्टुक् मर्त्तः) खूब स्नेहवान्, शत्रुमारक, बलवान् सेनापति ( क्षोणीभिः ) उत्तम वाणियों ( न ) और ( क्रतुभिः ) कर्मी से ( पृंक्ते ) सम्पर्क करता, स्नेह प्रकट करता है, (ताः) वे ( आतयः न ) गृहपत्नियों के तुल्य (स्वाः तन्वः ग्रुम्भत ) अपने 🤋 देहों को अलंकृत करें । और (दंदशानाः) दांतों से लगाम को काटते हुए ( अश्वासः न ) घोड़ों के समान ( क्रीडयः ) नाना प्रकार की क्रीड़ा, विनोद करती और सन्मार्ग में , चलती हैं। (२) [यदि नकारः प्रतिषाधार्थः ] ( यत् आसु निःस्पृक् न पृङ्क् ) जब वह मनुष्य उनमें निस्पृह होकर उन में स्तेह नहीं करता, तब वे गृहपत्नियों के तुल्य ही (तन्वः न शुम्भन्त) अपने को नहीं सजाती, और (न क्रीडयः) न खेळती, विनोद्ध करती और ( आतयः न दंदशानाः ) व्याधियों के सभान कष्टकारी पीड़ादायक होती हैं।

विद्युन्न या पतन्ती दविद्योद्धरन्ती मे अप्या काम्यानि । जिनेष्ठो श्रुपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमार्यः ॥१०॥२॥

भा०—(या) जो (अप्याविद्युत्न) मेघ में उत्पन्न जल से विजुली के समान (पतन्ती) वेग से जाती हुई और (मे) मेरे (काम्यानि) कामना योग्य पदार्थों को ( भरन्ती ) धारण करती हुई, ( दिवद्योत् ) चमकती, शोभा पाती है, उसमें (अपः) कर्मकुशल, (नर्यः) मनुष्यों का हितकारी, (सु-जातः) ग्रुभ गुणों में प्रसिद्ध पुत्र के तुल्य होता है। (उर्वशी) बहुतों को वश करने वाली सेना राष्ट्र को (आयुः दीर्घम् तिरत) दीर्घ आयु प्रदान करती है। (२) इसी प्रकार खी भी उत्तम पुत्र की जन्म देकर पति को ही मानो दीर्घ आयु प्रदान करती है। इति द्वितीयो वर्गः॥ जुिब इत्था गोपीथ्याय हि दुधाथ तत्पुकरवो म श्रोजः। अशासं त्वा <u>विदुषी</u> सस्मिन्<mark>ष्ठहन म</mark> आर्थुणोः किम्भुग्वदासि॥११॥

भा०-( इतथा ) इस प्रकार तू ( गोपीथ्याय हि जिल्ले ) भूमि की रक्षा करने और इन्द्रियों वा वाणी के लिये समर्थ हो। हे (पुरु-रवः) बहुतों का शासक वा जितेन्द्रिय ! (हि) क्योंकि ( मे ) मेरे ( तत् ओजः द्धाथ ) तू उस परांक्रम को धारण कर मैं ( सिस्मन् अहनि ) सब दिन (विदुधी) जानती हुई, ज्ञान वाली होकर ( त्वा अशासन् ) तुझको अनुशासन करती हूं। परन्तु तू (मे न अश्रणीः) मेरा वचन नहीं सुनता। (अभुक्) पालन समर्थं न होकर ( किं वदासि ) तू क्या कह सकता है ? अतः तू मेरा वचन-कथन श्रवण कर और पालक होकर प्रजा पर शासन कर। कुदा सूनुः <u>पि</u>तरं जात इंच्छाश्चकन्नाश्च वर्तयद्विजानन्। को दम्पती समनसा वि यूयोदध यद्याः श्वशरेषु दीदयत्॥१२॥ भा०—( सूनुः ) पुत्र (जातः) उत्पन्न होकर (पितरं कदा इच्छात्) पिता को कब चाहने लगे और (वि-जानन्) विशेष ज्ञान वाला होकर भी ( चक्रन् ) रोता हुआ ( अश्रुन वर्त्तयत् ) आंस् नहीं बहाता। (कः) कौन ऐसा पुत्र है जो ( समनसा दम्पती ) समान चित्त वाले पति पत्नी ( वि यूयोत् ) पृथक् करता है ? और ( यत् ) जो अग्नि के समान तेजस्वी होकर ( श्वजुरेषु दीदयत् ) श्वजुर-गृह में चमकता है अर्थात् सभी पुत्र जब पिता को चाहते हैं तब वे राते २ आंसू बहाते हैं। ऐसे समय में पुत्र कभी माता पिता को पृथक् नहीं करता प्रत्युत उनको और भी दृ प्रम से युक्त करता है, वह पित के श्वञ्चरालय में नहीं रहता प्रत्युत पितगृह में रहता और वहीं चमकता है, इसी प्रकार जो अभिवत् तेजस्वी नायक ( श्रञ्जरेषु ) आञ्जगामी वीर पुरुषों के बीच में चमकता है वह ( जातः ) प्रसिद्ध होकर (सूनुः ) सेना का प्रेरक होता और (पितरं इच्छात् ) सब कोई अपने पालक राजा को चाहता है और विशेष ज्ञानी होकर (अश्रु, चक्रं वर्तयत् ) ब्यापक राजचक्र या सैन्यचक्र को चलाता है, कौन ऐसा है जो एक चित्त हुए (दम्पती) पति-पत्नी के तुल्य राजा प्रजा को वियुक्त करदे, अर्थात् कोई नहीं। राजा के शासन में ही सेनापति सैन्य-चक्र को चलाता और राजा प्रजा को स्थिर बनाये रखता है। प्रति ब्रवाणि वर्तयते अश्चे चक्रन्न क्रन्ददाध्ये शिवायै। प्र तत्ते हिनवा यत्ते श्रम्मे परेहास्तं नहि मूर मार्पः ॥ १३॥

भा०-प्रजा या सेना प्रयाण के लिये उद्यत सेनापति वा राजा के प्रति कहती है —हे (मूर) शत्रुनाशक! सेनापते! (अहं ते प्रति व्रवाणि) मैं तुझे प्रतिक्षण कहती हूं कि (चक्रन् न) रोते हुए मनुष्य के समान(अश्र वर्त्तयते) आंसू बहाती है और (कन्दत्) रोती हुई (शिवाये आध्ये) कल्याण की कामना करती है, ( यत् ते असमे ) जो तेरा हम में हित है मैं प्रजागण (तत् ते प्रहिनव ) उसे मैं तेरे लिये प्रदान करती हूं। तू (अस्तं परा इहि ) गृह पर फिर वापिस आना, यदि वापिस नहीं आवेगा तो तू ( मा नहि आपः ) मुझ प्रजाजन को फिर नहीं प्राप्त करेगा।

सुदेवो श्रद्य प्रपतेदनावृत्परावतं परमां गन्तवा उ । अधा शयीत निर्मेतिरुपस्थे उधैनं वृका रभसासी श्रद्धः ॥१४॥

भा० - यदि ( सु-देवः ) उत्तम विजिगीपु भी ( अनावृत् ) अरक्षित होकर (परावतं परमां गन्तवै अध प्रपतेत्) दूर से दूर के परदेश को प्रयाण करने के लिये प्रस्थान करे ( अध ) और ( निऋ ते: उपस्थे ) शतु-सेना के समीप असावधान होकर (शयीत) सोये, प्रमाद करे तव (रभसासः) बलवान् (बृकासः) भेड़ियों के तुल्य चोर डाकू आदि शत्रुजन (एनं अयु: ) उसको खा जाते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं।

पुर्करवों मा मृधा मा प्र पेप्टों मा त्वा वृकांसो अशिवास उ चन्। न वै स्त्रेणानि सुख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृद्यान्येता॥१४॥३॥

भा०-हे (पुरु-रवः) बहुतों के शासक ! तु ( मा सृधाः ) मृत्यु को

प्राप्त न हो, (मा पप्तः) दूर मत जा। तू मत भाग। (अशिवासः वृकासः) अकल्याणकारी वृक, चोर भेड़िये के स्वभाव के पुरुष (मा उ क्षन्) जुझे न खावें, तेरा नाश न करें। तू स्मरण रख, ( ख्रेणानि सख्यानि ) ख्री आदि भोग्य पदार्थों को उद्देश्य करके किये गये मैत्री आदि कार्य ( न वे सन्ति ) वास्तविक नहीं होते ( एता ) वे तो ( साळावृकाणां ) जंगळी कुत्तों या भेड़ियों के ( हृदयानि ) हृदयों के तुल्य छळ और क्रुरतादि से पूर्ण होते हैं। राज्य-समृद्धि आदि के ाळये सन्धि आदि करके भी छोग एक दूसरे के प्राण-धात की योजना करते हैं। अतः सावधान होकर निर्ध्यसन होकर रह। 'मृथाः' इति पद्पाठः॥

यद्विष्ठ्याचेरं मत्र्येष्ववेषुं रात्रीः शरद्ध्वतेस्रः। धृतस्य स्तोकं सुक्रदह्वं आश्चां ताद्वेवेदं तानृपाणा चेरामि ॥१६॥

भा०—(या) जो मैं सेना (वि-रूपा) विविध रूप वाली, नाना व्यूहों से नाना प्रकार की (अचरम्) गति करती हूं, (मर्त्येषु) शत्रुओं को मारने वाले वीरों में (चतस्तः) चार (रात्रीः शरदः) शरद् के चारों मासों के सब दिनों (अवसम्) बसती हूँ। और (अहनः) अहिंसनीय, अपराजित (धृतस्यः) तेजस्वी वीर नायक के (सकृत्) एक साथ उद्योग करने वाले (स्तोकं) शत्रुहिंसक बल का (आश्राम्) भोग करती हूँ, (तात् एव) उसीसे (इदम्) इस प्रकार मैं (तातृपाणा) शत्रु की निरन्तर हिंसा करती हुई (चरामि) विचरती हूं। श्रुन्तरित्त्त्रगं रजसी विमानीमुप शित्ताम्युर्वशीं वासिष्ठः।

उपं त्वा रातिः सुंकृतस्य तिष्ठान्नि वर्तस्य हर्द्यं तप्यते मे ॥१७॥

भा०—मैं (विसिष्टः) सब वसुओं, प्रजाजनों में श्रेष्ट होकर (अन्तरिक्ष-आम् ) अन्तरिक्ष अर्थात् विजिगीषु और शत्रु-भूमियों के मध्य भाग को पूर्ण करने वाली, (रजसः विमानीम् ) रजस, धाम वा लोक या राष्ट्र को विविध प्रकार से बनाने वाली, ( उर्वशीं ) बहुत बड़े २ राष्ट्र के वश करने में समर्थ सेना को मैं (उप शिक्षामि) वश करता हूं । हे सेने ! (सु-कृतस्य) उत्तम रीति से किये कर्म का फल, पारितोषक आदि को (रातिः) देने वाला स्वामी, वह दान ही (त्वा उप तिष्ठात् ) तुझे प्राप्त हो । तू ( नि वर्तस्व ) नियम में रह कर कार्य कर अन्यथा ( मे हृद्यं तप्यते ) मेरा हृद्य दुष्टों के प्रति प्रजा की पीड़ा के कारण संताप-अनुताप अनुभव करता है। इति त्वा द्वा इम ब्राहुरैळ यथेमेतद्भवसि मृत्युवन्धुः। प्रजा ते देवान्हविषां यजाति स्वर्ग उ त्वमपिं मादयासे ।।१८॥४॥

भा० है (ऐड) इडा अर्थात् भूमि के स्वामिन् ! (यथा ईम् ) जिस प्रकार इस प्रजा जन का ( एतत् ) वह परम ( मृत्यु-वन्धुः भवसि ) मृत्यु के तुल्य मारक, दण्डकर्त्ता और बन्धुवत् प्रिय भी तू होता है, अथवा तू ही ( मृत्यु-बन्धुः भवसि ) मृत्यु के समय सबका बन्धुवत् आश्वासक होता है, (इति) इसी प्रकार (इमे देवाः त्वा आहुः) ये सब विद्वान् लोग तेरे सम्बन्ध में तुझे बतलाते हैं। (ते प्रजा) तेरी प्रजा (देवान्) देवों, विद्वानों को ( हविपा यजाति ) अन्नादि से सत्कार करे, ( त्वस् अपि स्वर्गे ) तू भी सुख-समृद्धि से युक्त राज्य में (मादयासे) आनन्द लाभ कर। इति चतुर्थो वर्गः ॥ ON SHARE I SHIRL I SHE SEE

## [ 83 ]

ऋषिर्वरुः सर्वहरिवेंन्द्रः ॥ देवता—हरिस्तुतिः ॥ छन्टः —१, ७,८, जगती । २-४, ६, १० जगती। ধ श्राची स्वराङ जगती। ६ विराङ् जगती। ११ आर्ची मुरिग्जगता । १२, १३ त्रिष्टुप् ।। त्रयोदशर्चं स्क्रम् ।।

प्र ते महे बिद्धे शंसिष् हर्रा प्र ते वन्वे ब्नुषो हर्युतं मदम्। घृतं न यो हरिभिश्चार सेचेत श्रा त्वा विशन्त हरिवर्षमं गिरः १ भा०—(विद्ये) संप्राम में (हरी) जिस प्रकार दो अश्वों की प्रशंसा की जाती है, उसी प्रकार (महे विद्ये) बड़े भारी ज्ञानमय यज्ञ में हे प्रभो (ते हरी) तेरे दुःख और अज्ञान के हरने वाले दोनों गुणों से युक्त रूपों की मैं (प्र शांसिपम्) स्तुति करता हूँ। (वनुपः ते) भजन, सेवन करने योग्य तेरे (हर्यंतम् मदम् प्रशंसिपम्) कान्तियुक्त, अति कमनीय, सबके चाहने योग्य आनन्द-सुख की प्रशंसा करता हूं। (हरिभिः घृतं न) आहरणशील किरणों से जल को सूर्य के समान जो प्रभु (हरिभिः) ज्ञान धारक विद्वानों द्वारा (चारु सेचते) सेवन योग्य, कर्म का उपदेश करता और जो (हरिभिः) मनोहर उपायों से (चारु) योग्य कर्म फल को (सेचते) प्रदान करता है। ऐसे (त्वा) तुझे (हरिन्वपंसम्) मनोहर, रमणीय रूप वाले, रिहममय रूपवान्, तेजोमय सूर्यंवत् (त्वा) तुझको (गिरः आविशन्तु) वाणियां, वा स्तुति करने वाले प्राप्त हों, तुझ में प्रवेश करें, तन्मय हों।

हार्रे हि योनिमाभ ये समस्वरिन्हन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सर्दः। स्त्रा यं पृणन्ति हरिभिने धेनव इन्द्रीय शूषं हरिवन्तमर्चत ॥२॥

भा०—(ये) जो (योनिम् हरिम् अभि) सर्वाश्रय, सर्वोत्पादक प्रभु की (सम् अभिस्वरन्) मिल कर स्तुति करते हैं, वे (हरी हिन्वन्तः) ज्ञान और कर्म दोनों के इन्द्रियगणों को प्रेरित करते हुए, उसको (यथा दिव्यं सदः तथा सम् अस्वरन्) दिव्य भवन के समान शरण योग्य रूप से उसकी स्तुति करते हैं। (धनवः हरिभिः न) गौवें जिस प्रकार मनोहर दुग्धों से बच्चे को पालन कर पृष्ट करती हैं उसी प्रकार (धनवः) वाणियें मनोहर वचन (यं प्रणन्ति) जिस को पूर्ण करते हैं उस (इन्द्राय) परमैश्वर्यवान् प्रभु के (हरिवन्तं श्रूपम्) मनोहर, सुखदायक, दुःखहारक गुणों वाले बल की (अर्चत) है विद्वानो ! आप स्तुति करो। सो अस्य वज़ो हरिताय आयसो हिनिकामा हिरा गर्भस्त्योः। युम्री सुशियो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि क्या हरिता मिमिचिरे ३

भा०—( सः अस्य वज्रः ) वह इसका बज्र अर्थात् बल है ( यः ) जो ( आयसः हरितः ) स्वर्णं के समान रूप वाला, पीत रूप का, तेजोमय है। वह स्वयं (नि-कामः) अति कान्तियुक्त, (हरिः) सब के दुःखों वा अज्ञानों के अन्धकार को सूर्यवत् हरण करने वाला है, उसके (गभस्त्योः) बाहुओं में बल के तुल्य अन्धकार को टूर करने वाले सूर्य और चन्द्र दोनों का (हरिः) सञ्चालन करने वाला है। वह ( चुझी ) तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, ( सु-शिप्रः ) उत्तम बलशाली, ( हरिमन्यु-सायकः ) दुष्टों को हरण करने वाले कोध रूप शस्त्र वाला, जिसका कोप ही दुष्ट जनों को वाणादिवत् पीडित करता है, उस (इन्द्रे) ऐश्वर्यवान्, दुष्ट नाशक तेजोमय असु में ( हरिता रूपा निमिमिक्षिरे ) हरित, तेजोमय, कमनीय मनोहर अनेक रूप वा गुण प्राप्त होते हैं।

दिवि न केतुराध धायि हर्यतो विव्यच्छज्ञो हरितो न रह्या । तुददर्हि हरिशिष्टो य आयुसः सहस्रशोका अभवद्धरिम्भुरः ॥४॥

भा०—(दिविः केतुः न) आकाश में ज्ञापक प्रकाश वा सूर्य के समान वह (हर्यतः) कमनीय, कान्तियुक्त प्रभु (अधि धायि) सर्वोपरि स्थापित है। उसका (वज्रः) बल ( विब्यचत् ) विविध प्रकार से जगत् को ब्यापता है, ( रंह्या ) वेग से ( हरितः न ) अश्वों के तुल्य उसके प्रेरित लोक सूर्यादि वेग से गति कर रहें हैं। (यः) जो (आयसः) 'अयस्' रूप ज्ञानयय ( हरि-शिप्रः ) दुःखहारी रूप वाला, शत्रुनाशक वल वाला होकर ( अहिं तुद्त् ) सूर्यं को भी चलाता है वा ( अहिंम् ) गतिरहित प्राकृत जगत् को चला रहा है, वह (हरिम्-भरः) समस्त जीवों का पालक-पोषक ( सहस्र-शोकाः अभवत् ) सहस्रों दीसियों का दाता, धाता, स्वामी है।

त्वन्त्वमहर्यथा उपस्तुतः पूर्वेभिरिन्द्र हरिकेश यज्वभिः। त्वं हर्यसि तव विश्वमुक्थ्य मसामि राधी हरिजात हर्यतम् । १८

भा० - हे ( इन्द्र ) एश्वर्यवन् ! हे ( हरि-केश ) तेजोमय किरणों वाले, तू ( पूर्वेभिः यज्वभिः ) पूर्व के देव-उपासना करने वाले यज्ञशील जनों से ( उप-स्तुतः ) स्तुति करने योग्य ( त्वम्-त्वम् ) तू ही एकमात्र ( अहर्यथाः ) सब दुःखों को दूर करता है। ( त्वम् हर्यसि ) तू ही सबको चाहता है, ( तव विश्वम् उक्थ्यम् ) तेरी ही समस्त प्रशंसा है, और हे ( हरि-जात ) समस्त लोकों और किरणों के उत्पादक! सूर्यवत् प्रभो! ( तव ) तेरा ही ( विश्वं ) समस्त ( उक्थ्यम् ) प्रशंसनीय ( असामि ) असाधारण, पूर्ण, ( हर्यतम् राधः ) कान्तियुक्त मनोहर धन और आराधना करने योग्य रूप है। इति पञ्चमो वर्गः॥ ता विज्ञिएं मिन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरी।

पुरूर्यस्मै सर्वनानि हथैत इन्द्रांय सोमा हरयो दधन्विरे ॥६॥

भा०—(ता) वे अनेक ( हर्यता हरी ) आगे बढ़ने वाले, भूमि और सूर्यवत् नर नारी ( मदे ) हर्पजनक ( रथे ) रमणीय सुख के निमित्त अपने चित्त में ( बज्रिणम् ) बलशाली, सर्वशक्तिमान्, ( मन्दिनं ) हर्ष-आनन्द्युक्त, (स्तोम्यं) स्तुत्य (इन्द्रं) परमेश्वर को (वहतः) अपने अन्तः करण में राजा को रथ में अश्वों के तुल्य धारण करते हैं। ( सोमः हरयः ) उत्पन्न हुए लोक वा प्राणी, मनुष्य जन ( अस्मै हर्यते ) इस कामना योग्य (इन्द्राय) सर्वेश्वर्यवान् प्रभु की ही (सवनानि) उपासनाओं, वा ऐश्वर्यों को ( दथन्विरे ) धारण करते हैं।

श्र<u>रं</u> कामाय हरेयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्हरे<u>यो</u> हरी तुरा। अविद्भियों हरिभिजोंप्मियते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशा।।।।

भा०-( हरयः ) मनुष्य ( कामाय ) सबसे चाहने योग्य प्रभु को

प्राप्त करने के लिये ( अरं ) बहुत अधिक अपने आपको ( दर्धान्विरे ) रखते हैं। और (हरयः) वे मनुष्य (स्थिराय) स्थिर नित्य पुरुष को प्राप्त करने के लिये ( तुरा हरी ) वेगवान् इन्द्रियवर्गी को (हिन्वन्) प्रेरित करते हैं, (यः) जिसको (अर्वेद्धिः हरिभिः) आगे बढ़ने वाले मनुष्य ( जोषम् ईयते ) प्रेमपूर्वक प्राप्त होते हैं, (सः ) वह प्रभु (अस्य ) इस जीव के ( हरिवन्तम् कामम् ) हरणशील इन्द्रियों से युक्त कमनीय वा कामनावान् आत्मा को ( आनशे ) ब्यापता है । उसकी प्रत्येक कामना को पूर्ण करता है।

<u>ृहरिश्मशार्</u>ट्हरिकेश आयुसस्तुर्स्पेये यो हरिपा अवर्धत । श्रविद्वर्यो हरिभिर्वाजिनीवसुरित विश्वा दुरिता पारिषद्धरी ।। 🗆

भा०—( हरि-रमशारुः ) किरणों को रमश्रुवत् धारण करने वाला और (हरि-केशः) किरणों को केशों के समान धारण करने वाला तेजोमय सूर्य के तुल्य, ( आयसः ) सुवर्ण के बने पदार्थ के तुल्य कान्तिमान् , ( यः ) जो ( हरि-पाः ) सब मनुष्यों और जीवों का पालक ( तुरः-पेये ) अति शीघ्र पालन करने के कार्य में (अवर्धत) सबसे बड़ा है, (यः भर्वेद्धिः हरिभिः ) जो आगे बढ़ने वाले मनुष्यों द्वारा (वाजिनी-वसुः ) अन्न-ऐश्वर्यादि को उत्पादन करने वाळी प्रथिवी रूप धन का स्वामी, उसे बसाने वाला है वह प्रभु वा स्वामी राजा के तुल्य ही ( हरी ) स्त्री-पुरुष दोनों वर्गों को (विश्वा दुरिता ) समस्त दुःखों और दुष्टाचरणों से (अति पारिषत् ) पार करे।

स्रुवेव यस्य हरिंगी विपेततुः शिष्टे वार्जाय हरिंगी दविध्वतः। प्र यत्कृते चमुसे मर्गुजुद्धरी प्रीत्वा मर्दस्य हर्युतस्यान्धसः॥६॥

भा०—(यस्य) जिसके शासन में (सुवा इव) यज्ञ में दो खुवों के समान ( हरिणी ) दीसियुक्त सूर्य और चन्द्र ( वि पेततुः ) विशेष रूप से गति करते हैं, और जिसकी (हरिणी) आकाश और पृथिवी दोनों (शिप्रे) दो दाढ़ों के समान (वाजाय) अञ्च-ऐश्वर्य, जल आदि वा बल कार्य के निमित्त (दिविध्वतः) चल रही हैं। और (यत् कृते) जिसके बनाये (चमसे) कर्मफल भोगने योग्य इस विश्व में (मदस्य) अति हर्ष-सुखदायक (हर्यंतस्य) अति कान्तियुक्त (अन्धसः) प्राण धारण कराने वाले के रस को (पीत्वा) पान कर आत्मा (हरी प्र मर्म्यजत्) अपने इन्द्रिय वर्गों को पवित्र कर लेता है, वह प्रभु है। या वह प्रभु अञ्च की (पीत्वा) रक्षा करके (हरी मर्म्यजत्) समस्त वर नारी वर्गों को ग्रुद्ध करता है।

्डत स्म सम्रहर्यतस्य पुस्त्यो द्वां न वाजं हरिवाँ अचिकदत्। स्मही चिद्धि धिषणाहर्यदोजसाबृहद्वयो द्धिषे हर्युतरिचदा १०॥६॥

भा०—(उत) और (पस्त्योः) आकाश और भूमि का बना यह (सब) गृह के समान महान भवन भी (हर्यतस्य स्म) उस कान्ति-मान सूर्यवत् स्वयं-प्रकाश प्रभु का हा है। (अत्यः वाजं न) अध जैसे संप्राम की ओर जाता है वैसे ही (हरिवान्) समस्त लोकों का स्वामी प्रभु इस गृह में (अचिक्रदत्) ब्यापता है। वह (मही चित् धिपणा) समस्त लोकों को धारण करने वाले आकाश और भूमि दोनों को (ओजसा) बल और पराक्रम से सञ्चालित करता, चाहता और प्रकाशित करता है इसी कारण वह प्रभु (हर्यतः) 'हर्यत' है। वह कान्तिमान् सर्वसञ्चालक होकर (बृहत् वयः आ दिधिषे) बड़ा भारी बल धारण करता है। इति पष्टो वर्यः॥

श्रा रोर्द्सी हर्यमाणोमहित्वानव्यंनव्यं हर्यसि मन्म नु धियम्। प्र पुस्त्यंमसुर हर्यतं गोराविष्क्षंधि हर्रये सूर्याय ॥ ११॥

भा०-हे स्वामिन्! प्रभो! तू (महित्वा) महान् सामध्यं से

( रोदसी हर्यमाणः ) आकाश और भूमि दोना को कान्तियुक्त, प्रकाशित करता हुआ ( नन्यम्-नन्यम् मन्म हर्यसि ) सूर्य जैसे नये से नया दिन प्रकट करता है ऐसे ही तू भी नया ही नया मनन करने योग्य ज्ञान प्रकट करता है। हे (असुर ) प्राणों के देने हारे ! हे बलशालिन् ! तू ( हरये सूर्याय ) सब लोकों के प्रेरक सूर्य के और (गोः ) इस भूमि के लिये भा ( पस्त्यम् ) गृह के तुल्य इस महान् आकाश को ( आविः कृषि ) प्रकट करता है।

त्रा त्वी हुर्यन्ते प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । पि<u>बा यथा प्रतिभृतस्य मध्बो हर्यन्य</u>ज्ञं संधुमादे दशोशिम् ॥१२॥

भा०—हे प्रभो! (जनानां) मनुष्यों के बीच में (रथे) रस स्वरूप एवं रमणीय रूप में (प्रयुजः) उत्तम योग करने वाले अभ्यासी जन (हरि-प्रियं) सब मनुष्यों क प्यारे, (हर्यन्तम्) सबको चाहने वाले (त्वा आवहन्तु) तुझको सब प्रकार से धारण करें। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (प्रति-भृतस्य मध्यः) प्रीति पूर्वक लाये गये, आदर पूर्वक प्रदान किये अज, जल, घृत को अतिथिवत्, चरु को अग्निवत्, जलादि को मेघ वा सूर्यवत्, (प्रति-भृतस्य मध्यः हर्यन्) प्रेम पूर्वक उपाहत, मधुर, हर्पकर वचन की कामना करता हुआ, (सध-मादे) साथ मिलकर हर्ष आनन्द लाभ के अवसर में (दश-ओणिस्) दश अङ्गों से युक्त (यज्ञं) यज्ञ का (पिब) पालन कर। (दशोणि यज्ञं) दसों अंगुलियों से किये गये देवपूजन रूप नमस्कार को स्वीकार कर।

श्र<u>पः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथी इदं सर्वनं</u> केर्वलं ते । मुमुद्धि सोम् मधुमन्तमिन्द्र सुत्रा वृषञ्जठर् श्रावृषस्व ॥१३॥७०

भा०—हे (हरिवः) समस्त मनुष्यों, जीवों और लोकों के स्वामिन ! तू (पूर्वेषां सुतानां) पूर्व उत्पन्न लोकों को भी (अपाः) पालन करता रहा। (अथो) और (इदं सवनं) यह उत्पन्न भुवन भी (ते केवलम्) केवल एकमात्र तेरी ही विभूति है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (मधुमन्तं सोमम्) मधुर वचनों वाले जीव को पुत्रवत् (ममिद्धि) हिषेत कर । वा हे (वृष्म) बरसते मेघ के तुल्य सुखों के वर्षक प्रभो ! तू (सत्रा) नित्य ही उसे (जठरे) अपने भीतर शिष्य को गुरु के तुल्य अपने गर्भ में (आवृष्स्व) सब प्रकार से ग्रहण कर और ज्ञान और हर्ष से गर्भित बीजों को मेघ के तुल्य सेवित, परिवर्धित कर । इति सप्तमो वर्गः॥

## [03]

ऋषिः—१—२३ भिषगाथर्वणः ॥ देवता—ग्रेषधिस्तुतिः ॥ छन्दः—१,२, ४— ७, ११, १७ अनुष्डप् । ३, ६, १२, २२, २३ निचृदनुष्डप् । ८, १०, १३—१६, १८—२१ विराडनुष्डप् ॥ पञ्चदशर्चं स्कम् ॥

या त्रोषंधीः पूर्वी जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। मनै जु बुभूणामुहं शतं धामानि सुप्त च ॥१॥

भा०—(याः) जो (ओषधीः) ओषधियां (पूर्वाः) अनेक रूप, एवं जीवों को पालने में सम रस आदि से पूर्ण (देवेभ्यः) किरणों द्वारा वा मनुष्यों के हितार्थ (पुरा) पहिले ही (त्रि-युगम्) तीनों ऋतुओं में (जाताः) उत्पन्न होती हैं उन (बभूणाम्) पक्र होकर पीली पड़ी, देंह की पोषक उन ओषधियों का मैं (मनै नु) अवश्य ज्ञान प्राप्त कर्छ। और उनके (शतं धामानि) सौ तेजों और (सप्त धामानि) सातों धारण करने योग्य सामर्थ्यों को (मनै) जानूं। (शतं०) अथवा—धारक पोषक ओषधियों के (सप्त शतं धामानि) ७०० धाम अर्थात् मनुष्य देह में विद्यमान ७०० वे मर्म जानूं जहां इन ओषधियों के अद्भुत २ प्रभाव प्रकट होते हैं। "सप्तशतं पुरुषस्य मर्मणां, तेषु एना दधातीति। निरुष्ट । २८॥

तीन युग तीन ऋतु हैं। शत धाम सौ वर्ष हैं। सात धाम सात देह-गत प्राण हैं। अथवा सप्तं, शत, ७०० मर्मस्थान हैं जिन पर ओपिधयों का प्रयोग होता है।

शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः। अधा शतकत्वो यूयमिमं में अगुदं कृत ॥ २॥

भा०-हे (अम्ब) माता की तरह जीवों को पालने वाली, रोग-नाशक ओषधियो ! (वः शतं धामानि ) तुम्हारे सैकड़ों जन्म, सैकड़ों बीर्य और नदनुरूप नाम हैं, ( उत ) और ( वः ) तुम्हारे (सहस्रं रुहः) सहस्रों अंकुर वा पोधे हैं। (अध) और (यूयम्) तुम सब (शत-क्रत्वः) अनेक कर्म सामध्यों से युक्त हो। (मे इमं) मेरे इस हेह वा व्याधि-पीड़ित जन को (अगदं कृत ) रोग से रहित, नीरोग करो।

श्रोषधीः प्राति मोद्ध्वं पुष्पवतीः प्रसूर्वरीः । श्रश्वा इव सुजित्वरीवींरुध<mark>ः पारयिष्एवः ॥ ३ ॥</mark>

भा०-हे ( ओपधीः ) ओपधियो ! तुम ( पुष्पवतीः ) फूलों और (प्र-सू-वरीः) नाना उत्तम फलों वाली होकर (प्रति मोदध्वम्) बराबर इष्ट, प्रसन्न रहो। तुम ( अधाः इव स-जित्वरीः ) अध सेनाओं के तुल्य एक साथ ही रोगरूप शत्रुओं पर विजय करने वाली और (वीरुधः) विविध प्रकार से उगने और विविध भावी और वर्षामान रोग-पीड़ाओं की रोकने वाली तथा (पारियल्ण्वः) रोगी को कष्ट से पार करने वाली और रोग का अन्त कर देने वाली, और रोगी को मृत्यु के कष्टों से बचाने वाली हो। (२) इसी प्रकार अश्व-सेनाएं भी (पुल्पवतीः) राष्ट्र-पोषक सामर्थ्य, बल से युक्त, (प्र-सूबरी: ) सन्मार्ग में प्रेरक नायक वा उत्तम धन-धान्य उत्पादक भूमि वाळी, (सजित्वरी: ) विजयशालिनी, (वीरुधः) शत्र को विविध प्रकार से रोकने वाली और (पारियणवः) युद्ध से पार करने और प्रजाओं का पालन करने वाली हों। इसी प्रकार यह स्रुक्त उत्तम प्रजा और सन्तानोत्पादक गृहस्य माताओं वा खियों के पक्ष कों भी लगता है। जिसका निदर्शन अगले मन्त्रों में करेंगे।

त्रीर्षधीरिति मातरस्तद्वी देवीरुपंद्ववे । सनेयमध्वं गां वासं श्रात्मानं तर्व पुरुष ॥ ४ ॥

भा०—( आपधीः ) हे ओणधियो ! हे ( मातरः ) माता के तुल्य हितकारिणी, आरोग्य देने वाली, ओपधियो ! में (वः) तुमको (देवीः उपबुवे) देवियों के तृल्य सुखप्रद और रिहमयों के तृल्य रोगनाशक रूप से तुम्हारा अन्यों को उपदेश करता हूँ । हे ( पुरुष ) मनुष्य ! विद्वन् ! में ओषधियों को प्राप्त करने के लिये ( अखं ) घोड़ा, ( गां ) गौ, भूमि, (वासः) वस्त्र, और ( आत्मानं ) अपने आप को भी ( तव ) तेरे निमित्त ( सनेयम् ) देता हूं । रोग से मुक्त होने के लिये मनुष्य सर्वस्व देने पर भी तैयार होजाता है और वैद्य की सब प्रकार से सेवा करता है । (२) विजयशालिनी सेनाएं भी 'देवी' हैं। वे तेज धारने से 'ओपधि', शत्रु नाशक होने से 'माता' हैं । उनको अख, वस्त्र, भूमि और मनुष्य सब देना आवश्यक होता है ।

श्राश्वतथे वो निषद्नं पुर्णे वो वस्तिष्कृता । गोभाज इत्किलासथ यत्सनवंध पूर्वषम् ॥ ४ ॥ = ॥

भा०—हे ओषधियो! (वः नि-सदनम्) तुम्हारा आश्रय (अश्वत्थे) आग्रुगामी वायु पर स्थित मेघ पर है। (वः वसितः) तुम्हारा निवास वा आच्छादन (पर्णे) पत्र समूह पर (कृता) बना है। तुम (गो-भाजः इत् किल असथ) भूमि, सूर्यं और रिनमयों का सेवन करने वाली हो, (यत्) जिससे तुम (प्रथम् सनवथ) पुरुष के देह का सेवन करती हो, देह का पोषण करती, उसको बल देती हो। (२) सेनाएं अर्थात् अश्व बल राष्ट्र-बल पर स्थित, राजा पर आश्रित और (पर्णे) पालक स्वामी पर

आश्रित होती हैं। वे (गो-भाजः) स्वामी की आज्ञा पालन करतीं और नायक पुरुष की सेवा करती हैं। इत्यष्टमी वर्गः ॥

यत्रीषधीः समग्मेत राजानः सामेतावव ।

विप्रः स उच्यते भिष्यं चोहामीवचातनः ॥ ६॥

भा०-( राजानः समितौ इव ) राजा लोग जिस प्रकार सभा में विराजते हैं उसी प्रकार ( यत्र ओषधयः सम् अग्मत ) नाना ओषधिगण एकत्र होती हैं (सः विप्रः भिषक् उच्यते ) वह विद्वान् पुरुष चिकित्सक कहाता है, वह ( रक्षः हा ) पीड़ादायी दुष्ट पुरुषों के नाशक के तुल्य ही (अमीव-चातनः ) रोगों का नाश करता है।

<u> श्रुश्वावतीं सोमावतीमुर्जयन्तीमुदोजसम्।</u> श्रावित्मि सर्वा श्रोषधी<u>र</u>स्मा श्र<u>रिष्टतातये ॥ ७ ॥</u>

भा०-हे विद्वान् पुरुष ! तू (अश्व-वतीम्) अश्व के तुल्य गन्ध वाली, और (सोम-वतीम्) सोम के समान रस, वीर्य, विपाक वाली, ( ऊर्जय-न्तीम् ) बल उत्पन्न करने वाली और ( उत्-ओजसम् ) उत्तम पराक्रम बढ़ाने वाळी ओषधि को और (सर्वाः ओषधीः) अन्यान्य समस्त ओविधयों को भी ( असमै अरिष्ट-तातये ) इस मनुष्य के आरोग्य सुखा के लिये ( आवित्सि ) सब प्रकार से और सब स्थानों से प्राप्त कर । ( २ ) सेनापक्ष में वह अश्वयुक्त और प्ररेक नायक से युक्त होती है उनकी राष्ट्र का नाश न होने देने के लिये प्राप्त करे।

उच्छष्मा श्रोषधीनां गावी ग्राष्ट्रादिवेरते।

धनं सिन्धियन्तीनामात्मानं तर्व पूरुष ॥ ८ ॥

भा०—( गावः गोष्ठात् इव ) गोशाला से जिस प्रकार गौएं आती हैं उसी प्रकार ( ओषधीनां ) ओपधियों के बीच में से (शुष्मा उत् ईरते) नाना प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। हे पुरुष उसी प्रकार (तव) तेरे (आत्मानं सनिष्यन्तीनां ) देह का सेवन करने वाली इन ओपधियों का (धनं) धनवत् संज्ञित सामर्थ्यं या रस भी प्राप्त होता है। (२) शत्रु को तीव्रताप देने वाला तेज 'ओप' है, उसको धारण करने वाली ओपधि सेनाएं हैं, वे जब नायक पुरुष और धन, वेतन आदि प्राप्त करती हैं तब उनका शत्रु-शोषक बल उठता, प्रकट होता है।

इन्हेतिनीमं वो माताथी यूयं स्थ निन्हेतीः। सीराः पतित्रिणीः स्थन यदामयति निन्हेथ॥९॥

भा०—हे ओषधिगण! (वः माता इष्कृतिः नाम) तुम्हारी माता, पृथिवी 'इष्कृति' अर्थात् अन्न को उत्पन्न करने वाली है। (अथो) और (यूयं निः-कृतीः स्थ) तुम सब भी रोगांश को बाहर निकालने वाली हो। जब तुम (सीराः) देह की रक्त नाड़ियों को प्राप्त कर उन में (पतित्रणीः स्थन) वेग से गति करती हो, तब (यत् आमयति) जो पदार्थ शरीर को पीड़ित कर रहा होता है, उसको (निः कृथ) बाहर निकाल देती, दूर कर देती हो। (२) इसी प्रकार सेनाओं का निर्माता 'इप्' प्रेरणाकारी, आज्ञापक होने से 'इष्कृति' है और सेनाएं शत्रुओं को खदेड़ने से 'निष्कृति' हैं वे निदयों के तुल्य वेग से आगे बढ़ने वाली होती हैं। जो प्रजा या राष्ट्र को दुःख देता है वे उसको दबातीं और बाहर कर देती हैं।

ञ्चति विश्वाः परिष्ठाः स्तेन ईव व्यज्ञमक्रमुः । श्रोषधाः प्राचुच्यवुर्यत्कि च तुन्<u>वो</u>र्धरपः ॥ १० ॥ ९ ॥

भा०—(स्तेन: इव वजम्) चोर या लुटेरा जिस प्रकार 'वज' अर्थात् पिथक समूह पर (अति अक्रमीत्) आक्रमण करता है उसी प्रकार (विश्वाः) समस्त (परिस्थाः) देह में सर्वत्र विद्यमान रह कर (ओषधीः) ओषधियां (वजम् अति अक्रमुः) रोग समूह पर आक्रमण करती हैं (यत् किञ्च तन्वः

रपः ) जो कुछ देह का कष्टदायी रोग का कारण है उसको (प्र अचुच्युवुः) देह से दूर करती हैं। (२) इसी प्रकार सेनाएं राष्ट्र में पापी पुरुष की दिण्डित कर दूर करती हैं। इति नवमो वर्गः॥

यदिमा <u>बाजर्यन्नहमोर्षधीईस्त</u> श्रा<u>ड</u>घे । श्रात्मा यदमस्य नश्यति पुरा जीवगृभी यथा ॥ ११ ॥

भा०—(यत्) जब (अहम्) में (वाजयन्) बल प्राप्त करता हुआ (इमाः ओषधीः) इन ओषधियों को (हस्ते आ-दधे) हाथ में लेता हूं। तब (यथा जीव-गृभः) जिस प्रकार जीवों को पकड़ने वाले प्राणधाती से भयभीत होकर प्राणी, पक्षी आदि भागते हैं उसी प्रकार (यक्ष्मस्य) रोग का (आत्मा) ज्यापक अंश भी (पुरा) पूर्ववत् (नश्यित) लुसं हो जाता है।

यस्यौषधीः प्रसर्पथाङ्गमङ्गं पर्रुष्परः ।

ततो यद्मं वि बाधम्ब उत्रो मध्यमुशीरिव ॥ १२ ॥

भा०—ये (ओपधीः) ओपधियां!(यस्य) जिस मनुष्य के (अंगम्-अङ्गम् परुः २) अंग २ और पोरु २ में (प्रसप्ध) ज्याप जाती हैं (उग्रः मध्यमशीः) मध्यस्थ बलवान पुरुष के समान वे (ततः यक्ष्मं वि बाधध्वे ) उसके शरीर में से रोग को नष्ट कर देती हैं।

साकं यदम प्र पंत चार्षण किकिटीविनां।

साकं वार्तस्य धाज्यां साकं नेश्य निहाकंया ॥ १३ ॥

भा०—हे (यक्ष्म) पीड़ादायी रोग! (त्वं) तू (चापेण साकं नश्य) अति भक्षण, या भूख के साथ दूर हो। और (किकिदीविना साकं नश्य) कि, कि, आदि विशेष वेदना सूचक ध्वनि करने वाले रोग के साथ नष्ट हो। (वातस्य ध्राज्या साकं नश्य) वात की गति के साथ नष्ट हो और (निहाक्या साकं नश्य) 'हा, मरा' इत्यादि कष्ट ध्वनिकारक पीड़ा के साथ तू नष्ट हो। पित्तोद्देक में राक्षसी भूख के साथ होने वाळे शोप रोग वा जो रोग खाने की तीव इच्छा को उत्पन्न करे और अधिक खाने से ही वह वढ़ जाय उस लक्षण के साथ र ही वह रोग नष्ट हो। कि, कि, आदि ध्वनि कास, हिचकी आदि कफ़जन्य रोग 'किकिदीिव' हैं जिनमें अनुष्य कराहता है उन लक्षणों सहित रोग भी नष्ट हो, वात की गति से सन्धि-चेदनाएं उत्पन्न होती हैं, वे वात की गति के साथ र शान्त हों, सन्निपातिक रोग में हा मरा, उंह र आदि जो तीव वेदना प्रकट करने वाली 'निहाका' है उसके सहित रोग भी नष्ट हो।

'चापः'—चष भक्षणे भ्वादिः ॥ किकिदीवी—किकिना ध्वनिविशेषेण दीन्यति न्यवहरति इति किकिदीवी : यया पीड्या निहतोस्मि हा कष्टम् इति जायते सा पीड़ा 'निहाका'। इति सायणः। तै० सं० भाष्ये 'श्येनेन' इति पाठः।

श्चन्या वी श्र<mark>म्याम</mark>वत्वन्यान्यस्या उपावत । ताः सर्वीः संविद्याना हुदं मे प्राविता वर्चः ॥ १४ ॥

भा०—(वः अन्या अन्याम् अवतु) तुम में से एक दूसरे की रक्षा करे। (अन्यस्थाः उप अवत) एक दूसरे के समीप आओ, (ताः) वे सब आप (सं विदानाः) परस्पर अच्छी प्रकार सलाह करती हुई प्रजाओं के तुल्य, एक दूसरे को प्राप्त करती हुई, (मे इदं वचः प्र अवत) मेरे इस वचन की रक्षा करो। ये ही उपदेश सेना और प्रजा के मनुष्यों की भी रक्षक है।

याः फुलिनीर्यो श्रेफुला श्रेपुष्पा याश्चे पुष्पिणीः।

बृह्रस्पतिप्रस्तास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १४ ॥ १० ॥
भा०—( याः फलिनीः ) जो फल वाली हैं, (याः अफलाः) जो फल

से रहित हैं, (याः अपुष्पाः च पुष्पिणीः) और,जो फूल से रहित और फूल वाली हैं (ताः) वे (बृहस्पति-प्रसूताः) भूमि और आकाश के पालक सूर्य से वा विद्यावान् विद्वान् द्वारा प्रदत्तया बनाई जाकर (नः अंहसः मुझन्तु) हमें पापमय कष्टों या दुःखों से मुक्त करें। (२) जो सेनाएं फल वाली अर्थात् तलवार, वाण वा विस्फोट पदार्थों के अस्त्रों से युक्त या उन से रहित हैं, और पुष्प अर्थात् पोषक, सहायक सेना से युक्त वा रहित हैं वे देश को पापया दुष्ट शत्रु से बचावें, बड़े राष्ट्र की पालक, उसका शासक हो। इति दशमो वर्गः॥

मुञ्चन्तुं मा शप्रथ्या≟दथीं वरुएयांदुत । अथी यमस्य पड्वीशात्सर्वस्मादेवकिल्विषात् ॥ १६ ॥

भा०—(मा शपध्यात एनसः मुझन्तु) मुझे शपथ अर्थात् जिस रोग में मनुष्य बके, उलटा मुलटा कहे, ऐसे बकने वाले रोग से मुक्त करें। (अथो वरुण्यात् उत मुझन्तु) और ओपधियां मुझे वरुण = जल की प्यास वाले या अपान के विकार से या वरुण अर्थात् रात्रिकाल में बढ़ने वाले रोग से मुक्त करें। (अथो यमस्य पड्वीशात्)और बेयम, अर्थात् समस्त देह को बांधने या जकड़ देने वाले रोग के पैरों को बांधने वाले दुष्ट भाव से मुक्त करें। वह रोग जो पैरों में जकड़ उत्पन्न करें 'यम का पड्वीश' है। और वे ओपधियां (सर्वस्मात् देव-किल्विषात्) सब प्रकार के दिन्य पदार्थों के योग से उत्पन्न रोग से मुक्त करें।

श्रुवपतन्तीरवद्निद्व श्रोषधयुस्परि।

यं जीवमुश्रवामहुँ न स रिष्याति पूर्वषः॥ १७॥

भा०—(ओपधयः) ओपधि, ताप को धारण करने वाली (दिवः परि अव-पतन्तीः) सूर्यं की किरणों के तुल्य रोग नाशक तीव्र, ओपधियां आकाश से नीचे आती हुई वा भूमि से हमें प्राप्त होती हुई (अवदन्) मानों कहती हैं कि (यं जीवम् अश्रवामहै) हम जिस जीवित देह को ब्याप लेती हैं (सः प्रषः न रिष्याति) वह पुरुष-देह रोगों से पीड़ित नहीं होता।

यां त्रोषंधीः सोमराज्ञीर्वेद्धीः शतविचत्त्रणाः । तासुां त्वमस्युत्तमारं कामाय शं हृदे ॥ १८ ॥ भा०—(याः ओपधीः सोम-राज्ञीः) जो ओषधियां सोम के समान गुणों में चमकने वाली, (बह्बीः शत-विचक्षणाः) बहुतसी सैकड़ों गुण दिखाने वाली हैं, (तासां) उनमें से (त्वम्) तू (उत्तमा असि) उत्तम है। और (कामाय अरं) मेरे इष्ट लाम को प्राप्त कराने में पर्याप्त और (हदेशम्) हृदव को शान्ति देने वाली हों।

या त्रोषेधीः सोमेराज्ञीविष्ठिताः पृथिवीमन् । वृहस्पतिपस्ता श्रुस्यै सं देत्त बीर्थम् ॥ १९॥

भा०—(याः सोम-राज्ञीः ओषधयः) वे ओषधियां जिन में सोम ओषधि के गुणवा सोम-तत्त्व मुख्य हैं, जो (पृथिवीम् अनु विष्ठिताः) भूमि २ के गुण से विशेष २ रूप से स्थित हैं वे विद्वान् व्यक्ति से दी जाकर (अस्मै वीर्यं सं दत्त ) इस मनुष्य को बल प्रदान करें।

मा वो रिषत्खनिता यस्मै चाहं खनामि वः। द्विपचतुष्पद्दसमाकं सर्वमस्त्वनातुरम्॥ २०॥

भा०—( वः खनिता मा रिष्त् ) तुम को खोदने वाला स्वयं पीड़ा को प्राप्त न हो और ( खनिता वः मा रिष्त् ) खोदने वाला भी तुम को नाश न करे, समूल उच्छेद न करे। और (यस्में च अहं वः खनामि स मा रिष्त्) जिसके आरोग्य के लिये मैं तुम को खोदता हूं वह पीड़ित न हो। ( अस्माकं द्विपत् चतुष्पत्) हमारे दोपाये और चौपाये (सर्वम्) सब प्राणी वर्ग (अनातुरम् अस्तु) रोगसे रहित हों। (र) सैन्यपक्ष में—(वः खनिता मा रिषत् ) शत्रु को मूल से उखाड़ने में समर्थ वीर नायक तुम्हें पीड़ित न करे। में राजा जिस प्रजाजन के सुखार्थ शत्रु को उखाड़ता हूं वह भी (वः ना रिपत् ) तुम को नष्ट न करे। हमारे दोपाये, चौपाये सुखी हों।

याश्चेदमुपशृगवन्ति याश्चे दूरं पर्यगताः। सर्वीः सङ्गत्यं वीरुधोऽस्यै सं देत्त वीर्यम् ॥ २१॥ भा०—(याः च) जिनको लक्ष्य कर के (इदम् ) यह विशेष गुण-वचन (उप श्रण्विन्ति) शिष्य आदि गुरु जनों से श्रवण करते हैं और (याः च दूरं परागताः) जो दूर २ तक फैली हुई हैं (सर्वाः वीरुधः सं-गत्य) वे सब ओषिययां मिल कर (अस्मै) इस रोग-युक्तकाय को (वीर्य संदत्त) बल देवें। (२) सैन्य पक्ष में—(याः च इदम् उप श्रण्वित्ति) जो अपने नायक का वचन सुनतीं या दूर २ तक फैलती हैं वे (वीरुधः) शत्रु को रोकने वाली इस राजा वा राष्ट्र प्रजा को बल दें।

श्रोष<mark>धयः सं व</mark>दन्ते सोमेने सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त<mark>ं र</mark>ाजन्पारयामसि ॥ २२ ।।

भा०—(ओषधयः सोमेन राज्ञा) ओषधियां राजा सोम अर्थात् मुख्य सोमलता के साथ (सं वदन्ते) संवाद करती हैं, उसके गुणों के समान गुण रखती हैं और मानों कहती हैं (यस्मै कुणोति ब्राह्मणः) वेदज्ञ विद्वान् जिस के लिये हमारा प्रयोग करता है हे (राजन्) राजन्! हम (तं पारयामिस) उसको पूर्ण, तृष्ठ और संकट से पार कर देती हैं।

त्वमुच्चमास्योषधे तर्व वृत्ता उपस्तयः।

उपस्तिरस्तु सो इस्माकं यो श्रम्माँ श्रीभ्यासंति ॥२३॥११॥ भा०—(ओपधे) ओपधे (त्वम् उत्तमा असि) तृ उत्तम है। (बृक्षाः तव उपस्तयः) नाना बृक्ष तेरे समीप हैं। (यः अस्मान् अभि दासति) जो हमें नाश करे, जो हमारा शत्रु है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु) वह हमारे पास, हमारे वश होकर रहे। इत्येकांदशो वर्गः॥

## [ =3 ]

ऋषिर्देवापिरार्ष्टिषेसाः ।। देवा देवताः ।। छन्दः—१, ७ भुरिक् त्रिष्टुप् । २,६,८,११,१२ निचृत् त्रिष्टुप् । ३, ५ त्रिष्टुप् । ६ पादनिचृत् ।त्रिष्टुप् । ४,१० विराट् त्रिष्टुप् ।। द्वादशर्चं सूक्तम् ।। बृहंस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यहरुं णो वासि पूषा।
ग्रादित्येवा यहसुभिर्म् रत्वान्त्स पर्जन्यं शन्तनवे वृषाय ॥ १ ॥
भा० हे (बृहस्पते) वेदवाणी के पालक! हे बड़ी भारी शक्ति के स्वामिन! विद्वन्! राजन्! प्रभो! तू (मित्रः वा) मित्र है और (वरुणः वा असि) वरण करने योग्य श्रेष्ठ दुःखों का निवारक भी है। (वा पूषा असि) और तू जगत् का सूर्य, वायु वा पृथिवी, वा मेव की तरह से पोषण करने वाला भी है। तू (आदित्येः) पृथ्वी पर से जलों के लेने वाले वा सूर्य से उत्पन्न किरणों वा १२ मासों के तुल्य आदान-प्रतिदान करने वाले वा तेजस्वी जनों से और (वसुभिः) सबको वसाने वाले जनों से (मरुत्वान्) वीरों, मनुष्यों का स्वामी है। (सः) वह तू (शं-तनवे) शान्ति विस्तार करने वाले राजा के लिये वा शान्ति से विस्तृत होने वाले राज्य-सुख के लिये (वर्षय) नाना सुखों की वृष्टि करा। या देवो दूतो अजिरश्चिकित्वान्त्वद्वेवाप याभि मामगच्छत्। प्रतिचीनः प्रति मामा वेवृतस्व द्यामि ते द्युमर्ती वार्चमासन् २

भा०—हे (देवापे) प्रभु के बन्धु! सब सुखों के देने वाले प्रभु को वा विद्वानों को प्राप्त करने हारे उपासक! (त्वत्) तेरी ओर से, तेरा जो (देवः) प्रकाशयुक्त (दूतः) संतप्त, (अजिरः) नित्य, (चिकित्वान्) ज्ञानवान् आत्मा है। वह (माम् अभि गच्छत्) सब ओर से हट कर मेरी तरफ हो। और त्(प्रतीचीनः) सब बाह्य विषयों से विमुख होकर (माम् प्रति आवनुत्स्व) मेरे प्रति ही लौट आ। (ते आसन्) तेरे मुख में मैं ( द्युमतीम् वाचम् आ द्यामि) तेजस्विनी, भाव-पूर्ण, बलवती वाणी को प्रदान करता हूं। आधिदैविक में—बृहस्पति सूर्य, देवापि जल है, अजिर दूत वायु है। जल उठ कर सूर्य के प्रति जाता है, मेघ रूप होकर द्युमती वाक् अर्थात् विद्युत रूप से गर्जना रूप वाणी को घारण करता है।

श्चरमे घेहि दुमतीं वाचमासन्वृहंस्पते अनमीवामिष्रिराम्। ययां वृष्टिं शन्तनवे वनाव दिवो दुप्सो मधुमाँ आ विवेश ॥३॥

भा०—( बृहस्पते ) ब्रह्माण्ड के वा वाणी के पालक ! प्रभो ! (अस्मे आसन् युमतीं वाचम् धेहि ) हमें हमारे मुख में ज्ञान-प्रकाश वार्छ। ऐसी वाणी का प्रदान कर जो (अनमीवाम् ) समस्त प्रकार के दोषों से रहित और अन्यों को पीड़ा न देने वाली, ( इपिराम् ) ब्यापक, एवं इच्छा शक्ति को सन्मार्ग में चलाने वाली हो। हे प्रभो ! (यया) जिससे हम दोनों ·(शं-तनवे) शान्ति के विस्तार वा जीव के देह की शान्ति के लिये (वनाव) एक दूसरे को प्राप्त हों। (दिवः) प्रकाशमय, तुम से (मधुमान् द्रन्सः ) मधुर, सुखकारी रस ( आ विवेश ) भीतर अन्तःकरण में प्राप्त हो। (२) मेघ-सूर्य पक्ष में—हे (बृहस्पते) बड़ी शक्ति के पालक सूर्य ! तू हमें द्युमती 'वाक्' विद्युत् को प्रदान कर, अर्थात् प्रकाशयुक्त अन्न परिपाक करने वाले ताप का प्रदान कर । जो (इपिरा) अन्न जल देने बाली और (अनमीवा) रोग नाशक हो। विश्व के प्राणी देह-धारियों के शान्ति-सुख-कल्याण के लिये (वृष्टि वनाव) हम स्त्री पुरुष व राजा प्रजा जल वृष्टि को प्राप्त करें। (दिवः) आकाश से (मधुमान्) जल और अन्न से युक्त (द्रप्सः) रस भूमि को प्राप्त हो। श्रा नो टुप्सा मधुमन्तो विश्वन्त्वन्द्रं देहाधिरथं सहस्रम्।

नि षीद होत्रमृतुथा यंजस्व देवान्देवापे हविषा सपर्य ॥ ४ ॥

भा०-( नः ) हमें (मधुमन्तः द्रप्साः ) मधुर रस, आनन्दप्रद सुख (आ विश्वन्तु) प्राप्त हों । हमारे अन्तःकरण में वे आनन्द रस प्रवेश करें । हें (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे तेजस्विन् ! (अधिरथम् सहस्रं देहि ) अति अधिक सर्वातिशायी, सहस्रों प्रकार का रस प्रदान कर । हे ( देवापे ) देव प्रभु को प्राप्त होने वाले ! हे परमेश्वर के बन्धु ! जीव ! तू ( होत्रं )

पुकारने योग्य वा सर्व मुख दाता प्रभु की ओर (नि सीद) जा और उसी के आश्रय रह। (ऋतुथा यजस्व) समय २ पर वा प्राणों के बल पर (यजस्व) प्रभु की ठींक नियम से उपासना, देवपूजा कर। और (देवान्) विद्वानों वा प्राणों को (हिवधा सपर्य) उत्तम ग्राह्म अन्न जल से पूज, उनका सकार कर। (२) वृष्टि-पक्ष में हमें (मधुमन्तः द्रष्साः) अन्न-जल युक्त रस, वृष्टि जल प्राप्त हों। (सहस्वं) खूब बलयुक्त जल सूर्य देवे। 'देव' अर्थात् सूर्य की किरणों को प्राप्त करने वाला विद्वान् समय २ पर ऋतु अनुसार यज्ञ को करे। सूर्य की किरणों को ऐसे (हिवधा) दृष्य साधन से युक्त करे जो जल को ग्रहण करें।

श्रार्ष्टिंषेणो होत्रमृषिर्निषीद्निहेवाषिर्देवसुमृति चिकित्वान् । स उत्तरस्माद्धरं समुद्रमृपो दिव्या श्रमृजद्वर्ष्यी श्राभ ॥४॥

भा०—( देव-सुमितं चिकित्वान् ) प्रभु परमेश्वर के प्रति श्चम मिति, बुद्धि और स्तुति को जानने वाला ( देवापिः ) प्रभु का बन्धु, भक्त जन ( आर्ष्टिषेणः ) दर्शनकारिणी शक्तियों को सेनावत् वश करने वाला जितेन्द्रिय, ( ऋषिः ) यथार्थ तत्वदर्शी होकर ( होत्रम् निषीदन् ) पुकारने योग्य प्रभु की उपासना करता है, उसी में निष्ठा करता है। ( सः ) वह ( उत्तरस्मात् ) उत्कृष्ट समुद्रवत् आनन्द सागर प्रभु से ( अधरं समुद्रं ) नीचे के समुद्रवत् अपने अन्तःकरण के प्रति ( दिव्याः वर्ष्याः अपः अभि असजत्) दिव्य सुख-वृष्टि रूप आनन्दमय रसों को प्राप्त कराता है। (२) मेघ-वृष्टिपक्ष में—( देवापिः ) किरणों को अपना हविः-तत्व प्राप्त कराने वाला विद्वान् ( देव-सुमितं चिकित्वान् ) देवों, वायु, जल, सूर्य रिक्मियों के उत्तम मित अर्थात् ज्ञान, वायु विज्ञान, जल-विज्ञान को जानने वाला पुरुष, ( आर्ष्टिषेणः ) ऋष्टि अर्थात् वृष्टि की 'सेना' अर्थात् दलों के स्वामी मेच का ज्ञाता होकर ( होत्रम् निषीदन् ) आहुतिमय यज्ञ को निष्टा पूर्वक

करे । और उत्तर समुद्र अर्थात् आकाश से अधर समुद्र अर्थात् भूतल की ओर दिव्य आकाशी दृष्टियों को नीचे लावे ।

श्रमिन्त्संमुद्रे अध्युत्तरस्मिन्नापी देवेभिर्निवृता श्रतिष्ठन् । ता श्रद्भवन्नार्ष्टि<u>षे</u>रोनं सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्तिगीषु ॥६॥१२॥

भा०—( अस्मिन् उत्तरस्मिन् समुद्दे अधि ) इस उत्कृष्ट, सबको तराने वाले, समुद्रवत् अपार आनन्द सागर प्रभु में ( देवेभिः निवृताः आपः अतिष्ठन् ) पात्र वा जलाशय में जलों की न्याईं समस्त विद्वानों द्वारा किये गये या चाहे गये प्राप्तव्य फल रहते हैं। (अप्टिंपेणेन) जितेन्द्रिय (देवापिना) प्रभु के बन्धु उस मक्त द्वारा (सृष्टाः) व्यक्त किये जाकर (ताः प्रइपिताः) वे भली प्रकार चाहे जाकर आपः आनन्द व्यापक रस (मृक्षणीपु) निद्यों में जलों के तुल्य ग्रुद्ध प्रजाओं और योग-भूमियों पर धारित (अद्रवन्) प्राप्त होते हैं। (१) मेध-वृष्टि पक्ष में—देवों किरणों से ( निवृताः ) खुब एकत्र जल ( अस्मिन्, उत्तरस्मिन् समुद्रे अधि ) इस ऊपर के महान् आकाश में सुरक्षित रूप में रहते हैं। (देवापिना आर्ष्टिपेणेन ) वृष्टि-दल के पति मेध की विद्या का जाता, बहुतसी प्रजाओं का रक्षक, रिश्मयों में इवि प्राप्त कराने वाले विद्वान् या वायु से ( सृष्टाः ) प्रेरित या बल रूप में उत्पादित होकर (मृक्षणीपु) विशुद्ध भूमियों पर (अद्भवन्) आ बहते हैं। इति द्वादशो वर्गः॥

यद्देवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्रार्य वृतः कृपयुत्रदीधेत्। देवश्चतं वृष्टिवर्नि रर्राणो वृहस्पतिर्वाचेमस्मा श्रयच्छत्॥ ७॥

भा०—( होत्राय वृतः पुरोहितः ) यज्ञ कर्म के लिये वरण किये गये पुरोहित के तुल्य ( होत्राय ) ज्ञान प्रदान करने के लिये ( वृतः ) स्वीकार किया ( पुराहितः ) समक्ष स्थित, ( यत् देवापिः ) जो देव का वन्धु भक्त ( शन्तनवे ) शान्ति-सुख विस्तारने के लिये, ( कृपयन् ) कृपा करता हुआ, सब पर अनुग्रह करता हुआ ( अदीधेत् ) नाना कर्म करता

है। वह (बृहस्पतिः) बड़ी वेद वाणी का पालक प्रभु (देव-श्रुतं) विद्वानों द्वारा श्रवण करने योग्य (बृष्टि-विनं) समस्त दुःखों को काटने वाली, सुखप्रद ऐश्वर्य विभूति को (रराणः) देता हुआ, (अस्मै वाचम् अयच्छत्) इस भक्त जन को वाणी प्रदान करे। (२) मेध-बृष्टि पक्ष में—(शन्तववे) विश्व में शान्ति विस्तार करने के लिये (देवापिः) रिश्मि-विज्ञान वा मेध-विज्ञान का जानने वाला, विद्वान् (होत्राय वृतः) यज्ञ के लिये वरण किया जाकर (कृपयन् अदीधेत्) समस्त प्रजाओं पर अनुग्रह करता हुआ समस्त यज्ञ कर्म करे। वह (बृहस्पतिः) बड़ी शक्ति का स्वामी सूर्य (देवश्रुतं वृष्टिविनं रराणः) देव, दातृसम मेघ से स्रवित होने वाले जलवृष्टि के अंश को देता हुआ (अस्मै वाचम् अयच्छत्) इस मेघ को विद्युत् रूप वाणी प्रदान करता है।

यं त्वा देवापिः शुशुचानो अग्न आर्ष्टिष्टेणो मनुष्यः समीधे । विश्वेभिर्देवैरनुमुद्यमानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम् ॥ ८॥

भा०—हे (अम्रे) प्रकाशस्त्र ए ! (यत्) जब (देव-आणिः) प्रभु के बन्धु के तुल्य प्रिय, प्रभु तक स्तुति उपासना से प्राप्त होने हारा ( ग्रुगुचानः ) ग्रुद्ध पवित्र, तेजस्वी होता हुआ (अष्टिंपेणः) दर्शन शक्तियों की सेना अर्थात् इन्द्रियगण पर विजयी एवं (मनुष्यः) मनवशील होकर (त्वा सम् ईघे ) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करता है, तेरे गुणों का प्रकाश करता है, तब तू (विश्वेभिः देवैः अनु-मद्यमानः ) समस्त मनुष्यों और उपासकों से प्रति दिन स्तुति किया जाता हुआ, ( वृष्टिमन्तं पर्जन्यम् प्र ईरय ) वृष्टि वाले मेघ के तुल्य अपने आनन्दमय रसों के दाता रूप को प्रकट कर । मेघ वृष्टिपक्ष में—जब देवों के विज्ञान का ज्ञाता वृष्टिज्ञानी पुरुष यज्ञ करे तो सब दिन्य गुणों से पुष्ट होकर अग्नि वा सूर्य जलप्रद मेघ को प्रकट करता है।

त्वां पूर्व ऋषयो गीर्भिरायन्त्वामध्वरेषु पुरुहृत विश्वे। अ सहस्राएयधिरथान्यसमे आ नी युज्ञं रोहिट्श्वोपं याहि ॥ ६ ॥

भा०—(पूर्व ऋषयः) पूर्व के ऋषिजन, (गीर्भिः त्वाम् आयन्) स्तुति वाणियों से तुझको प्राप्त होते हैं, हे (पुरुहूत) बहुतों से पुकारे जाने वाले, बहुतों में उपाश्रित! (वाम्) तुझको (विश्वे) सब मनुष्य (अध्वरेषु) यज्ञों से स्तुतियों द्वारा उपासना करते हैं। (अस्मे) हमारे (सहस्राणि अधि रथानि) रथों से युक्त सहस्रो ऐश्वर्यों, देह युक्त सहस्रो अनेक सुख व बल आदि प्राप्त हों। हे (रोहिद्-अश्व) लाल, देदीस तेज कप में ज्यापने वाले! तु (नः यज्ञम् उपयाहि) हमारे यज्ञ को प्राप्त हो। प्रतान्यग्ने नव्वतिनेव त्वे आहुतान्यियरथा सहस्रा।

तेभिर्वर्धस्व तन्वः ग्रूर पूर्वीर्दिवो नी वृष्टिमिष्टितो रिरीहि ॥१०॥

भा०—हे (अग्ने) अग्ने! तेजःस्वरूप! (एतानि नवतिः नव) ये ९९ वर्ष, और (अधिरथा सहस्रा) रथ अर्थात् देह पर आश्रित बलशाली, प्राण आदि (त्वे आहुतानि) तेरे पर ही आश्रित, तुझ पर ही समर्पित हैं, हे (ग्नूर) दुष्टों के नाशक! (तेभिः) उनसे तू (पूर्वीः तन्वः) अनेक रूपों के तुल्य नाना व्यापक शक्तियों को (वर्धस्व) बढ़ा, प्रकट कर। (इपितः) प्रार्थित होकर (नः) हमें (दिवः वृष्टिम् रिरीहि) ज्ञान-प्रकाश की वृष्टि प्रदान कर। (२) मेघ-वृष्टि पक्ष में—अग्नि में नाना (नवितः नव सहस्रा अधिरथा) ९९ सहस्र घृतसहित चरु की आहुति देने से अग्नि अनेक देहों, ज्वालाओं से बढ़ता है। वह (इपितः) तीन होकर आकाश से वृष्टि प्राप्त कराता है।

एतान्यग्ने नवृति सहस्रा सं प्र येच्छु वृष्णु इन्द्राय भागम्। विद्वान्प्य ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु घेहि ॥११॥ भा०—हे (अम्ने) अम्ने! तेजोमय! विद्वन्! त्(वृष्णे इन्द्राय) सब समस्त सुखों की वर्षा करने वाछे ( इन्द्राय ) सूर्यवत् प्रभु को प्रसन्न करने के लिये (एतानि नव नवितम् सहस्ना) इन ९९ सहस्नों को (भागम् सं प्रयच्छ ) सेवनीय रूप से प्रदान कर । और ( देवानाम् पथः विद्वान् ) विद्वानों के गमन करने योग्य मार्गों को जानता हुआ (ऋतुशः ) समय २ पर ( औलानम् ) जीव को ( देवि देवेषु घेहि ) ज्ञानमार्ग में विद्वानों के बीच रख । (२) मेघ की वृष्टि पक्ष में—अग्नि चरु हच्य आदि की ९० सहस्व आहुतियों को वृष्टिकारक मेघ के निमित्त वातावरण में प्रदान करे । देव अर्थात् किरणों के गमन मार्गों को जानता हुआ विद्वान् ( औलानम् ) मेघ को अन्तरिक्ष में किरणों के बल पर बना छेता है ।

अग्ने वार्धस्व वि मृथो वि दुर्गहापामीवामप रज्ञंसि सेघ। अस्मात्समुद्राद् बृहुतो दिवो नोऽपां भूमानमुपं नः सृजेह १२।१३

भा०—हे (अम्रे) स्वप्नकाश! तू (मृधः विवाधस्व) हिंसाकारियों को विविध प्रकारों से पीड़ित कर। (दुर्गहा वि) दुःख से प्रहण करने योग्य दुष्पार कष्टों को दूर कर। (अमीवाम अप) रोग को दूर कर। (रक्षांसि अप सेध) दुष्टों और विष्टों को दूर कर। (अस्मात बृहतः समुद्रात्) इस महान् आकाशवत् समुद्र से और (बृहतः दिवः) महान् तेजोमय सूर्य से (इह) इस भूमि लोक पर (नः) हमारे लिये (अपां भूमानम् उप सृज) जलों का बहुत भारी भाग प्राप्त करा, प्रदान कर। (२) प्रभो! तू हमारे सब भीतरी नाशकारी कोध आदि शतुओं को नाश कर, कष्टों को दूर कर, रोग और विष्टों को हटा और इस महान् तेज के परम सुखदायक समुद्रवत् प्रभु से हमें (अपां भूमानं) प्रकृति परमाणुओं वा लोकों के बीच उस महान् प्रभु, वा प्राणों के बीच भूमा, आत्मा को हमें प्राप्त करा।

## [ 33 ]

ऋषिवंत्रो वैखानसः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १, ७, ११ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ४, ६, १२ त्रिष्टुप् । ३, ६ विराट् त्रिष्टुप् । ४ त्रासुरी स्वराडाची निचृत् <mark>त्रिष्टुप् । ८ आची स्वराट्</mark> त्रिष्टुप् । १० पादनिचृत् त्रिष्टुप् ।। द्वादशर्चं स्कम् ।।

कं नश्चित्रामिषएयसि चिद्दित्वान्पृथुग्मानं बाश्चं वावृधध्यै। कत्तस्य दातु शर्वसो ब्युष्टी तंत्तद्वर्ज्नं वृत्रतुरमपिन्वत् ॥ १ ॥

भा०-हे स्वामिन् ! तू (चिकित्वान् ) ज्ञानवान् होकर (नः )हमें ( चित्रं ) ज्ञान देने वाळे, अति पूज्य ( पृथुग्मानं ) परिमाण में बहुत बड़ा होजाने वाळे, (वाश्रम्) स्तुत्य (कं) सुखप्रद धनेश्वर्य, ज्ञान की ( नः ववृधध्ये ) हमारी वृद्धि के लिये ( इपण्यसि ) जल को मेघवत् हमें प्रदान करता है। ( तस्य शवसः ) उस ज्ञानी और बलशाली प्रभु का (दातु कम्) कितना भारी दान है, उसका क्या ठिकाना है, जो (ब्युष्टी) नाना प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के निमित्त ( वृत्रतुरं वर्त्र ) मेघ के छिन्न भिन्न करने वाले बलशाली विद्युत् के सदश, अज्ञान, कष्ट आदि के नाशक ज्ञान रूप वज्र को ( तक्षत् ) बनाता है, उपदेश करता और फिर (अपिन्वत्) जगत् को मेघ के तुल्य ज्ञान जलों से सेंचता, और जगत् को अन्न, धन-धान्य, प्रजा आदि से बढ़ाता है।

स हि द्युता विद्युता वेतिसाम पृथं योनिमसुरत्वा संसाद। स सनीळिभिः प्रसहानो र्यस्य भ्रातुर्न ऋते सुप्तर्थस्य मायाः २

भा०—(सः हि) और वह (धुता) चमकने वाले, प्रकाशमय ( विद्युता ) विशेष कान्तियुक्त, तेज से ( साम ) एक समान, बलयुक्त, शान्तिद्यक, ( पृथुम् ) विशाल आश्रय स्थान के आकाश को ( वेति ) च्यापता है। प्रकाशित करता है। (सः) वह परम प्रभु (सनीडेभिः) अपने २ आश्रयों सहित सूर्य वायु आदि द्वारा (प्र-सहानः) जगत् भर को वश करता हुआ, (अधुरत्वा) सर्वजगत् सञ्चालक व प्राणप्रद बल से (ससाद) विराजता है। (ऋते) सत्य ज्ञान, वा परम कारण रूप सत् प्रकृति में ही. (अस्य आतुः न) समस्त विश्व के भरण-पोषण करने वाले (सश्यस्य) सर्वव्यापक वा पड्-विकारों से अतिरिक्त सातवें इस प्रभु की ही (मायाः) समस्त ये निर्माण शक्तियां या बुद्धि-कौशल हैं। अध्यादम में मन सहित छहों इन्द्रियों से अतिरिक्त सातवां आत्मा इन्द्र है। जो प्राण के प्रेरक बल से देह में विराजता है। स्व १ स्थानों में स्थित इन्द्रियों वा अंगों से समस्त प्राह्म विषयों को प्रहण करता है।

स वाजं यातापंदुण्यद्य यन्तस्वर्षाता परि षदत्सनिष्यन्।

श्रुन्वा यच्छत दुरस्य वेद् । प्राञ्छ श्रदेवाँ श्राम वर्षसा भृत् ॥३॥ भाव—(सः वाजं याता) वह महान् ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। वह (अप-दुः पदा) दुःख-संवेदना से रहित, सुखमय वा दुष्टाचार से रहित पुण्य भाग से (यन्) जाता हुआ (स्वः साता) सुख लाभ के निमित्त, (पि सदत्) सर्वत्र विराजता या आगे बदता है। और (यत्) जो (अनर्वा) अहिंसक होकर (शत-दुरस्य वेदः) सैकड़ों द्वारों वाले प्रभु के वेद्य, ऐश्वर्य या ज्ञान को (सिनिष्यन्) सेवन करना चाहता हुआ (वर्चसा) अपने बल से (शिक्ष-देवान्) मुल इन्द्रिय सम्बन्धी कामना-युक्त भावों को (धन्) विनष्ट करता हुआ (अभि भूत्) सामर्थ्यवान् हो। मनुष्य सदाचार से चले, सुख के लिये निष्ठा से रहे। अहिंसक होकर शतद्वार अथवा शत वर्ष अवधि तक जीने वाले देह के परम सुख को ब्रह्मचर्य पूर्वक ग्राप्त करे।

स यह्मयो⊴वनीगोंष्वर्वा जुहोति प्रधन्यां सु सिक्षः। अपादो यत्र युज्यांसोऽर्था द्वोएयंश्वास ईरते घृतं वाः॥ ४ ॥

भा०—(सः अर्वा) सूर्य जिस प्रकार (प्रधन्यासु गोपु यह्नयः अवनीः आजुहोति ) उत्तम धान्य योग्य भूमियों में बहुत १ जलधाराओं और रिक्मयों को प्रदान करता है। उन भूमियों में (अपाद:) णद रहित, (अरथाः ) रथादि से रहित ( युज्यासः दोणि-अश्वासः ) वेगवान् व्यापक गुणों वाले वायुगण (वाः उदकम् ) उत्तम जल (ईरते ) प्रदान करते हैं। उसी प्रकार (अर्वा) देह से देहान्तर में जाने वाला आत्मा (प्रधन्यासु गोषु ) उत्तम ऐश्वर्य-विभूति से सम्पन्न इन (गोषु ) गमन योग्य, पार्थिव देह-भूमियों में ( यह्ववः अवनीः ) बड़ी २ पालनकारिणी शक्तियों या अन्न जलादि साधनों की आहुति करता है। इन देहभूमियों में (अपादः) स्वयं ज्ञानरहित (अरथाः) वेग रहित (युज्यासः) अश्वीं के समान देह में लगे हुए ( द्रोणि-अश्वासः ) द्रुत गति से भागने वाले इन्द्रियगण (घृतम् बाः ईरते) ज्ञानप्रकाशक, वरणीय पदार्थ के प्रति गमन करते हैं। इसी प्रकार प्रभु परमेश्वर समस्त लोकों और प्रजाओं में अपनी (यह्नयः अवनीः ) बड़ी २ पालक शक्तियों को प्रदान करता है। सूर्यादि पिण्ड पाद से रहित रथादि या नाना साधनों से रहित भी वेग से जाते हुए ( घृतं वाः ईरते ) प्रकाश और जल प्रदान करते हैं। स ड्द्रेभिरशस्तवार ऋभ्वा हित्वी गर्यमारे अवद्य आगात्। वुम्रस्य मन्ये मिथुना विवेबी अन्नमुभीत्यारीदयन्सुषुायन् ॥४॥।

भा०-जिस प्रकार ( ऋभ्वा ) प्रकाश वा जल से सामर्थ्यवान सूर्य वा मेघ अपने ( गयम् हित्वी ) नियत स्थान वा समुद्र को छोड़ कर आता है ( विवन्नी मिथुना अभि इत्य ) विपरीत रूप वाले मिथुन नक्षत्रों को प्राप्त होकर (अन्नम् मुषायन् ) अन्न का नाश करता और (अरोदयत्) रुळाता है, उसी प्रकार (सः) वह (ऋभ्वा) महान् आत्मा (आरे-अवद्यम्) निन्दनीय पापादि से रहित ( गयम् ) परम शरण रूप प्रभु को (हित्वी) छोड़ कर (अशस्त-वारः) अप्रशस्त, निन्दित मार्ग को वरण कर के

( रुद्रिभिः सह आ(अगात् ) इन प्राणों सिहत इस देह में आता है। वह ( वन्नस्य ) वमन करने वाले, खा २ कर पुनः २ छोड़ने, उगलने वाले इस देह के ही ( मिथुना विवन्नी ) नर नारी रूप नाना दो २ जोड़ों को ( अभि इत्य ) प्राप्त करके ( अन्नम् ग्रुपायन् ) अन्नवत् नाना भोगों को श्राप्त करता हुआ (अरोदयत्) प्राणियों को वा अपने को पीड़ित करता है। ऐसा (मन्ये) मानता हूं।

स इद्वासं तुर्वारवं पितर्दन्वेळ्तं त्रिशीर्षाणं दमन्यत्। श्रम्य त्रितो न्वोर्जसा वृधानो विषा वराहमयोत्रयया हन् ६॥१४

भा०—( सः इत् पितः ) वह ही आत्मा का स्वामी, ( तुवि-रवम् ) वहुत शब्द करने वाले गर्जनाशील ( दासम् ) नाशकारी दुष्ट मन को वा इन्द्रिय-भृत्यादि को ( दन् ) दमन करता हुआ ( पड् अक्षम् ) ६ आंखों वाले और ( त्रि-शोर्पाणम् ) तीन शिरों वाले वर्ष को सूर्य के समान इस देह को जिस में मन सिहत छः इन्द्रियों वाले और शिरोवत् तीन धातुएं वा पेट हृदय और मस्तक ऐसे मुख्य अंगों वाले देह को ( दमन्यत् ) वश करता है। वह (त्रितः) तीनों लोकों में व्यापक वा तीनों दुखों से मुक्त आत्मा (ओजसा) अपने वल से ( वृधानः ) बढ़ता हुआ, (अयः-अग्रया) लोहे की सूई की धार के समान तीक्षण ( विपा ) बुद्धि से ( वराहम् इन् ) सर्वश्रेष्ठ प्रभु को प्राप्त करता है।

स दुह्वेणे मर्नुष अर्ध्वसान ग्रा साविषदर्शसानाय शर्हम्। स नृतमो नर्हुपोऽस्मत्सुजातः पुरोऽभिन्दहीन्दस्युहत्ये॥ ७॥

भा०—( सः ) वह ( ऊर्ध्व-सानः ) उच्च पद को प्राप्त करने वाल्ला, उत्तम पुरुष ( दुह्वणे ) दोही और ( अर्शसानाय ) हिंसाकारी मनुष्य को दण्ड देने के लिये ( शरुम् आ साविषत् ) हिंसाकारी साधन का प्रयोग करे। ( सः नृ-तमः ) वह नरश्रेष्ठ, (सु-जातः) उत्तम, ( नहुषः ) दुष्टों का बन्धनकारी, ( अर्हम् ) पूज्य होकर ( अस्मत् दस्यु-हत्ये ) हमारे नाशकारी शत्रुओं के विनाशकारी उद्योग, संग्राम में ( पुरः ) शत्रु के शरीरों और दृढ़ दुर्गों को (अभिनत्) तोड़े, उसी प्रकार वह प्रभु दोही, हिंसक, दुष्ट जनों को दुःख देता है। और दुष्टों के दण्ड देने के लिये उनके शरीरों को भी नष्ट करता है।

सो श्रुभ्रियो न यर्वस उदुन्यन्त्तराय गातुं विद्न्नी श्रुस्मे । उप यत्सीद्वदिन्दुं शरीरैः श्येनोऽयीपाष्टिईन्ति दस्यून् ॥ ५ ॥

भा०—( यवसे न ) जिस प्रकार जो आदि अन्न की पुष्टि के लिये ( उदन्यन् ) जल से पूर्ण होकर ( अभ्रियः ) मेवसंघ ( गातुम् विदत् ) भूमि को प्राप्त करता है, बरसता है उसी प्रकार (नः क्षयाय) हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिये (सः) वह प्रभु, राजा भी (नः गातुम् विदत्र) हमारी प्रार्थना को प्राप्त करे । (अस्मे इयेनः ) हमारे बीच में प्रशंसनीय आचार-चरित्रवान् ( यत् ) जो पुरुष (शरीरें:) नाना शरीरों से जन्म-जन्मान्तरों से (इन्दुम् ) उस परमैश्वर्यवान् , दयालु, तेजस्वी को (उप सीदत्) प्राप्त कर छेता है तब वह (अय:-अपाष्टिः) छोह की बनी एड़ी वाले पुरुष के समान बलशाली, (अयः-अपाष्टिः) आवागमन से दूर व्यापक आत्मा वाला होकर ( दस्यून् हन्ति ) नाशकारी काम, कोधादि को शत्रुओं के तुल्य ( हन्ति ) नष्ट करता है।

स बार्घतः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्णी कृपणे परादात्। श्चयं कुविमनयच्छस्यमानुमत्कं यो श्चस्य सनितोत नृणाम् ॥६॥

भा०-(सः) वह (बाधतः) महान् प्रभु (शवसानेभिः) बलजाली उपायों से ( कुत्साय ) निन्दाकारी दुष्ट जन की दण्ड देने के लिये उस पर ( ग्रुब्णम् ) शोषक, संतापक-दुःख जनक कप्ट (अस्य) डालता और ( कृपणे ) प्रार्थना करने वाले भक्त पर आये ( कुल्णम् ) दुःख की परा अदात् ) दूर कर देता है। और (यः) जो (नृणां) मनुष्यों के बीच में (अस्य) इस के (अस्कं) न्यापक रूप वा ज्ञान को (सिनता) प्रदान करता है उस (किवस्) क्रान्तदर्शी विद्वान् को (प्रयम् शस्यमानं) यह प्रशंसनीय पद (अनयत्) प्राप्तृकराता है। ख्रुयं दृशस्यन्नर्थीभिरस्य दुस्मो देवे भिर्वरुणो न मायी। ख्रुयं कुनीन महतुषा श्रे वे द्यमिमीतार छं यश्चतुष्पात्॥ १०॥

भा०—( अयम् वरुणः ) वह सर्वश्रेष्ठ प्रसृ (दस्सः) सव दुःखों का नाश करने वाला, (मायो न) बुद्धिमान्, चतुर पुरुष के तुल्य ही (नर्येभिः देवेभिः ) सर्वमनुष्योपकारक, सर्वहितकारी किरणों से सूर्य के तुल्य, (देवेभिः ) विजिगीपुओं, विद्वानों या दानशील पुरुषों से राजा के तुल्य इन्द्रियों वा सूर्य, जल, अग्नि आदि पदार्थों से (दशस्यन्) सुखों को प्रदान करता हुआ (अस्य ) सब दुष्टों का नाश करता है, (अयम्) यह (कनीनः ) कान्तिमान्, तेजस्वी, (ऋतु-पाः ) ऋतुओं, प्राणों, सदस्यों, राजाओं और सत्यवान् सज्जनों का पालक (अवेदि) जाना जाता है (यः ) जो स्वयं (चतुः-पात्) धर्मादि चार चरणों वाला वा चतुष्पाद् ब्रह्म हो कर (अरुष्म् अमिमीत ) खूब १ रुलाने वाले दुष्ट जन का, वा दुखदायी कष्ट का नाश करता है।

श्चस्य स्तोमेभिरौशिज ऋजिश्वा व्वजं देरयद्वृष्टभेण पिप्रोः। सुत्वा यद्यज्ञतो दीदयद् गीः पुरं इयानोश्चभि वर्षसा भूत्॥११॥

भा०—(यत्) जब (सुखा) उपासक (यजतः) देवपूजा करने वाला भक्त (गीः) स्तोता होकर (दीदयत्) अपने गुणों को प्रकाशित करता है (पुरः इयानः) अपने देहों को प्राप्त होता हुआ भी उन समस्त देहों को (वर्षसा) वल से वा उत्तम आत्मा रूप से (अभि भूत्) अपने वश कर लेता है। तब वह (ऋजिश्वा) वशीभूत इन्द्रियों वाला (भौशिजः) तेजोमय प्रभु का उपासक होकर (अस्य स्तोमेभिः) उस प्रभु के स्तुति

वचनों से ही ( वृषभेण ) वलवान, सुखवर्षक रूप से ( पिप्रोः ) नित्य पालनीय इस देह के ( वजम् ) समृह को ( दरयत् ) दलित करता है । देहों को तोड़ कर मुक्त हो जाता है ।

ण्वा महो श्रेसुर वृत्तथाय वम्नुकः पृड्भिरुपं सर्पेदिन्द्रम् । स ईयानः करित स्वस्तिमस्मा इष्टमूर्जं सुन्तिति विश्वमार्भाः ॥ १२ ॥ १४ ॥ ८॥

भा०—हे (असुर) प्राणों के देने हारे बलवान प्रभो ! (एव) इस प्रकार (महः वक्षथाय) महान ऐश्वर्य को धारण करने के लिये वा समस्त संसार को वहन करने वाले तुझ महान प्रभु को प्राप्त करने के लिये (पड्भिः) नाना ज्ञानमय आचरणों से, कदम बकदम, (वम्रकः इन्द्रम् उपसर्पत्) स्तोता वह भक्त उस ऐश्वर्यवान प्रभु को प्राप्त कर लेता है। (सः इयानः) वह प्रभु प्राप्त होकर (अस्मै) इस जीव का (स्वस्ति करित) कल्याण करता है और इसके हितार्थ ही (इषम् ऊर्जम् सु-िक्षतिम्) उत्तम वृष्टि, अन और भूमि बनाता है और इस प्रकार (विश्वम्) देह में प्रविष्ट जीव और समस्त जगत् जिस में ये सब प्राणी और लोक प्रविष्ट हैं उनको (आ अभाः) पाल रहा है। इति पञ्चदशो वर्गः॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः॥

#### [ 200]

ऋषिर्दुवस्युर्वान्दनः ॥ विष्ट्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१—३ जगती । ४, ४, ७, ७, ११ निचुरुजगती । ६,८,१० विराड् जगती । १ पादनिचुरुजगती । १२ विराट् त्रिष्टुप् ॥ द्वादशर्वं स्क्रम् ॥

इन्<u>ड इर्ह्य मध्यन्त्वाय दिद्धज इह स्तुतः स्रति</u>पा बोधि नो वृधे। देवेभिनः स<u>विता प्रावतुश्रुतमा सर्वताति</u>मदितिं वृणीमहे ॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐर्श्वर्यवन् प्रभो ! हे (मघवन् ) पूज्थ धनयुक्त ! तू (भुजे ) भोक्ता जीव के हितार्थ वा (भुजे ) पालन करने के लिये (त्वावत् इत् दद्य ) तुझ जैसे अविनाशी, चेतन आत्मा को दृद्कर, उसको बल दे। (स्तुतः) स्तुति किया जाता हुआ (सुत-पाः) उपासक की पुत्रवत् रक्षा करने हारा होकर (सः वृधे बोधि) वह त् हमारी वृद्धि के लिये सदा जान और हमें भी ज्ञान दे। त् (सिवता) सबका उत्पादक और प्रेरक प्रभु (देवेभिः) विद्वानों, वीरों और इन्द्रियों द्वारा (नः) हमारी (प्र अवतु) अच्छी प्रकार रक्षा, स्नेह आदि कर, हमें प्राप्त हो, हमें ज्ञान दे। हम (श्रुतम्) गुरु-उपदेश द्वारा श्रवण करने योग्य (सर्वतातिम्) सर्वहितकारी, सब जगत् के विस्तारक (अदितिम्) उस अखण्ड, माता पिता के तुल्य प्रभु को (आ वृणीमहे) सब प्रकार से चरण करते हैं, उसे चाहते हैं।

भराय सु भरत भागमृत्वयं प्र वायवे शुचिपे कृन्द्दिष्टये । गौरस्य यः पर्यसः पीतिमानश आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे २

भा०—हे विद्वान लोगो! आप लोग (भराय) सब के पालन पोषण करने वाले, (वायवे) वायु के समान बलवान, सबके प्राणवत् प्रिय, (शुनि पे) शुद्ध अन्न जल का उपभोग करने वाले, (कन्दत् इष्टये) इष्टि, अभिलिषत का उपदेश करने वाले के लिये (ऋत्वियम्) ऋतुओं के योग्य (भागं) सेवनीय अंश को (सु भरत) उत्तम रीति से प्राप्त कराओ। (यः) जो स्वयं (गौरस्य) शुद्ध पवित्र, गौ के तुल्य भूमि में दिये (पयसः) पुष्टिप्रद दूध के समान अंश को (पीतिम्) पान को (आनशे) पुत्रवत् प्राप्त करता है उस (अदितिम्) अदीन सूर्यवत् तेजस्वो (सर्व-ताति) सर्वमंगलकारी शुभ राजा वा प्रभु को हम (आ वृणीमहे) आदर पूर्वक वरण करते हैं। त्रा नो देवः संविता साविषद्वयं ऋज्यते यर्जमानाय सुन्वते। यथा देवान्प्रतिभूषेम पाक्वदा सुर्वतातिमदिति वृणीमहे।। ३।। भा०—(सविता देवः) सब जगत् का उत्पादक, सूर्यवत् सबका

प्रेरक, (नः) हम में से परमेश्वर (ऋजूयते) सरल धर्भ मार्ग से जाने वाले ( सुन्वते यजमानाय) उपासना करने वाले, आत्म-समर्पक, यज्ञशील जन के हितार्थ (पाकवत्) पाक से युक्त (वयः) अन्न के तुल्य ( पाकवत् वयः ) परिपक्क बल, ज्ञान ( साविषत् ) प्रदान करे । ( यथा ) जिस से हम ( देवान् प्रति भूषेम ) विद्वान् जनों की अपने प्राणों के तुल्य सेवा करें, उन्हें नृप्त, संतुष्ट करें । हम (सर्वतातिम् अदितिम् आवृणीमहे) उस सर्वमंगलकारी, जगद्-विस्तारक, अखण्ड तेजस्वी प्रभु से याचना और प्रार्थना करते हैं।

इन्द्री असम सुमना अस्तु विश्वहाराजा सोमः सुवितस्याध्येतु नः। यथायथा मित्रधितानि सन्द्धुरा सुर्वति विमिदिति वृणीमहे ॥४॥

भा०—( विश्वहा ) सब दिनों (इन्द्रः) इन्द्र ऐश्वर्यवान्, जल, अन का दाता प्रमु, ( अस्मे सु-मनाः अस्तु ) हमारे लिये ग्रुभ चित्त वाला हो 🖡 ( राजा ) सूर्यवत् प्रकाशमान् (सोमः) सर्वोत्पादक, सर्वप्रेरक,शासक प्रभुः (नः अधि एतु ) हम पर शासन करे । हमें प्राप्त हो (यथा-यथा) जिससे समस्त लोग ( मित्र-धितानि ) सर्वस्नेही प्रभु के दिये वा बनाये पदार्थी को ( सं-दधुः ) यथायोग्य रीति से प्राप्त करते हैं । उस ( अदिति ) माता पितावत् अख्ट भण्डार के स्वामी प्रभु को हम (आ वृणीमहे) प्राप्तः करते हैं।

इन्द्रं उक्थेन शवसा पर्रदेधे वृहंस्पते प्रतरीतास्यायुषः। युक्को मनुः प्रमितिनैः पिता हि कुमा सुर्वतातिमदिति वृणीमहे ४

भा०—(इन्द्रः) जल, अन्न का दाता, ऐश्वर्यवान् प्रभु (उन्थेन शवसा) स्तुत्य वा उपदेश योग्य, ज्ञान-बळ से (परुः दधे) सबके पालक अन्न का धारण-पोषण करता और सब को प्रदान करता है। हे (बृहस्पते) महान् विश्व एवं ब्रह्म-ज्ञान के पालक प्रभो ! तू ही ( आग्रुषः प्र-तरीता असि ) जीवन, आयु का देने और वढ़ाने वाला है। तू (मनुः) ज्ञानवान्, माननीय (प्र-मितः) सब से उत्तम बुद्धि और ज्ञान से सम्पन्न, सर्वोत्कृष्ट विचारवान् और (यज्ञः) सब सुखों का दाता, सर्वपूज्य, (नः पिता हि कम्) हमारा पालक पिता-मातावत् है। उस (सर्व-तातिम्) समस्त जगत् के हितकारी (अदितिम्) भूमि सूर्यवत् अन जल, प्रकाश तापवत् ज्ञान अन जीवन के देने वाले तुझको (आवृणीमहे) हम सब प्रकार से वरण करते हैं। इन्द्रंस्य नु सुकृतं दैव्यं सहोऽिशर्गृहे जिरिता मेधिरः कृविः। यज्ञश्चे भूद्धिद्थे चाक्ररन्तम् श्चा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे॥६॥१६॥

भा०—( इन्द्रस्य ) महान् ऐश्वर्यवान्, तेजस्वी, सूर्यवत् सर्वप्रकाशक प्रभु वा आत्मा का ( तु ) ही निश्चय से ( सु-कृतम् ) सुखजनक उत्तम रीति से सम्पादित वा उत्तमोत्तम पदार्थों को उत्पन्न करने वाला ( दैन्यं ) देव, इन्द्रियों, विद्वानों, पृथिन्यादि लोकों का उपकारक ( सहः ) बल है । वह ( गृहे ) गृह में ( अग्निः ) अग्नि के तुल्य ( जिरिता ) सबको जीर्ण, पक करने वाला, ज्ञानो के तुल्य उपदेष्टा, वही ( मेधिरः कविः ) बुद्धिमान् कान्तदर्ज्ञां, विद्वान् के तुल्य है । वही ( विद्ये ) ज्ञान में ( यज्ञः ) प्ल्य ( चारुः ) सर्वत्र न्यापक और ( अन्तमः ) हमारे अति समीपतम है । उस ( सर्वतातिम् अदिति वृणीमहे ) सर्वजगत् प्रसारक, अखण्ड देव की प्रार्थना करते हैं । इति पोडशो वर्गः ॥

न वो गुहा चक्रम भूरि दुष्कृतं नाविष्ट्यं वसवो देवहळनम् । मार्किनोदेवा अनृतस्य वर्षस् आसर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥७॥

भा०—हे (बसवः) गृह में बसे माता पितावत् पूज्य जनो ! हम छोग (गुहा) छुपे वर वा मन में (दुष्कृतम्) पाप (न भिर चकुम) सर्वथा न करें और (आवि:-त्यम्) और प्रकट रूप में कर्म से भी (भूरि दुष्कृतम् न चकुम) बहुत बार २ पाप न किया करें। जिससे (देव- हेडनम् ) परमेश्वर और राजा तथा विद्वानों का क्रोध (नः माकिः ) हमें न प्राप्त हो। (सर्वताति अदिति आ वृणीमहे ) हम सर्वमंगलकारी, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं।

अपामीवां सिवता स्विष्टन्नय प्रविश्व इदपे सेधन्त्वंद्वयः । आवा यत्रं मधुषुदुच्यते बृहदा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥ ६॥

भा०—(सविता) सूर्यंवत् तेजस्वी, प्रभु (अमीवाम् अप साविषत् ) दुःखदायी रोग पाप आदि को दूर करे। (अद्रयः) मेघ तुल्य उदार जन (वरायः) बड़े र पापों को भी (न्यक् अप सेधन्तु) जल के तुल्य नीचे दूर बहा दें। (यत्र) जिस के आश्रय (प्रावा) विद्वान् उपदेष्टा, मेघवत् (मधुसुत् उच्यते) जलों, अन्नों के तुल्य ज्ञान को देने वाला कहा जाता है उस (बृहतः सर्वताितं अदितिं बृणीमहे) महान्, सर्वमंगलकारी सूर्यभूमिवत् ज्ञानप्रकाश अन्नादि के दाता प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं।

कृष्वों यावां वसवोऽस्तु स्रोति विश्वा द्वेषीसि सनुतर्युयोत । स नो देवः सिवता पायुरीडिय आ सर्वताितमिदिति वृणीमहे ६

भा० है (वसवः) पृथिवी, सूर्य, प्राणों आदि के तुल्य माता, पिता और गुरु आदि विद्वान् जनो ! (सोतिर) सब के शासक, उत्पादक प्रभु के आश्रय ही (प्रावा) उत्तम उपदेष्टा (ऊर्ध्वः) सब से उच्च है। आप लोग (सनुतः) हमारे छिपे (द्वेपांसि) सब द्वेपों को भी (युयोत) दूर करो। (सः देवः) वह देव, सब सुलों का दाता, सर्वप्रकाशक प्रभु (नः) हमारा (पायुः) पालक और (ईड्यः) वन्दनीय और स्तुल्य है। उस (सर्वतातिम् अदितिं आ वृणीमहे) सर्वमंगलकारी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं।

ऊर्जंगा<u>वो यर्वसे पीवो अत्तन ऋतस्य याः सर्दने</u> कोशे अङ्ध्वे । तन्देव तन्वो अस्तु भेषुजमा सर्वतातिमदिति वृणीमहे ॥ १०॥ भा०—(याः) जो (क्रतस्य सदने) परम कारण या सत्य ज्ञान के आश्रय रूप (कोशे) कोश रूप आनन्दमय कोश में (अङ्घे) अपना सत् प्रकाश प्रकट करती हैं, हे (गावः) वाणियो! वे आप (यवसे ऊर्ज पीवः) चारे के आश्रय पर जैसे गौवें बलकारक दुम्धरस प्रदान करती हैं उसी प्रकार आप भी (क्रतस्य पीवः ऊर्जम्) ज्ञान का बहुत बड़ा बल वा रस (अत्तन) प्राप्त कराओ, आस्वादन कराओ। (तनः एव तन्वः भेपजम् अस्तु) एक प्रकार का देह दूसरे प्रकार के देह के रोग का निवारक हो। अर्थात् जिस प्रकार गौ का देह दुम्ध, मूत्रादि से मानव देहों के नाना रोग शान्त करता है उसी प्रकार हम में भी एक व्यक्ति गुरु, सहायक होकर दूसरे देहवान् प्राणी के कप्टों का ओषधिवत् दूर करने वाला हो। (सर्वताति अदिति आ वृणीमहे) सब प्रकार के सुखप्रद भूमि माता को हम वरण करते हैं।

कृतुप्राची जिर्देता श्रध्वेताम् इन्द्र इद्भद्रा प्रमेतिः सुतावेताम् । पूर्णमूर्धिर्देव्यं यस्ये सिक्कय् आ सर्वतातिमदिति वृशीमहे ॥११॥

भा०—( इन्द्रः ) तेजोयुक्त, प्रकाशमान सूर्य जिस प्रकार ( कतु-प्रावा ) समस्त ऋतुओं का पूर्ण करने वाला, प्रवर्त्तक और ( जिरता ) काल-धर्म से सबकी आयु का हास करने हारा और (सुतावताम्) उत्पन्न प्राणियों से युक्त ( शक्षताम् अवः इत् ) सब लोकों का प्रवर्तक, बल, रक्षक है, (यस्य भद्रा प्रमितः) जिस की सर्वमंगलकारिणी, सर्व सुखदायिनी सबसे उत्कृष्ट ज्ञानमयी बुद्धि वा वेदमयी स्तुति वाणी है। ( यस्य ) जिसके मेघादि ( पूर्णम् ऊधः ) जल का धारण करने वाले, जल से पूर्ण मेघ स्तन के समान ( सिक्तये ) लोक के सेचने, वा तृष्ठ करने के लिये हैं उस ( अदितिम् ) पृथिवी-सूर्यंवत् प्रकाश, अन्न आदि के अक्षय भण्डार रूप प्रभु की हम ( आ वृणीमहे ) सब प्रकार से प्रार्थना करते हैं। चित्रस्ते भानुः कंतुषा अभिष्टिः सन्ति स्पृधी जरिण्या अर्थृष्टाः । रिजेष्ठया रज्या पृश्व आ गोस्तृतूर्षिति पर्यर्थं दुवस्युः॥१२॥१७॥

भा०—हे प्रभो ! (ते भानुः) तेरा प्रकाश (चित्रः) ज्ञान देने वाला, अद्भुत, (क्रतु-प्राः) कर्म और ज्ञान का देने वाला और (अभिष्टिः) सबके चाहने योग्य है। और (ते स्पृधः) तेरी इच्छाएं और शक्तियां भी (जर्गा-प्राः) स्तोता, विद्वानों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, (अप्रष्टाः) किसी से न दबने वाली, सदा अपराजित सेनाओं के तुल्य (सिन्त) हैं। जिस प्रकार के (दुवस्युः) सेवक (पधः गोः-अग्रम्) बैल पशु के आगे १ के नासिका आदि भाग को (रज्या परि तुत्र्षंति) रस्सी के द्वारा पीड़ित करता और आगे २ वेग से लेजाता है, इसी प्रकार मैं (दुवस्युः) तेरा सेवक (गोः-अग्रम्) वाणी के श्रेष्ठ अंश को (रजिष्ट्या) अति सरल (रज्या) स्तुति से (परि तुत्र्षंति) तेरी और वेग से आजाना चाहता है। इति सप्तदशो वर्गः॥

## [ 808]

न्ध्रिषिर्द्धपः सौम्यः ॥ देवता—विश्वेदेवा ऋत्विजो वा ॥ छन्दः—१,११ पनिचृत् जिष्टुप् । २,८ त्रिष्टुप् । ३,१० विराट् त्रिष्टुप् । ७ पादनिचृत् विष्टुप् ।४,६ गायत्री । १ बृहती । ६ विराड् जगती । १२ निचृज्जगती ॥ द्वादशर्चं स्क्रम् ॥

उद्वृध्यथ्वं समेनसः सखायः समुग्निमिन्ध्वं वहवः सनीळाः । दुधिकामुग्निमुषसं च देवीमिन्द्रवितोऽवेसे नि ह्वये वः ॥ १॥

भा०—हे (सखायः) मित्र जनों! आप छोग (स-मनसः) एक समान चित्त वाछे और समान चित्त सहित, वा समान ज्ञान सहित होकर (उद्-बुध्यध्वं) जागो, ज्ञानवान् होवो। ( इन्द्रवतः ) प्रभु परमेश्वर वा आत्मा वाले (वः) आग लोगों को (अवसे) ज्ञान, स्नेह और प्रेम रथादि के लिये में (नि ह्वये) बुलाता और उपदेश करता हूं कि आप लोग (बहवः) बहुत से मिल कर (स-नीड़ाः) एक समान आश्रय या स्थान में रहते हुए (अग्निम् सम् इन्ध्वं) यज्ञाग्निवत् ज्ञान के प्रकाशक प्रभु परमेश्वर को अच्छी प्रकार प्रकाशित करो और उसी प्रकार (द्धि-क्राम्) समस्त विश्व को, देह को आत्मवत् धारण करने वाले को और (अग्निम्) सब से पूर्व विद्यमान अग्निवत् प्रकाशस्वरूप प्रभु वा आत्मा (उपसं च देवीम्) उपावत् कान्तियुक्त सर्वसुखप्रद शक्ति देवी माता के तुल्य प्रभु को भो (सम् इन्ध्वम्) प्रकाशित करो, उसकी उपासना करो।

मन्द्रा क्रेणुध्वं धिय त्रा तेनुध्वं नावमरित्रपरेणीं क्रणुध्वम् । इष्क्रेणुध्वमायुधारं क्रणुध्वं प्रार्श्वं युज्ञं प्रणयता सखायः ॥ २॥

भा० — हे ( सखायः ) मित्र जनो ! आप लोग ( मन्द्रा कृणुध्वम् ) हर्ष, आनन्द जनक कर्म और स्तोत्र आदि करो । ( धियः ) उत्तम १ कर्म और ज्ञानों का ( आ तनुध्वम् ) विस्तार करो । ( अरित्र-परणीं नावं चप्पू द्वारा पार ले चलने योग्य नौका को (कृणुध्वम्) बनाओ, इसी प्रकार शात्रु से बचने और युद्ध से पार करने वाली सेना, काम कोधादि से बचने और जगत् से पार उतारने वाली वेद वाणी का सम्पादन करो । (आयुधा) नाना शख अखादि को (इष् कृणुध्वम्) खूब बनाओ और (अरं कृणुध्वम् ) अच्छी पर्याप्त मात्रा में बनाओ । ( यज्ञं ) पूज्य प्रभु वा आदरणीय नायक को ( प्राञ्चं प्र नयत ) सबसे आगे चलने हारा करो, और सर्वोक्त प्रभु की सबसे पूर्व स्तुति करो ।

युनक्क सीरा वि युगा तेनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीर्जम्। गिरा च श्रुष्टिः समरा असन्तो नेदीय इत्सृएयः एकमेयात् ॥३॥ भा०—आप लोग (सीरा युनक्त) हलों को जोतो, (युगा वि तनुध्वं) जूओं को विस्तृत करो। ( कृते योनी ) सुसम्पादित क्षेत्र रूप स्थान में, (इह) इस लोक में (बीजं वपत) बीज को बोवो। और (गिरा च) वेदवाणी द्वारा (नः) हमारे (स-भराः श्रृष्टिः असत्) अन्न खूब पुष्ट हो और (सण्यः) दातरी, (पक्रम् नेदीयः) पके धान्य के पास (आ इयात्) आवे । अध्यातम में—( सीरा युनक्त ) हे अभ्यासी जनो नाड़ियों में ध्यान-योग का अभ्यास करो। ( युगा वि तनुध्वम् ) योग के नाना अंगों को विशेष रूप से करो। (इह योनी) इस लोक वा देह में (कृते) किये कर्म के ( बीजम् वपत ) बीज को वपन करो। ( गिरा च श्रुष्टिः सभराः असत् ) वेद वाणी रूप आश्रय द्वारा उत्तम सुखप्रद श्रवण पूर्वक ज्ञान हो, और ( सुण्यः ) सरणशील जीव ( पक्वम् ) परिपक्व ज्ञान के प्रति प्राप्त हो ।

सीरां युक्षन्ति क्वयों युगा वि तन्वते पृथंक्। धीरा देवेषु सुम्नया ॥ ४॥

भा०—( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान् लोग ( सीरा युञ्जन्ति ) खेत जोतने के साधन हल आदि को जोतते हैं ( युगा वि तन्वते ) नाना युगों को पृथक् ३ करते हैं। (धीराः) कर्म और ज्ञान वाले विद्वान् जन (देवेपु) ज्ञानप्रद विद्वानों के बीच ( सुम्नया ) सुख प्राप्त करने के लिये नाना कर्म करते हैं। अध्यात्म में-वे नाना योगाङ्गों का अनुष्ठान करते, नाड़ियों में चित्त को लगाते और देवों, इन्द्रियों में सुपुन्ना नाड़ी द्वारा अभ्यास करते हैं।

निरहिाबान्छेगोतन सं वर्ता द्धातन। सिञ्जामहा अवतमुद्रिगी वयं सुषेक्मनुपि चतम् ॥ ४॥

भा०-हे विद्वान् जनो ! आप लोग ( आहावान् निः कृणोतन ) गौओं के पानी पीने के नाना स्थान बनाओ। (वरत्राः सम् द्धातन) उत्तम १ रुजुओं, रस्सियों का परस्पर जोड़ो । (वयम्) हम ( उद्गिणम् ) उत्तम जलयुक्त (सु-सेकम्) उत्तम रीति से खेत सींचने में समर्थ, (अनुप-क्षितम्) कभी क्षीण न होने वाले, (अवतम्) कृप को (सिञ्चामहे) सींचें। अध्यातम में—परम सुखप्रद, प्रेममय, समृद्ध, सर्वरक्षक प्रभु (अनुपक्षितम्) कभी न खुटने वाले रस का समुद्ध है। उससे हम अपने क्षेत्र, देह, नाना आत्मा वा हृदय और जीवन को सीचें। इसलिये (वरताः) उत्तम व्रत-पालन आदि कियाओं को और प्रभु की (आहावान्) स्तुतियों को (कृणोतन) करें।

इष्कृताहावम<u>व</u>तं सुव<u>रत्रं</u> सुषे<u>चनम् ।</u> उद्गिर्णं सिञ्चे अत्तितम् ॥ ६ ॥ १८ ॥

भा०—मैं (इण्कृत-आहावम्) सुन्दर जलपान के स्थान से सुसजित (सु-वरत्रम्) उत्तम रज्ज से युक्त, (सु-सेचनम्) उत्तम रीति से सुखपूर्वक सेचन करने वाले, (उद्गिणम्) जल वाले (अक्षितम्) अक्षय (अवतम्) कृप को प्राप्त कर (सिज्जे) सिंचाई कर्छ। (२) ऐसा अक्षय, अविनाशी रस का रक्षास्थान प्रमु है। वह उत्तम वरणीय त्राता होने से 'सुवरत्र' है। रक्षक होने से 'अवत', स्तुत्य होने से 'आहाव' से युक्त है। मैं उसके रस से अपने आपको सीचूं। इत्यष्टादशो वर्गः॥

. प्रीग्रीताश्वीन्द्वितं जयाथ स्वस्तिवाद्यं रथमित्क्रीगुध्वम् । द्रोग्रीदावमवतमश्मचकुमंस्रेत्रकोशं सिञ्चता नृपाग्रीम् ॥७॥

भा०—( अधान प्रीणीत ) हे विद्वान पुरुषो ! अधों को, देह में, इन्द्रियों को तृप्त, प्रसन्न, सन्तृष्ट, हृष्ट-पुष्ट रक्लो । (हितं जयाथ ) अपना हित कारक अन्न प्राप्त करा । (स्विस्त-वाहं रथम्) सुखपूर्वक दूर तक छेजाने वाछ उत्तम अध, वृषभादि से युक्त रथ को (इत् कृणुध्वम्) अवश्य बनाओ, वा अपने ( रथं ) रमण साधन देह को (स्विस्त-वाहं कृणुध्वम् ) सुखदायक कल्याण, कर्म फल प्राप्त करने वाला बनाओ । हे मनुष्यो ! आप लोग

(नृपाणं) मनुष्यों का पालन करने बाले, (अंसत्रं-कोशम्) कवच के समान कोष या आवरण को धारण करने वाले, (अश्म-चक्रम्) पत्थर के घेरे वाले, वा सदा गतिशील दृढ़ चक्र से युक्त, (द्रोण-आहावम्) काष्ठ के बने जलपान-पात्र से युक्त (अवतम्) कृप को प्राप्त कर (सिज्जत) उससे खेत आदि को सींचो। (२) उसी प्रकार अध्यात्म में (नृ-पाणम्) सबप्राणों के रक्षक, (द्रोण-आहावम्) रसयुक्त स्तुति वाले, (अश्म-चक्रम्) भोक्ता या व्यापक कर्म साधनों वाले, कवचवत् पत्र कोशों को धारण करने वाले आत्मा को (सिज्जत) प्राप्त कर उससे रस प्राप्त करो। उसके आनन्द रस से क्षेत्रवत् देह को युक्त करो।

ब्रुजं क्रेणुष्वं स हि वो नृपाणो वर्म सीव्यध्वं बहुला पृथ्नि । पुरः क्रणुष्वमार्यसीरधृष्टामा वः सुस्रोचमसो इंहेता तम्॥८॥

भा०—हे विद्वान् लोगो ! आप लोग (व्रजं कृणुध्वम् ) गमन थोग्य मार्ग को अच्छी प्रकार बनाओ । आप लोग गौओं के रहने योग्य गोष्ठ आदि बनाओ । (सः हि वः नृ-पाणः ) वह निश्चय से आप लोगों के समस्त मनुष्यों, प्राणों और वीरों आदि की रक्षा करने वाला है । आप लोग (बहुला) बहुत से (पृथूनि) बड़े र (वर्म) नाना कवचों को (सी-व्यथ्वम्) सीयो । आप लोग (अध्ष्टाः) शत्रु से न जीते जाने योग्य, (आयसीः) लोह की बनी, शस्त्रादि से सुसज्जित, दृद (पुरः कृणुध्वम् ) पुरियं, नगिरयं बनाओ । (वः चमसः) आप लोगों का चमस, पात्र भी (मा सुस्रोत्) चूणु नहों, वह भी दृद हो । (तम् दृहत्) उसको भी दृद करो । अध्यात्म में यह दृह 'जो' इन्द्रियों के रहने का स्थान है, जीव गण इसको उत्तम करें । वहीं 'नृ' आत्मा का पालक, सुख से रसपान करने का स्थान है, यही वर्म अर्थात् कवचवत् है । ये जीव नाना कोशों को बनाते हैं । ये ही नगिरयों के तुल्य हैं । प्राणयुक्त होने से ये 'आयसी' हैं । नाना सुख रस

भोगने के कारण यही देह 'चमस' है। इसका रस-वीर्य स्रवित न हो, अत्युत दृढ़ हो।

त्रा वो धियं युन्निया वर्त उत्तये देवा देवी येजता युन्नियामिह। सा नो दुहीयुद्यवसेव गृत्वीसहस्रधारा पर्यसा मही गौः ६

भा०—हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! में (वः) आप लोगों की (यज्ञियां घियं) पूज्य परमेश्वर को प्राप्त करने योग्य कर्म और बुद्धि को (आ वर्त्ते) प्रेरित करता हूँ। आप लोग (कत्ये) रक्षा के लिये (यज्ञियाम्) यज्ञ योग्य (यज्ञतां) पूजनीय, सुखदायी (देवीम्) प्रभुशक्ति वा वाणी को धारण करो, उसकी उपासना करो। (यवसा इव गत्वी गौः) घास, भुस, अन्नादि को पाकर पुष्ट गौ के समान वह (मही) महती शक्ति (सहस्वाधार) सहस्रों सुखों को धारण करने वाली, वा सहस्रों वाणियों वाली होकर (नः पयसा दुहीयत्) हमें दूधवत् ज्ञान, वल से पूर्ण करे।

त्रात्षिञ्च हरिमीं दोष्टपस्थे वाशीभिस्तत्तताशमुनमयीभिः।
परि ष्वजध्वं दशं कृद्यामिष्टभे धुरौ प्रति विद्वं युनक्र ॥१०॥

भा०—हे उपासक ! (हिरम् आ सिख) तू सर्वंदुः खहारी प्रभु के सुखमय ज्ञान-रस को (ईम् द्रोः) इस द्रुत गित से जाने वाले मन के (उपस्थे) बीच में पात्र में रस के समान सेचन कर । (अरमन्-मयीभिः चार्राभिः) लोहसार की बनी वस्लियों से काष्ठ के पात्र के समान (अरमन्-मधीभिः) ल्यापक प्रभु के गुणों से युक्त वा आत्मा की (वाश्वीभिः) मन को वश करने वाली योग-क्रियाओं वा वाणियों से (तक्षत) प्रभु की स्तुति करो और मनोभूमि को तैयार करो । (कक्ष्याभिः) इष्टा आत्मा से अश्वों के समान (दश ) दशों इन्द्रियों को (कक्ष्याभिः) द्रष्टा आत्मा वा प्राण की वृत्तियों द्वारा (परि स्वजध्वम् ) चारों ओर से नियमित करो । और उसे (परि-सु-अजध्वम्) सन्मार्ग पर चलाओ । (उमे धुरौ) दोनों प्रकार

की ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को (धुरौ) रथ को धारण करने वाले दो अश्वों के तुल्य जान कर (बिह्न प्रति युनक्त) शरीर को बहन करने वाले आत्मा को संयुक्त करो। "प्रति बह्नी युनक्त" यह सायण-सम्मत पाठ है।

डुभे धुरौ वहिरापिब्दमाने। उन्तर्योनेव चरति द्विजानिः। वनस्पति वन स्रास्थापयध्वं निषूदंधिध्वमखनन्त उत्सम् ११

भा०—(विद्वः) देह को वहन करने वाला आत्मा (आ-पिब्दमानः ) सर्वत्र पूर्ण, प्रसन्न होता हुआ, (योना इव द्वि-जानिः) गृह में दो खियों के स्वामी के समान (उमे धुरौ अन्तः) देह के भीतर दोनों देहधारक इन्द्रिय-शक्तियों का (चरति) भोग करता है। और उनके बीच में गिति करता है। (वनस्पितम्) नाना विषयों को सेवन करने वाले इन्द्रियगण के पालक आत्मा को (वने) संभजन योग्य प्रभु में (आ-स्थापयध्वम् ) स्थापित करो। (नि दिधिध्वम्) आत्मा को उस में स्थिर करो। और (उत्सम्) रसों के परम आश्रय उस प्रभु को (अखनन्त) कूप के समान श्रमपूर्वक खोदकर, श्रम कर के जलवत् परम रस प्राप्त करो।

कपृत्ररः कपृथमुद्देधातन चोदयंत खुदत् वार्जसातये । निष्टिप्रयः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्रं सुवार्ध हुह सोमपीतये ॥ १२ ॥ १९ ॥

भा०—हे (नरः) मनुष्यो ! वह प्रभु (कप्टत्) सुख से जगत् को पूर्ण करने वा सुख का विस्तार करने वाला है । उस (कप्टथम्) सुख-पूरक, आनन्दघन प्रभु को (उत् दधातन) सबसे ऊंचा करके अपने चित्त में धारण करो । और (वाज-सातये) ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, आनन्द लाभ के लिये, अन्न के लिये जल से पूर्ण मेघ के तुल्य ही (चोद्यत) उसकी स्तुति करो । (खुदत्) उसी में आनन्द लाभ करो । उसी में रमो और विहरों। हे (सर्वाधः) लोक-पीड़ाओं से दुःखी जनो ! वा बाधना अर्थात् अतिपक्ष भावना के अभ्यासी जनो ! आप लोग ( इह ) इस लोक में ( ऊतये ) रक्षा के निमित्त ( निष्टिम्यः पुत्रम् ) निःशेष तीक्ष्ण वा आत्म शक्ति के वा 'निष्टि' नाश वाले देह विश्व आदि को जीर्ण करने वा अपने भीतर लेने वाले, नित्य शक्ति वाले प्रभु के 'पुत्रवत्', बहुतों के पालक (इन्द्रम्) इन्द्र, आत्मा को (आच्यावय) सब प्रकार से प्राप्त करो। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

# [ १०२ ]

ऋषिर्मुद्गलो भार्म्थश्वः ॥ देवता—हुघण इन्द्रो वा ॥ छन्दः—१ पादनिचृद् वृहती । ३, १२ निचृद् वृहती । २,४,४,६ निचृत् त्रिष्टुप् । ६ मुरिक् त्रिष्टुप् । ७,८,१० विराट् त्रिष्टुप् । ११ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥

प्रते रथं मिथुकत्मिन्द्रोवतु घृष्णुया। श्रास्मित्राजौ पुरुहृत ध्रवाय्ये धनभुत्तेषु नोऽव ॥ १॥

भा०—हे जीव! (हिन्द्रः) ऐश्वर्यवान् शतुओं और विद्वां का नाशक परमेश्वर ही ( ध्रुष्युया ) दुष्टों के नाशक बल से ( ते ) तेरे (मिथू-कृतम्) सारथी बने ( रथम् ) सुखप्रद साधन देह की ( अवतु ) रक्षा करे । हे ( पुरु-हूत ) बहुतों के पुकारने योग्य! ( अस्मिन् ) इस ( श्रवाय्ये ) श्रवण करने योग्य ( आजो ) संग्राम तुल्य, जय योग्य प्राप्तव्य मार्ग में और ( धन-भक्षेपु च ) धनैश्वर्य के सेवन के अवसरों में ( नः अव ) इमारी रक्षा कर ।

उत्सम् वाती वहति वासी अस्या अधिरथं यद्जयत्सहस्रम् । राधीरभूनमुद्गुलानी गविष्टौ भरे कृतं व्यचेदिन्द्रसेना ॥२॥

भा०—( यत् ) जव ( वातः ) वायु के समान बलशाली पुरुष ( रथीः ) रथस्वामी, महारथी होकर ( सहस्रम् ) सहस्रों, बलवान् शत्रुओं का (अजयत्) विजय करता है, तब वह (अधि रथम्) रथ के ऊपर रह कर (अस्याः) इस सेना वा भूमि का (वासः) वस्त्र के तुल्य लजा संगोपन तथा रक्षा के कार्य को अपने ऊपर धारण करता है। उस समय वह अधीन सेना (गविष्टौ) भूमियों को प्राप्त करने के निमित्त (मुद्गलानी अभूत्) हर्षों, सुखजनक साधनों को प्राप्त कराने वाली होती है। और वही (इन्द्र-सेना) शत्रु के नाशक वीर पुरुष की सेना (भरे कृतम्) संग्राम में किये विजय-लाभ और लक्ष्मी-लाभ को (वि अचेत्) विशेष रूप से, विविध प्रकार से प्राप्त करे। (२) आधिभौतिक पक्ष में—जब वायु इस भूमि के ऊपर के आच्छादक मेघ को धारण करता है (रथीः) वेगवान रसमय मेघ से युक्त होकर (सहस्रम्) तेजस्वी सूर्य को विजय कर लेता है तब (मुद्गलानी) सुखप्रद अन्नों को देने वाली (इन्द्र-सेना) अन्नप्रद सूर्य वा किसान की स्वामित्व वाली भूमि (गो-इष्टौ) भूमि-यज्ञ, कृषि के करने पर (भरे) प्रजापोषण के निमित्त (कृतम् वि-अचेत्) उत्पन्न अन्न को विविध रूप से प्राप्त करती है।

श्चन्तर्येच्छु जिद्यंसितो वर्ज्नमिन्द्राभिदासंतः। दासंस्य वा मघनुनार्यस्य वा सनुतर्यवया न्धम्॥३॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यशालिन ! शत्रु को नाश करने हारे !'
(जिघांसतः) मारना चाहने वाले (अभिदासतः) नाश करने वाले शत्रु
के (अन्तः) भीतर त् अपने (वज्रम्) बल वीर्य को वा शस्रु बल को
(यच्छ) स्थापित कर । हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! (दासस्य वा आर्यस्य
वा) अपने सेवक और श्रेष्ठ पुरुष के (सनुतः) सदा गृह रूप से किये
(वधम्) नाशकारी वध-प्रयोग को (यवय) दूर कर । अथवा—(दासस्य
आर्थस्य) नाशकारी और चढ़ाई करने योग्य शत्रु के वधकारी शस्त्र वा
धातक प्रयोग को हम से दूर कर ।

उद्नो हृद्मीपेवुज्जहुषाणः कूटं स्म तृंहद्भिमातिमेति। प्र मुष्कभारः अवं हुच्छमानोऽजिरं बाह् स्रभरात्सर्षासन्॥४॥

भा०—जिस प्रकार सूर्य या मेघ (उद्नः हृदम् ) जल से भरे जलाशय को (अपिवत् ) पान कर लेता है, और (जहपाणः ) उसे हरण करता हुआ (कृटम् तृंहत् ) पर्वत मे टकराता है, (मुण्कभारः ) पृथ्वी से लिये जल को (वाहू ) मानों दोनों बाहुओं से (श्रवः प्र अभरत् ) इच्छापूर्वक अन्न प्रदान करता है, और (अजिरं सिपासन् ) निरन्तर वेग से जल विभक्त करता है उसी प्रकार वीर पुरुष (जह पाणः ) हिंपत होकर (हृदम् अपिवत् ) उत्तम बलदायक रस का पान करता हुआ (कृटम् ) छल से युक्त (अभिमातिम् एति ) अभिमानी शत्रु पर आक्रमण करता है, (श्रवः इच्छमानः ) यश चाहता हुआ, (मुण्क-भारः ) परिपुष्ट सामर्थ्यवान् होकर (सिपासन् ) ऐश्वर्य चाहता हुआ (अजिरं ) वेग से (वाहू प्र अभरत् ) शत्रु के पीडाकारी दोनों सैन्यदलों से प्रहार करे।

न्यंक्रन्दयञ्जप्रयन्तं एन्ममेह्यन्वृष्यमं मध्यं श्राजेः । तेन् सूर्भर्वं शतवत्सहस्रं गवां मुद्गलः प्रधने जिगाय ॥४॥

भा०—( एनम् वृषभम् उप यन्तः ) इस वर्षणशील मेघ को प्राप्त होते हुए वायुगण (नि अकन्दयन् ) गर्जना कराते हैं और (आजेः मध्ये) अन्तरिक्ष के बीच में (अमेहयन् ) उससे वृष्टि कराते हैं। (तेन ) उसी से (मुद्ग-लः) सबको हर्ष प्राप्त कराने वाला (सूभवें) उत्तम कर्म-फल के अन्नवत् भोका (शतवत् सहस्रं गवाम् ) गतिशील सैंकड़ों, हज़ारों प्राणियों को (प्रधने ) उत्तम अन्न आदि ऐश्वर्य के निमित्त (जिगाय ) वश करता है। (१) उसी प्रकार विद्वान् लोग (वृषभम् उप प्रयन्तः ) बलवान्, सर्वसुखवर्षी प्रभु की उपासना करते हुए (नि अकन्दयन्)

उसकी खूब २ स्तुति करते हैं । इसी स्तुति कर्म से (प्रधने ) उत्कृष्ट धन-सम्पन्न प्रभु के निमित्त ( सुद्गलः ) आनन्द प्राप्त करने वाला विद्वान् (सूभवंस्) सुख से ग्रहण-धारण करने योग्य ( गवां शतवत् सहस्रं ) सौ से युक्त सहस्र वाणियों अर्थात् अनेक वाणियों को भी ( जिगाय ) श्राप्त करता है।

्रुकुकद्वे वृष्यो युक्त आसीद्वावचीत्सार्रथिरस्य केशी। 🧓 दुधेर्युक्तस्य द्वतः सहानस ऋच्छन्ति धा निष्पदी सद्गुला-(अवराज्य) राज्याच्या राज्य । प्रदेश का नीम् ॥ ६॥ २०॥

भा०—( ककर्दवे ) दुःख बन्धन को काटने के लिये ( वृषभः ) समस्त सुखों को वर्षाने वाले प्रभु को (युक्तः आसीत्) योग द्वारा समाहित चित्त से ध्यान किया जाता है। वह ही (केशीं) सूर्य के तुल्य नाना ज्ञानरिहमयों से सम्पन्न, तेजस्वी होकर ( अस्य ) इस जीव संसार को (सारथि:) रथ-सञ्जालक के समान (अवावचीत्) उसको स्पष्ट रूप से उपदेश करता है। (अनसा) प्राण शक्ति या जीवन के साथ ( दवतः ) वेग से जाने वाले ( युक्तस्य ) योगद्वारा समाहित, ध्यान किये गये ( दुधेः ) दुःख से धारण करने योग्य, दुर्गम्य, ( निष्पदः ) ज्ञान-क्षेत्र से दूर उस आत्मतत्त्व की ( मुद्दगळानीम् ) सुखदात्री परमानन्द दायक शक्ति को (अनसा सह ऋच्छन्ति) अपने प्राण के साथ ही साक्षात् करते हैं।

🖟 🗝 उत् प्रधिमुदहन्नस्य विद्वानुपायुन्ग्वंसंग्रमत्र शित्तंन् । नि इन्द्र उदावत्पतिमध्न्यानामरंहत पद्याभिः कुकुद्यान् ॥ ७ ॥ भा॰—( विद्वान् ) ज्ञानवान् पुरुष, ( अस्य प्रधिम् ) इस संसार के सर्वोत्कृष्ट धारक पालक प्रभु को ( उत् अहन् ) उत्तम रीति से प्राप्त करे । वह (इन्द्रः) तत्वदर्शी पुरुष (अत्र) इसी देह में (शिक्षन्) अपने को समर्पण करता हुआ (वंसगम्) समस्त लोकों के संज्ञालक, और उनमें व्यापक, (अव्यानां पितम्) अविनाशी शक्तियों के पालक प्रभु को (उत् आवत्) उत्तम पद पर प्राप्त करता है, और (कुकुद्मान्) श्रेष्ठ होकर (पद्माभिः अरंहत्) उत्तम चलने योग्य मार्गों से गति करता है।

्युनर्मष्ट्र्राव्यंचरत्कप्रदीं व<u>रित्रायां दार्</u>चानह्ममानः । नम्णानि कृण्वन<u>्बहवे</u> जनी<mark>य गाः पंस्पशानस्</mark>तविषीरधत्त॥⊏॥

भा०—(कपदीं) सुख से जगत भर को पूर्ण करने वांळा महान् सामध्ये वाळा, (अष्ट्रावी) व्यापक शक्तिमान् होकर (वरत्रायाम्) सर्वोत्तम रक्षाकारक शक्ति में (दारु) छिन्न भिन्न होने वाळे जगत् को (आनद्यमानः) सब प्रकार से बांधता हुआ, (शुनम् अचरत्) सुख पूर्वक व्याप रहा है। वह (बहवे जनाय) बहुतसे उत्पन्न होने वाळे जीवों के सुखार्थ (नृम्णानि) मनुष्यों के चाहने योग्य अनेक ऐश्वयों को उत्पन्न करता हुआ, (परपशानः) जगत् को अध्यक्षवत् देखता हुआ (तिविधी गाः अधत्त) अनेक बळवती संज्ञाळक शक्तियों को धारण करता है।

इमं तं पश्य वृष्धभस्य युञ्जं काष्ट्रीया मध्ये द्रुष्टणं शयानम् ।
येन जिगाय शतवेत्सहस्तं गवां मुद्गलः पृत्नाज्येषु ॥ ६ ॥
भा०—(इमं तं) इस उस (वृष्भस्य) परम सुखवर्षा प्रमु के
(युः ) योग या नियोजक, प्रेरक बल को (पश्य) देख, (काष्टायाः
मध्ये) दिशा, उपदिशा, प्रकृति के परमाणु और सूर्यादि सब के बीच में
(हु-धनम्) अपने वेगवान् गति या शक्ति से सबको आघात करने वाला
वा उसमें (शयानम्) व्यापक है। (येन) जिस योग के द्वारा (सुङ्गलः)
चह आनन्दप्रद (गवां शतवत् सहस्तं) सूर्यों और भूमियों के सैकड़ों, हज़ारों
को (पृतनाज्येषु जिगाय) संग्रामों में वीर के तुल्य मनुष्यों से वसने
योग्य लोकों में विजय करता, वश करता है। अध्यात्म में—आत्मा वह वृष्भ

है। इसका यह देह रूप 'काष्टा' है। उसमें यह द्वघन = चित्-घन होकर रह रहा है, इससे वह इस देह में ( शतवत् गवां सहस्रं ) सौ वर्षों वाले सहस्रों सूर्यों अर्थात् दिनों को पार कर लेता है।

श्चारे श्रघा को न्विर्ात्था देदर्श यं युञ्जनित तस्वा स्थापयन्ति । नास्मै तृणुं नोदकमा भेरन्त्युत्तरो धुरो वेहति प्रदेदिशत्॥१०॥

भा०-वह प्रभु ऐसा है कि (अघा आरे) उससे सब प्रकार के पाप दूर हैं। (इत्था) ऐसे शुद्ध, बुद्ध निर्मल, निष्पाप प्रभु का (कः ददर्श) कौन साक्षात् करता है ? योगी लोग ( यं युक्तन्ति ) जिसकी योग द्वारा उपासना करते हैं (तम् उ) उस प्रभु को ही (आस्थापयन्ति) स्थिर करते हैं, हृदय में दृढ़ करते हैं। (न अस्मै तृणम्, न उदकम् आभरन्ति) उसा परमेश्वर उपास्य आत्मा लियेन घास, पत्ता और न जल लाते अर्थात् आसन, जल आदि पूजार्थ नहीं लाते हैं तो भी वह (उत्तरः) सबसे उत्कृष्ट और सबको तराने वाला होकर (प्रदेदिशत्) सबको सन्मार्गं बतलाता हुआ, सबको सञ्चालित करता हुआ (धुरः वहति) धारण करने योग्य समस्त लोकों को धारण करता है। वह प्रभु सब जगत् रूप शकट को उठाता हुआ भी घास, जल आदि की अपेक्षा नहीं करता। (२) इसी प्रकार इस मन्त्र में ऐसे यन्त्र का भी वर्णन कर दिया है जिसको रथ में अध के स्थान पर जोड़ते हैं उसको ही उस रथ में सारथिवत् बैठाते हैं। वह पशु के तुल्य स्वयं भूमि पर खड़ा होता, न घास और न जल चाहता है, उत्तम वेग से जाता, प्रकाश करता और रथ के धुरा भाग को अपने वेग से चलाता है। ऑटोमेटिक मशीनों में सवमें यही सिद्धान्त कार्य करता है।

परिवृक्तेव पतिविद्यमान्ट् पीप्यांना क्चेकेगेव सिञ्चन्। पुषेष्या निद्वथ्यां जयेम सुमुङ्गलं सिनेवदस्तु सातम् ॥११॥

भा०-( परि-वृक्ता इव ) जिस प्रकार पिता से दी गई कन्या

(पीप्याना) शारीर और आयु में बढ़ती हुई (पति-विद्यम् आनट्) प्राप्त करने और वरने, विवाह विधि से संबन्ध करने योग्य पति, पालक को (आनट्) प्राप्त करती है उसी प्रकार यह (चित्) चेतना वा ज्ञान करने वाली बुद्धि (परि-वृक्ता) सबसे पृथक् रह कर (पीप्याना) बढ़ती हुई, (पति-विद्यम्) पालक स्वामी आत्मा के ज्ञान को (आनट्) प्राप्त करती है। (कृचकेण इव सिञ्चन्) जैसे मेघ पृथिवी पर चक्रवत् होकर वर्षा करता है। उसी प्रकार यह आत्मा चित्त भूमि पर (सिञ्चन्) आनन्द की वर्षा करता है। वह चित्, ज्ञानमयी बुद्धि (एष-एष्या) नाना इच्छाओं को निरन्तर करने वाली है, उससे हम (रथ्या) रमण योग्य इस देह में होने वाले नाना सुखों, कर्मों और ज्ञानों को (जयेम) विजय करते हैं। (सातम् सिनवत्) हमारा भोग किया सुखादि भी अब के समान (सुमंगलम् अस्तु) हमें उत्तम सुखप्रद हो।

त्वं विश्वस्य जगतश्चत्तिरिन्द्रासि चत्तुषः।

वृषा यदाजि वृषंणा सिषांससि चोदयन्विध्रणायुजा १२॥२१ भा०—(त्वं) तू (विश्वस्य जगतः चक्षुषः) समस्त विश्व के प्रकाशक, सूर्यादि का भी ( चक्षुः असि ) प्रकाशक और आंख का भी आंख, परम ज्ञान का प्रकाशक है। ( यत् ) क्योंकि तू (वृषा) बळवान्, सर्वशक्तिमान् होकर तू (विध्रणा युजा) सर्वव्यापक सबको मार्ग में नियोजन करने वाळे बळ से ( वृषणा चोदयन् ) रथ में ळगे दो अश्वों के तुल्य प्राणों वा मन और इन्द्रिय वर्गों को सूर्यं, चन्द्रवत् ( चोदयत् ) प्रेरित करता हुआ ( सिषाससि ) सबको वश करता है। इत्येकविंशो वर्गः॥

[ १०३ ]

ऋषिरप्रतिरथ ऐन्द्रः ॥ देवता—१—३, ५—११ इन्द्रः । ४ बृहस्पतिः ॥ १२ ऋष्वा । १३ इन्द्रो मरुतो वा। छन्दः—१, ३—५, ६ त्रिष्टुप् । २ स्वराट् त्रिष्टुप् । ६ सुरिक् त्रिष्टुप् । ७, ११ निचृत् त्रिष्टुप् । ८, १०, १२ विराट् त्रिष्टुप् । १३ विराडनुष्टुप् ॥ त्रयोदशर्चं स्क्रस् ॥ श्राश्चः शिशांनो वृष्टभो न भीमो घंनाघनः चोर्भणश्चर्षणीनाम् । सङ्कन्दंनोऽनिम्रिष एंकवीरः शतं सेनां अजयत्साकमिन्द्रः॥१॥

भा०—सेनापित रूप से इन्द्र। (आशुः) शीव्रकारी, ज्यापक, वेग से शत्रु पर आक्रमण करने वाला, (शिशानः) अति तीक्ष्ण, (वृषमः न भीमः) सांड के समान भयानक, वृष्टिकारी, मेघ के तुल्य भयजनक, (घनाघनः) शत्रुओं को नाश करने वाला, (चर्णाीनां क्षोभणः) सब मनुष्यों को विश्चच्ध करने वाला, (सं-क्रन्दनः) शत्रुओं को ललकारने वाला वा शत्रुओं को रुलाने वाला, (अनिमिषः) कभी न झंपकने वाला, सदा सावधान, अप्रमादी, (एकवीरः) एकमात्र वीर्यवान्, शत्रुओं को निवारण करने वाला है। वह (शतं सेनाः) नायकों सहित सैकड़ों दलों का एक साथ विजय करता है। ऐसा श्रुरवीर सेनापित ही 'इन्द्र' पद के योग्य है। (२) परमेश्वर ज्यापक, (शिशानः) शासक, दुष्टों को भयंकर, सब मनुष्यों को भयप्रद, उनको सन्मार्ग में चलाने वाला, उत्तम उपदेष्टा, सदा जागृत, एक, अद्वितीय, शक्तिशाली है, वह अनेक सौर मण्डलों को एक साथ वश कर रहा है।

खङ्कन्देनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । तदिन्द्रेण जयत तत्सहभ्वं युधी नर इष्ट्रस्तेन वृष्णा ।। २ ।।

भा०—हे ( युधः नरः ) योद्धा नायक, वीर पुरुषो ! तुम लोग ( सं-क्रन्दनेन ) शत्रुओं को रुलाने वाले या उनका ललकारने वाले, निरन्तर सावधान, न चूकने वाले, ( जिण्णुना ) विजयशील, ( युत्कारेण) युद्धकारी अति वीर (दुः-च्यवनेन) शत्रुओं से कभी विचलित या पराजित न होने वाले, मैदान छोड़ कर न भागने वाले, दृढ़ ( धण्णुना ) शत्रुओं का मान-भंग करने वाले, ( इपु-इस्तेन ) वाण रूप साधनों से सम्पन्न ( वृष्णा ) वलवान् ( इन्द्रेण ) शत्रुहन्ता सेनापित के द्वारा ( तत् जयत ) उस युद्ध का विजय करो। (तत् सहध्वम्) उस शत्रु दल का पराजय करो।

स इष्हरतैः स निष्किभिर्वशी संस्रष्टा स युध् इन्द्री गुरोने ॥ संसृष्टजित्सोमपा बाहुशुध्युं त्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३॥

भा०—(सः) वह (इपुहस्तैः) बाण आदि हनन साधनों को हाथों में लिगे पुरुषों के द्वारा (वशी) शत्रुओं को वश करने वाला है। (सः) वह (नि-पङ्गिभिः) तूणीर, तलवार वालों के द्वारा (वशी) सबा राष्ट्र को वश करनेहारा है। (सः) वह (संखष्टा) उत्तम व्यवस्थाकर्त्ता, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता, (गणेन युधः) अपने सहकारी जनों सहित युद्ध करने वाला है। वह (सोम-पाः) प्रजा, ऐश्वर्य को पालने वाला, (संस्पृष्ट-जित्) परस्पर मिलकर युद्ध करने वाले शत्रुओं को भी जीतने वाला, (बाहु-शर्धी) बाहु-बल से सम्पन्न, (उप्र-धन्वा) भयंकर धनुर्धर है। वह (प्रति-हिताभिः) शत्रु पर फेंकी वा उसके प्रति सल्लालित शास्त्रास्त्रों वा सेनाओं से (अस्ता) शत्रु को उलाइ फेंकने में समर्थ हो। वृह स्पते परि दीया रथेन रच्नोहामित्रा अपवाधमानः।

प्रभुः चन्त्र प्रमुणो युधा जयं बस्माकं मध्यविता रथानाम् ॥४॥।

भा०—हे (बृहस्पते) बड़े भारी राष्ट्र, सेना और ऐश्वर्य के पालक! तु (रथेन) वेगयुक्त रथ नाम सेनाझ से (परि दीयाः) आगे बढ़। तू (रक्षः-हा) दुष्टों, विझों का नाशक होकर और (अभित्रान् अप-बाधमानः) शत्रुओं को दूर से ही पीड़ित कर भगाता हुआ, (सेनाः) नायकों सिहत शत्रु दलों को (प्रभञ्जन्) तोड़ता फोड़ता हुआ, (प्रमुणः) हिंसाकारी शत्रुओं को (युधा) युद्ध द्वारा (जयन्) विजय करता हुआ, (अस्माकं रथानां) हम रथारोहियों, वा हमारे रथों का (अविता एधि) रक्षक हो। (२) अध्यास्म में—यह आत्मा 'इन्द्र'है। वह देह रथ से आगे बढ़े। सब बाधक काम कोधादि पर वश करे। और रथों, रमण साधन इन्द्रियों की रक्षा करे।

बुल्विज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उत्रः। श्चिभिवीरो श्रमिसंत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथुमा तिष्ठ गोवित्।।४॥

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवान ! तू (बल-विज्ञायः ) सब बलों को विशेष रूप से जानने वाला, सेना बल, और शस्त्रास्त्र, यन्त्रादि बलों का उत्तम ज्ञाता हो । ( स्थविरः ) तू महान्, ज्ञान-वृद्ध, अनुभव-वृद्ध और युद्ध में स्थिर, ( प्रवीरः ) उत्तम वीर्यवान्, श्रूरवीर, बलवान् पुरुषों से सम्पन्न, ( सहस्वान् ) शत्रु विजयकारी बल से सम्पन्न, ( वाजी ) बल, ज्ञान, धन का स्वामी, (सहमानः) शत्रु दल का पराजय करता हुआ, (उग्रः) अति तीक्षण, भयंकर, (अभिवीरः) वीरों से घिरा हुआ. वा वीर्यवान् पुरुषों को पराजय करने में समर्थ, (अभि-सत्वा) बळवान् पुरुषों से सम्पन्न, ( सहो:-जाः ) शत्रु पराजयकारी, बल में निष्ट, उसमें विख्यात, पराक्रमी, (गोवित्) भूमि को युद्धादि से प्राप्त करने वाला, है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्ता ! तू ( जैत्रं रथम् ) विजयकारी रथ पर ( आतिष्ठ ) विराज।

गोत्रभिदं गोविदं वज्जवाहुं जर्यन्तमन्मं प्रमृणन्तमोर्जसा । इमं संजाना अर्चु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ६॥२२॥

भा० हे (स-जाताः) बल, कीर्ति, वंश आदि से समान रूप से विख्यात सहयोगी, सहोद्योगी वीर पुरुषो ! आप लोग (गोत्र-भिदम् ) शत्रु-वंशों के नाशक, प्रतिपक्षी भूमि के रक्षक, शत्रुओं के गढ़ों और दलों के भेदक ! (गो-विदं) पृथ्वी के प्राप्त करने वाले, (वज्र-बाहुम् ) बाहु-बलशाली वीर्यवान, (अज्ञ जयन्तम्) संग्राम का विजय करने वाले और (ओजसा) बल पराक्रम से ( प्रमृणन्तं ) शत्रुओं को खूब नाश करने वाले ( इमम् इन्द्रम् ) इस इन्द्र, सेनापति को ( अनु वीरयध्वम् ) अनुसरण करके खूब साइसो, बीर बनाओ और स्वयं भी वीर के तुल्य शौर्य का कार्य करो। हे

हो ( सखायः ) मित्र जनो ! आप लोग ( अनु संरमध्वम्) उसके अनुकूल ही मिल कर उद्योग करो । इति द्वाविंशो वर्गः ॥

श्राभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽद्यो वीरः शतमन्युरिन्द्रः। दुश्चयवनः पृतनाषाळयुध्यो समाकं सेना अवतु प्र युत्स ॥ ७॥

भा०—(शत-मन्युः) सैकड़ों कोधों, गर्वी और ज्ञानों वाला (इन्द्रः) शत्रुहन्ता सेनापति, (वीरः) वीर, (अदयः) शत्रु पर निंदय, अन्यों से अपनी रक्षा की अपेक्षा न करने वाला, (सहसा) शत्रु पराजय-कारी बल से (गोत्राणि अभि) भूमि के रक्षाकारी शत्रु सैन्यों के प्रति (गाहमानः) आगे बढ़ता हुआ (दुश्च्यवनः) कठिनता से पदच्युत न करने योग्य (पृतना-षाड्) सैन्यों और संप्रामों का विजय करने वाला (अयुध्यः) ऐसा प्रचन्ड हो कि उससे शत्रुगण युद्ध न कर सकें। वह (युःसु) युद्धों में (अस्माकं सेनाः प्र अवतु) हमारी सेनाओं का रक्षा करे।

इन्द्रं श्रासां <u>नेता बृहस्पतिर्दत्तिणा यज्ञः पुर पत</u>ु सोर्मः। देवसेनानामभिभञ्ज<u>तीनां जर्यन्तीनां म</u>रुतो युन्त्वर्प्रम् ॥ ८ ॥

भा०—( इन्द्रः ) इन्द्र, परम ऐश्वर्ययुक्त शत्रु के ब्यूहों को तोड़ने में समर्थ सेनापित (आसां नेता ) इन सेनाओं का नायक हो। 'बृहस्पित' बड़े भारी बल, अधिकार, महती सेना का पालक, वह (यज्ञः ) सर्वपूज्य, सबका दाता होकर (दक्षिणा) सर्वसैन्य का अन्न दाता होकर रहे। वह (सोमः) सब का शास्ता होकर (पुरः एतु ) सबके आगे आवे। (अभि-भञ्जतीनां) शत्रुओं को सब प्रकार तोड़ती फोड़ती, (जयन्तीनां) विजय करती हुई, (देव-सेनानाम्) विजयाभिलाषी वीरों की सेनाओं के (अग्रम्) अग्र, मुख्य पद को प्राप्त कर आगे र (मस्तः) शत्रुओं का मारने में समर्थ वायुवत् बलवान् श्रुरवीर पुरुष (यन्तु) चलें।

इन्द्रेस्य वृष्णो वर्षणस्य राज्ञं त्रादित्यानी मुरुतां शर्धे उत्रम् । मुहामनसां भुवनच्यवानां घोषोदेवानां जयतामुद्देस्थात् ॥ ९॥

भा०—(वृष्णः) वलवान् (इन्द्रस्य) शत्रुहन्ता, सेनापित का, और (वरुणस्य) प्रजा द्वारा स्वयं वरण किये गये सर्वश्रेष्ठ राजा का, और (आदित्यानां मरुताम्) आदित्यवत् तेजस्वी, पुरुषों, वा परस्पर लेन-देन करने वाले सम्पन्न व्यवसायियों, और (मरुताम्) वायुवत् वृक्षों के तुल्य शत्रुओं को समूल उखाड़ देने वाले, वीर योद्धाओं का (उग्रं शर्घः) भयंकर, तीव्र बल, और (महामनसां) बड़े मनस्वी, विज्ञानवान् (भुवन च्यवानाम्) भूलाक वा समस्त भुवनों को कंपा देने वाले (जयताम्) विजयी (देवानां) वीरों, राजाओं का (घोषः) नाद (उत् अस्थात्) कपर उठे और फैले।

उद्वेषय मघ<u>वन्नार्युधान्युत्सत्वेनां मामकानां</u> मनौसि । उद्घृत्रहन्<u>वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां</u> जयतां यन्तु घोषाः १०

भा० है ( मघवन् ) प्रशस्त धनैश्वर्य से सम्पन्न ! तू ( सत्वनाम् मामकानाम् ) मेरे पक्ष के बलवान् वीर पुरुषों के (आयुधानि उद् हर्षय) शस्त्र अस्त्रों को उत्साहित कर । और उनके ( मनांसि उत्-हर्षय ) वित्तों को हिंदत कर । है ( बृत्रहन् ) शतुओं के नाशक ! (वाजिनां वाजिनानि) वेगवान् धुड़सवारों की वेगयुक्त गतियों को (उत् ) उत्साहित कर । (जयतां रथानां ) विजयशील रथों के ( घोषाः उत् यन्तु ) घोष, नाद उठें ।

श्चस्माकुभिन्द्रः समृतिषु ध्वजेष्वस्माकं या इषेवस्ता जीयन्तु । श्चस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा श्रवता हवेषु ॥ ११ ॥

भा०—( अस्माकं ) हमारे ( ध्वजेषु समृतेषु ) ध्वजों, ध्वजा वाले वीर नायकों के एकत्र मिलकर जुट जाने पर ( इन्द्रः ) हमारा सेनापति

और ( अस्माकं याः इचवः ) हमारे जो बाण आदि युक्त सैन्य हैं (ताः) वे सव (जयन्तु) विजय लाभ करें। (अस्माकं वीराः) हमारे वीर जन (उत्तरे भवन्तु) उत्तर, अर्थात् शत्रुओं पर विजयी हों । हे (देवाः) वीर विजिगीपु लोग (हवेषु) युद्ध के अवसरों में (अस्मान् उ अवत) हमारी रक्षा करो। श्रमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि। श्रमि प्रेहि निर्देह इत्सु शोकैर्च्धेनामित्रास्तमंसा सचन्ताम् ॥१२॥

भा०—हे (अप्वे) शत्रुद्वारा न पराजित होने वाली सेने! तू (अमीषां) इन शत्रुओं के (चित्तं प्रति-लोभयन्ती) चित्त को मोहित करती हुई उनके (अंगानि गृहाण) अंगों को पकड़ ले, उन पर वश कर । तू ( परा इहि ) दूर तक जा । ( अभि प्र इहि ) आगे बढ़ती चली जा। (शोकैः) अग्नि की लपटों, आझेष अस्त्रों से ( अमित्रान् ) शत्रुओं को ( हत्सु निर्दह) हृदय में दग्ध कर । वा, उनके हृदयों को शोकों से दग्ध कर । (अन्धेन तमसा) अन्धकारयुक्त खेद, शोकादि से वे ( सचन्ताम् ) युक्त हों।

प्रेता जयता नर इन्द्री वः शर्म यच्छतु।

<u> उत्रा वः सन्तु बाहवीऽनाधृष्या यथास्थ्य ॥ १३ ॥ २३ ॥</u> भा०—हे ( नरः ) वीर नायको ! ( प्र इत ) आगे बढ़ो । (जयत) विजय लाभ करो। ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् प्रभु, स्वामी (वः शर्म यच्छतु) तुम्हें सुख प्रदान करे । (वः बाहवः ) आप लोगों की बाहुएं (उग्राः ) ऐसी बलशाली हों (यथा) कि तुम लोग (अनाध्य्याः असथ) कभी पराजित न होने वाले होवो । इति त्रयोविंशो वर्गः ॥

## [808]

ऋधिरष्टको वैश्वामित्रः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१, २, ७, ८, ११ त्रि॰ड्रप्। ३, ४ विराट् त्रिप्टुप्। ४, ६, १० निचृत् त्रि॰ड्रप्। १ पादानिचृत् त्रिष्डुप् ॥ एकादशर्चं स्कम् ॥

श्रसांचि सोमः पुरुहृत तुभ्यं हरिभ्यां यञ्जमुप याहि तूर्यम् । तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना दंघान्वर ईन्ट पियां सुतस्यं ॥१॥

भा०—हे (पुरुः हूत ) बहुतों से स्वीकृत (तुभ्यम्) तेरे लिये वा तेरा ही यह (सोमः) पुत्रवत् उत्पन्न जगत् (असावि) उत्पन्न होता है। तू (यज्ञम्) इस महान् जगत् रूप यज्ञ को (हिरिभ्याम्) धारण, आकर्षण, अग्नि और जल, इन दोनों शक्तियों से (त्यम् उप याहि) शीघ्र ही प्राप्त होता है। (वि-प्र-वीराः) बुद्धिमान् उत्तम स्तुतियों को कहने वाले और वीर पुरुष (तुभ्यम्) तेरे ही लिये, तुझे ही लक्ष्य करने वाली, वा तेरी ही (गिरः दथन्विरे) वाणियों को धारण करते हैं। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! शक्तिशालिन्! अन्न जल के दाता प्रभी! तू (सुतस्य पिव) इस समस्त उत्पन्न जगत् को पुत्रवत् पालन कर। (२) इसी प्रकार राजा के भी कर्त्तं इं।

ब्रुप्सु धूतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जुठरं पृणस्व । मिमिनुर्यमद्र्य इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मद्मुक्थवाहः ॥ २ ॥

भा०—हे (हरिवः) समस्त मनुष्यों, प्राणियों और शक्तिशाली समस्त लोकों के स्वामिन्! (अप्सु धृतस्य) जलों के सदश सरल एवं देह में व्यापक रक्त, रसों वा प्राणों के आश्रय पर संचालित और (नृप्तिः सुतस्य) नरों, पुरुषों द्वारा गर्भ में निषिक्त वा उत्पन्न जीव के (जठरम्) गर्भ वा उदर को (इह) इस लोक में (प्रणस्व) पालन और पूर्ण करता है। तू ही उसकी रक्षा कर। हे (इन्द्र) सूर्यवत् जल अन्न के देने हारे! (यम्) जिस (मदम्) नृप्तिकारक, सुखप्रद जल वा अन्न को (अद्रयः) मेघगण (मिमिश्चः) पृथ्वी पर बरसाते हैं, वह भी (तुभ्यम्) तेरा ही है, वा हे (इन्द्र) जीव! वह तेरे लिये ही है। और हे (उक्थ-वाहः) उत्तम ज्ञान-वचन, वेद को धारण करने वाले! (तेभिः वर्धस्व) उनसे तू बढ़। उनके कारण तू महान् है, तू उन सबको बढ़ा।

बोब्रां पीति वृष्णं इयिं सत्यां प्रये सुतस्यं हर्यश्व तुभ्यम् । इन्द्रं धेनाभिरिह मादयस्य धीभिर्विश्वाभिः शच्यां गृणानः ॥३॥

भा० है (हर्यक्ष) मनुख्यों वा जीवों में भी व्यापक ! सब लोकों के सञ्चालक ! (बृष्णे तुभ्यम्) समस्त सुखों को बरसाने वाले, तुझ बलवान की (सुतस्य) उत्पंत्र हुए जगत विषयक (उग्राम्) सदा उद्यत, सावधानता पूर्वक की गईं, बलवती (सल्याम्) सची, सत्कारणों पर आश्रित (तुभ्यम् पीतिम्) तेरी रक्षा की (प्रये) उत्तम पद प्राप्त करने के लिये (प्र इयिमें) अच्छी प्रकार स्तुति करूं। तू (शच्या) शक्ति और वाणी द्वारा (गृणानः) सबको उपदेश करता हुआ वा स्तुति किया जाता हुआ, हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (धेनाभिः) सबको रस पान कराने वाली वाणियों और (विश्वामिः धीभिः) सर्वत्र व्यापक ज्ञान-बुद्धियों वा धारक-शक्तियों और कर्म-सामध्यों से (इह मादयस्व) इस जगत् में सबको सुखी करता है।

कृती श्रीचीवस्तर्व वीर्येण वयो द्यांना उशिज ऋत्ज्ञाः। यजावदिनद्व मर्सुषो दुरोणे तस्थुर्गृणन्तेः स्रध्माद्यासः॥ ४॥

भा०—हे (श्रचीवः) वेदवाणी और प्रभु की शक्ति के स्वामिन् ! (तव उती) तेरी रक्षा, स्नेह और प्रेम तथा शत्रुनाशक बल और (वीर्येण) जगत् के सञ्चालक और उत्पादक वीर्य, सामर्थ्य से (वयः द्धानाः) बल और दीर्घ आयु को धारण करते हुए (ऋत-ज्ञाः) सल्य ज्ञान, वेद, यज्ञ और प्रकाश को धारण करने वाले (उश्जिजः) तेरी कामना करने वाले विद्वान्गण, हे (इन्द्र) परमैश्वर्यंवन् ! प्रभो ! (मनुषः) मनुष्य के (प्रजावत् दुरोणे) प्रजा, पुत्रादि से सम्पन्न गृह में (सध-माद्यासः) सब के साथ है, प्रसन्नता अनुभव करते हुए (गृणन्तः) उपदेश और तेरी स्तृति करते हुए (तस्थुः) विराजें।

प्रगीतिभिष्टे हर्यथ्व सुष्टोः सुपुम्नस्य पुरुरुचे। जनीसः। मंहिष्ठामूर्ति वितिरे द्धानाः स्तोतार इन्द्र तर्व सूनृताभिः ४॥२४।।

भा० हे (हर्यश्व) समस्त मनुष्यों और लोकों में व्यापक ! समस्त लोकों के सञ्चालक! ( सुस्तोः सु-सुम्नस्य ) उत्तम स्तुति योग्य, ग्रुभ ज्ञान, सुख, धन के स्वामी (ते) तेरे (प्र-नीतिभिः) उत्तम नीतियों से, उत्तम कार्यों से (जनासः) जन, जीवगण (पुरु-रुचः) बहुतसी कान्तियों वा नाना रुचियों वाले होते हैं ! और हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्य, अन्न जल, ज्ञान के देने वाले प्रभो ! वे (सृनृताभिः) उत्तम सत्य ज्ञानमय वाणियों से (तव स्तोतारः) तेरी स्तुति करने वाले होकर (वि-तिरे) अन्यों को भी दान करने और स्वयं भी पार होने के लिये ( मंहिष्टाम, कतिम् द्धानाः ) तेरी बड़ी पुज्य, श्रेष्ठ रक्षा को धारण करते हैं । इति चतुर्विशो वर्गः ॥

उप ब्रह्माणि हरिके। हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये सुतस्य । इन्ट्र त्वा युज्ञः ज्ञममाणमानड दुश्वाँ त्र्यस्यध्वरस्यं प्रकेतः ॥६॥

भा०-हे (हरिवः) मनुष्यों वा समस्त जीवों और लोकों के स्वामिन् ! तू ( सुतस्य सोमस्य ) उत्पन्न हुए इस जगत् के (पीतये) पालन करने के लिये (हरिस्यां) अपने ज्ञान और कर्म रूप दोनों सञ्चालक बलों से (ब्रह्माणि उप याहि) समस्त लोकों वा ज्ञानों को प्राप्त है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन ! (क्षममाणम् त्वा ) शक्तिमान्, सामर्थ्यवान् तुझे (यज्ञः आनट्) यज्ञ प्राप्त होता है। हे (प्र-केतः) सर्वोत्तम ज्ञान वाले ! तू (अध्वरस्य दाश्वान् असि) नाश न होने वाले कर्मफल का दाता है।

सहस्रवाजमभिमातिषाहं सुतरेगं मुघवानं सु-वृक्तिम्। उप भूषन्ति गिरो अर्पतित्मिन्दं नमस्या जीरेतुः पनन्त ॥७॥

भा०-(जिरतुः गिरः) स्तोता की वाणियां उस ही (सहस्र-वाजम्)

सहत्रों ऐश्वर्यों, बलों, ज्ञानों के स्वामी ( सुते-रणम् ) उत्पन्न जगत् में रमने वाले, (अभिमाति-सहम् ) अभिमानी जीवों को वश करने वाले (मय-वानम्) समस्त ऐश्वर्यों के मालिक (सु-वृक्तिम्) उत्तम स्तुति योग्य असु को ही ( उप भूवन्ति ) सुशोभित करती हैं और उसको लक्ष्य कर अकट होती हैं। और ( जिरतुः नमस्याः ) स्तोता की समस्त नमस्कार सहित क्रियाएं और वन्दनाएं उसी (अप्रति-इतम् ) अद्वितीय, सर्वोपरि ( इन्द्रम् ) ऐंश्वर्यवान् प्रभु की ही ( पनन्त ) स्तुति करती हैं। खुमापी देवीः सुरणा अर्मुका याभिः सिन्धुमतर इन्द्र पूर्भित्। नुवृतिं स्रोत्या नवं चु खुवंन्ती देवे भ्यो गातुं मनुषे च विनदः ॥ =।। भा०-हे (इन्द्र ) ऐधर्यवन् ! तू (पूर्भित् ) देहपुरी का भेदन करने वाला है । तू ( याभिः ) जिनसे ( सिन्युम् अतरः ) वन्धनकारी वा अवाह से नित्य बहने वाले जगत्-प्रवाह को (अतरः) तरता वा तरा देता है। वे ( सप्त ) सात ( आपः ) प्राणगण ( देवीः ) ज्ञान देने वाले, ( सु-रणाः ) उत्तम सुखपूर्वक रमण योग्य ( अमृक्ताः ) कभी नाश नहीं होते । तू ( देवेभ्यः मनुषे च ) विद्वान् देवों, नाना कामनावान् जीवों और मननशील ज्ञानी पुरुष को भी ( नवति नव च स्रोत्या सवन्तीः ) ९९ वें बहती निद्यों के तुल्य ९९ वर्षों को (गातुम्) मार्ग के तुल्य (विन्दः) प्रदान करता है। पक्षान्तर में - इन्द्र तत्वदर्शी जीव स्वयं इनको प्राप्त करता है। श्रपो महीराभिशस्तेरमुञ्चोऽजागरास्वधि देव एकः। इन्द्<u>र</u> यास्त्वं वृत्रुत्ये चुकर्थं ताभिविंश्वायुस्तुन्वं पुपुष्याः॥ ९॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे इस जगत् को अन जल देने वाले सूर्यवत् तेजस्विन् ! सूर्थ जिस प्रकार (वृत्र-त्यें ) मेघ के छेदन करते हुए (याः मही अपः चकर्थ) जिन उत्तम जीवनप्रद जलों को उत्पन्न करता है (ताभिः) उनसे ही (तन्वं पुष्णाति) सब जीवों के देहों को पुष्ट करता है। वह (आसु अधि अजागरः) उन सब के ऊपर अध्यक्षवत् प्रकाशित होता है, और उनको (अभि-शस्तेः अमुद्धः) मेघ से मुक्त करता है (२) इसी प्रकार प्रभो ! (त्वम्) तू (याः) जिन (महीः अपः) सुखप्रद बड़े प्राणों वा विद्वान् आप्तजनों को (वृत्र-तूर्यें) आवरक अज्ञान के नाश करने में (चक्थं) समर्थ करता है, उनको (अभि-शस्तेः) हिंसक शत्रु और निन्दादि से (अमुद्धः) मुक्त करता है। (आसु अधि) उनके ऊपर (एकः देवः) एक अद्वितीय देव, दाता, प्रकाशक होकर (अजागरः) तृ ही जागता है। (ताभिः) उन द्वारा ही (विश्वायुः) सबका जीवन दाता होकर (तन्वं पुपुष्याः) सबके शरीरों को पुष्ट करता है।

वीरेग्यः क्रतुरिन्द्रः सुशस्तक्तापि धेना पुरुद्द्रतमेहि ।

-3

त्राद्यहुत्रमक्षणोढु लोकं संसाहे <u>शकः पृतंना त्राभिष्टिः ॥ १० ॥</u>

भा०—(इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् प्रभु (वीरेण्यः) वीरों के नायक सेनापित के तुल्य, वीरों, विद्वानों और प्राणों का नायक है । वह (कृतः) सब जगत् का कर्ता और (सु-शस्तिः) उत्तम ज्ञान का उपदेष्ट्रा है। (उत-अपि) और (धेना) वाणी (पुरु-हृतम् ईट्टे) बहुतों से पूजित प्रभु की ही स्तुति करती हैं। जो (बृत्रम् आर्द्यत्) आवरणकारी अन्धकार का नाश करता है और (लोकम् उ अकुणोत्) प्रकाश को उत्पन्न करता है और जो (शकः) शक्तिशाली (अभिष्टिः) आक्रमणकारी होकर (प्रतनाः ससहे) सेनाओं को भी पराजित करता है।

शुनं ह्वेम मुघवान्मिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । शृरवन्तमुद्रमूतवे समन्सु घन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम् ११॥२४॥

भा०—ध्याख्या देखो (म० १०। सू० ८९। मं० १८) इति पञ्चविंशो वर्गः॥

#### [ 404 ]

ऋषिः कौत्सः सुमित्रो दुर्मित्रोः वा ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१ पिपीलिकामध्या उच्चिक् । ३ भुरिगुष्णिक् । ४, १० निचृदुष्णिक् । ५, ६, ८, ६ विरादुष्णिक् ।

२ त्राची स्वराडनुष्दुष् । ७ विराडनुष्दुष् । ११ त्रिष्दुष् ।।

कुदा वसो स्<u>तात्रं हर्षेत</u> त्रावं श<u>मशा रु</u>घद्वाः । दीर्घे सुतं <u>वा</u>ताप्याय ॥ १ ॥

भा० है (वसो) जगत को देह में बसाने वाले आत्मन्! (हर्यते) सबके चाहने वाले वा सबसे अधिक कान्तिमान्, (वाताप्याय) वायु के समान, प्राणवत् सबको बढ़ाने वाले जीवनप्रद के लिये (कदा स्तोत्रम्) स्तुति-वचन कव कहें ? (इमशा) खेत में फैली नाली जिस प्रकार (वाः आ अव रुधत्) जल को चारों ओर से रोक कर नीचे की ओर बहाती है उसी प्रकार (इमशा) शरीर में व्यापक चेतन आत्मा (वाः) वरण करने योग्य (दीर्घम् सुतम्) दीर्घ काल तक उपासना योग्य प्रभु को वा दूर र तक जाने वाले चित्त को (वाताप्याय) वात अर्थात् प्राणों के निरोध द्वारा प्राप्य, ब्रह्मतत्व को प्राप्त करने के लिये (आ अव रुधत्) सब ओर से रोके। उसी का चित्त निरोध द्वारा मनन करे (२)। हे(वसो) समस्त जगत् को बसाने वाले! (हर्यते स्तोत्रम् कदा) कब कान्तियुक्त सूर्यकी स्तुति का वचन कहें? वह तो (दीर्घ सुतम्) बहुत बड़े भारी सूक्ष्म जल-राशि को (इमशा) महान् आकाश में (अव अरुधत्) रोकता है, और (वाताप्याय) वायु द्वारा प्राप्त करने योग्य वृष्टि-जल को प्राप्त करने या बरसाने के लिये (वाः अरुधत्) जल को रोक लेता है और प्राप्त कराता है।

हरी यस्य सुयुजा विब्रता वेरर्वन्तानु शेपा । उमा रजी न केशिना पतिर्देन् ॥ २ ॥

लाम्ना दुर्भित्रो गुणतः सुमित्रो यद्वा नाम्ना सुमित्रो गुणतो दुर्मित्रः
 स ऋषिरिति सायणः।

भा०-(यस्य वेः)जिस कान्तियुक्त तेजस्वी पुरु के (विव्रता) विविध बताचरण करने वाळे, ( सु-युजा ) उत्तम रीति से सत्क्रमीं में लगने वाळे, ( अर्वन्ता ) दो अर्थों के तुल्य ( उभा ) दोनों ( केशिना ) केशों के तुल्य तेजों से युक्त सूर्य चन्द्रवत् आकाश और पृथिकीवत् (रजी) सबको अनुरंजित करने वाले (शेपा) बलयुक्त, दड़ अंगों वाला है। (पितः) वह स्वामी (दन्) सब कुछ देने वाला है। (२) सूर्यपक्ष में—उसके दोनों प्रकार के किरण (वि वता) विविध वर्षादि कर्म कराने नाले, विविध अन्नों के उत्पादक (रजी) सबको रंजित करते हैं।

अप योरिन्द्रः पापेज आ मर्तो न राश्रमाणी विभीवान् । शुभे यद्युयुजे तविषीवान् ॥ ३॥

भा०-(इन्द्रः) शत्रुओं का नाश करने वाला (तिविषीवान्) बलवती शक्ति से युक्त होकर ( शश्रमाणः मर्त्तः न ) श्रम करने वाळे उद्योगी मनुष्य के तुल्य है वह, ( पापजे ) पाप से उत्पादक दुष्ट पुरुष, वा पाप कर्म से उत्पन्न दुःख को दूर करने के लिये मैं (विभीवान्) भयकारक साधन वाला होकर (अप योः ) उसको पाप से दूर करता और ( शुभे युक्त ) ग्रुभ कर्म के लिये प्रेरित करता है।

सचायोरिन्द्रश्चर्हेषु श्राँ उपानुसः संपर्यन्।

नदयोर्विवतयोः शूर् इन्द्रः ॥ ४ ॥

भा०—( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान् , सर्वशक्तिमान् अन्नदाता प्रभु, ( उप-अनसः ) अपने समीप प्राण धारण करने वाले ( आयोः सचा ) मनुष्य का सहायक होकर ( सपर्थन् ) उसका आदर करता हुआ ( आ चर्कृषे ) सब काम करता है। और (वि-वतयोः नदयोः) वत, सन्कर्म से विपरीत गरजते हुए शत्रुओं के ऊपर ( ग्रूरः इन्दः ) वह शत्रुहन्ता ग्रूरवीर के तुल्य है। वही स्वामी, (वि-व्रतयोः नदयोः) विविध कर्म करने वाले समुद्रवत् खी पुरुषों के ऊपर (इन्द्रः) स्वामी है। परमेश्वर आकाश और भूमि दोनों पर सूर्यवत् शासक है।

त्र्राधि यस्तरथौ केशवन्ता व्यर्चस्वन्ता न पुष्ट्यै । बनोति शिप्राभ्यां शिप्रिणीवान् ॥ ४ ॥ २६ ॥

भा०—(यः) जो (केशवन्तो) रिश्मयुक्त (ब्यचस्वन्ता) दूर दूर तक विविध दिशाओं में फैलने वाले प्रकाशों से युक्त सूर्य चन्द्र वायु वा मेघ दोनों पर (पुष्ट्ये) जगत् के पोषण के लिये (अधि तस्थी) सूर्य के तुल्य उन पर अध्यक्ष रूप से विराजता है, वह (शिप्रिणीवान्) बलवती सेवा के तुल्य शिक्त का स्वामी होकर (शिप्राभ्याम्) जवड़ों के तुल्य सूर्य और पृथिवी दोनों से (वनोति) जीवों को नाना ऐश्वर्य, सुखादि प्रदान करता है। इति पड्विंशों वर्गः॥

प्रास्तौद्धष्वौजा ऋष्वेभिस्तृतज् शूरः शर्वसा। ऋभुनं कर्तुभिर्मातृरिश्वा ॥ ६॥

भाएं—(ऋष्व-ओजाः) दर्शनीय महान् बल-पराक्रम वाला प्रभु (ऋष्वेभिः) ज्ञान का साक्षात् दर्शन करने वाले ऋषियों, विद्वानों द्वारा (प्र अस्तौत्) ज्ञान का उपदेश करता है वा उत्तम रीति से स्तृति किया जाता है। वह ( शूरः ) शूरवीर अज्ञान का नाशक ( ऋभुः ) सत्य ज्ञान से प्रक शित होने वाला, महान् तेजस्वी, ( शवसा ) ज्ञान और बल से ( ऋतुभिः ) नाना कर्मी द्वारा ( मातिरिश्वा ) जगत् के निर्माण करने वाला प्रकृति में व्यापक प्रभु ही ( ततक्ष ) इस जगत् को बनाता है।

वज्रं यश्चके सहनाय दस्येवे हिरीमशो हिरीमान्।

**अर्हतहनुरद्भुतं न रजः ॥ ७ ॥** 

भा०—(यः) जो (हिरीमशः) कान्तियुक्त, उज्ज्वल तेज वाला, (हिरीमान्) वेगवान्, पदार्थौ या शक्तियों का स्वामी, (दस्यवे सुहननाय) नाशकारी दुष्ट जनां को ताड़ना करने के लिये (बज्रं) पापों से बचाने वाले शस्त्र रूप प्राणदण्ड या बल को प्रकट करता है ( अरुत-हनुः ) उसकी दण्डदात्री शक्ति कभी बाधित नहीं होती, और उसका (रजः अद्भुतं न ) तेज भी आश्चर्यजनक ही है।

अवं नो वृज्जिना शिशीह्यचा वनेमान्चः। नाव्रह्मा यञ्च ऋधुग्जोषति त्वे ॥ = ॥

भा०-हे प्रभो ! तू (नः ) हमारे ( वृजिनानि ) पापों को ( अव शिशीहि ) नष्ट कर । हम ( ऋचा ) स्तुति, मन्त्र द्वारा वा अर्चना द्वारा, (अनुचः ) अर्चना न करने योग्य, मन्त्र रहित अभन्य जनों वा कर्मों को (वनेम) नाश करें। (अब्रह्मा यज्ञः) विना वेद वा वेदज्ञ के यज्ञ (ऋधक् ) सर्वथा ही (त्वे न जोवति) तुझे प्रसन्न नहीं करता । ऋधक् इति स्वीकारार्थे ।

ऊर्ध्वा यत्ते वृतिनी भूग्वज्ञस्य धूर्षु सद्मन्। सुजूर्नावं स्वयंशसं सचायोः ॥ ९ ॥

भा०— ( यत् ) जो (ते) तेरी (यज्ञस्य) महान् यज्ञ की (त्रेतिनी) तीनों लोकों में ब्यापक शक्ति (धृः सु ) जगत् की धारक शक्तियों वा विद्युत् आदि में और ( सद्मिन ) सर्वाश्रय सूर्य में (भूत्) है, वह (आयोः) मनुष्य या जीवमात्र की (सचा) सहायक और (संजूः) समान रीति से सबको प्रेरणा देती है। उस (स्वयशसम्) स्वयं यशोरूप (नावम्) सबको सन्मार्ग में चलाने वाली शक्ति को हम प्राप्त करें और जानें।

श्चिये ते पृश्चिरुपसेचनी भूज्ञिष्ठ्ये दर्विररेपाः। यया स्वे पात्रे सिञ्चस उत् ॥ १०॥ -

भा०—( उप-संचनी ) जलों वा रसों को संचन करने वाली मेघ, वियुत् वा सूर्यं की शक्ति (ते श्रियं भूत्) तेरी भी समृद्धि को बतलाने के लिये हैं। ( यया ) जिससे तू (स्वे पात्र) अपने पात्रवत् जगत् को पालन करने वाले लोक इस पृथिवी में (अरेपाः) निष्पाप एवं निष्पक्षपात होकर ( उत सिञ्चसे ) ऊपर सेचता है। जल, सुख, अन्न सम्पदा की दृष्टि करता है, वह ( दिवें: ) पर्वत आदि को विदारण करने वाली विद्युत् भी ( तव श्रिये ) तेरी ही शोभा के लिये होती है।

श्रतं वा यदंसुर्थे प्रति त्वा सुमित्र हृत्थास्तौदुर्भित्र हृत्थास्तौत्। त्रावो यदंस्युहत्ये कुत्सपुत्रं प्रावो यदंस्युहत्ये कुत्सवत्सम्।। ११॥ २७॥ ४॥

भा० है (असुर्य) प्राणों में रमण करने वाले जीवों के हितकारक प्रभो ! हे बलवन् ! (त्वा प्रति) तुझे लक्ष्य कर (सु-मिन्नः) सुख के कारण तुझे स्नेह करने वाला, (शतम्) सैकड़ों वार (इत्था अस्तौत्) इस प्रकार सत्य १ स्तुति करता है, और (शतम्) सैकड़ों वार (दुः-मिन्नः) दुःख के कारण तेरा मित्र, स्नेही जीवगण भी (इत्था अस्तौत्) इसी प्रकार तेरी स्तुति करता है। तू वही है (यत्) जो (दस्यु-हत्ये) दुष्टों को नाश करने के लिये (कुत्स-पुत्रम् आवः) दुष्टों को काटने वाले और बहुतों की रक्षा करने वाले बल की रक्षा करता और (दस्यु-हत्ये) दुष्टों के नाश के लिये (यत्) जो (दस्यु-वत्सम्) दुष्टों को बसाने वाले को (प्र आवः) खूब विनष्ट करता है। अत्र अवतिहिंसार्थः। इति पष्टोऽध्यायः। इति सप्तिवंशो वर्गः। इति पञ्चमोऽध्यायः॥

## FORMER HANGE (TE [F (O E )]

ऋषि र्मृतांशः काश्यपः ॥ अश्विनो देवते ॥ बन्ः--१-३, ७ त्रिष्टप् । २, ४,८--११ निचृत त्रिष्टप् । ४, ६ विराट् त्रिष्टप् ॥ एकादशर्चं स्कम् ॥ उभा उ नूनं तदिद्धयेथे वि तन्वाथे धियो वस्त्रापसेव । सुधीचीना यात्वे प्रेमेजीगः सुदिनेव पृत्त त्रा तंसयेथे ॥ १॥

भा०—हे स्त्री पुरुषो ! (उभा उ) आप दोनों ही (नूनं) निश्चय से (तत् इत) उसी प्राप्तव्य बहा को (अर्थयेथे) प्रार्थना करो, उसको प्राप्त करने का यत्न करो। ( अपसा इव ) शिल्पी लोग जिस प्रकार ( वस्रा ) नाना वस्रों को फैलाते हैं उसी प्रकार आप दोनों भी ( अपसा ) कर्मशील होकर (धियः) नाना कर्म्मों को (वि तन्वाये) विशेष रूप से करते रहो । आप दोनों (सधीचीना) एक साथ मिलकर (ईम् यातवे) उस उद्देश्य की ओर जाने के लिये (प्र अजीगः) आप दोनों विद्वान उपदेश करें। और ( सु-दिना इव ) उत्तम दिन रात्रि के समान ( पृक्षः ) परस्पर के सम्पर्क वा प्रेम को ( आ तंसयेथे ) उत्तम ही उत्तम बनाओ । <u>बुष्टारीव फर्वरेषु श्रयेथे प्रायोगेव श्वाज्या शासुरेथः।</u> दूतेच हि छो यशसा जनेषु माप स्थातं महिषेवावपानात् ॥ २॥

भा0-आप दोनों ( उष्टारा ) एक दूसरे की सदा कामना करते हुए, परस्पर चाहते हुए, ( फर्वरेषु ) पूर्ण करने योग्य कार्यों में ( श्रयेथे ) एक दूसरे का आश्रय लेवें। आप दोनों (प्रायोगा इव ) उत्तम योग से युक्त, उत्तम रीति से सम्बद्ध होकर, वा वड़ों से सत्कार्यों में प्रयुक्त होकर ( श्वात्र्या ) उत्तम धन सम्पन्न, एवं कार्य कुशल होकर ( शासुः आ इथः ) शास्ता, उपदेष्टा के अधीन होकर रही। (जनेषु) मनुष्यों के बीच, (दूना इव यशसा हि स्थः) विद्वानों, दूतों, नव संदेश लाने वालों के समान यशस्वी होवो । (महिषा इव) महिष, भैसें जिस प्रकार (अव-पानात्) जलाशय से दूर नहीं जाते उसी प्रकार आप दोनों (महिषा) महान्, बल-सामर्थ्यवान् होकर (अव-पानात्)पालनीय कर्त्तं व्य से (मा अप स्थातम्) दूर कभी न हों। साक्रंयुजा शकुनस्येव पुत्ता पृथ्वेवं चित्रा यजुरा गीमिष्टम्। श्रुग्निरिव देव्योदीं द्विवांसा परिज्ञानेव यज्ञथः पुरुत्रा ॥ ३ ॥

भा०-आप दोनों (शकुनस्य-इव पक्षा) पक्षी के दो पांलों के समान ( शक्कनस्य ) आप दोनों को ऊपर, उन्नत मार्ग में उठा छेने में समर्थ अभु के (पक्षा) ग्रहण करने वाले होकर ( साकं-युजा ) सदा साथ मिलकर रहने वाले होओ और (चित्रा पक्षा इव) पूज्य होकर दो पशुओं के तुल्य एक साथ मिलकर वाज्ञानदर्शी (यज्ञः आ गभिष्टम्) यज्ञ को प्राप्त होओ। (देवयोः) विद्वानों और देवों, शुभ गुणों की कामना करने वाले यज्ञ्ञील खी पुरुषों के (अग्निः इव) अग्नि के समान (देवयोः) एक दूसरे को चाहने वाले आप दोनों में से प्रत्येक (अग्निः इव) अग्निवत् तेजस्वी होकर (दीदिवांसा) चमकते हुए (पिर-ज्ञाना इव) चारों ओर जाने वाले दो प्रहों वा सूर्य चन्द्र के तुल्य, (पुरु-त्रा) अनेक स्थानों और कालों में (यज्ञथः) परस्पर संगत होकर रही।

श्रापी वी श्रस्मे पितरैव पुत्रोग्नेव रुचा नृपतीव तुर्यै।

इयेंच पुष्ट्ये किरणेंच भुज्ये श्रुष्ट्रीवानेंच हवमा गमिष्टम् ॥ ४॥
भा०—(वः) आप दोनों (असमे आपी) हमारे बन्धु होवो। आप
दोनों (पितरा इव पुत्रा) मां बाप के समान गुण धारण करने वाले योग्य
पुत्रों वा माता पिता के तुल्य पालक जनों के प्रति पुत्रों के तुल्य आज्ञाकारी,
स्नेही, वा (पितरा इव) माता पिता के समान (पुत्रा) बहुतों को पालन
करने वाले होवो। (रुचा) कान्ति से (उप्रा इव) उग्र, प्रखर, उद्य
होते हुए सूर्य और चन्द्र के तुल्य तेजस्वी होवो। (तुर्ये नृपती इव) शीघता
से कार्य सम्पादन करने वाले भृत्य-जनता के लिये दो राजा-रानी के
तुल्य होवो। (पुष्टये इर्या इव) पुष्टिदायक अब समृद्धि के लिये, अन्नप्रद
मेच और सूर्य दोनों के तुल्य होवो। और (भुज्ये किरणा इव) पालन और
अन्नादि भोग्य सामग्री की उत्पत्ति के लिये सूर्य की प्रकाश और ताप देने
वाली दो प्रकार की किरणों के तुल्य होओ। और आप दोनों (हवम्)
यज्ञ को (श्रुष्टीवाना इव) शीघगामी रथों से युक्त रथी सारथी के तुल्य
अन्न समृद्धि से युक्त सुखी होकर (आ गमिष्टम्) आओ।
वंसगेव पूष्या श्रिम्वाता मिन्नेच न्नाता श्रात्या शात्पन्ता।

वाजेबोचा वर्यसा घम्येष्ठा मेषेव्षा संप्यां पुरीषा॥ ४॥१॥

भा०—आप दोनों (वंसगा इव) दो वृषभों के तुल्य (पूपर्या) स्वयं परिपुष्ट और अन्यों को अन्नों से पुष्ट करने वाळे स्वामी होवो । (मित्रा इव) परस्पर दो स्नेही मित्रों के समान (शिम्बाता) एक दूसरे को सुख-प्राप्त कराने वाले, (ऋता) परस्पर सत्य ब्यवहार से युक्त, धर्म मार्ग पर चलने वाले, (शतरा) सैकड़ों, अनेक धनों से सम्पन्न वा सैकड़ों धन देने वाले, ( शातपन्ता ) सैकड़ों व्यवहारों वा स्तुत्य कार्यों को करने वाले होवो। (वाजा इव उचा वयसा) बलवान् दो अधों के तुल्य ऊंचे और अवस्था वा बल में भी बड़े आप दोनों ( घर्म्य-स्था इव ) तेजस्वी रूपों में स्थित, ( मेषा इव ) मेष मेषी के तुल्य वा वसन्त के दो मासों के तुल्य, ( इषा सपर्या ) अन्न से सेवन योग्य, (पुरीषा ) अन्यों को भी पुष्ट वाळे होवो । इति प्रथमो वर्गः ॥

चृएयेव जर्भरी तुर्फरीत् नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका। 🙃 उदुन्यजेव जेमना मटेरू ता में जुराय्वजर मुराय ॥ ६॥

भा०-( सुण्या इव ) सन्मार्ग में छेजाने वाले दो नायकों के समान (जर्भरी) चेष्टा वा अधीनों का पालन करते हुए, ( तुर्फरीत्) शतुओं का विनाश करते हुए और ( नैतोशा इव तुर्फरी ) दुष्टों का बध करने वाले राजा के पुत्रों के समान (तुर्फरी) दुष्टों का नाश करते हुए, (पर्फरीका)प्रजाओं का पालन और पोषण करते हुए, (उदन्यजा) जल में उत्पन्न समुद्र के दो रत्नों वा मोतियों के समान (जेमना) विजयशील, (मदेरू) सदा सुप्रसन्न होवो। (ता) वे आप दोनों (मे) मेरे (जरायु) बृद्धावस्था को प्राप्त होने वाले और (मरायु) मरणशील देह को (अजरम्) बद्धावस्था से रहित करो।

द्विविधा सृणिर्भवति भर्ता च हन्ता च । तथाश्विनौ चापि भर्त्तारौ । जर्भरी भर्त्तारावित्यर्थः तुर्फरीत् हन्तारौ । नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका नितोशस्यापत्यं नैतोशं वैतोशेव तुर्फरी क्षिप्रहन्तारौ । उदन्यजेवेत्युद्कजे इव रत्ने सामुद्दे चान्द्रमसे मवा जेमने जयमाने जेनमा मदारू तामे जराय्व-जरं मरायु । एतजारायुजं शरीरं शरदमजीर्णम् ॥ नि॰ १३ । ५ ॥

पुजेब चर्चेरं जारं मुरायु चरेवार्थेषु तर्तरीथ उद्या।

ऋभू नापत्खरमञ्जा खरज्जर्वायुर्न पर्फरत्त्वयद्वयीणाम् ॥७॥
भा०—आप दोनों (पज्ञा इव ) बलवान् पुरुषों के समान होकर
(चर्चरम्) कर्मफल प्राप्त करने योग्य, (जारम्) जरा से जीर्ण होने
वाले, (मरायु) अन्त में प्राण से वियुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाले
शरीर को (अर्थेषु) प्राप्तन्य, सुखदायी उद्देश्यों के लिये (क्षद्म इव )
जल के समान (तर्तरीथः) पार करो । आप दोनों (उग्रा) बलवान्
(ऋमु) तेज और सत्य ज्ञान से प्रकाशित सूर्य-चन्द्र के तुल्य (खर-मज्रा)
सुखप्रद प्रमु में मझ रहते हुए उन दोनों को (वायुः न) वायु के
समान (खर-ज्रु) तीक्ष्ण गति से वा आनन्द प्रद रूप से व्यापने वाला प्रमु
(आपत्) सब सुखप्रद पदार्थ प्राप्त करावे और (रयीणां पर्फरत्) समस्त
ऐश्वर्य प्रदान करे और (क्षयत्) उनको बसावे वा ऐश्वर्यवान् करे।

घुमें व मधुं जुठरें सुने क भगेविता तुर्फरी फारिवार्यम् ।

पत्रेवं चचरा चुन्द्रनिर्धिक मनऋङ्गामनुन्या न जग्मी ॥६॥
भा०—( धर्मा इव ) तेजोयुक्त और आसेचन करने वाला मेघ जैसे
( मधु सने क ) जल को ग्रहण करते हैं उसी प्रकार आप दोनों भी (धर्मा)
तेजस्वी होकर ( जठरे ) उदर में ( मधु सने क ) अब जल को ग्रहण
करने वाले होवो । आप दोनों । ( भगे-अविता ) ऐश्वर्य के बल पर अपनी
और अन्यों की रक्षा करने वाले तथा ( तुर्फरी ) शत्रुओं का नाश करने
वाले और ( अरं फारिवा ) अति अधिक उत्तम आयुओं को धारण करने
वाले होवो । आप दोनों ( पतरा इव ) पक्षियों के समान स्वतन्त्र एवं
सुख से विचरण करते हुए, ( चन्द्र-निर्णिक् ) चन्द्र के समान शुद्ध,

सुखप्रद रूप वाले होकर (मनन्या न) मननशील विद्वानों के तुल्य (जग्मी) सत-मार्ग पर चलने वाले होओ।

वृहन्तेव गुम्भरेषु प्रतिष्ठां पादेव गाधं तरते विदायः। कराँ व शासुरनु हि समराथाँ औव ना भजतं चित्रमप्नैः ॥९॥ भा०—( बृहन्ता इव ) बड़े, लम्बे ऊंचे, कदावर या महा-पुरुषों के तुल्य आप लोग (गम्भरेषु) भीर स्थानों पर भी (प्रतिष्ठां विदाथः) प्रतिष्ठा को प्राप्त करो। (तरते पदा इव) तैरने वाछे के पेरों के तुल्य (गाधम् विदायः ) जल की थाह के तुल्य अपने इच्छित पदार्थ प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को प्राप्त कराओ । ( कर्णा इव शासुः ) कानों के तुल्य शासक प्रभु या गुरु के वचनों को (अनु स्मराथः ) निरन्तर स्मरण करते रही। (अंशा इव ) व्यापक तेज वाले सूर्य चन्द्रवत् (नः ) हमारे बीच (चित्रम् अग्नः भजतम् ) अद्भुत रूप, धन एवं कर्म का सेवन करो । श्चारङ्गरेव मध्वेरयेथे सार्घेव गावि नीचीनवारे।

कीनारें ब स्वेदमासि विव्वाना चामें बोर्जा सूयब्सात्सं चेथे ॥१०॥

भा०-आप दोनों (आरंगरा हुव) खूब उपदेश देने वाळे अध्यापकों के तुल्य वो शब्द करने वाले सूर्य मेघों के तुल्य ( मधु आ ईरयेथे ) जल अन्न, तेज, ज्ञान के तुल्य मधुर वचन का प्रयोग करो। ( नीचीन-वारे ) नीचे की ओर द्वार वाले सत्पात्र में (गवि) वाणी में (सारघा इव ) मधु मक्षियों के तुल्य । सारप्राही होकर ( मधु आ ईरयेथे ) आनन्दप्रद मधु के समान ज्ञान, अन्न और तेज का प्रदान करो। (कं नारा इव) दो किसानों के तुल्य ( स्वेदम् आसिस्विदाना ) पसीना बहाते हुए ( क्षामा इव ) क्रश गौ वा भूमि के तुल्य, ( सु-यवसात् ) उत्तम अन्न प्राप्त करते हुए ( ऊर्जा सचेथे ) बल, अन्नादि से परस्पर संयुक्त होकर, मिलकर प्रेमपूर्वक रहो। ऋध्याम स्तोमं सनुयाम वाजमा नो मन्त्रं सुरथेहोपं यातम्। यशो न पकं मधु गुष्वन्तरा भूतांशी ऋश्विनोः कार्ममप्राः॥११॥२॥ भा०—हम विद्वान् जन (स्तोमं ऋष्याम) स्तुति योग्य उपदेशज्ञान को बड़ावें और (वानम् सनुयाम) ज्ञान, ऐश्वर्य और बल को प्राप्त करें
और अन्यों को प्रदान करें। हे खी पुरुषो ! आप दोनों (इह) इस लोक
में (स-स्था इह नः मन्त्रं) समान रित, बल, वेग तथा स्नेह से युक्त होकर
हमारे इस मन्त्र, मनन करने योग्य ज्ञान को (उप यातम्) प्राप्त होवो ।
(पकं यशं गोषु) भूमियों में पके अन्न के तुल्य, (गोषु अन्तः मधु न)
गौओं के बीच मधुर दुग्ध के समान (भूत-अंशः) समस्त प्राणियों में
व्यापक प्रभु (अश्विनोः) जितेन्द्रिय खी पुरुषों के (कामम् आ अप्राः)
अभिलाषाओं को पूर्ण करें। इति द्वितीयो वर्गः॥

#### [ 200 ]

ऋषिरिंव्य त्रांगिरसो दान्तिणा वा प्राजापत्या ॥ देवता—दक्तिणा, तदातारो वा ॥ छन्दः— १, ४, ७ तिष्डुप् । २, ३, ६, ६, ११ निचृत् त्रिष्डुप् । ८, १० पादनिचृत् त्रिष्डुप् । ४ निचृत्रजगती ॥ एकादशर्चं स्क्रम् ॥

श्चाविर भूनमिं माघीनमेषां विश्वं जीवं तमसो निरमोचि । मिं ज्योतिः पितृभिर्दत्तमागीदुरुः पान्थ दिल्लीणाया अदर्शि ॥१॥

भा०—( एषां ) जिस प्रकार इन जीवों के लिये ( मिह माघोनम् ) बड़ा भारी सूर्यं का प्रकाश ( आिवः असूत् ) प्रकट होता है, और (विश्वं जीवं ) समस्त जीव संसार ( तमसः ) अन्धकार से ( निर्-अमोचि ) सुक्त हो जाता है। उसी प्रकार (माघोनं) धनवान पुरुष वा प्रसु का (मिह) महान् सामध्यं ( आिवः असूत् ) प्रकट हो। और ( विश्वं जीवं ) समस्त जीव संसार ( तमसः ) दुःख से ( निर् अमोचि ) मुक्त हो। ( पितृभिः मिह ज्योतिः दत्तम् ) जगत् के पालक रिश्मगण से दिया हुआ महान् प्रकाश जिस प्रकार प्राप्त होता है और ( दक्षिणायाः ) अन्न की उत्पत्ति का (उरुः पन्थाः अद्धिं ) महान् मार्ग दृष्टिगत होता है उसी प्रकार ( पितृभिः

दत्तम्) पालक जनों से दिया ( महि ज्योतिः ) महान् प्रकाश (आ अगात्) न्नाप्त हो। और (दक्षिणायाः) दान-शोलता का (उरुः पन्याः) महान् मार्ग ( अद्दिं ) दिखाई देवे ।

उचा दिवि दार्त्तिणावन्तो अस्थुर्ये अध्वदाः सह ते सूर्येण । हिर्ग्यदा अमृतृत्वं भजन्ते वासोदाः सीमु प्र तिरन्तु आ्रायुः ॥२॥

भा०—( दक्षिणावन्तः दिवि उचा अस्थुः ) अन्न के उत्पादक सूर्य के किरण जिस प्रकार उच आकाश में स्थिर होते हैं उसी प्रकार दानशील पुरुष सदा (दिवि) आकाश में तारों के तुल्य (उचा अस्थुः) ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। (ये) जो (अध-दाः) अनेक अर्थों का दान करते हैं<mark>, अपनी विद्या के बल से राष्ट्र या जन-समाज को वेग से जाने वाले अश्व,</mark> रथ और अन्य वेगवान् साधन प्रदान करते हैं (ते) वे (सूर्येण सह ) सूर्य के साथ ( अस्थुः ) स्थिर होते हैं। ( हिरण्य-दाः ) सुवर्ण आदि का दान देने वाले, वा हित और रमणीय, सुन्दर उपदेश देने वाले (अमृतत्वं भजन्ते ) मोक्षस्वरूप अमृत का सेवन करते हैं। हे ( सोम ) विद्वन् ( वासः-दाः ) वस्त्र को देने वाळे वा सज्जनों को उत्तम गृह आदि आश्रय देने वाळे ( आयुः प्र तिरन्ते ) अपनी दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं।

देवी पूर्तिदेत्तिणा देवयुज्या न केवारिभ्यो नृहि ते पृरानित । त्रा<u>था नरः प्रयंतद्</u>त्तिणासो ऽवद्यभिया बृहवंः पृणान्ते ॥ ३ ॥

भा०-जिस प्रकार (देवयज्या) देव अर्थात् प्रकाशवान् किरणों से दी जाने योग्य (दक्षिणा) जल अन्न सम्पदा (दैवी पूर्तिः) देव, भगवान, वा सूर्यादि देवों की जगत् के जीवों को पालन करने की रीति है उसी प्रकार (देव-यज्या दक्षिणा) विद्वानों को आदर सत्कार से दिया जाने वाला (दक्षिणा) अन द्रव्यादि का दान भी (देवी पूर्तिः) देव अर्थात् दाता द्वारा की गई विद्वानों की पालना की उत्तम व्यवस्था है। वह उत्तम पालन करने का साधन (कव-अरिभ्यः न) कद्र्य, कु-स्वामी वा कुत्सित धनों के मालिकों को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि (नहि ते पृणन्ति) चे दूसरे का पालन नहीं करते। (अथ) और (बहवः) बहुतसे (प्रयत-दक्षिणासः) दक्षिणा, अन्न, द्रव्यादि के देने वाले (नरः) लोग (अवध-भिया निन्दनीय पाप या निंदा से भय कर के, (पृणन्ति)अन्यों का पालन करते हैं।

श्रातधारं वायुमकी स्वर्विदं नृचर्चसुस्ते श्राभ चंचते हविः। ये पृणन्ति प्रचयच्छीन्त सङ्गुमे तेदिचिणां दुहते सुप्तमांतरम्॥४॥।

भा०—( नृ-चक्षसः ते ) मनुष्यों को उपदेश करने वाले वे विद्वान्
पुरुष (हिवः) अन्न और दान योग्य उत्तम द्रव्य को (शत-धारं वायुम्
अभि चक्षते) सेकड़ों को धारण करने वाले को वायु के तुल्य प्राणदायक
बायु वतलाते हैं और (स्विविदं अर्क हिविः अभि चक्षते) सब को सुखदायी,
अर्चना करने का उत्तम साधन बतलाते हैं। (ये प्रणन्ति) जो अन्यों का
पालन करते हैं, और जो (सं-गमे) सबको एकत्र होने के अवसर यज्ञ आदि में
( दक्षिणां प्र यच्छन्ति ) अन्न और द्रव्य-दान अर्थात् दक्षिणा रूप उत्साहजनक वस्तु का दान करते हैं वे (सस-मातरं दुहते) सात प्राणों को उत्पन्न
करने वाली अत्मशक्ति को पूर्ण करते हैं वा (सस-मातरम्) सर्पणशील
अनेक जन्तुओं की माता पृथिवी का (हुहते) दोहन करते हैं, गोमाता
से दूध के समान भूमि-माता से वे अन्न-वस्त्र आदि द्रव्यों को प्राप्त करते हैं।

दिचिणावान्प्रथमो हूत एति दिचिणावान्त्राम्गिरप्रमिति । तमेव मन्ये नृपिते जनानां यः प्रथमो दिचिणामाविवायं ॥४॥ ३॥

भा०—अन्न द्रव्य का दाता खामी, (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ, रूप से (हूतः) खीकुत होकर (एति) सबको प्राप्त होता है । और (दक्षिणावान्) दक्षिणावान्, दानशील पुरुष ( ग्रामणीः ) जन संघों को सन्मार्ग पर ले जाने हारा होकर (अग्रम् एति) अग्रासन पर आता है। (जनानां) मनुष्यों के बीच में (तम् एव नृपति मन्ये) उसको ही मैं मनुष्यों का पालक राजावतू मानता हूं। (यः) जो (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ होकर (दक्षिणाम् आ विवाय) दूसरों के उत्साह को उत्पन्न करने वाला दान, भृति, वेतनादि प्रदान करता है 📧 तमेव ऋषिं तमुं ब्रह्मार्णमाहुर्यज्ञन्यं सामगामुक्थशासम् । स शुक्रस्य तुन्वी वेद तिस्रो यः प्रथमो दर्त्तिणया ररार्घ ॥ ६॥

भा०-(यः) जो (प्रथमः) सब से प्रथम, सर्वश्रेष्ठ पुरुष (दक्षिणया) अन्न आदि बल, उत्साहजनक पदार्थ से (रराघ) सब की अपने वश करता है, (सः) वह ( शुकस्य ) कान्तियुक्त, शीघ्र कार्य कराने में समर्थ, और शुद्ध पवित्र शुक्र के (तिस्वः तन्त्वः) तीन रूपों को (वेद) जानता, या प्राप्त करता है। (तम् एव) उसकी ही (ऋषिम् आहुः ) ऋषि, तत्वार्थदर्शी बतलाते हैं (तम् ब्रह्माणम् आहुः ) उसकी ही ब्रह्मा, महान् शक्तिमान्, स्वामी कहते हैं। (तम् उ यज्ञ-न्यं) उसकी ही यज्ञ का नेता, ( साम-गाम् ) साम का गान करने वाला, सब के प्रति शान्तिदायक, समानतायुक्त वचन का उपदेश देने वालो और उसको हो (उन्थ-शासम् ) उत्तम वेद वचनों का शासक या उपदेष्टा कहते हैं। द्विणाश्वं द्विणा गां द्वाति द्विणा चन्द्रमुत यद्धिरएयम्। द्विणान्नं वजुते यो न ज्ञातमा द्विणां वमें क्रु ते विजानन् ॥७॥

भा०—(यः) जो ( दक्षिणा अश्वम् ददाति ) दक्षिणा रूप से अश्व का दान करता है (दक्षिणा चन्द्रं ददाति) जो दक्षिणा रूप से सुवर्ण, रजत आदि, धन को प्रदान करता है, (उत यत हिरण्यम्) और जो सुवर्ण रूप दक्षिणा प्रदान करता है, और ( यः ) जो पुरुष (दक्षिणा) दक्षिणा रूप से (अन्नं दृदाति ) अन्न प्रदान करता है इसी प्रकार जो दक्षिणा रूप से अश्व, गी, रजत, सुवर्ण, अन्न आदि दक्षिणा रूप से (वनुते) स्वीकार करता है वह (नः आत्मा) हमारा आत्मा, 'स्व' होकर (वि-जानन् ) विशेष ज्ञानी होकर (दक्षिणां वर्म कृणुते) दक्षिणा को कवन के समान सब विन्नों, कष्टों और दुखों को वारण करने वाला बना लेता है। न भाजा मैस्तुर्न न्यूर्थमीयुर्न रिष्यन्ति न व्यथनते ह भोजाः। इदं यद्विश्वं भुवनं स्वश्चीतत्सर्वं दिलिएभ्यो द्दाति॥ ॥ ॥

भा०—(भोजाः) रक्षा करने वाले जन (न मन्नुः) कभी मरण को आप्तास नहीं होते। (नि-अर्थम्) निकृष्ट अर्थ, या नीच गति को (न ईयुः) आप्तास नहीं होते। (नि-अर्थम्) निकृष्ट अर्थ, या नीच गति को (न ईयुः) आप्तास नहीं होते। (न रिप्यन्ति) कभी पीड़ित नहीं होते। (इदं यत् विश्वं भुवनं) व्यह जो समस्त उत्पन्न जगत् और (ऐतत सर्वं स्वः) यह समस्त सुख है वह सब (एभ्यः दक्षिणा ददाति) उनको उत्साह शक्ति ही प्रदान करती है। भोजा जिंग्युई खुर्भिं योनिमर्थं भोजा जिंग्युई थ्वं या सुवासाः। भोजा जिंग्युई रवं पा सुवासाः।

भा०—(भोजाः) दूसरों की रक्षा करने वाले और अन्यों को नाना पेश्वर्यों का भोग देने में समर्थ पुरुष ही (सुरिम योनिम्) सुख देने वाले दृढ़ गृह और लोक को (अग्रे) सबसे प्रथम (जिग्युः) प्राप्त करते हैं। (या सुवासाः) जो उत्तम वस्त्र धारण करती है, वा जो सुख से गृह में रहती और गृह को बसाती है ऐसी (वध्वं) वध् को वें (भोजाः) उत्त दाता और पालक जन ही सबसे प्रथम (जिग्युः) आप्ता करते हैं। (भोजाः) रक्षक जन ही (सु-रायाः) उत्तम सुखदायी जल के (अन्तः पेथम्) आतिथ्य-सत्कारपूर्वक गृह में पान करने योग्य वा सुखद बाज्य लक्ष्मी के राष्ट्र के भीतर रक्षणीय अंश को (जिग्युः) प्राप्त करते हैं। (ये अहूताः प्रयन्ति) जो विना बुलाये ही अन्यों पर प्रयाण करते हैं उनको अभी (भोजाः जिग्युः) उत्तम दाता और पालक जन विजय कर लेते हैं।

भोजायार्वं सं मृजन्त्याशुं भोजायास्ते कन्या श्रुम्भमाना । मोजस्येदं पुष्करिणीं वेशम परिष्कृतं देवमानेव चित्रम् ॥ १० ॥

भा०—( भोजाय अर्थ आ संमृजन्ति ) रक्षक, दाता, खामी के लिये ही शीव्र वेग से जाने में समर्थ अध को अलंकृत करते हैं। (भोजाय) दानशील, रक्षक स्वामी के लिये ही ( ग्रम्भमाना कन्या आस्ते ) वस्त्र, भूपणादि से अलंकृत कन्या होती है। (भोजस्य) रक्षक स्वामी का ही ( इदं वेश्म ) यह गृह ( पुन्करिणी इव ) पुखरिणी के समान नाना फूळों से अलंकृत तथा (देव-माना इव ) विद्वानों से बना (चित्रं ) अद्भुत (परिष्कृतम् ) सुसज्जित होता है।

भोजमश्वाः सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्रथी वर्तते दानीणायाः । भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शर्त्रून्त्समन्तीकेषु जेता ॥११॥४॥

भा०-( सुकु-वाहः ) उत्तम रीति से रथ वा सवार की लेजाने वाले (अधाः ) उत्तम अध (भोजं वहन्ति ) रक्षक, दाता को ही ले जाते हैं। (दक्षिणायाः) अन्न द्रव्यादि दान देने वाले का रथ भी (सुवृद् वर्त्तते ) उत्तम १ चक्र अदि से युक्त होता है । हे ( देवासः ) विद्वान् और तेजस्वी विजयेच्छुक पुरुषो ! आप लोग (भरेपु) संग्रामों में (भोजम् अवत) सर्वेपालक दाता स्वामी की ही रक्षा करो । क्योंकि ( सम्-अनीकेषु ) नाना सैन्य बलों के एकत्र होने के योग्य युद्धों में (भोजः) वही रथ का स्वामी ( शत्रुन् नेता ) शत्रुओं को जीतने में समर्थ होता है। इति चतुर्थी वर्गः ॥

# [ 305]

ऋषिः पणयोऽसुराः । २, ४, ६, ८, १०, ११ सरमा देवसुनी ।। देवता-१, ३, ४, ७, ६ सरमा। २, ४, ६, ८, ५०, ११ पणयः ॥ छन्दः— १ । विराट् त्रिब्टुप् । २, १० त्रिब्टुप् । ३—५, ७—६, ११ निचृत् त्रिब्टुप् ६ पादनिचृत् त्रिष्डप् ॥ एकादशर्चं स्कम् ॥

किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानइ दूरे हाध्या जगुरिः पराचै। कास्मे हिंतिः का परितकस्यासीत्कृथं रसायां अतरः पर्यासि॥१॥

भा०—(सरमा) एक देह से दूसरे देह में जाने वाली यह चेतना, जीव रूप चित् (किम इच्छन्ती) क्या चाहती हुई (इदम्) इस देहमय जड़ पिण्ड को (प्र आनट्) प्राप्त होती, इसे व्याप रही है। (दूरे हि अध्वा) वह मार्ग जो ठीक लक्ष्य तक पहुंचादे वह तो बहुत दूर है। यह मार्ग (पराचै: जगुरि:) विषयों से पराङ्मुख जाने वाले साधनों या साधकों से जाने योग्य है। हे चिति शक्ते! (अस्मे हिति: का) तू ही बता, यह हमारे शरीरों में स्थित सुख-दु:खों का ज्ञान कराने वाली कौनसी शक्ति है! (का परि-तक्या) यह दु:ख अनुभव करने वाली, रात्रिवत् प्रसुप्त या चारों ओर जाने भागने वाली, बा देह में उच्यता रूप से ब्याप्त यह कौनसी चेतना रूप शक्ति है! यह (रसायाः) रस वा, रुधिर रूप धातु से ब्याप्त (प्यांसि) द्वों को (कथम् अतरः) किस प्रकार 'पार कर' के ज्ञान वा चेतना रूप में व्यक्त होती है।

इन्द्रंस्य दुर्तारि<u>ष्टिता चराभि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्वः ।</u> श्रुतिष्कदो भियसा तन्ने श्रावृत्तर्था रुसाया श्रतरं पर्यासि ॥२॥

भा०—हे (पणयः) लोक-व्यवहार में प्रवृत्त इन्द्रियगणो! मैं चेतना (इन्द्रस्य) इरा अर्थात् जलवत् द्रव, रुधिर, वा द्रुत गित से बहने वाले, तेजोमय आत्मा की (दूतीः) दूती के समान उसकी इच्छा बतलाने वाली, वाणी रूप से, वा उसकी शक्ति रूप से देह को उच्च रखने वाली, (इषिता) उसी से इच्छापूर्वक प्रेरित होकर (चरामि) प्रवृत्त होती हूँ, देह में सुख दुः लादि फल भोगती हूं। और (वः) आप लोगों के (महः निधीन् इच्छन्ती) बड़े र खज़ानों, ज्ञानों को चाहती हुई, उनका अभ्यास करती हुई (चरामि) वाणी रूप से सर्वत्र प्रचरित होती

हूं। (अति-स्कदः) सबको अतिक्रमण कर जाने वाले उसी परब्रह्म के (भियसा) भय से (नः) हमारा (तत्) वह परब्रह्म का ज्ञांन ही (आवत्) रक्षा करता है। (तथा) उसी प्रकार से मैं (स्सायाः) इस पृथिवीमय देह के (पयांसि) परिपोपक जलों को (अतरम्) पार कर लेती हूं।

कीटङ्ङिन्द्रः सरमे का दंशिका यस्येदं दूतीरसंरः पराकात्। आ च गच्छोन्मित्रमेना द्धामाथा गवां गोपंतिनों भवाति ॥३॥

भा०—हे (सरमे) वेग से जाने वाली चित्त-वृत्ते ! (इन्द्रः कीटङ्) वह इन्द्र आत्मा कैसा है ? (का दशीका ) उसकी दर्शनशक्ति क्या है ? (यस्य दूतीः ) जिसकी दूती के तुल्य तू (पराकात् ) दूर स्थित परम कर्त्ता वा, सुखमय आत्मा से (इदम् असरः ) इस जड़ देह में व्यापती है। वह (मित्रम् ) हमारा स्नेही (आगच्छात् च ) हमें प्राप्त हो तो (एनं द्याम) उसको ही हम धारण करें, जानें। (अथ) और वह (नः) हमारी (गवां ) गौओं, वाणिषों या वृत्तियों का (गो-पितः ) पालक (भवाति ) रहे।

नाहं तं वेंदु दभ्यं दभृत्स यस्येदं दूतीरस्तरं पराकात्। न तं गूहन्ति ख्रवती गभीरा हता इन्द्रेण पणयः शयध्वे ॥ ४॥

भा०—(अहम्) मैं (तम् ) उसको (दभ्यम् ) कभी नाश होने योग्य (न वेद) नहीं जानतीं, क्योंकि (सः दभत् ) वह समस्त वस्तुओं का विनाशक, उनको वश करने हारा है। (तस्य दूतीः ) उसकी दूती, अर्थात् शक्ति के लिये मैं (पराकात् ) इन्द्रियों से अगम्य परम स्थान से (असरम् ) आरही हूं। (स्वतः ) स्रवण करती हुई (गभीराः ) गहरी धाराएं भी (न तम् गूहन्ति) उसको नहीं छुपातीं। उसी (इन्द्रेण) ऐश्वर्यवान, तेजस्वी, सूर्यवत् यशस्वी से (हताः ) ताड़ित या व्यास्त होकर

है (पणयः) सर्वन्यवहार-साधक प्राणगण !वा प्राणी जनो ! तुम ( शयध्वे ) सोते, वा सुख दुःख प्राप्त करते हो ।

इमा गार्वः सरमे या एच्छुः परि दिवो अन्तानसुभगे पतन्ती। कस्त एना अर्व सृजादयुंध्व्युतास्माकुमायुंधा सन्ति तिग्मा॥४॥४॥

भा० है (सरमे) उत्तम ज्ञान रूप से जानने योग्य वाणि ! या शक्ते ! हे (सु-भगे) उत्तम ऐश्वर्य युक्ते ! तू (दिवः अन्तान् परि पतन्ती) आकाश के अन्त भागों तक पहुंचती हुई भी (याः गावः ऐच्छः) जिन वाणियों या धाराओं को चाहती है वे (इमाः गावः) ये सब भूमिवत् चाणियां हैं। (कः) कौन (एनाः) इनको (अयुध्वी) विना युद्ध किये, विना प्रहार किये (अव सृजात्) नीचे गिरा सकता है, उन पर चश कर सकता है (उत) और (अस्माकं) हमारे (तिग्मा आयुधा सन्ति) तीक्ष्ण आयुध हैं। अर्थात् हम प्राणगण भी अपने दुःख-सुखादि जनक उपायों से देह पर वश करते हैं। इति पञ्चमो वर्गः॥

श्चिम्या वः पणयो वर्चांस्यनिष्व्यास्तुन्वः सन्तु पापीः । श्चिष्टो व एतवा श्चस्तु पन्था वृहस्पातिवै उभया न मृंळात् ॥६॥

भा०—हे (पणयः) ब्यवहार में मझ इन्द्रियगण! (वः) आप लोगों के (वचांसि) सव वचन (असेन्या) सेना अर्थात् उत्तम स्वामी से युक्त शक्ति से सम्पन्न पुरुष के वचनों के समान नहीं हैं। इसीलिये (अनिषव्याः) बाण के समान स्वतन्त्र इच्छा शक्ति से रहित (तन्वः) ये सब देह (पापीः सन्तु) पापिष्ठ अर्थात् मृतशव के तुल्य हो जानी सम्भव हैं। (वः पन्थाः) आप लोगों का मार्ग (एतवै) जाने के लिये (अप्षष्टः अस्तु) असमर्थ, अयोग्य हो जाता यदि (बृहस्पतिः) वाणी महती शक्ति का पालक आत्मा, (वः उभया न मृडयात्) अपके ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों वर्गों को सुखी न कर सके ?

<mark>श्चयं निधिः सरमे श्रद्धिबुध्नो गोभिर</mark>श्वेभिवैसुभिन्धृष्टः । रचन्ति तं पुणयो ये सुगोपा रेकुं पुदमलकमा जगन्थ ॥ ७ ॥

भा०-हे (सरमे) उत्तम चेतना के तुल्य ब्यापक शक्ते ! (अयं) यह (निधिः) ज्ञानों को धारण करने वाला कोष ( अदि-बुधः ) अन्न को खाने वाले देह वा प्राणों पर आश्रित है । और यह (गोभिः) ज्ञानेन्द्रिय, (अश्वेभिः) कर्मेन्द्रियों और ( वसुभिः ) आठ प्राणों से ( नि ऋष्टः ) ब्याप्त है। ( ये सु-गोपाः) जो उत्तम रक्षकवत् (पणयः) नाना ब्यवहार के कारण मुख्य प्राण कान, नाक आदि उपकरण हैं वे ही (तं) उस निधि रूप देह की (रक्षन्ति) रक्षा किया करते हैं। हे चितिशक्ते ! तू ( रेकु पदम् ) इस शंकास्पद स्थान को ( अलकम् = अलं आजगन्थ ) ब्यर्थ ही आई है, यहां मत आ। पह र्गमनुष्यः सोमेशिता श्रयास्यो श्रङ्गिरसो नवग्वाः । त एतमूर्वं वि भंजन्त गोनामथैतद्वचंः पुण्यो वम्नित् ॥ ८॥

भा०—(इह) इस देह में (नव-ग्वाः) संख्या में नव मार्गी से गति करने वाले (अंगिरसः ) अंग में बल के तुल्य प्राण गण (सोम-शिताः ) प्रेरक वीर्यं बल से तीक्ष्ण होकर (ऋषयः ) ग्राह्य रूपादि का दर्शन करने वाळे इन्द्रिय गण और ( अयास्यः ) मुख में स्थित मुख्य प्राण भी (आ गमन्) प्राप्त हैं। (ते) वे (एतम्) इस (गोनाम् ऊर्व) इन्द्रियद्वारों के समूह रूप देह को (वि अभजन्त) विविध रूप से सेवन कर रहे हैं। (अथ) और (पणयः) स्तुतिकर्त्ता, उपदेष्टा जन (एतत् इत बचः ) इसी बात को ( वमन् ) मुख से निकालते हैं, कहते हैं। एवा च त्वं सरम आजगन्थ प्रवाधिता सहसा दैव्येन। स्वसारं त्वा कृण्वे मा पुनर्गा अप ते गर्वा सुभगे भजाम ॥ ९ ॥

भा०-हे (सरमे) चितिशक्ते! हे चित्तवृत्ते! हे ज्ञानकर्त्रि बुद्धे! ( त्वं एव च ) तू इस प्रकार ( दैव्येन प्र-बाधिता ) शक्तिप्रद, सर्वप्रकाशक (सहसा) बल, तेज से प्रेरित होकर (आ-जगन्थ) आई है। (त्वा) तुझे (स्व-सारं) स्वसा, भगिनी के समान हम अपना सहयोगी बनाते हैं। (मा पुनः गाः) तू अब यहां से न जा। हे (सु-भगे) उत्तम ऐश्वर्ययुक्त ! (ते) तुझे भी हम (गवाम अव भजेम) इन्द्रियों में बांट देते हैं। नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वेषुत्विमन्द्री विदुराई रसश्च छोराः। गोकामा मे अच्छद्यन्यदायमपात इत पण्यो वरीयः॥ १०॥

भा०—हे (पणयः) व्यवहार योग्य अंगो ! (अहम् आतृत्वं न वेद) में बुद्धि या चित्तवृत्ति, देह इन्द्रियादि के भरण पोपण करने वाले स्वामी का पद नहीं प्राप्त करती, (नो स्वसृत्वम्) और न 'स्व', आत्मा तक पहुंचने वाला सामर्थ्य (वेद) ही प्राप्त करती हूं। पोपक पद को तो (इन्द्रः वेद) वह तेजोमय आत्मा ही प्राप्त करता है और (घोराः) उसके तेज से सम्पन्न (अंगिरसः च) अन्य प्राण ही (स्वसृत्वम्) अर्थात् आत्मा से प्रेरित होने के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। वे (गो-कामाः) इन्द्रिय स्थाना को प्राप्त करना चाहने वाले प्राणगण (यत्) जब मुझे (अच्छद्यन्) आच्छादित कर लेते हैं तब मैं (आयम्) प्राप्त होती हूं हे (पणयः) व्यवहार-योग्य बाह्य साधनो ! आप लोग (वरीयः अप इत् ) बहुत दूर तक जाअः।

दूरमित पण्यो वरीय उद् गावी यन्तु मिन्तीर्ऋतेन । वृहस्पित्यो अविनद्विभ्र्ष्ट्षाः सोमो प्रावीण ऋषेयश्च विप्राः ॥११॥६॥

भा०—हे (पणयः) व्यवहार योग्य साधनो ! (वरीयः अप इत) तुम बहुत दूर तक जाओ ! (ऋतेन) तेज से (मिनन्ती) अज्ञान-अन्धकार को नाश करती हुई (गावः) वाणियां किरणों के तुस्य (उत् यन्तु) ऊपर उठें। (याः) जिनको (बृहस्पतिः अविन्दत्) वेद का पालक विद्वान्

आप्त करता है (याः नि गूड़ा) जिन गुप्त, गंभीर अर्थ वाली वाणियों को (सोमः अविन्दत्) वीर्य-पालक ब्रह्मचारी वा शासक प्राप्त करता है और (याः) जिनको (यावाणः) उत्तम उपदेश और (ऋषयः) ज्ञानदर्शी (विप्राः) बुद्धिमान् जन (अविन्दन्) प्राप्त करते और जानते हैं। इति विष्ठों वर्गः॥

### [ 308]

ऋषिर्जुहूर्बह्मजायोध्वनामा वा ब्राह्मः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—६ निचृत् त्रिष्डप् । २, ४, ४ त्रिष्डप् । ६, ७ अनुष्डप् ॥ सप्तर्च सूक्षम् ॥ तिं ऽवदन्त्रथमा ब्रह्मिकिल्बिषेऽकूपारः सिल्लो मात्तिरिश्वा । चीळुह्ररास्तपं उग्रोमयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतेनं ॥ १ ॥

भा०—(ते) वे (प्रथमा) सबसे आदि में वर्त्तमान, (अकूपारः) दूर वर्त्तमान सूर्य (सिललः) गितयुक्त व्यापक जल और (मातिरिधा) अन्तिरिक्ष में व्यापक वायु, (ब्रह्म-किल्विषे) ब्रह्म परमात्मा की रचना के विषय में (अवदन्) हमें तत्व ज्ञान बतलाते हैं कि (ऋतेन) कारण रूप से वे (प्रथम-जाः) सब से प्रथम प्रकट होने वाले तीनों तत्त्व (वीडु-हराः) उस प्रभु परमेश्वर के ही वीर्य वा शक्ति को धारण करने वाले हैं। उसी से वे तीनों कम से (उम्रः तपः) (१) उम्र रूप से तपने वाला सूर्य, (मयः-सूः) (२) शान्ति सुख का देने वाला वायु और (आपः देवीः) दिव्यगुण युक्त 'आपः' अर्थात् जल हुए।

सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मज्ञायां पुनः प्रायंच्छुदहंगीयमानः। अन्वर्तिता वर्षणो मित्र असिविद्यिहीता हस्तगृह्या निनाय।।२॥

भा०—( राजा ) देदीप्यमान ( सोमः ) समस्त जगत् का उत्पादक और प्ररेक परमेश्वर ( प्रथमः ) सबसे पूर्व विद्यमान था । उसने (ब्रह्म-जायाम्) महान् विश्व को जन्म देने वाली प्रकृति को (पुनः प्रायच्छन्) प्रलय के अनन्तर फिर १ प्रवह किया, पुनः सृष्टि रूप में रचा। और (अनु-अर्तिता) पीछे प्रकट होने वाला (वरुणः) सबको आवरण वरने वाला, आकाश और (मित्रः) मृत्यु से बचाने वाला वायु, और (अग्निः) अग्नि, ये तस्त्र थे। (होता) समस्त विश्व को अपने में लेने हारा प्रभु उस प्रकृति को (हस्त-गृह्य) हस्त अर्थान् अपने व्यापक बल से वश करके मानो हाथ से प्रकड़ कर (आ निनाय) उस प्रकृति को विश्व रूप से चलाता है। उसके एक १ परमाणु को मानो वह प्रकड़ १ कर विश्व रूप में बनाता है।

हस्ते<u>न</u>ैव ग्राह्य श्राधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवीचन्। न दुतार्य प्रह्ये तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुंधितं जात्रियस्य ॥ ३॥

भा०—( अस्याः आधिः ) इसका सब ओर से वशीकृत स्वरूप ( हस्तेन ) हाथ के समान व्यापक बल से ही ( प्राह्मः ) प्रहण करने योग्य है । विद्वान् जन इसका (ब्रह्म-जाया इति च) महान् परमेश्वर की, वा महान् विश्व रूप पुत्र की उत्पादक जाया के समान ही ( अवीचन् ) उपदेश करते हैं । (एषा) वह प्रकृति ( दूताय ) संतापकारी, अन्य अवान्तर कारक के वा ( प्रद्ये ) प्रेरक के अधीन (न तस्थे) विद्यमान न थी। प्रत्युत उसी सर्वशक्तिमान् की प्ररणा के अधीन थी (तथा) उस प्रकार से ( क्षत्रियस्य ) बल, वीर्यशाली परमेश्वर का (राष्ट्रम् ) देदीप्यमान तेज, बलशाली राजा के राष्ट्र के समान ही ( गुणितम् ) सुरक्षित रहता है।

देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तऋष्यस्तपंसे ये निष्दुः। भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा द्धाति प्रमे व्योमन्॥॥॥

भा०—( ये ) जो ( एतस्याम् ) इसमें ( पूर्वे ) पूर्वे ही विद्यमान, (सप्त-ऋषयः) सात ज्ञान निदर्शक, कारण रूप तत्त्व, या ज्ञानवान् तत्वदर्शी

ऋषि (तपसे निषेदुः) तप के लिये विराजे वे (देवाः) देव, प्रकाश-मान तत्त्व या विद्वान् जन इस प्रकृति के समन्ध में (अवदन्त) बतलाते हैं कि (ब्राह्मणस्य) ब्रह्म, परमेश्वर की ब्राक्ति से उत्पन्न संसार की (जाया) उत्पन्न करने वाली, परमेश्वर की पत्नी के तुल्य प्रकृति (उप-नीता) समीप प्राप्त होकर (भीमा) अति भयानक है, वह विशाल अति-शक्तिशा-लिनी है। वह प्रभु (परमे वि-ओमन्) परम न्योम, परम रक्षा, वल पर ही उस (दुर्धाम्) दुर्धारणीय विशाल प्रकृति को (द्धाति) धारण करता है।

ब्रह्मचारी चेरित वेविष्द्रिषः स देवानी भवत्येकमङ्गीम् । तेने जायामन्वीवेन्दद् बृहस्पितः सोमेन नीतां जुव्हं रेन देवाः ॥४॥

भा०—( ब्रह्मचारी ) महान् ब्रह्माण्ड में ज्यापक वह परमेश्वर (विषः वेविषत् ) ज्याप्त होने योग्य समस्त प्रकृति के परमाणुओं में ज्यापक होता हुआ (चरति ) सर्वत्र विद्यमान रहता है। (सः) वह ( देवानां ) प्रकाश से युक्त समस्त सूर्य, जल, पृथिवी आदि तत्वों का (एकम्) एक अद्वितीय (अङ्गम् भवति) प्रकाशक होता है। (तेन) इसी कारण से वह (बृहस्पतिः) बहे ब्रह्माण्ड, वा महती शक्ति का पालक प्रभु ही (जायाम्) खी को ब्रह्मचारी के तुल्य, प्रकृति को (अनु अविन्दत्) अपने अनुकृत्ल रूप से प्राप्त करता है। (न) और उस (जुह्नं) अग्नि, जल, पृथिवी, वायु आदि तत्व रूप से प्रहण की हुई (सोमेन) उस जगद्-उत्पादक प्रभु से (नीतां) वश की हुई को हे (देवाः) विद्वान्त जनो !आप लोग (अनु अविन्दत्) ध्यान योग से, ज्ञान से साक्षात् कर उसका उपदेश करो। वा उस प्रभु का अनुकरण कर के पत्नी आदि का ब्रहण करो।

युन्वे देवा अद्दुः पुनर्भनुष्या उत ।

राजानः सत्यं क्षेरवाना ब्रह्मजायां पुनर्देदुः ॥ ६ ॥

भा०—( सत्यं कृष्वानाः ) सत्य का उपदेश वा सत्य ब्रह्म का ज्ञान

करते हुए (देवाः) विद्वान् मनुष्य (उत मनुष्याः) और मननशील विद्वान् जन (उत राजानः) और तेजस्वी पुरुष (ब्रह्मजायां) परमेश्वर की सर्वोत्पादक प्रकृति को (पुनः पुनः पुनः दुदुः) बार २ त्यागते हैं। वे सत्य ज्ञान प्राप्त करके इस प्रकृति-बन्धन से पुनः १ मुक्त होते हैं। पुनद्धि ब्रह्मजायां कृत्वी देवैनिकिल्विषम्। ऊर्जी पृथिव्या भक्तवायोरुग्यमुपासते॥ ७॥ ७॥

भा०—इस प्रकार (देवैः = देवाः ) विद्वान् जन (ब्रह्म-जायां ) जगत्-उत्पादक प्रकृति को (पुनर्दाय) पुनः २ त्याग कर और अपने को (किल्विषं कृत्वी) निष्पाप करके (पृथिच्याः इस पृथिवी, के विस्तृत प्रकृतिमय देह वा (ऊर्ज) अञ्चवत् फल को (भक्त्वाय) सेवन करके (उरु-गायम्) उस महान् स्तुत्य ज्ञानमय प्रभु की (उपासते) उपासना करते, उसी को प्राप्त कर उस ही में रमते हैं।

इसी प्रकार ५ वें मन्त्र में कहे प्रकार से, विद्वान् जन ब्रह्मचर्य के अनन्तर
गृहस्थ करते हैं। और गृहस्थ-जाल से मुक्त होकर देव, ब्राह्मण, मनुष्य,
वैश्य, राजा, क्षत्रिय, तीनों वर्ण वनस्थ होकर गृहस्थ को त्यागते हैं। फिर
निष्पाप होकर मुक्त हो जाते हैं। यह तत्त्व भी वेद ने कहा है। इति
सप्तमो वर्गः ॥

### [ ११0 ]

ऋषिः र्जमदग्नी रामो वा मार्गवः ॥ देवता आप्रियः ॥ छन्दः—१, २, ९४, १०, ११ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ आर्ची त्रिष्टुप् । ४,८ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥

६, ७, १ तिष्टुप् ॥ एकादशर्च सूक्तम् ॥

सिमिद्धो श्रय मर्जुषो दुरोणे देवो देवान्यंजिस जातवेदः। श्रा च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः.क्विरीस् प्रचेताः॥१॥

भा०—अभिवत् गृहपति, ज्ञानी, और आत्मा का वर्णन । ( अद्य ) आज ( मनुषः दुरोणे ) मनुष्य के गृह में ( समृदः ) अग्निवत् ज्ञान से प्रदीप्त होकर, हे (जात-वेदः) ज्ञान को प्राप्त करने हारे ! ज्ञानवन् ! तू (देवः) ज्ञानों का प्रकाशक होकर (देवान् यजिस ) विद्या आदि के अभिलापी जनों को ग्रुम गुणों का प्रदान करता है। हे ( मित्र-महः ) सूर्यवत् तेजस्विन् ! वा स्नेही पुरुषों के आदर करने हारे ! उनको मित्रवत् ज्ञान आदि के देने हारे ! तू ( चिकित्वान् ) ज्ञानवान् होकर ( देवान् आ वह च) विद्वानों, ग्रुभ गुणों को धारण कर । (त्वं दूतः) तू उत्तम ज्ञान को देने वाला, (कविः) विद्वान्, क्रान्तदर्शी (प्र-चेताः असि) उत्तमः चित्त और ज्ञान वाला हो । अध्यातम में —देह में आत्मा जातवेदा अग्निवतः है, 'देव' इन्द्रियगण हैं। वह सूर्य वा अग्निवत् उनको प्रकाशित करताः और धारण करता है।

तन्नपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्या समुञ्जनत्स्वदया सुजिह्न । मन्मानि धीभिरुत युज्ञमृन्धन्दैवत्रा च कुणुद्यध्वरं नः ॥ २॥

भा०-हे (तनूनपात्) देहवत् विस्तृत समाज को भी नीचे न गिरने देने हारे ! हे ( सु-जिद्व ) उत्तम, सुखदायक वागी वाले ! (यानान्) जाने योग्य ( ऋतस्य पथः ) सत्य ज्ञान और धर्म के मार्गी को ( मध्वा ) मधुर ज्ञानोपदेश से ( सम्-अञ्जन् ) अच्छी तरह प्रकाशित करता हुआ (स्वदय) उनका अन्यों को आनन्द रस का आस्वादन करा। उनको अधिक सुखप्रद कर । तू (धीभिः) उत्तम बुद्धियों और कर्मी से (मन्मानि) अनेक ज्ञाममय कर्मों को और (यज्ञम् ) यज्ञ को (ऋन्धन् ) सम्पादन करता हुआ, (देवत्रा च) मनुष्यों के बीच में भी (नः अध्वरं ) हमारा हिंसारहित यज्ञ ( कुणुहि ) सम्पादन कर । त्राजुह्वां<u>न ईंडचें। वन्यूश्चा याह्यसे वसु</u>भिः सुजोषाः । त्वं देवानामसि यह होता स एनान्यचीषितो यजीयान् ॥ ३ ॥

भा०—हे (अप्ने) अप्नि के तुल्य यथार्थ अथों के प्रकाश करने वाले विद्वन् ! (त्वम्) तू (आ-जुद्धानः) प्राह्म पदार्थों को प्रहण करता एवं ज्ञान-प्रकाशों को सर्वत्र प्रदान करता हुआ ही (ईट्यः वन्यः च) स्तुति और वन्दना करने योग्य है। तू (स-जोषाः) प्रीति से युक्त होकर (वसुभिः) अपने अधीन ब्रह्मचर्यपूर्वक रहने वाले शिष्यों सहित (आ याहि) आ। हे (यद्धः) महान् ! तू (देवानां होता असि) ज्ञानार्थी जनों को ज्ञान आदि का देने वाला और उनको सन्मार्ग में स्वीकार करने वाला है। (सः) वह तू (यजीयान्) सबसे श्रेष्ठ दाता, सत्संगकारक और पूज्य होकर (इषितः) प्रार्थित होकर (एनान् यक्षि) इनको ज्ञान, सुख प्रदान कर।

माचीनं वहिः मिदशां पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अहाम्। व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम् ॥ ४॥

भा०—(अहाम् अग्रे) दिनों के प्रारम्भ में (अस्याः पृथिक्याः वस्तोः) इस पृथिवी को आच्छादित करने, या बसाने के लिये, (प्र-दिशा) विशेष ज्ञानोपदेश सहित, (प्राचीनं बहिः) पूर्वं में प्रकट हुए सूर्य के तुल्य सर्वोत्कृष्ट महान् ज्ञान (वृज्यते) प्रदान किया जाता है। वह (वि-तरं) विविध प्रकार से शिष्य-परम्परा से दिया जाने योग्य एवं (वि-तरंम्) विस्तृत, या विशेष रूप से जीवों को दुःख से तराने वाला, और (वरीयः) महान्, सर्वश्रेष्ठ होकर (वि प्रथते द) विविध रूपों में विस्तृत होता है और वह (देवेभ्यः) मनुष्यों के लिये और (अदितये) समस्त जगत्, पृथिवी, माता-पिता पुत्र आदि सबके लिये (स्थोनम्) सुखकारी होता है। वह 'प्राचीन बहिं' आदित्य के प्रकाश के तुल्य वेद है। व्यचेस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन्यः शुम्भमानाः। देवीर्द्वारो बृहतीर्विश्विमन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायुगाः॥४॥८॥

भा०—( ग्रुस्ममानाः ) उत्तम गुणों और आभूषणों, वस्तों से सजती हुईं ( जनयः न ) गृह देवियां जिस प्रकार ( पितम्यः ) अपने २ पितयों के लिये ( सु-प्र-अयनाः ) सुख प्राप्त कराने वाली हाती हैं उसी प्रकार ( द्वारः ) द्वार. गृह, के द्वार ( देवीः ) प्रकाश से युक्त ( व्यचस्वतीः ) विशेष विस्तृत, ( उर्विया ) विशाल, ( वृहतीः ) वहे, ( विश्वमिन्वाः ) सबको प्रसन्न और सुखी करने वाले होकर ( उर्विया ) बहुत २ ( विश्वयन्तां ) खुलें, अनेक सुख प्रदान करें, और ( देवेभ्यः ) उत्तम मनुष्यों के लिये ( सु-प्र-अयणाः भवत ) सुख से आने जाने के लिये, सुखप्रद हों । इसी प्रकार ( वृहताः ) वेद-वाणियां भी (वि-अचस्वतीः) विविध ज्ञान की प्रकाशक, ( उावया विश्वयन्तां ) बहुत ज्ञान, विविध प्रकार से देने वाली हैं । ( विश्व-मिन्वाः ) जगत् के समस्त ज्ञान को देने वाली, (सु-प्र-अयणाः) सुखमय उत्तम मार्ग वतलाने वाली हों । इत्यष्टमो वर्गः ॥

त्रा सुष्वयंन्ती यज्ञते उपाके उषासानक्रा सदतां नि योनौ । दिव्ये योषेणे वृहती सुंहक्मे अधि श्रियं शुक्रिपशं दर्धाने ॥ ६॥

भा०—(उषासानका) दिन रात्रिवत् एक दूसरे के पीछे चलने वाले, (यजते) एक दूसरे का आदर करने वाले, परस्पर संगत, (सु-स्व-यन्ती) खूब सुखपूर्वक उत्तम मार्ग से जाते हुए, सदाचारपरायण, होकर खी पुरुष (योनौ) गृह में (उपाके नि सदताम्) समीप में रहें। वे दोनों (दिन्ये) परस्पर की कामना वाले, और (योषणे) एक दूसरे से मिले हुए, (बृहती) गुणों में महान्, (सु-रुक्मे) उत्तम रुचि वाले, वा उत्तम आभूषणादि से सुशोभित, (शुक्र-पिशं श्रियं अधि दधाने) कान्तियुक्त, तेजस्वी रूप वाली शोभा को धारण करते हुए हों। दैन्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना युद्धं मनुष्ो यजध्यै। प्रचोदयन्ता विद्येष कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां ॥७॥

भा०—( देव्या ) अग्नि और सूर्य के समान देव अर्थात् ग्रुभगुणों को किरणों के तुल्य धारण करने वाले, देव, विद्वानों के हितकारी, (होतारा) सबको सुख, अन्न, ज्ञान आदि देने हारे, (प्रथमा) श्रेष्ठ, (सु-वाचा) उत्तम वाणी के ज्ञाता, एवं प्रयोग करने वाले, (यजध्य यज्ञं मिमाना) देवपूजा के लिये यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, (विद्येषु ) यज्ञों, और ज्ञानोपार्जनादि सत्-कार्यों में (प्र चोदयन्ता) सबको प्रेरणा करते हुए, (कारू) स्वयं उन सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले, (प्र-दिशा) उत्तम उपदेश करने वाले, वेद-ज्ञान द्वारा (प्राचीन ज्योतिः) अत्यन्त प्राचीन सर्वोत्कृष्ट ज्ञानमय प्रकाश का (दिशन्ता) अन्यों को निर्देश करते हुए उत्तम छी-पुरुष हों।

त्रा नी युज्ञं भारती तूर्यमेत्विळा मनुष्विह चेतर्यन्ती : विस्नो देवीर्विहेरेदं स्योनं सरस्वती स्वपंसः सदन्तु ॥ = ॥

भा०—( नः यज्ञम् ) हमारे यज्ञ को (भारती) सूर्यं की सी कान्ति चाली, और ( मनुष्वत् ) ज्ञानी मनुष्य के समान ( चेतयन्ती ) ज्ञानयुक्त करने वाली (इडा)वाणी, और (सरस्वती) उत्तम ज्ञानोपदेश से युक्त सरस्वती, वेद वाणी ( त्यम् ) शीघ ही प्राप्त हो। ( तिसः ) तीनों ( सु-अपसः ) उत्तम कर्म करने वाली, ( देवीः ) प्रकाश और ज्ञान के देने वाली, ( इदं वर्हिः) इस उत्तम आसन पर (स्थोनं) सुखपूर्वक (सदन्तु) विराजें। देह में ये तीन देवी इडा, पिंगला और सुषुन्ना हें, राष्ट्र में तीन सभाएं राजसभा, ज्यायसभा, विद्वत्-सभा। लोक में, जनशक्ति, धनशक्ति और मन्त्रशक्ति ज्ञान में—कर्ग, यज्ञः और साम, अर्थात् मन्त्र, कर्म, और संगीत। य इमे द्यावापृथिवी जनित्री कृपैरिपृत्कृत्वनानि विश्वा। य इमे द्यावापृथिवी जनित्री कृपैरिपृत्कृत्वनानि विद्वान्॥ ९॥ भा०—( यः ) जो ( जनित्री ) जगत् को उत्पन्न करने वाले (द्यावा

पृथिवी ) आकाश और भूमि दोनों को (रूपैः अपिशत्) नाना रूपों और रुचिकर पदार्थों से सुशोभित करता है, और जो (विश्वा भुवनानि ) समस्त भुवनों को (रुपैः अपिशत्) नाना रूप के पदार्थों से सुशोभित करता है, हे (होतः) विद्वान् पुरुष ! तू (इधितः) उत्तम इच्छा वा कामना वाला (यजीयान्) उत्तम यज्ञशील, उपासक होकर (इह) इस लोक में (त्वष्टारम् देवं) जगत् के निर्माता, देव, सर्वसुखदाता प्रभु की (यिश्व) उपासना कर।

उपार्वसुज त्मन्यां समुञ्जन्द्रवानां पार्थ ऋतुथा हुवींषि । वनुस्पतिः शमिता देवो ऋक्षिः स्वर्दन्तु हुव्यं मर्धुना घृतेने ॥१०॥

भा०—हे विद्वन ! तू (त्मन्या) अपने ही आत्म-सामर्थ्य से (ऋतुथा) ऋतु २ के अनुसार (देवानां) मनुष्यों और दिव्य पदार्थों के योग्य (पाथः) पान योग्य जलों और (हवींचि) अन्नों को (सम् अञ्जन्) प्रकट करता हुआ, (उप अव-सृज् ) अन्यों को प्रदान कर । (वनस्पतिः) सेव्य पदार्थों या, विषयों वा सेवनीय इन्द्रियगण का पालक स्वामी, जितेन्द्रिय, तेजस्वी, (शिमता) शान्तिदायक और (अग्निः देवः) ज्ञानवान्, ज्ञानदाता पुरुष सब (मधुना घृतेन) मधुर अञ्च-जल से (हव्यं स्वदन्तु) खाद्य पदार्थं का आस्वाद लें वा (मधुना घृतेन हव्यं स्वदन्तु) साधुर, प्रकाश से प्राप्य परम सुख को प्राप्त करें।

खुद्यो जातो व्यमिमीत यञ्जम् सिर्देवानीमभवत्पुरोगाः । श्चस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहांकृतं हुविरदन्तु देवाः ११॥६॥

भा०—( सद्यः जातः अग्निः ) शीघ्र प्रकट हुआ अग्निवत् तेजस्वी पुरुष ( यज्ञं वि अमिमीत ) यज्ञ का अनुष्ठान करता है । वह ( देवानां पुरः-गाः अभवत्) सब मनुष्यों का अग्रणा होता है। (यस्य होतुः प्र-दिशि) इस ज्ञानदाता के शासन में और ( ऋतस्य वाचि ) सत्यमय वेद की बाणी में (स्वाहा कृतम्) उत्तम रीति से उत्तम वाणी ।द्वारा प्रदत्त (हविः) ज्ञान और अन्न का (देवाः अदन्तु) समस्त मनुष्य उपभोग करें। इति नवमो वर्गः॥

#### ats after higging milities are a range

ऋषिरच्यादे च्या वेह्नपः ॥ इन्द्रोदेवता ॥ इन्दरः—१, २,४ विष्ठुप् ।३,६,१० गवराट विष्ठुप् । ५,७,६ निचृत् विष्ठुप् । ८ पादाने चृत् विष्ठुप् ॥ एकादशर्च सक्तम्॥ मनीषिणाः प्रभरध्वं मनीषां यथायथा मृतयः सन्ति नृणाम् । इन्द्रं सुत्यैरेरेयामा कृते भिः स हि वीरो गिर्वणस्युर्विद्रानः ॥१॥

भा०—हे (मनीषिणः) बुद्धिमान्, उत्तम स्तुति करने वाले जनो !
(यथा-यथा) जैसी जैसी (नृणां मतयः सन्ति) श्रेष्ठ मनुष्यों की बुद्धियां
वा ज्ञान होते हैं वैसी-वैसी ही (मनीणम् प्र भरध्वम्) स्तुति करो ।
हम (सत्येः कृतेभिः) अपने सत्य आचरणों से (इन्द्रम् आ ईरयाम)
उस प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करें । (सः हि वीरः) वह विविध
ज्ञानों का देने वाला, विविध लोकों को सञ्चालन करने वाला, बलशाली,
प्रभु (विदानः) सब कुछ जानने हारा है । वह (गिर्वणस्युः) वाणी
द्वारा उपासना करने वाले भक्त को चाहता और उसका स्वामी है ।

ऋतस्य हि सदसो धीतिरद्योत्सं गार्धेयो वृष्यो गोभिरानट् । उदितिष्ठत्तिविषेणा रवेण महानित चित्संविज्याचा रजासि ॥ २॥

भा०—( ऋतस्य ) सत्य ज्ञान, तेज, अज्ञ, धन, और जगत्-कारण-रूप प्रकृति और ( सदसः ) सब के आश्रय रूप महान् आकाश का ( धीतिः ) धारण करने वाला प्रभु ( अद्यौत् ) सूर्य के समान देदीप्यमान है। ( गार्षेयः वृषभः गोभिः ) एक बार प्रसूत गौ से उत्पन्न वृषभ जिस अकार गौओं के साथ शोभा देता है उसी प्रकार (गार्षेयः) एक बार ही समस्त जगत् का प्रसव करने वाली प्रकृति का स्वामी, (बृषभः) सब सुखों का वर्षण करने वाला, प्रभु (गोभिः) वेदवाणियों वा स्तुतियों से प्राप्त होता है, उससे उसका ज्ञान होता है, वह (तिविषण रवेण) बड़े बल से युक्त, सर्वशासक वेदमय शब्द से, गर्जन से मेघ के तुल्य ही (उत् अतिष्ठत्) सबसे ऊपर विराजता है। और (महान्ति रजांसि सं विव्याच) बड़े र लोकों को भी व्यापता है, (२) मेघ जल का धारक, अब का पोषक, भूमि का पालक है। बरसने से 'वृषभ', भूमि का हितकारी होने से 'गार्ष्टेय' है। वह गर्जना सहित उठता है और समस्त भूमि की धृलियों को जल से पूर्ण करता है।

गार्षेयः—सकृत् प्रस्ता गौ गृष्टिः । इति सायणः । प्रत्यग्रप्रस्ता इति काशिका । विश्वक्सेनप्रिया गृष्टिर्वाराही वदरेति च इति असरः । अत्र छता काचित् बदरी गृष्टिः । गृह्णातेः । किच् । पृषोदरादित्वात् साधुः ॥ गर्षति हिनस्ति रोगम् । गृषु हिंसायां किन् । इति मुकुटः । धृष्टिः इति पाठान्तरम् । गृजेर्वा, गृङ्जोर्वा शब्दार्थात् जूषेर्वा, गृणोतेर्वा, गृह्णातेर्वा गृहेर्वा किन्, तिवौणादिकः, पृषोदरादित्वाद् रूपसिद्धिः ।

इन्द्रः किल् श्रुत्यां श्रुस्य वेंद्र स हि जि़्ष्णुः पंथिकृत्सूयाँय । श्रान्मेनां कृरवन्नच्युंतो भुवद् गोः पतिर्दिवः स्नुजा श्रप्रतीतः॥३॥

भा०—(इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान् प्रभु (अत्ये) अवण द्वारा प्राप्त करने योग्य वेद से ही (अस्य) इस जगत् के ज्ञान को (वेद) प्राप्त कराता है। (सः हि जिण्णुः) वही सबका विजय करने वाला, सर्वोपिर है। वही (सूर्याय पथि-कृत्) सूर्य का मार्ग बनाने हारा है। (आत्) अनन्तर वही (अच्युतः) अविनाशी, अपिरज्ञेय प्रभु (मेनां कृण्वन्) सर्वमाननीय, ज्ञान कराने वाली वेदवाणी को प्रकट करता हुआ (दिवः) ज्ञान-प्रकाश और (गोः पितः) वाणी का स्वामी अथवा (दिवः गो-पितः) आकाश, सूर्य और भूमि का पालक (भुवत्) है। वह (सन-जाः)

सनातन से विद्यमान और (अप्रतीतः) अपरिज्ञात तथा सबसे अधिक शक्तिशाली है।

भा०—(इन्द्रः अर्णवस्य व्रता अमिनात्) जिस प्रकार सूर्यं जल वाले मेव के जलों को आघात करता, उत्पन्न करता, और पृथिवी पर फेंकता है उसी प्रकार (इन्द्रः) इस महती प्रकृति को धारण करने वाला परमेश्वर (महा) अपने महान् सामर्थ्य से (महतः अर्णवस्य) महाजलमय आकाश के बीच (व्रता अमिनात्) नाना कर्मों को, नाना सृष्टियों को रचता और चलाता है। वह (अंगिरोभिः गृणानः) विद्वानों से स्तुति किया जाता और (अंगिरोभिः) तेजोमय सूर्यों से बतलाया जाता है। वे ही उसकी सत्ता को प्रमाणित करते हैं। क्योंकि वही (पुरूणि रजांसि) अनेकों लोकों को (नि ततान) नित्य रचता है (यः) जो (सल्य-ताता) सत्य रूप वा सत्कारण से बनने वाले जगत् का विस्तार करने हारा होकर (धरणं दाधार) सबके धारक महान् आकाश को भी धारण करता है।

इन्द्री दिवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्वा वेद सर्वना हन्ति ग्रुष्णम् । महीं चिद्चामार्तनोत्स्येण चास्कम्भं चित्स्कम्भनेन स्कर्भीयान्४।१०

भा०—(इन्द्रः दिवः प्रति-मानम्) वह परमेश्वर इस महान् आकाश का भी मापने वाला और (पृथिन्याः प्रति-मानम्) पृथिवी का भी मापने वाला, तथा उन दोनों से महान् है । वह (विश्वा सवना वेद) समस्त लोकों को जानता है। वह (ग्रुण्णम् हन्ति) समस्त दुःखों का नाश करता है। (सूर्येण द्यां महीम् आ तनोत्) वह सूर्य के द्वारा आकाश और पृथिवी को न्यापता है, उसे प्रकाशित करता तथा वृष्टि, अन्न आदि से सम्पन्न करता है। वह (स्कम्भनेन) सबको थाम रखने वाले महान् सामर्थ्य से (चास्कम्म) सव विश्व को थाम रहा है। क्योंकि वह (स्कर्भी-यान् ) सबसे अधिक थामने वाला है। अथर्ववेद में उसी को 'स्कम्भ', "धरुण' आदि नामों से वर्णन किया है। इति दशमो वर्गः ॥ वज्रेण हि वृत्रहा वृत्रमस्त्रदेवस्य ग्र्श्रवानस्य मायाः। वि घृष्णो अत्र घृष्ता जघुन्थाथाभवो मघवन्वाह्वीजाः ॥ ६ ॥

भा०-( वृत्रम् ) आवरण करने वाले मेघ को जिस प्रकार सूर्य ( वृत्रेण ) विद्युत् वा तीक्ष्ण प्रकाश से आघात करता है उसी प्रकार वह ( वृत्र-हा ) घेर लेने वाले अज्ञान को नाश करने वाला ( वृत्रं ) घेर लेने वाले अज्ञान को (वज्रेण) ज्ञान वज्र से (अस्तः) दूर हटा दे । हे (ध्वणो) शत्रु को पराजय करने हारे ! तू ( ग्रू ग्रुवानस्य ) बढ़ने वाले, फैलने वाले ( अदेवस्य ) प्रकाश से रहित अज्ञान की ( मायाः ) मायाओं, कुटिल गतियों को ( ध्रपता ) सर्वविजयी ज्ञान-प्रकाश से ( वि अस्तः ) विशेष रूप से दूर कर । हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! प्रभो ! (अथ) और तू (बाहु-ओजाः अभवः ) बाहुओं में बल पराक्रम वाले वीर के तुल्य हो । वह जैसे शत्रु पराजयकारी साधन शस्त्र अस्त्रादि से (अदेवस्य वृत्रस्य) बढ़ते हुए अराजक शत्रु की चालों का नाश करता है और उसकी सब कुटिलताओं का दमन करता है उसी प्रकार तू भी कर । सर्चन्त यदुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्।

श्रा यन्नत्त्रं दहरो दिवो न पुनर्यतो निक्रमुद्धा न वेद ॥ ७ ॥

भा०—( यत् ) जब ( उपसः सूर्येण सचन्त ) उपाएं सूर्यं के साथ संगत होती हैं तब (अस्य केतवः) इस सूर्य के ज्ञापक प्रकाश (चित्राम् राम् ) अद्भुत आश्चर्यकारी रम्यशोभा को ( अविन्दन् ) प्राप्त कराते हैं। ( पुनः ) फिर भी ( दिवः यत नक्षत्रम् न दृहरो ) जो आकाश का नक्षत्र नहीं दिखाई देता ( यतः ) कारण कि ( अद्धा ) यह सत्य है कि ( निकः

जु वेद ) इस को कोई नहीं जानता। इसी प्रकार सूर्य रूप आत्मा से जब कामनावान इन्द्रियगण संयुक्त होते हैं तब इसके ज्ञान करने के सामर्थ्य (चित्राम् राम्) चेतना से युक्त रिय, अर्थात् देह को धारण करते हैं। (दिवः नक्षत्रम्) तब इस आत्मा को उस प्रकाशमय प्रमु का व्यापक रूप नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, इसका यथार्थ तत्त्व कोई नहीं जानता, परन्तु है यह सत्य।

दूरं किले प्रथमा जंग्मुरासामिन्द्रस्य याः प्रसुवे सस्तुरापः । के स्विद्यं के बुध्न श्रासामापो मध्यं के वो नूनमन्तः॥ ८॥

भा०—(यः) जो (आपः) सूक्ष्म जलों के समान व्यापने वाले, जगत् के आदिकारण रूप प्रकृति के परमाणु (इन्द्रस्य) उस ऐश्वर्यवान् असु के (प्रन्सवे) महान् सर्वोत्कृष्ट शासन में (सस्तुः) गित करते हैं (आसाम्) उनमें से (प्रथमाः) अनेक प्रारम्भ दशा में ही (दूरं किल जग्मः) दूर तक पहले ही व्यापे हुए हैं। (आसाम् कस्वित् अग्रम्) इनका अग्र, प्रारम्भ कहां है ? (क बुक्षः) इनका आश्रय, मूल कहां हैं ? हे (आपः) समस्त प्राकृत लोको ! तुम ही कहो (वः मध्यम् क) तुम्हारा बीच कौनसा, और (नूनम् अन्तः क) निश्चय से तुम्हारा अन्त कहां है ? यह ईश्वर का ही महान् सामर्थ्य है, कि वह अनन्त आकाश में व्यापक जगत्, लोक-लोकान्तरों को व्यवस्थित रूप से चला रहा है। इसी प्रकार यह जीव भी अनन्त दूर २ तक विद्यमान हैं।

सृजः सिन्धूँरहिना जयसानाँ आदिदेताः प्र विविज्ञे जुवेन । सुर्मुचमाणा उत या सुमुच्रेऽधेदेता न रमन्ते निर्तिक्षाः ॥ ६॥

भा०—जिस प्रकार (अहिना जग्रसानान्) मेघ से ग्रसी हुई जल्रधाराओं को विद्युत् वा सूर्य (सृजः) प्रकट करता है, (आत् इत् एताः जवेन प्रविविद्ये) और अनन्तर उनको बड़े वेग से बहाती निकालती है और (उत ) और (याः सुसुक्षमाणाः) जो सुक्त हो रही है (उत

याः मुमुच्रे ) और जो मुक्त हो जाती हैं ( एताः ) वे ( नि-तिक्ताः ) अति तीक्ष्ण वेग होकर (न रमन्ते) एक स्थान पर नहीं ठहरतीं, ठीक उसी प्रकार ये समस्त लोक और जीवगण वेग से गति करने से 'सिन्ध्र' हैं, अज्ञान-आवरण से यस्त होते हैं। जब प्रभु उनको प्रेरित करता है तब वे उसकी भरेणा के वेग से आगे बढ़ते हैं, जो मुक्त हो रहे वा हो चुके से हैं वे सर्वथा निर्वन्ध होकर फिर इस जगत्-जाल में सुख नहीं पाते, वे इसमें नहीं रमते। सुधीचीः सिन्धुंसुशतीरिवायन्तसुनाज्जार श्रारितः पूर्भिदासाम्। <del>अस्तमा ते पार्थिवा वर्षून्यसमे जग्मुः सुनृतां इन्द्र पूर्वाः॥१०॥११॥</del>

भा०-( सधीचीः सिन्धृन् ) एक साथ मिल कर प्रवाहित होने वाली जलधाराएं जिस प्रकार समुद्र या महाप्रवाह को प्राप्त हो जाती हैं और जिस प्रकार ( उज्ञतीः इव ) कामना वाली स्त्रियें ( सिन्धुम् ) श्रेम सम्बन्ध से, बांधने वाळे को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार ये समस्त जीवगण एक साथ ही (सिन्धुम्) सबको प्रेम-भक्ति से बांधने वाळे, समुद्रवत् परम आश्रय प्रभु को प्राप्त होती हैं, क्योंकि वही (पूर्भित्) इस देहपुरी के बंधन को भेदन करने वाला, (आसाम्) इनका (आरितः) प्राप्य स्वामी और ( जारः ) सत्योपदेष्टा, और बंधन शिथिल करने वाला भेमी है। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! इस प्रकार (ते) तेरे दिये (पार्थिवा वस्नि ) पृथिवी या प्रकृति के बने नाना ऐश्वर्य ( अस्मे ) हमारे ( अस्तं जग्मुः ) अस्त हों, नष्ट हों और (ते) तेरी (पूर्वीः) अनादि काल से विद्यमान ( सृनृताः ) उत्तम ज्ञान, तेज, और परम सुखमय सत्य वाणियाः तथा विभूतियां ( अस्मे जग्मुः ) हमें प्राप्त हों। एत्येकादशो वर्गः॥

## [ ११२ ]

ऋषिर्नभः प्रभेदनो वैरूपः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः--१, ३, ७, ८ विराट् त्रिष्टुप्। २, ४ — ६, ६, १० निचृत्रिष्टुप् ॥ दशर्चं स्कम् ॥

इन्द्र पिव प्रतिकामं सुतस्य प्रातः सावस्तव हि पूर्वपीतिः। हर्षस्य हन्तेवे शूर् शत्रृनुक्थेभिष्टे वीर्यार्थं प्र व्रवाम ॥ १॥ भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुनाशन ! हे तेजस्विन् ! प्रभो ! आत्मन् ! तू ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ऐश्वर्य रस को ( प्रति-कामम् ) अपनी अभिलापानुसार (पिब) पान कर, उसका उपभोग कर (हि) क्योंकि (तव) तेरा (प्रातः सावः) प्रातःकाल सब से पूर्व सवन है। तेरा ही ( पूर्वपीतिः ) सबसे पूर्व पान करना उचित है। अथवा तू ( सुतस्य प्रतिकामं पित्र ) प्राप्त जगत् वा राष्ट्र-जन को उत्पन्न यथेष्ट, वा कामना वा सत्संकल्प से पालन कर, तेरी ही सबसे पूर्व उपासना और तेरा ही सबसे पूर्व, मुख्य पोलन है। हम ( उक्थेभिः ) उत्तम वेदवचनों से (ते वीर्या प्र ब्रवाम ) तेरे बीर्यों का प्रवचन करते हैं, वा हम वेदमन्त्रों द्वारा तुझे ( वीर्या ) वीरोचित कर्मी का ( प्र बवाम ) प्रवचन था उपदेश करते हैं । हे (ग्रूर) शूरवीर ! तू (शत्रुन हन्तवे) शत्रुओं के नाश करने के लिये (हर्षस्व) हर्षित हो, पुलकित और उत्साहित हो। प्रातः काल मन्त्रों का उत्तम रीति से पाठ वा उच्चारण करने से आत्मा उत्साहित होकर मानसिक दुर्भाव रूप शत्रुओं का नाश करता है।

यस्ते रथों मन्सो जवीयानेन्द्र तेनं सोम्पेयाय याहि।
त्यमा ते हर्रयः प्र द्रवन्तु येभिर्यासि वृषिभिर्मन्दमानः॥२॥
भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! राजन् ! प्रभो ! (यः)
जो (ते) तेरा (रथः) रमण करने योग्य, रथ वा रम्य रूप मन से भी
अधिक वेगवान् मन की गति से भी परे है (तेन) उससे तू (त्यम्)
शीघ्र ही, (सोम-पेयाय) 'सोम' अर्थात् उत्पन्न होने वाले इस जीवजगत् की पालना करने और अपने में लेलेने के लिये (आ याहि) प्राप्त कर।
(ते) तेरे (हरयः) ये समस्त मनुष्य, राजा के आज्ञाकारी अर्थों के
जुल्य (आ प्र दवन्तु) आगे वेग से बहें। (येभिः) जिन (वृषभिः)

बलवान, सुलप्रद जनों से (मन्दमानः) अति प्रसन्न वा स्तुतियुक्त होता हुआ (प्र यासि) उत्तम रीति से प्राप्त होता है। विद्वानों से प्रस्तुत प्रभु सबको प्राप्त होता है। (२) आत्मपक्ष में—आत्मा का रथ, देह मन के बल से वेगवान है। वह उस रथ से, सोमपान, कर्मफल वा अन्न-पान करता है, उसके हिर, इन्द्रियां स्वस्थ रह कर प्रवृत्त हों, उब बलवानों से सुप्रसन्न होकर जीवन-यात्रा करे।

हरित्वता वर्चेषा सूर्यस्य श्रेष्ठे हृपैस्तन्वं स्पर्शयस्व।

<mark>श्चस्माभिरिन्द्र सर्विभिर्द्धनानः संभ्रीनीनो म</mark>ाद्यस्वा निषद्यं ॥ ३॥

भा०—( सूर्यस्य ) सूर्य ( हरित्वता वर्चसा ) समस्त दिशाओं में ज्याप्त तेज से और ( श्रेष्ठैं: रूपैः ) उत्तमोत्तम रूपों से (तन्वम् स्पर्शयस्व) देह को स्पर्श कर । ( अस्माभिः सिविभिः ) हम मित्रों से ( हुवानः ) बुलाया जाता हुआ, हे ( इन्द्र ) आत्मन् ! प्रभो ! ( सधीचीनः ) हमारे सदा साथ विद्यमान रह कर ( नि सद्य ) विराज कर हमारे हृदयों में आकर ( मादयस्व ) स्वयं भी प्रसन्न हो और हमें भी प्रसन्न कर । देह में आत्मा जगत् में सूर्यवत् तेज से ज्याप्त होकर नाना उत्तम रूपों, रुचिकारक भोग्यों, वा साधनों से देह को ग्रहण करता है । ( २ ) प्रभु भी हमें नाना रूपों से हमारे देह को सुखी करे या नाना उत्तम रूपों से हमें देह प्रदान करे।

यस्य त्यत्ते महिमानं मदेखिमे मही रोदंखी नाविविक्राम् । तदोक् आ हरिभिरिन्द्र युक्तैः प्रियेभिर्याहि प्रियमन्त्रमच्छ ॥ ४॥

भा०—(यस्य) जिस (ते) तेरे (मदेषु) हपों में, आनन्द-रसों में मझ, (मही रोदसी) ये बड़े आकाश और भूमि, दोनों वा प्रकाशक और प्रकाश्य दोनों (त्यत् महिमानं न अविविक्ताम्) तेरे उस महान् सामर्थ्यं को प्रथक् २ विवेक नहीं कर सकते। हे (इन्द्र) आत्मन् ! वह त् परम आश्रय है। त् ( श्रियंभिः ) प्यारे ( युक्तैः ) युक्त, योगाभ्यासी ( हिरिभिः ) साधक पुरुषों से ( श्रियम् ) श्रिय, श्रीतिकारक (अन्नम् अच्छ) भोग्य परम सुख रूप अन्न को ( आ याहि ) श्राप्त कर, करा। यस्य श्रश्वीतपियाँ इन्द्र शत्रूनना तुकृत्या रग्यां चकर्थे। स ते पुरेन्धि तिविधीमियर्ति स ते मद्य सुत इन्द्र सोम॥४॥१२॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यं बन्! हे तेज स्विन्! हे शतुहन्तः! अजादि के देने हारे, हे मेघादि के विदारण करने वाले सूर्य के तुल्य! (यस्य पिवान्) जिसका पान व पालन करके, तू (अनुकृत्या) न अनुकरण करने योग्य (रण्या) रण-क्रिया वा युद्धोपयोगी साधनों से (शतून् करने योग्य (रण्या) रण-क्रिया वा युद्धोपयोगी साधनों से (शतून् करने योग्य (रण्या) चकर्य) दूसरों से अनुकरण न करने योग्य, (अनुकृत्या रण्या चकर्य) दूसरों से अनुकरण न करने योग्य, उकर नाना रणकर्म करता है, वा (अनुकृत्या रण्या चकर्य) न नाश दुकर नाना रणकर्म करता है, वा (अनुकृत्या रण्या चकर्य) न नाश दुकर नाना रणकर्म करता है, वा (अनुकृत्या रण्या चकर्य) न नाश दुकर नाना रणकर्म करता है (से प्रविच्या स्वाय स्वतः) तरे हर्ष के लिये (सः सोमः) वह सोम, ऐश्वर्य, (ते मदाय सुतः) तरे हर्ष के लिये (सः सोमः) वह सोम, ऐश्वर्य, (ते मदाय सुतः) तरे हर्ष के लिये उत्पन्न है, वह (ते) तेरी (पुरन्धिम् तिवर्षाम्) महान् विश्व को पुर उत्पन्न है, वह (ते) तेरी (पुरन्धिम् तिवर्षाम्) महान् विश्व को पुर उत्पन्न है, वह (ते) तेरी (पुरन्धिम् तिवर्षाम्) महान् विश्व को पुर उत्पन्न है, वह (ते) तेरी (पुरन्धिम् तिवर्षाम्) महान् विश्व को पुर उत्पन्न है, वह (ते) तेरी (पुरन्धिम् तिवर्षाम्) महान् विश्व को पुर उत्पन्न है, वह (ते) तेरी (पुरन्धिम् तिवर्षाम्) महान् विश्व को पुर उत्पन्न है, वह के स्वाय अन्न वा वीर्य जिस प्रकार आत्मा की देहधारिणी है। इस देह में सोप्न अन्न वा वीर्य जिस प्रकार सोम जगत् की उत्पादक और प्रेरक शिक्त को प्रकट करता है उसी प्रकार सोम जगत् की उत्पादक और प्रेरक शिक्त को वतलाता और संचालित करता है। इति हादशो वर्गः ॥

द्दं ते पात्रं सनिवत्तमिन्द्रं पिबा सोममेना शतकतो। पूर्ण ब्राहावो मदिरस्य मध्वो यं विश्व इदिभिहर्यन्ति देवाः॥६॥

भा० ह (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! आत्मन् ! हे (शत-कतो) अनेक, अपरिमत ज्ञानों और सामध्यों के स्वामिन् ! (इदं सन-वित्तम् पात्रम् ) अपरिमत ज्ञानों और सामध्यों के स्वामिन् ! (इदं सन-वित्तम् पात्रम् ) अपरिमत ज्ञानों और सामध्यों के स्वामिन् ! (इदं सन-वित्तम् पात्रम् ) अपरिमत ज्ञानों और सामध्यों के स्वामिन् ! (इदं सन-वित्तम् पात्रम् ) अनेक, अपरिमत् ज्ञानों और सामध्यों के स्वामिन् ! (इदं सन-वित्तम् पात्रम् ) अनेक, अपरिमत् ज्ञानों और सामध्यों के स्वामिन् ! (इदं सन-वित्तम् पात्रम् ) अनेक, अपरिमत् ज्ञानों और सामध्यों के स्वामिन् ! (इदं सन-वित्तम् पात्रम् )

पालन सामर्थ्य है, यह तेरा अनादि ज्ञान वेद द्वारा, विज्ञात पालनीय तत्त्व र्वा रूप है। (एना) इससे (सोमम् पिव) सोम रूप आनन्द रस का पान कर । यह ( मदिरस्य मध्यः ) अति हर्पदायक मधुर अन्न वा जल के तुल्य सुखप्रद अमृत का ( आहावः ) भरा कटोरा है ( यम् ) जिसको (विश्वे देवाः) समस्त विद्वान् देवगण, सूर्यादि लोक और देह में इन्द्रियगण ( इत् ) भी ( अभि हर्यन्ति ) सदा चाहते हैं।

वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनासो हितप्रयसो वृषभ ह्वयेन्ते । श्च्यस्मार्कं ते मधुमत्तमानीमा भुवन्त्सवना तेषु हर्य ॥ ७ ॥

भा०-हे ( इन्द्र ) आत्मन् ! तेजोमय ! हे ( वृषभ ) आनन्द सुखों का मेघवत् वर्षण करने वाळे ! ( हित-प्रयसः जनासः ) जिस प्रकार क्षेत्र में अन्न डाल देने वाले कृषक लोग मेघ की आकांक्षा करते और उसी के लिये पुकारते हैं उसी प्रकार (हित-प्रयसः जनासः ) यज्ञ में हविष् रखने वाले भक्त जन वा (हित-प्रयसः) तुझे प्रसन्न करने वाले वचनों का उाचरण करने हारे (जनासः ) भक्त जन ( त्वाम् हि पुरुधा ह्वयन्ते ) तेरी ही अनेक प्रकारों से स्तुति करते हैं, तुझे ही पुकारते हैं। (ते) तेरे छिये ही (अस्माकम्) हमारे (इमा) ये (मधुमत्-तमानि सवना) मधुर वचनों और अन्नों से युक्त यज्ञादि उपासनाएं हैं ( तेषु हर्य ) उनमें त् प्रसन्न हो, उनको चाह, स्वीकार कर।

प्र तं इन्द्र पूर्व्याशि प्र नूनं वीयी वोचं प्रथमा कृतानि। स<u>त</u>ीनमन्युरश्रथायो ब्राद्वि सुवेद्वनामकुणोर्बह्मणे गाम् ॥ ८॥

भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! हे वाणी, ऐश्वर्यं, जल, अन्न आदि के गुरु, स्वामी, मेघ, भूमि, सूर्य आदि के तुल्य देने हारे प्रभो ! स्वामन् ! आत्मन् ! (ते) तेरे (पूर्व्याणि) पूर्व विद्वानों से उपदिष्ट, दृष्ट वा सर्वश्रेष्ठ, पूर्ण शक्ति से युक्त, सबको पालन पूरण करने वाले ( वीर्याणि )

अनेक वीर्यों, बलों तथा विशेष रूप से प्रवचन योग्य, ज्ञानोपदेशों को और ( प्रथमा कृतानि ) सबसे पूर्व, सर्वोत्तम रूप से किये कर्मों को ( तूयम् ) अवश्य ही मैं (प्र वोचम् ) अवश्य प्रकार कहूं, अन्यों को उनका उपदेश करूं। (सतीन-मन्युः) जल प्रदान करने की शक्ति से युक्त वा जल को रिश्मयों में थाम लेने वाला सूर्य जिस प्रकार (अदिम् ) मेघ को (अश्रथयः) खण्डित, छिन्न भिन्न करता है, और वह (गाम् ब्रह्मणे सुवेदनाम् अकृणोत् ) भूमि को अन्न को उत्तम रीति से प्राप्त करने वाली बनाता है उसी प्रकार हे प्रभो ! तू (सतीन-मन्युः) जलवत्, स्वच्छ शान्तिप्रद, तृष्तिदायक, ज्ञान से सम्पन्न होकर ( अदिम् ) अभेद्य अज्ञान को ( अश्रथयः ) डीला कर । और ( ब्रह्मणे ) वेद की ( सु-वेदनाम् ) उत्तम ज्ञानप्रद वाणी का ( अकृणोः ) गुरुवत् उपदेश कर ।

नि षु सीद गणपते गुणेषु त्वामाहुर्विपतमं कंग्रीनाम् । न ऋते त्विकियते किञ्चनारे महामुकं मधवञ्चित्रमर्च ॥ ९ ॥

भा०—हे (गणपते) समस्त गणों, जनों, वर्गों के, इन्द्रियादिगणों के पालक स्वामिन्! तू (गणेषु नि सु सीद) गणों के वीच में विराज। (त्वाम्) तुझको (कवीनां) क्रान्तदर्शी विद्वानों के बीच (विप्र-तमं आहुः) सर्वश्रेष्ठ विद्वान् कर्मकृत्, कुशल बतलाते हैं। (त्वाम् ऋते) तेरे बिना (आरे) क्या समीप क्या दूर (न किंचन क्रियते) कुछ भी नहीं किया जाता है। हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन्! तू (महाम्) महान्, पूज्य (अर्कम्) अर्चना योग्य, स्तुत्य (चित्रम्) आश्चर्यजनक, ज्ञानप्रद वेदमय ज्ञान राश्च को (अर्च) प्रदान कर।

श्रिभ्या नो मघवन्नार्धमानान्त्सस्ते बोधि वसुपते ससीनाम्। रणे रुधि रणकत्सत्यशुष्मार्भक्ते चिदा भंजा राये श्रस्मान्॥ ॥१०॥१३॥९॥

भा०-हे ( मधवन् ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! हे ( सखे ) परम मित्र ! (नः नाधमानान्) हम याचना, पश्चात्ताप और ऐश्वर्यं की कामना करने वालों को (अभि-ख्या) कृपा दृष्टि से देख, उत्तम उपदेश कर । हे ( वसु पते ) ऐश्वर्यीं और समस्त जीवों और लोकों के स्वामिन् ! तू हम (सखीनाम्) अपने मित्रों, स्नेही जनों को (वोधि) जान, और ज्ञानवान् कर । हे ( सत्य-गुष्म ) सत्य के बल वाले ! तू ( रण-कृत् ) रणकारी वीर के तुल्य उत्तम उपदेश करने हारा होकर ( रण कृधि ) युद्धवत् ही उत्तम उपदेश भी कर। (अभक्ते चित्) असंविभक्त धन के रहते हुए भी (अस्मान् ) हम को (राये) ऐश्वर्य प्रदान करने के लिये ( आ भज ) भागी कर । न्यायपूर्वक हमारा भाग हमें प्रदान कर । इति त्रयोदशो वर्गः ॥ इति नवमोऽनुवाकः॥

# [ ११३ ]

ऋषिः रातप्रभदनो वैरूपः ॥ इन्द्री देदता ॥ चन्दः-१, ५ जगती । ३, ६, ६ विराड् जगती । ३ निचृज्जगती । ४ पादनिचृज्जगती । ৬, ८ श्राचींस्वराङ् जगती । १० पादनिचृत्तिष्दुप् ॥ दचरौ स्कम् ॥

तमस्य द्यावापृथिवी सर्वेतसा विश्वेभिद्वैरनु शुष्ममावताम्। यदैत्करावानो महिमानिमिन्द्रियं पीत्वी सोमस्य कर्तुमाँ अवर्धत १

भा०-(यत्) सूर्यं जिस प्रकार (क्रतुमान्) कर्म सामध्ये से सम्पन्न होकर (सोमस्य पीत्वी) सोम का पान कर, (महिमानं इन्द्रियं कृण्वानः ) बड़े भारी ऐश्वर्यं को उत्पन्न करता हुआ, ( ऐत् ) प्राप्त होता है और (अस्य गुष्मम् ) इसके सर्वशोषक तेज को ( द्यावा पृथिवी अनु आवताम् ) आंकाश और भूमि दोनों प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार (कतुमान् ) कर्म सामर्थ्यवान् पुरुष ( सोमस्य पीत्वी ) ऐश्वर्यं वा प्रजागण का पालन करके, ( महिमानं इन्द्रियं कृण्वानः ) महान् इन्द्रोचित ऐश्वर्यं को प्रकट करता हुआ ( यत् ऐत् ) जब प्राप्त होता है तब ( स-चेतसा ) समान चित्त वाले, ( द्यावा पृथिवी ) शास्य और शासक वर्ग ( विश्वभिः देवैः ) समस्त विद्वानों सहित ( अस्य शुष्मम् अनु ) इसके बल के पीछे ( अनु आवताम् ) अनुगमन करते हैं।

तमस्य विष्णुर्मिष्टिमानुमोजसांशुं द<mark>ेधन्वान्मधुनो वि रेप्शते ।</mark> देवेभिरिन्द्री मुघवा सुयावभिर्वृत्रं ज<mark>ुंघन्वा स्रभवद्वरेगयः॥ २॥</mark>

भा०—( अस्य ओजसा ) इसके ही प्रताप से ( विष्णुः ) ज्यापक वायु ( मधुनः अंशुं दघन्वान् ) जल के अंश को धारण करता हुआ और इसी बल से (विष्णुः) पृथिवी (मधुनः अंग्रुं दधन्वान्) अन्न के व्यापक अंश को धारण करती हुई, (अस्य महिमानं विरप्शते) इस सूर्य की महिमा को बतलाती है, और (इन्द्रः) तेजस्वी (मघवा) ऐश्वर्य, समृद्धि का स्वामी सूर्यं (स-याविभः देवेभिः) एक साथ जाने वाले किरणों से ( वृत्रं जघन्वान् ) मेघ का नाश करता हुआ (वरेण्यः अभवत्) सबसे चाहने योग्य हो जाता है,। (२) इसी प्रकार (अस्य ओजसा) इस राजा के बल पराक्रम से (मधुनः अंद्युं दथन्वान्) ज्ञान, बल, सामर्थ्य और अन्न का ब्यापक सामर्ध्य धारण करता हुआ ( विष्णुः ) प्रजाजन ( अस्य महिमानं विरप्शते ) इसके महान सामर्थ्य को बतलाता है। वह (इन्दः) शत्रुहन्ता (मघवा) ऐश्वर्यवान् राजा (स-याविभः देवेभिः) एक साथ चलने वाले विजयाभिलाषी वीरों के सहित ( वृत्रं जघन्वान् ) बढ़ते शत्रु को नाश करता हुआ ( वरेण्यः अभवत् ) सर्वश्रेष्ठ होजाता है। वृत्रेण यदहि<u>न</u>ा विभ्रदायुधा समस्थिथा युध<u>ये शंस्त्रेमाविदे</u>। विश्वे ते अर्थ मुरुतः सह तमनावर्धन्नुत्र महिमानमिन्द्रियम् ॥३॥

भा०—( युधये ) युद्ध के लिये ( आयुधा ) नाना युद्ध के साधनों, शस्त्रास्त्रा को ( विश्वद् ) धारण करता हुआ, हे ऐश्व वन् ! तृ ( यत् ) जब (अहिना वृत्रेण) सामने से आने वाळे शत्रु के साथ (शंसम् आविदे) अपनी कीर्त्ति को प्राप्त करने के लिये वा अपनी आज्ञा को मनवाने के लिये ( सम् अस्थिथाः ) संग्राम करता है ( अत्र ) इस अवसर में ( विश्वे मरुतः ) समस्त बलवान् मनुष्य (सह ) एक साथ (त्मना) आत्म सामर्थ्य से ( ते ) तेरे ( उम्रं महिमानम् ) उम्र, महान् सामर्थ्य को और ( इन्द्रियं ) इन्द्रोचित महान् ऐश्वर्यं को ( अवर्धन् ) बढ़ाते हैं। ( २ ) इसी प्रकार जब सूर्य मेघ को छिन्न-भिन्न करता है तब वायुगण उसके तेज की वृद्धि करते हैं।

जुज्जान एव व्यवाधत स्पृधः प्रापश्यद्वीरो श्राभ पौंस्यं रणम्। अवृश्चदद्विमवं सस्यदः सृजदस्तं भ्नान्नाकं स्वप्स्यया पृथुम् ॥४॥

भा०-( जज्ञानः एक-वीरः स्पृधः वि-अबाधत ) प्रकट होता हुआ ही वीर्यवान् पुरुष अपने से स्पर्धा करने वालों को विविध प्रकार से पीड़ित करें। और वह (रणम् अभि) युद्ध को लक्ष्य करके अपने (पौंस्यं प्र अपरयत् ) पराक्रम-बल को अच्छी प्रकार देखे । ( अद्रिम् अवृश्चत् ) जिस प्रकार सूर्य मेघ को छिन्न-भिन्न करता है और (स-स्यदः अव स्जत्) एक साथ बहुने वाली जल-धाराआ को नीचे बहा देता है उसी प्रकार वीर पुरुष ( अदिम् ) पर्वत के समान दृढ़ शत्रु को भी ( अवृश्चत् ) काट गिरावे और ( संस्यदः ) एक साथ रथों, अश्वों सहित प्रयाण करने वाली प्रजाओं सेनाओं को (अव-सृजत्) अपने अधीन कर छे। और (सु-अपस्या) उत्तम कर्म कौशल से ( पृथुम् ) विस्तृत ( नाकम् ) सुखमय राज्य को ( अस्त-भ्रात् ) अपने वश करे।

्त्रादिन्द्रः सुत्रा तर्विषीरपत्य<mark>त् वरीयो द्याव</mark>ापृथिवी स्रवाधत । <mark>श्रवभिराद्धृपितो वर्जमायुसं शेवं मित्राय वर्षणाय दाशुषे ॥४।१४॥</mark> भा०—( आत् ) और अनन्तर ( इन्द्रः ) तेजर्स्वा, शत्रुहन्ता,

अधीनों को अन्नदाता राजा (सत्रा) एक साथ (तिवधीः अपत्यत) अनेक सेनाओं को प्राप्त करें। और (वरीयः) अपने महान् सामर्थ्यं से (द्यावापृथिवी अवाधत) आकाश पृथिवी के तुल्य राजसभा और प्रजावर्ग इन दोनों को अपने वश करे। वह (एपितः) शत्रुओं को धर्पण करने हारा (आयसम् वज्रम्) लोहे के बने तलवार आदि, शस्त्र-वल को वा (आ-यसम्) सब ओर विजयकारी बल को (अव अभरत्) धारण करे और (दाञ्चपे) कर आदि देने वाले (मित्राय वरुणाय) स्नेही मित्रवर्ग और श्रेष्ट जनों को भी। (शेवम् अव अभरत्) सुख प्रदान करे। इति चतुर्दशो वर्गः॥

इन्द्रस्याञ् तिविषीभ्यो विराप्शनं ऋघायतो अरहयन्त मन्यवे । वृत्रं यदुत्रो व्यवृश्चदोजेसापो विस्रेतं तमसा परीवृतम्॥६॥

भा०—(यत्) जब वह (उग्रः) बलवान्, शस्त्रादि को उठाने वाला, भयंकर होकर (अपः विश्रतम्) जलों को धारण करने वाले मेघवत् आस प्रजाओं के धारण करने वाले और (तमसा परिवृतम्) अन्धकार से घिरे (वृत्रम्) विश्वकारी शत्रु को (वि अवृश्चत्) विशेष रूप से काट गिराता है (अत्र) इस अवसर में (तिविषीभ्यः) शक्तियों के (इन्द्रस्य) स्वामी, (विरिष्शनः) महान् (ऋघायतः) शत्रुनाशक राजा के कारण प्रतिपक्षी जन (अरंहयन्त) वेग से भाग जाते हैं।

या <u>बीयोंिंग प्रथमानि कर्त्वी महित्वेभिर्यत</u>मानौ स<u>मीयतुः ।</u> ध<u>वान्तं तमोऽर्वं दध्वसे हत इन्द्री महा पूर्वह</u>्रताव पत्यत ॥ ७ ॥

भा०—( महित्वेभिः ) अपने बड़े २ बलों से ( यतमानौ ) यत्न करते हुए युद्धार्थी दोनों पक्ष ( सम् ईयतुः ) परस्पर एक साथ आते हैं और ( या ) जिन ( कर्त्वा ) करने योग्य ( प्रथमानि वीर्याणि ) श्रेष्ठ २ बल कार्यों को करते हैं तब ( हते ) बाधक शत्रु के नाश होजाने पर (ध्वान्तं तमः ) अति घोर अन्धकार (अव दध्वसे ) नष्ट हो जाता है और (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान्, तेजस्वो, शत्रुहन्ता-वीर-विजयी (पूर्व-हूतौ) सबसे पूर्व, सर्वश्रेष्ठ आहुति या प्रजा के आह्वोन पुकार या आदर-वचन पर ही अपने (महा अपत्यत्) महान् सामध्यं से सबका स्वामी हो जाता है।

विश्वे देवासे। अधु वृष्ण्यानि तेऽवर्धयुन्त्सोमेवत्या वन्रस्यया । रुद्धं वृत्रमहिमिन्द्रस्य हन्मनाग्निर्न जम्भैस्तृष्वन्नमावयत् ॥ ८॥

भा०—( अध ) और ( विश्वेदेवासः ) समस्त विजयोद्योगी जन ( सोम-वत्या ) ऐश्वर्य, और शासन अधिकार से युक्त ( वचस्यया ) वाणी द्वारा (ते वृष्ण्यानि ) तेरे बळों को (अवर्धयन् ) बढ़ाते हैं। (इन्द्रस्य ) शत्रुहन्ता के (हन्मना) हनन साधन से (रद्धम्) ताड़ित (अहिम् वृत्रम् ) मेघवत् आवरक शत्रु को ( तृषु ) शीघ्र ही, ऐसे ही ( आ वयत् ) खाजाता वा नष्ट कर देता है जिस प्रकार (अग्निः न जभ्यैः अन्नम् ) अग्नि अपने ज्वालाओं से अन्न को भस्म कर देता है, वा जठराग्नि दातों से खाये अन को शीघ्र पचा लेता है।

भृटि पत्तिभिर्वचनेभिर्ऋक्वभिः सुख्येभिः सुख्यानि प्र वीचत । इन्द्रो धुनि च चुर्सुरि च दुम्भयञ्ज्जदामनस्या शृंगुते दुर्भात्ये॥६॥

भा०—हे विद्वान् मनुष्यो ! आप लोग (दक्षेभिः ) बल और उत्साह के जनक, (ऋक्रिः) ऋचाओं सहित, वा अर्चनायुक्त, (सख्येभिः) मित्र के प्रति प्रेम से कहने योग्य ( वचनेभिः ) वचनों से ( भूरि ) बहुत ( सख्यानि ) मित्रता के भावों को ( प्र वोचत ) वाणी द्वारा प्रकट करो। (इन्द्रः) वह ऐश्वर्यवान्, तेजोमय प्रभु (धुनिम् ) कंपाने वाले, त्रासकारी, और ( चुमुरिम् ) खाजाने वाळे, नाशकारी, भीतरी और वाहरी शत्रुओं को भी ( दभीतये ) विनष्ट कर देने के लिये ( श्रद्धा मनस्या ) सत्य धारण से युक्त चिक्त से ( श्रणुते ) उत्तम मन्त्रमय वचनों को श्रवण करता है।

त्वं पुरूरया भर्ग स्वश्व्या येभिर्मसौर्निवर्चनानि शंसन् । सुगेभिर्विश्वा दुरिता तरेम विदोष र् उर्विया गाधमुद्य॥१०।१४॥

भा० — हे प्रभो ! आत्मन् ! तू (पुरुणि) बहुतों से इन्द्रिय रूप (सु अरुव्यानि) उत्तम अश्वों के तुल्य नाना बलों को (आ भर) प्राप्त करा। (येभिः) जिनसे, मैं (नि-वचनानि शंसन्) नित्य वचनों का उच्चारण करता हुआ (मंसै) ज्ञान प्राप्त करूं। और (येभिः) जिन (सुगेभिः) सुखप्रद उपायों से हम (विश्वा दुरिता) समस्त पापों और कष्टों को (तरेम) पार करें। हे प्रभो ! (नः) हमें (उर्विया गाधम्) बड़ा प्रतिष्ठित पद (अद्य सु विदः) आज प्राप्त कराओ। इति पञ्चदशो वर्गः॥

### [ 388]

त्रहिः साधिवेंरूपे। घमों वा तापसः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, ४, ७ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, ४, ७ विश्वेद्धप् । २, ३, ६ भुरिक् विश्वेद्धप् । ८० पादानेचृत् विश्वेद्धस्म ॥

धर्मा समेन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोर्जुर्षं मात्तरिश्वा जगाम। द्विवस्पयो दिधिषाणा अवेषन्<u>विदुर्देवाः सहसामानमु</u>र्कम् ॥ १॥

भा०—( घर्मा ) परस्पर स्नेह से युक्त और स्वतः प्रकाश, (समन्ता) परस्पर सुसंगत, संमिलित, होकर अग्नि और सूर्यवत् जीव और प्रमु, प्रजा और राजा, स्त्री और पुरुष, शिष्य और गुरु दोनों ( त्रि-वृतं ) त्रिगुण, प्रकृति तस्त्व वा तीन प्रकार से वर्चमान वेद को ( वि आ पत्तः ) विशेष रूप से प्राप्त करें। ( मातिरिधा ) वायु के तुल्य ज्ञानवान् गुरु के अधीन प्राप्त होने वाला शिष्यवत् बालक ( तयोः ) उन दोनों के ( जुष्टि ) परस्पर स्नेह को ( जगाम ) प्राप्त करें। जिस प्रकार ( देवाः ) अकाशयुक्त किरणें ( दिवः ) आकाश वा भूमि के ( पयः ) जल को

(दिधिपाणाः) धारण करते हुए (अवेषन्) व्यापते हैं और वे (सह-सामानम्) एक साथ, सर्वत्र, एक समान भाव से उत्पन्न होने वाले (अर्कम्) अन्न को (विदुः) प्राप्त कराते हैं उसी प्रकार (देवाः) विद्वान् वा विद्या के इच्छुक शिष्य (दिवः) तेजस्वी, ज्ञानी गुरु के (पयः) ज्ञान को (दिधिपाणाः) धारण करते हुए (अवेषन्) प्राप्त होते हैं और (सह-सामानम्) सामवेद सहित (अ भ्र) ऋग्वेद के ज्ञान को (विदुः) जान छेवें।

तिस्रो देष्ट्राय निर्ऋतीरुपांसते दीर्घश्रुतो वि हि जानन्ति वर्ह्वयः । तासां नि चिक्युः कवयो निदानं परेषु या गुह्येषु ब्रतेषुं ॥ २ ॥

भा०—(दीर्घ-श्रुतः) दीर्घ काल तक वेदों के ज्ञान का श्रवण करने वाले और (वह्नयः) ज्ञान के धारक विद्वान जन (देष्ट्राय) सर्वसामान्य जनों को उपदेश करने के लिये ही (तिस्रः) तीनों (निः-ऋतीः) निःशेष सत्य ज्ञान से पूर्ण वेदों को (उप आसते) गुरु या प्रभु के समीप रह कर उपासना, द्वारा प्राप्त कर अभ्यास करते हैं। और वे (कवयः) कान्तदर्शी जन (तासां) उन वेदवाणियों के (वि जानन्ति हि) विशेष विज्ञान-रहस्य को जान लेते हैं और (याः) जो (परेषु) सर्वोत्कृष्ट (गुह्येषु व्रतेषु) बुद्धि में स्थित ज्ञानमय कर्त्तव्यों का (निदानम्) स्थिर सम्बन्ध है उसको भी (नि चिक्युः) निश्चयपूर्वक जान लेते हैं।

चतुष्कपर्दा यु<u>वतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते ।</u> तस्यां सुपर्णा वृष<mark>णा नि षेदतुर्यत्रं देवा दधिरे भागधेर्यम् ॥ ३ ॥</mark>

भा॰—( चतुः-कपर्दा ) चार शिखाओं वाली, ( युवतिः ) तरुण स्त्री के तुल्य सदा शब्दार्थों को मिलाने वाली ( सु-पेशाः ) उत्तम वर्ण रूप वाली, ( यृत-प्रतीका ) ज्ञान-ज्योति से चमकते मुख वाली, वाणी वा प्रकृति ( वयुनानि ) नाना ज्ञानों और कर्मों को ( वस्ते ) आच्छादित करती है, (तस्याम्) उसमें (वृषणा) सुखों का वर्षक और बलयुक्त साधक आत्मा दोनों (सु-पर्णा) उत्तम ज्ञानवान जीव और परमात्मा दोनों (नि-सेदतुः) विराजते हैं। (यत्र) जिस द्वारा, या जिस के आश्रय में रह कर (देवाः) देवगण, जीवगण अपने २ (भाग-धेयम् नि दिधरे) सेव्य अंश को धारण करते हैं। वाणी की ४ शिखा, नाम आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं, प्रकृति के ४ कपर्द या सुखप्रद रूप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। (२) यज्ञ की वेदी भी चौकोन होने से 'चतुष्कपदी' है और वह सबको धारती है, उसमें यजमान, यजमानपत्नी, सुपर्णवत् विराजते हैं। देव ऋज्विज् वे इन्द्रिय आदि अपना २ भाग दक्षिणा वा हव्य प्राप्त करते हैं। एकः सुप्णः स संमुद्रमा विवेश स इदं विश्वं भुवनं वि चेष्ट। तं पाकेन मनसा पश्यमन्तित्तस्तं माता रेळिट स उ रेळिट मातर्रम्॥ ४॥

भा०—( एकः सु-पर्णः ) सुख से समस्त जगत् को पूर्ण और पालन करने वाला एक, अद्वितीय है, (सः) वह ( समुद्रम् ) महान् आकाश को (आ विवेश) प्रवेश किये, हुए है, (सः इदम् विश्वं भुवनम्) वह ही इस समस्त जगत् को (वि-चष्टे) विशेष रूप से देखता वा प्रकाशित करता है। (तं) उसको मैं विद्वान् (पाकेन मनसा) पवित्र, उत्तम चित्त वा ज्ञान से (अन्तितः) समीप से (अपश्यम् ) देखं। (तम्) उसको (माता) ज्ञानवान् पुरुष ही (रेढि) प्राप्त करता, उसका आस्वादन करता है और (सः) वह प्रभु (मातरम्) उस ज्ञानी पुरुष को (उ) भी (रेढि) अपने भीतर ले लेता है।

सुप्रां विप्राः क्वयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा केल्पयन्ति । छन्दांसि च दर्धतो अध्वरेषु अहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ४।१६॥ भा०—( कवयः ) कान्तदर्शी, बुद्धिमान् ( विशः ) विद्वान् लोग, ( एकं ) एक अहितीय, ( सुपणं ) उत्तम पालन-पूरण करने वाले प्रभु को ही ( बहुधा ) बहुत से प्रकारों से ( कल्पयन्ति ) वर्णन करते हैं। (अध्वरेषु) यज्ञों में (छन्दांसि च दधतः) गायत्री आदि नाना छन्दों को, वा नाना अभिलाधाओं को, वा अथर्ववेद को धारण करते हुए (सोमस्य) सर्वजगत् के प्रेरक प्रभु के ही ( हादश महान् ) १२ (बारह) स्वरूपों को (मिमते) बना छेते हैं। तत्प्रतिनिधि रूप से सोम के १२ पात्रों की कल्पना करते हैं। इति घोडशो वर्गः॥

षुद्जिंशांश्चे चृतुरेः कुल्पयेन्तुश्छन्दांसि च द्घत श्राद्वाद्शम् । युज्ञं विमायं कुवयो मनीष ऋक्षामाभ्यां प्र रथं वर्तयन्ति ॥६॥

भा०—पहले (षट् त्रिंशान् ) ३६ [ छत्तीस ] और (चतुरः ) चार, कुल चालिस ( ग्रहान् ) रूपों की ( कल्पयन्तः ) कल्पना करते हुए, और ( आद्वादशं छन्दांसि च दधतः ) १२ संख्या तक छन्दों को धारण करते हुए, ( कवयः ) कान्तदर्शी, बुद्धिमान् जन ( मनीषा ) बुद्धि से ( ऋक्-सामाभ्याम् ) ऋग्वेद और सामवेद से ( यज्ञम् वि-माय ) यज्ञ का विशेष ज्ञानपूर्वक निर्माण करके ( रथम् ) रमणीय, सर्वप्रिय यज्ञ को (प्रवर्त्त्योन्त) करते हैं।

उपांशुयाम २, ऐन्द्रवायव आदि दो २ के तीन, शुकामन्थी २, आमायण १, उन्थ १, ध्रुव १, ऋतुग्रह, १२ ऐन्द्राम १, वैश्वदेव १, मरुवतीय ३, माहेन्द्र १ आदित्य १, सावित्र १, वैश्वदेव १, पात्नीवत १, हारियोजन १, योग ३६ ग्रह । और अत्यिमिष्टोम में उक्त ३६ और अंग्रु, अदाभ्य, दिधमह और पोडशी ये चार ग्रह मिलाकर ४० ग्रह हो जाते हैं । ये सब यज्ञ में प्रजापित के ही नाना सामर्थ्यों को दर्शाने वाले रूप हैं ।

चतुर्दशान्ये महिमानी अस्य तं धीरा वाचा प्रणीयन्ति सुप्त । आप्नानं तुर्थि क हुह प्र वीचुद्येन पथा प्रपिवन्ते सुतस्य ॥ ७॥ भा०—( अस्य ) इस परमेश्वर के ( अन्ये ) और भी ( चतुर्दश ) चौदह (मिहमानः) महान् कर्म-सामर्थ्य हैं। (तं) उस यज्ञ को (सप्त) सात ( धीराः ) बुद्धिमान् पुरुष ( वाचा ) वाणी द्वारा ( प्र नयन्ति ) सम्पादन करते हैं। उस (आप्तानं तीर्थं) व्यापक, तारने वाले मोक्ष मार्ग का (इह) इस लोक में ( कः प्रवोचत् ) कौन उपदेश कर सकता है ? (येन) जिस ( पथा ) गन्तव्य मार्ग से विद्वान् जन ( सुतस्य ) निष्पादित आनन्द रस का पान करते हैं। (२) सोमयाग में चाव्वाल और उत्करके बीच के मार्ग को 'तीर्थं' कहते हैं उस मार्ग से जाकर यज्ञ में सोमरस का पान करते हैं। सुहस्त्रधा पश्चिद्यशान्युक्था यावद् द्यावापृथ्विवी तावदित्तत्।

खडख्या महिमानं खहुनं याबद् ब्रह्म विष्ठितं तार्वती वाक् ॥८॥
भा०—( उक्था ) उक्थ, नाना प्रवचन योग्य प्रजापित के रूप
(( सहस्र-धा ) सहस्रों में ( पञ्च द्रश ) पन्द्रह प्रकार के हैं । (यावत् द्यावा
प्रथिवी ) आकाश और प्रथिवी जितने हैं (तावत् इत् तत्) उतना ही
उसे समझो । क्योंकि उसकी ( महिमानः ) महिमाएं, महान् सामर्थ्य
(( सहस्र-धा ) हज़ारों प्रकार के हैं ( यावद् ब्रह्म वि-स्थितम् ) ब्रह्म जितना
विविध रूप से विद्यमान है (तावती वाक् ) वाणी भी वर्णन करने वाली

कश्छन्दंसां योगमा वेंद्र घी<u>रः को घिष्णयां प्रति वार्चं पपाद ।</u> कमृत्विज्ञामष्टमं शूर्रमाहुई<u>री</u> इन्द्रंस्यनि चिकाय कः स्वित् ॥६॥

उतनी ही प्रकार की हो जाती है।

भा०—(कः धीरः) कौन बुद्धिमान है जो (छन्द्रसां योगम् वेदःमन्त्रों के योग, योजनाओं को (आ वेद) सब प्रकार से ठींक र प्रकार से जानता है ? और (कः) कोन विद्वान् (धिण्ण्याम्) धारण करने योग्य अंगों के अनुरूप (वाचं) वाणी को (प्रति पपाद) वर्णन कर सकता है (ऋत्विजाम्) ऋत्विजों के बीच (अष्टमम्) आठवें (कम्) किस ( शूरम् ) बलवान् को (आहुः ) बतलाते हैं ? और (कः स्वित् ) कौन विद्वान् है जो (इन्द्रस्य हरी नि चिकाय ) इन्द्र के दो अर्थों के तुल्य बड़े बलों को नियत रूप से जानता है। वह सब परमात्मा ही है। जो वेद मन्त्रों का ठीक २ योग जानता, अंग-प्रत्यंग विषयक वाणी का प्रतिपादन करता, सर्वेश्वर्यवान् प्रभु के दो रूपों को जानता, और सातों पर आठवां व्यापक बलशाली है। अध्यात्म में —सातः प्राणों में ब्यापक आत्मा है। यज्ञ में सात होता आदि के स्थान 'धिक्ण्य' हैं। देह में सात प्राण, विश्व में सात विकृतियें, उनमें व्यापक प्रभु आठवां है। सूर्य के ताप और प्रकाशवत् दो अधों के तुल्य प्रभु के सर्गकारक और संहारक अथवा ज्ञान और क्रियाशक्ति ये दो बल हैं। भूम्या अन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य धूषु युक्कासी अस्थः। अमस्य टायं विभजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हुम्ये हितः १०।१७

भा०—(यदा) जब (यमः) नियन्ता वा बलप्रद आत्मा राजा के तुल्य (हम्यें) गृहवत् देह में ( स्थितः ) विद्यमान, स्थिर होता है तब (एके) एक. कुछ प्राणगण ( रथस्य धुर्पु युक्तासः ) रथ के धुरों में जुते हुए अश्वीं के तुल्य हो, (भूम्याः) भूमि अर्थात् देह के (अन्तं परि) भोग्य अंशों का भोग करते, देह के नाना स्थानों में ( चरन्ति) विचरते हैं। ( एभ्यः ) इनको ही ( श्रमस्य ) श्रम करने वाले मुख्य आत्मा के ज्ञानादि के (दायम्) धन के तुल्य उसके बल, सामर्थ्य का विभाग करते हैं। अर्थात् चक्षु आदि समस्त इन्द्रियगण उसी आत्मा के दर्शन आदि सामर्थ्यी को प्राप्त करते हैं । इति सप्तदशो वर्गः ॥

### [ ११५ ]

ऋषिरुपस्तुतो वाध्टिईव्यः ॥ ऋग्निर्देवता ॥ छन्दः—१, २, ४, ७ विराङ् जगती । ३ जगती । ५ त्राचींभुरिग् जगती । ६ निचृङ्जगती । ८ पादनिचृत् त्रिष्टुप् । १ पादनिचुच्छकरी ॥ नवर्च स्क्रम् ॥

चित्र इच्छिशोस्तर्रणस्य वृत्तथो न यो मातरावृत्येति धार्तवे । श्रनुधा यदि जीर्जनद्धां च नु व्वत्तं सुद्यो महिं दूत्यं चर्न ॥१॥

भा०—(शिशोः) सर्वशासक, सर्वव्यापक (तरुणस्य) शक्तिमान्, सर्वदुःखों के तारक उस प्रभु का (वक्षणः) जगत् को धारण करने का सामर्थ्य (चित्रः इत्) अद्भुत, आश्चर्यकारक है (यः) जो (मातरौ) जगत् सर्ग को उत्पन्न करने वाले आकाश और भूमि दोनों का (धातवे) रस पान करने के लिये (न अप्येति) नहीं आता। और (यदि) जो (अन्धाः) स्वयं स्तनादि से रहित पुरुषवत् होकर भी (मातरौ जीजनत्) आकाश और भूमि दोनों को उत्पन्न करता है (अध च नु ववक्ष) वहीं दोनों को धारण करता है, (सद्यः महि दूत्यं चरन्) सदा बड़ा भारी ज्ञान, अन्न, धन, जीवन आदि प्रदान करता रहता है।

श्रिक्षिष्ट नाम धायि दञ्चपस्तमः संयो वना युवते भस्मना दता। श्रिभिष्टमुरा जुद्धां स्वध्वर हुनो न प्रोथमानो यवेसे वृषां॥ २॥

भा०—वह (दन्) दानशील, (अपः स्तमः) सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाला, (अग्निः ह नाम धायि) अग्नि, ज्ञानवान्, स्वप्नकाश रूप से धारण किया जाता है। (यः) जो (भस्मना दता) प्रकाशमय दन्त वा ज्वाला से (वना) काष्ठों को अग्नि के तुल्य ही (वना) नाना तेजों और ऐश्वर्यों को, और जलों को सूर्यवत् (सं युवते) अच्छी प्रकार से प्रहण करता है। और (अभि प्र-मुरा जुह्वा) सबसे उन्नत प्रहणकारिणी शक्ति से वह (सु-अध्वरः) उत्तम अहिंसक, वा अविनाशी (इनः न) स्वामी के समान सर्वोपिर प्रमु (प्रोथमानः) सर्वत्र व्यापक होता हुआ (यवसे वृषा) अन्न देने के लिये मेघवत् सर्वत्र वर्षा करने हारा है।

तं <u>वो विं न दुषदं देवमन्धंस इन्द्</u>रं पोर्थन्तं प्रवपन्तमर्श्वम् । श्रासा विं न शोचिषां वि<u>रिष्शनं</u> महिवतं न सरजन्तमध्वनः॥३॥

भा०—हे विद्वान् जनो ! (वः) आप लोग (हु-सदं विं न) बृक्ष पर विराजते पक्षी के तुल्य, 'दु-सद्' द्वतगति से जाने वाले सूर्य आदि समस्त जगत् के अधिष्ठाता, (विं) व्यापक, (अन्धसः) जीवनप्रद कर्मफल के (देवम्) दाता, (इन्डुम्) सर्वप्रकाशक, सर्वेश्वर्यवान्, ( प्रोथन्तम् ) सर्वत्र च्यापक, (प्र-वपन्तम्) सब लोकों में अन्न, जीवादि का बीज वपन करने वाले, (अर्णवम्) समुद्र के समान (आसा) सर्वजगत् को प्रेरणा करने वाले महान् सामर्थ्यं से (विद्विम्) जगत् को उठाने हारे (वि रिव्शनम्) महान्, (महि-व्रतम्) बड़े २ कर्म करने वाछे और (शोचिषा) तेज से (अध्वनः सरजन्तम्) अनेकों मार्गों को रंजित या प्रकांशित करते हुए प्रभु की स्तुति करो। वि यस्य ते ज्ञयसानस्याजर धत्तोने वाताः परि सन्त्यच्युताः । <mark>आ रएवासो युर्युधयो न संत्वनं त्रितं नशन्त</mark> प्र शिषन्तं इष्टये ४ भा०-हे (अजर ) अविनांशिन् ! ( ज्रयसानस्य ) ब्यापक ( यस्य ) जिस (ते) तेरे (धक्षीः) भस्म करने वाले अग्नि के तुल्य सर्व-पाप-नाशक (वाताः न) वायुओं के समान समस्त बलशास्त्री (अच्युताः) अविनाशी पदार्थ ( परि सन्ति ) चारों ओर तुझ पर आश्रित हैं, (युयुधयः न सखनम् )। योद्धा लोग जिस प्रकार बलवान् नायक को (इष्टये) संगति प्राप्त कराने के लिये (नशन्त) प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (रण्वासः) स्तुतिशील भक्त जन (युयुधयः) वाधक कारणों से युद्ध करते हुए (सत्वनम् ) अति बलशाली सत् जगत् के स्वामी ( त्रितम् ) तीनों लोकों में स्यापक तुझको ( इष्टये ) उपासना, प्राप्ति, संगति के लिये (शिपन्तः) स्तुति, प्रार्थना करते हुए, तुझे चाहते हुए ( आ नशन्त ) सब प्रकार से प्राप्त होते और ( प्र नशन्त ) अच्छी प्रकार से तुझे प्राप्त करते हैं।

स इद्क्षिः करवतमः करवसखार्यः पर्स्यान्तरस्य तर्रुषः । श्रुक्षिः पातु गृणुतो श्रुक्षिः सूरीनुक्षिद्दैदातु तेष्टामवी नः ॥४॥६८॥ भा०—(सः इत्) वह ही (अग्निः) ज्ञान-प्रकाशक, स्वप्रकाश प्रभु (कण्वतमः) सबसे अधिक बुद्धिमान्, (कण्व-सखा) विद्वान् स्तुतिकर्ता जनों का परम मित्र, (परस्य अन्तरस्य तरुषः) दूर और समीप सबका तारने वाला है । वही (अग्निः) ज्ञानी (गृणतः) स्तुति करने वालों की (पातु) रक्षा करे । (अग्निः सूरोन् पातु) वही सर्वनेता, विद्वानों की रक्षा करे, और वही (अग्निः) ज्ञानवान् प्रभु ही (तेषाम् अवः नः ददातु) उन हमको ज्ञान, रक्षा आदि प्रदान करे ।

वाजिन्तमाय सहासे सुपित्रय तृषु च्यवानो श्रनु जातवेदसे। श्रनुदे चिद्यो धृषता वरं सते महिन्तमाय धन्वनेदविष्यते ॥६॥

भा०—हे (सुपित्र्य) उत्तम पिता के पुत्रवत् जीव! (यः) जो (अनुद्रे चित्) जल से रहित मरुस्थल में भी (ध्वता) अपने बड़े अप्रतिम बल से मेघ के समान (वरं) जल के तुल्य श्रेष्ठ सुख प्रदान करता है, उस (वाजिन्-तमाय) सबसे अधिक बलैश्वर्यवान् (सद्यसे) सर्वसहन करने वाले, सर्वोपिर बलशाली, (जातवेदसे) सब उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता, (महिन्तमाय) सबसे महान् (सते) सत्स्वरूप (धन्वना ध्वता) शत्रु-पराजयकारी धनुष से (अविष्यता) रक्षा करने वाले राजा के तुल्य (धन्वना) मेघवत् जल से वा अन्तः प्रेरणा से सबको (अविष्यते) रक्षा करने वा प्रेम करने वाले उसको तू (तृषु) शीघ्र ही, (अनु च्यवानः) प्राप्त करता हुआ, सुली हो।

एवाग्निमेतैं: सह सूरिभिर्वसुं: एवे सहंसः सूनरो नृभिः। मित्रासो न ये सुधिता ऋतायवो द्यावो न द्यम्नैरभि सन्ति मार्नुषान्।।।।।

भा०—( मित्रासः न ) मित्रों के समान (ये) जो (सुधिताः) उत्तम रीति से धारित, वा उत्तम पदों पर स्थित, वा उत्तम पदों पर बद्ध, नियत होकर (ऋतयवः) सत्य धर्म का पालन करने वाले, ( द्यावः न )

सूर्य की किरणों या प्रकाशों के समान सत्य का प्रकाश करने वाले होकर ( द्युम्तैः ) धनों और तेजों से ( मनुषान् अभि सन्ति ) सब मनुष्यों को प्राप्त होते हैं, उन ( सूरिभिः मर्तेः ) विद्वान् मनुष्यों और (नृभिः सह) उत्तम नेताओं द्वारा एक साथ ( वसुः ) वह सर्वत्र वसने वाला, ( अग्निः ) प्रकाश स्वरूप, तेजस्वी ( स्तवे ) स्तुति प्रार्थना किया जाता है । वही (सहसः) वल, सैन्य को (सूनरः) उत्तम नायक के तुल्य सन्मार्ग पर ले जाने हारा है ।

ऊर्जी नपात्सहसा<u>विन्निति त्वोपस्त</u>ुतस्य वन्दते वृषा वाक्। त्वां स्तोषा<u>म त्वयां सुवीरा द्राघीय</u> त्रायुंःप्र<u>त</u>रं द्रधांनाः ॥ ⊏॥

भा०—हे ( ऊर्जः नपात् ) अन्न रस के तुल्य बल द्वारा प्रकट होने वाले ! हे ( सहसावन् ) बलशालिन् ! ( उप-स्तुतस्य ) स्तुति करने वाले उपासक की ( वृषा वाक् ) सुखप्रद वाणी ( त्वा ) तुझे ( इति ) इसी प्रकार ( वन्दते ) स्तुति करती है। हम ( त्वां स्तोणम ) तेरी स्तुति करते हैं। हम (त्वया) तेरे बल से ही (सु-वीराः) उत्तम वीर्यवान् होकर, ( द्वाघीयः प्रतरं आयुः दधानाः ) अति दीर्घ, उत्तम आयु को धारण करते हुए रहें।

इति त्वाग्ने वृष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास ऋषयोऽवोचन्। तांश्चे पाहि गृंणतश्चे सूरीन् वष्ट्वप्रित्यूर्ध्वासो अनजुन् नमो नम् इत्यूर्ध्वासो अनज्ञन् ॥ ६ ॥ १६ ॥

भा०—हे (अम्ने) ज्ञानप्रकाशक प्रभो ! (इति) इस प्रकार से (उप-स्तुतासः) स्तुर्ति करने वाले उपासक जन (वृष्टि-हन्यस्य) अन्न आदि प्राह्म पदार्थों की वृष्टि करने वाले तुझ प्रभु के (पुत्राः) पुत्र होकर (त्वा इति वोचन्) तेरी इस प्रकार स्तुति करते हैं। वह तू (तान गृणतः च सूरीन् च पाहि) उन स्तुति करने वाले और विद्वानों का पालन

कर । वे ( कर्ध्वांसः ) कपर मुख, हाथ उठाये उत्तम पति को प्राप्त होकर ( वषट् वषट् इति ) यज्ञ कर २ के ( त्वाम् अनक्षन् ) तुझे प्राप्त होते हैं और वे ( कर्ध्वांसः ) उर्ध्व गति से जाने वाले जन ( नमः नमः इति त्वा अनक्षन् ) नमस्कार करते २ तुझे प्राप्त होते हैं । इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

## [ ११६ ]

ऋषिरिग्नियुतः स्थौरोऽग्नियुपो वा स्थौरः ॥ इन्द्रो देवता । छन्दः—१, ८, ६ त्रिष्डप् । २ पादानिचृत् त्रिष्डप् । ३, ४ निचृत् । त्रिष्डप् । ५, ७ विराट् त्रिष्डप् । ६ त्राचीं स्वराट् त्रिष्डप् । नवर्च स्क्रम्

पि<u>बा सोम महत ईन्द्रियाय पिवा वृत्राय</u> हन्तेवे शविष्ठ । पिवं राये शवंसे ह<u>्यमानः पिब मध्वस्तृपदिन्द्रा वृषस्व ॥ १ ॥</u>

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यं वन् ! राजन् ! तू (महते इन्द्रियाय) बड़े भारी ऐश्वर्य के सम्पादन के लिये (सोमं पिब) ऐश्वर्य से युक्त प्रजान्जन को पुत्र के समान पालन कर । हे (शिवष्ठ) बलशालिन् ! तू (बृत्राय हन्तवे) मेघ को छिन्न भिन्न करने, या मेघ के लिये सूर्य के समान (बृत्राय हन्तवे) बढ़ते शत्रु का नाश करने के लिये भी (पिब) प्रजा का पालन कर । तू (हूयमानः) प्रजा द्वारा प्रार्थित होकर (शवसे राये) बल और ऐश्वर्य के सम्पादन के लिये, (पिब) प्रजा का पालन कर । तृप्त होकर (मध्वः पिब) मधुर जल और अन्न का भोग कर और (तृपत्) तृप्त, क्षुधा से रहित हो। (आ मृषस्व) सब ओर मेघ के समान सुखों की वर्षा कर। जिस प्रकार जलों का पान कर सूर्य तृप्त होकर फिर समस्त जगत् को जल बरसा कर जल और अन्न से तृप्त करता है वैसे ही राजा भी स्वयं ऐश्वर्य-पूर्ण होकर अन्यों को अन्न, जल, धन से तृप्त करे।

श्चस्य पिव जुमतः प्रस्थितस्येन्ट सोर्मस्य वर्मा सुतस्य । स्वस्तिदा मनसा मादयस्वावीचीनो रेवते सौभगाय ॥ २॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् शत्रु के विवाशक ! अज जलादि के दाता ! तू (अस्य ) इस (क्षुमतः ) स्तुति वचन से युक्त वा तेरी आज्ञा पालन करने वाले वा अज्ञ-सम्पदा से सम्पन्न, (प्रस्थितस्य ) उत्तम रीति से स्थित (आ-सुतस्य ) और आदरपूर्वक अभिपेक द्वारा प्राप्त (सोमस्य ) प्रजाजन के (वरम् ) श्रेष्ठ अंश की अवश्य (पिब ) रक्षा कर । इसी प्रकार प्राप्त हुए समक्ष स्थित ऐश्वर्य के उत्तम अंश का तू भोग कर । तु (स्वस्ति-दा ) सुख देने वाला होकर (मनसा ) मन से (रेवते सौभगाय ) धनैश्वर्य से युक्त सुख सौभाग्य के लिये (अर्वा चीना ) अपने पास आये जनों को (मादयस्व ) सुखी वा हिष्तंत कर ।

ममचु त्वा दिव्यः सोम इन्द्र ममचु यः सूयते पार्थिवेषु । ममचु येन वरिवश्चकर्थं ममचु येन निरिणासि शर्त्रुन् ॥ ३॥

भा०—( दिःयः सोमः ) दिःय सोम ( त्वा ममत्तु ) तुः प्रसन्त करे । हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! ( ममत्तु ) तुः वह सोम प्रसन्न करे (यः ) जो ( पार्थिवेषु ) पृथिवी पर के क्षेत्रों में ( सूयते ) उत्पन्न होता है । और (येन वरिवः चक्यें) जिससे तू उत्तमधन उत्पन्न करे वह भी (त्वा ममत्तु ) तुः प्रसन्न करे । और (येन शत्रून् निरिणासि) जिससे तू शत्रुओं को नष्ट करता है वह सभी ऐश्वर्य धन, बळ आदि तुःसको (ममत्तु) प्रसन्न करे । इस प्रकार दिव्य सोम सूर्य का तेज है । पाथिव सोम अन्न, धनप्रद सोम पण्य पदार्थ, और शत्रुनाशक सोम सैन्य-बळ है । अध्यात्म में—दिन्य सोम ज्ञान, पार्थिव 'सोम' शरीरगत वीर्यं, ज्ञान का दाता सोम गुरु, आभ्यन्तर शत्रु का नाशक सोम आत्म-ज्ञान-साधना ।

त्रा द्विवहीं त्रामिनो यात्विन्द्रो वृषा हार्रभ्यां परिषिक्तमन्धः। गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्यः सुत्रा खेदामरुशहा वृषस्य॥४॥

भार — ( हुग ) बलवान् ( इन्द्रः ) शतुहन्ता राजा ( द्वि बहांः ) सैन्य और सामान्य प्रजा दोनों का स्वामी, दोनों से बढ़ने वाला, ( अमिनः ) बलवानों के प्रति (आ यातु) प्राप्त हो, वा (अमिनः आयातु) गृह वाले जनों को प्राप्त हो । (गिव ) भूमि पर ( अन्धः ) उत्तम अन्न ( पिर सिक्तम् ) सींचा जावे । (सृतस्य) उत्पन्न हुए ( प्र-भृतस्य ) अच्छी प्रकार पुष्ट हु र ( मध्वः ) अन्न, जल की मेघवत् वा सूर्यवत् ( अरुश-हा ) दुःखों और पीड़ाओं का नाशक स्वामी ( सत्रा ) सदा, ( खेदाम् ) दुःखी जनों के निमित्त (आ वृषस्व) वर्षा करे । उन्हें खूब प्रदान करे । (२) सूर्यं वा मेघ दोनों लोकों के स्वामी से, वा दोनों लोकों के बढ़ने से 'द्वि-बहांः' है । वह ताप, प्रकाश, या जल, वायु सिहत आवे, अन्न सींचे, भृत्व से खिन्न प्राणियों को अन्न दे ।

नि तिग्मानि भ्राशयनभाश्यान्यव स्थिरा तेनुहि यातुजूनाम् । उत्रायं ते सहो बलं ददामि प्रतीत्या शत्रृनिवग्रदेषु वृश्व॥४॥२०॥

भा०—हे राजन् ! स्वामिन् ! तू सूर्य के समान ( तिग्मानि ) तीक्षण ( श्राश्यानि ) दीप्तियों के तुल्य चमकने वाले शक्षों को ( नि श्राश्यन् ) खूव चमकाता हुआ, ( यातू जूनां ) पीड़ा देने वाले शत्रुओं के ( स्थिरा ) दृंड़ दुर्गों, धनों, बलों को ( अव तनुिंह ) नीचे गिरा । (ते उद्याय) शत्रुओं के लिये उद्य रूप तुझ को में (सहः बलम् ) पराजयकारी, सर्वविजयी बल (दर्शामि) प्रदान करता हूं । तू (वि गदेषु) संद्रामों में ( शत्रुन् प्रति ह्ल्य ) शत्रुओं पर आक्रमण करके उनको (वृश्च) काट डाल । इति विशो वर्गः ॥ व्याप्ते इन्द्रं तनुिंह श्रवांस्योजः स्थिरेव धन्वने। भिमातिः। श्रम्मद्रयंग्वावृधानः सहोभिरिनेभृष्टस्तन्वं वावृधस्व ॥ ६॥

भाव—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (अर्थः) स्वामी होकर वा (अर्थः) शतु के (अवांसि) धनों, और अन्नों को (वि तनुहि) नष्ट कर । और हमें (स्थिराणि) स्थिर वल प्रदान कर । अपने (धन्वनः ओजः) धनुष के पराक्रम को (स्थिरा इव वि तनुहि) स्थिर रूप से विशेष रूप से विस्तृत कर । और (अस्मद्र्यक्) हमें प्राप्त होकर (वृधानः) बढ़ता हुआ (अनि-मृष्टः) शतुओं से पराजित न होकर (सहोभिः) अपने बलों से (अभि-मातीः) अभिमानी शतुओं को (वृधन्व) नित्य काट और (तन्वं) अपनी विस्तृत शक्ति को (वृध्धस्व) वरावर वहा ।

हुदं हुविभेघवन्तुभ्यं रातं प्रति सम्राळहेणानो गृभाय । तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्यं एको देहीन्द्र पिर्व च प्रस्थितस्य ॥ ७ ॥

भा०—हे (मघवन् ) ऐश्वर्यंवन् ! (तुभ्यम् ) तेरे हितार्थं (इद्म्हिवः ) यह उत्तम अन्नवत् पृष्टिकारक साधन (रातम् ) प्रदान किया
जाय । तृ (सम्राट् ) तेजस्वी होकर (अह्रहणानः) विना संकोच वा कोध
के (प्रति गृभाय ) प्रहण कर, वा हे (मघवन् ) ऐश्वर्यंवन् ! (तुभ्यम् ) तेरे
ही लिये उत्पन्न अन्नवत् समस्त पदार्थं (पकः ) परिपक्क है । तू (प्रस्थितस्य ) आदर से आगे रक्वे अन्न को (अद्धि प्र पिब च ) खा और पान
कर । उसका उपभोग कर ।

श्रुद्धीदिनद्र प्रस्थितेमा हुवींषि चनी द्धिष्व पचतोत सोमम्। प्रयस्वन्तः प्रति हुयीमसि त्वा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामीः

भा० — हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! (प्रस्थिता) आदरपूर्वक आगे रक्ले (इमा हवींषि) इन उत्तम १ अजों को (अद्धि इत्) अवदय खा। (चनः) अन्न को (उत पचता उत सोमम्) और परिपक्त पदार्थों वा जळ को भी (दिधिष्व) तूधारण, स्वीकार कर। हम (प्र-यस्वन्तः)

उत्तम अन्न को लिये हुए (त्वा प्रति हर्यामिस ) तेरे प्रति सत्कामना करते हैं। (यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु ) अन्न देने वाले, यज्ञशील जन की सब अभिलाषाएं सत्य, सफल हों। विद्वान्, गुरु, आचार्यं, अतिथि तथा प्रिय, पित आदि का भी सत्कार इसी प्रकार करना चाहिये। प्रेन्डाशिभ्यां सुवचस्यामियार्मे सिन्धाविच प्रेर्यं नार्वमकैः। अर्या इच परि चरन्ति देवा ये श्रम्मभ्यं धन्दा दुद्धिदंश्च॥९॥२१॥

भा०—( सिन्धौ इव नावम् ) समुद्र में नाव के तुल्य में ( अर्दें: ) अर्चना करने वाले वेद मन्त्रों से (इन्द्राग्निभ्याम्) इन्द्र और अग्निवत् अन्न और प्रकाश देने वालों के प्रति ( सुवचस्याम् ) सुखजनक वचनों वाली ( नावम् ) स्तुति को (प्र इयर्मि) उत्तम रीति से कहता हूं और (देवाः) विद्वान् गण ( अयाः इव ) आने जाने वाले सृत्यों वा अधादि के तुल्य (परिचरन्ति) सेवा करते हैं (ये) जो ( अस्मभ्यम् ) हमारे लिये (धन दाः) धन देने वाले और (उद्-भिद्श्र) उत्तम २ अन्नादि फलों, सुखननक पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। इत्यकोनविंशो वर्गः ॥

## [ 088 ]

मरिषिभिद्धः ॥ इन्द्रो देवता—धनान्नदानप्रशंसा ॥ छन्दः—१ निचृष्जगती— २ पादनिचृष्जगती । ३, ७, ६ निचृत् त्रिष्टुप् । ४, ६ त्रिष्टुप् । ४ विराट् त्रिष्टुप् । ८ भुरिक् त्रिष्टुप् ॥ नवर्चं स्क्रम् ॥

न वा उ देवाः चुधमिद्धधं दंदुकृताशितमुपं गच्छन्ति मृत्यवः। इतो रियः पृणको नोपं दस्यत्युतापृणनमर्डितारं न विन्दते ॥१॥

भा०—( देवाः ) विद्वान् लोग (क्षुधम् न दृदुः) भूल का दृण्ड नहीं देवें, प्रत्युत (वधं दृदुः) पीड़ादायक दृण्ड ही देवें। अथवा ते (क्षुधम् इत् वधं न दृदुः) भूल के कारण दूसरे को नाश करने का दृण्ड न देवें। (उत) क्योंकि ( आशितम् ) लानेवाले को भी (मृत्यवः) मरणकारी अवसर

(उप गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं। ( उतो ) और ( पृणतः रियः ) अन्यों को पालने वाले का धन ( न उप दस्यति ) कभी नाश को श्राप्त नहीं होता । (उत) और (अर्गुणन् ) दूसरों को न पालने वाला ( मर्डितारं न विन्दते ) अपने प्रति सुख देने और द्या करने वाले को नहीं पाता। य ब्राधार्य चकमानार्य पित्वोऽन्नवान्त्सत्रिक्तार्योपज्यमुर्षे । स्थिरं मनः क्रुणुते सर्वते पुरातो चित्स मर्डितारं न विन्दते ॥२॥

भा०-(यः) जो (आधाय) भरण पोषण करने योग्य निर्वल को और ( पित्वः चक्रमानाय ) अन्नों को चाहने वाले बुभुक्षित याचक को और (रिफताय) पीडित दुःखी को और (उप-जग्मुषे) समीप श्रप्त अति थ को देखकर (अन्नवान् सन्) स्वयं अन्न वाला होकर भी अपना (मनः स्थिरं कृणुते ) मन स्थिर कर छेता है, और (पुरा सेवते ) उसको देने के पहले स्वयं खा लेता है ( उतो न चित् ) वह भी (मर्डितारं न विन्दते ) अपने पर दया करने वाले को नहीं पाता । स इद्घोजों यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाये।

श्चरमस्मै भव<u>ति</u> यामहूता <u>उताप</u>रीषुं क्रुणुते सर्खायम् ॥ ३ ॥

भा०-( यः गृहवे ददाति ) जो ग्रहण करने वाले उत्तम पात्र को अन्न आदि देता है और (यः) जो (अन्न-कामाय चरते ददाति) अन्न की अभिलापा से भिक्षा आचरण करने वाले को अन्नदान करता है और जो ( कृशाय ) कृश, भूखे, निर्वल को अन्न देता है, (अस्मै याम-हुतौ ) उसको यज्ञ के निमित्त ( अरं भवति ) बहुत अधिक प्राप्त होता है, (सः इत् भोजः) वहीं सचा रक्षक है ( उत ) और वह ( अपरीषु सखायं कुणुते ) परायों में वा शत्रु आदि की प्रजाओं में भी अपना सहायक प्राप्त कर लेता है।

न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः। श्र<mark>पारमात्त्रयाञ्च तदोको श्रस्ति पृणन्तम्नयम्ररण चिदिच्छेत् ॥४॥</mark> भा०—(सः न सखा) वह सखा, प्रेमी मित्र नहीं (यः) जो (सचा अवे) साथ रहने वाले को, और (सचमानाय) सेवा करने वाले (सख्ये) मित्र को (पित्वः न ददाति) अन्न नहीं देता। क्योंकि (तत् ओकः न अस्ति) वह रहने योग्य घर के समान नहीं होता (अस्मात् अप) मनुष्य उससे दूर ही से हटते हैं। (अन्यम् एणन्तम्) शात्रु भो यदि पालन करता है, अन्न से तृप्त करता है तो लोग उसको भी (अरणं चित् इच्छेत्) उत्तम स्वामी के तुल्य चाहने लगते हैं। पृण्णियादिन्नार्धमानाय तव्यान्द्राधीयां समनु पश्येत पन्थीम्। श्रो हि चत्नेन्ते रथ्येव चुक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्त रार्यः॥४॥२२॥

भा०—(तन्यान्) शक्तिशाली पुरुष को चाहिये कि वह (नाध-मानाय) याचना करने वाले को (प्रणीयात् इत्) अवश्य पालन करे, उसे अन्नादि से नृप्त, सन्तुष्ट करे। वह (द्वाघीयांसम् पन्थाम् अनु पश्येत) बहुत दूर तक के मार्ग को देखे। (ओ हि स्थ्या चक्रा इव वर्त्तन्ते) ये धन निश्चय से स्थ के चक्रों के समान चला करते हैं। ये (रायः) समस्त ऐश्वर्य (अन्यम् अन्यम् उप तिष्ठन्ते) एक से दूसरे के पास जाया आया करते हैं। इति द्वाविंशो वर्गः॥

मोघमन्नं विन्द्ते अर्पचेताः सत्यं व्रवीमि वध इत्स तस्य । नार्थमणं पुष्यति नो सर्खायं केर्वलाघो भवति केवलादी ॥ ६॥

भा०—वह (अप्र-चेताः) उत्तम उदार चित्त एवं दूर तक के ज्ञांन से रहित, अनुदार क्षुद्रज्ञानी पुरुष (मोघम् अन्नं विन्दृते) व्यर्थ ही धन-अन्न आदि प्राप्त करता है। (सत्यं व्रवीमि) में सत्य कहता हूं कि (सः तस्य वधः इत्) वह उसका मरण ही है क्योंकि वह (न अर्थमणं पुण्यिति) न तो अपने शत्रुओं को वश करने वाले, स्वामी राजा को ही पुष्ट करता है और (नो सखायं) न वह अपने समान-स्थाति वाले मित्र को

पुष्ट करता है, (केवलादी) केवल स्वयं साने या भोगने वाला पुरुष (केवल-अवः भवति) केवल पाप ही अर्जन करता है। कृषिनित्फाल आशितं करणोति यन्नध्वानमपं वृङ्क्ते चरित्रैः। वर्दन्ब्रह्मार्वदतो वनीयान्पृणन्नापिरपृणन्तमभिष्यात्॥ ७॥

भा०—(कृपन फालः इत् आशितं कृणोति) जो फाली भूमि में गहरा खनती है वही खाने योग्य अन्न उत्पन्न करती है, अर (अध्वानं यन्) जो मार्ग पर गमन करता है वह (चिरिन्नेः) अपने पेरों से ही (अप कृड्क् ) बहुत दूर तक चला जाता है, वह संकट से छूट जाता या लक्ष्य तक पहुंचता है। (बदन्) उपदेश देता हुआ ही (ब्रह्मा) बेदज्ञ ब्राह्मण (अबदतः) न उपदेश करने वाले से (बनीयान्) अधिक सेवा करने योग्य है। (प्रणन् आपिः) इच्छा पूर्ति करने वाला बन्धु, दाता पुरुष ही, (अप्रणन्तम्) न देने वाले से (अभि स्यात्) कहीं बढ़ कर होजाता है।

। एकंपुद्धियों द्विपदों वि चंक्रमे द्विपात्तिपार्यमभ्येति पश्चात् । चर्तुष्पोदेति द्विपदोमभिस्वरे सम्पश्यन्पङ्क्षीरुंपतिष्ठमानः ॥८॥

भा०—( एक-पात भूयः ) एक आश्रय वाला भी ( द्वि-पदः ) दौ पैर वाले अनेक मनुष्यों से ( भूयः वि चक्रमे ) बहुत अधिक विक्रमशील होता है । और ( द्वि-पात् ) दो चरण वाला मनुष्य भी ( द्वि-पादम् ) तीन चरण वाले, ज्ञानी पुरुष के ( पश्चात् अभि एति ) पीछे २ आता है । और ( पंक्तीः ) पद पंक्तियों को ( सम्पश्यम् ) देखता हुआ (उप-तिष्ठ-मानः ) उपस्थित होकर ( चतुष्पात् ) चार पैर वाला पशु भी ( द्विपदाम् अभिस्वरे ) दो पाये मनुष्यों के स्थान में ( एति ) प्राप्त हो जाता है । इसलिये न्यूनाधिक पदों या, साधनों या आश्रयों के ऊपर समृद्धि नहीं, प्रत्युत सामर्थ्य और दानशीलता पर ही उक्तमता निर्भर है। समी चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सम्मातरा चित्र समं दुंहाते। यमयोश्चित्र समा वीयोणि ज्ञाती चित्सन्तौ न समं पृणीतः ९।२३

भा०—(समी चित् हस्ती) दोनों हाथ एक समान होकर भी (समं न विविष्ट:) एक समान व्यापार नहीं करते। (सम् मातरा चित्) एक समान दो माताएं भी (न समं दुहाते) एक समान दूध नहीं देतीं। (यमयोः चित् वीर्याणि न समा) एक साथ उत्पन्न जोड़े पुत्रों के भी एक समान वल-सामर्थ्य नहीं होते। (ज्ञाती चित् सन्ती) दोनों समान सम्बन्धी होकर भी (समं न प्रणीतः) एक समान दान देने में समर्थ नहीं होते इति त्रयोविंशो वर्गः॥

## [ ११= ]

आर पिरुरुचय आमहीयवः ॥ देवता—अग्नी रचोहा ॥ छ्र=रः—१ पिपीलि-कामध्या गायत्री । २, ४ निचृद्गायत्री । ३,८ विराड् गायत्री । ६, ७ पादनिचृद्गायत्री । ४, १ गायत्री ॥ नवर्षे स्क्रम् ॥

असे हंसि न्य नित्रं दीद्यनमत्र्येष्वा।

स्वे च्ये शुचिवत ॥ १ ॥

भा०—हे (अमे) ज्ञानवन् ! हे स्वप्रकाश ! विद्वन् ! हे (ग्रुचि-वत)
ग्रुद्ध कर्म करने हारे ! तू (स्वे क्षये) अपने गृह में, वा ऐश्वर्य में
(दीचन्) प्रकाशित होता हुआ, (मर्त्येषु) मनुष्यों में विद्यमान
(अत्रिगम्) भोक्ता मन, वा इन्द्रियगण वा देह को नाशकारी दुष्ट के
नुल्य (नि हास ) अपने वश कर।

उत्तिष्ठसि स्वाहुतो घृतानि प्रति मोदसे। यस्वा स्त्रुचीः सुमिस्थरन् ॥ २॥

भा०-हे (अम्रे) स्वप्रकाश ! उत्तम नायक ! आत्मन् ! (आहुतः

उत् तिष्ठसि ) जिस प्रकार अग्नि चरु, घृत आदि की आहुति पाकर करर उठता है उसी प्रकार तू भी (सु-आहुतः ) उत्तम शीत से आदर सत्कार पाकर उदय को प्राप्त होता है। (घृतानि प्रति मोदसे ) घृतों को प्राप्त होकर जैसे अग्नि प्रसन्न होता, अधिक उज्ज्वल होका चमकता है उसी प्रकार हे विद्वन्! तू (घृतानि ) आदरार्थ जलों वा स्निग्ध वचनों को पाकर (प्रति मोदसे ) सत्कार करने वाले के प्रति हर्ष प्रकट कर। (स्नुचः सम् अस्थिरन् ) जिस प्रकार स्नुवे अग्नि को स्थिर आव से रखते हैं उसी प्रकार हे विद्वन्! (त्वा) तुसको (स्नुचः) प्राणगण (सम् अस्थिरन् ) अच्छी प्रकार स्थिर करें।

स ब्राहुतो वि रोचतुऽग्निर्धिकेन्यो गिरा। स्रवा प्रतीकमञ्चते॥ ३॥

भा०—( सः अग्निः ) वह अग्निवत् देदीप्यमान, ( ईहेन्यः ) स्तुति करने योग्य पुरुष (आहुतः) आहुति प्राप्त अग्नि के तुल्य आदर प्राप्त करके (वि रोचते) विशेष दीप्ति से प्रकाशित होता है, और (सुचा गिरा प्रतीकम् अज्यते ) सुचा से जिस प्रकार अग्नि प्रकाशित हो उसी प्रकार वह ज्ञान-प्रकाशमय पुरुष भी वाणी द्वारा प्रत्येक आत्म रूप से अन्तः करण में प्रकट होता है।

घृते<u>नाग्निः समेज्यते</u> मधुप्रतीक त्राहुतः। रोचमानो विभावसुः॥ ४॥

भा०—(घृतेन अग्निः समज्यते) जैसे घी से अग्नि अच्छी प्रकार प्रकाशित होता है उसी प्रकार (अग्निः) तेजस्वी प्रकाशवान् पुरुष भी अपने विशेष प्रकाश से (सम् अज्यते) भली प्रकार प्रकाशित होता है। (मधु-प्रतीकः) अग्नि जिस प्रकार ज्वाला रूप अवयवों मैं मधु अर्थात् तेज वा ताप से युक्त होता है उसी प्रकार विद्वान् भी (मधु-प्रतीकः) मधुर

वचनों को मुख में धारग करने वाला हो। वह (आ-हुतः) आहुति प्राप्त अग्नि के तुल्य गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त कर (रोचमानः) प्रकाशित एवं सब को प्रिय लगता हुआ, (विभा-वसुः) द्वाप्ति के धनी अग्नि के तुल्य (विभाव-सुः) विशेष सामर्थ्य को प्रकट करने वाला हो।

जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । तं त्वा हवन्त मत्यीः ॥ ४ ॥ २४ ॥

भा०—हे (हन्य वाहन) हन्य, चरु, घृत आदि आहुति देने योग्य पदार्थों को दूर २ तक लेजाने वाले अग्नि के तुल्य ग्रह्म, धनों, दातन्य ज्ञानों को स्वयं ग्रहण करने और अन्यों को प्रदान करने वाले ! तू (देवेभ्यः) कामनावान् मनुष्यों के हितार्थ (जरमाणः) उपदेश करता हुउा (सिमध्यसे) अधिक प्रकाशित हो। (तं त्वा) उस तुझको (मर्त्याः) मनुष्य (हवन्त) प्रार्थना करते हैं। इति चतुर्विशो वर्गः॥

तं मर्ता अमर्त्यं घृतेनाधि संपर्यत । अद्मियं गृहपंतिम् ॥ ६ ॥

भा०—हे ( मर्ताः ) साधारण कोटि के मनुष्यो ! आप लोग ( घृतेन अग्निम्) बी से अग्नि के तुल्य स्नेह से उस (अमर्त्यं ) अविनाशी पुरुप की, (अदाभ्यं गृहपतिं) उस अहिंसनीय, गृहों के स्वामीवत् अवलम्ब ग्रहण करने बालों के पालक पुरुप की ( सपर्यंत ) सेवा, परिवर्या और उपासना करो।

अद्भियेन शोचिषीं से रजस्तवं दह।

गापा ऋतस्य दीदिहि॥ ७॥

भा०—हे (अम्ने) प्रकाशस्त्र हुण, ज्ञान के प्रकाशक, तेजस्विन ! (अदाभ्येन शोचिषा) अविनाशी तेज से (त्वं रक्षः दह) तू दुष्टों को दग्ध कर। तू (अरतस्य गोपाः) सत्य ज्ञान, न्याय और धर्मतत्व का स्क्षक होकर (दीदिहि) प्रकाशित हो।

स त्वमंग्रे प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः। उष्टचयेषु दीर्घत्॥ = ॥

भा०—हे (अमें) तेजस्विन् ! (सः त्वम्) वह त् (प्रतीकेन) प्रतिकार करने, वा उपाय से (यातु-धान्यः) पीड़ा देने वाली दुष्ट शक्तियों, स्वियों वा विपत्तियों को (प्रति ओष) नष्ट कर । और तू (उरु-क्षयेपु दीचत्) बड़े १ गृहों वा ऐश्वयों में चमकता रहे।

तं त्वा गोभिं हरूचयां हव्यवाहं समीधिरे। यजिष्टं मार्चुषे जने॥९॥२४॥

भार्य—( उरुक्षयाः ) बड़े २ गृहों वाळे उपासक ( मानुषे जने ) मननशील जनों में ( यजिष्ठं ) सर्वोपिर दानी, पूज्य, ( हृब्यवाहं ) हृब्य को अमिवत्, स्तुत्य वचन को धारण करने वाले (तं त्वा ) उस तुझको, (गीर्भिः ) स्तुतियों से (सम् ईधिरे ) दीप्त करते हैं । इति। पञ्चविंशो वर्गः ॥

## [ 388 ]

ऋषिर्लव ऐन्द्रः ॥ देवता—आत्मस्तुतिः ॥ छन्दः—१—५, ७—१० गायत्रो । ६, १२, १३ निचृद्गायत्रो ॥ ११ विराड् गायत्री ।

इति वा इति में मनो गामश्वं सनुयामिति । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ १ ॥

भा०—( सोमस्य कु-वित् ) सोम, ऐश्वर्य, वीर्य, धनादि को बहुत बहुत, (अपाम् ) मैंने सुरक्षित किया, उसका बहुत १ उपयोग किया। यज्ञ में अनेक बार सोम ओपधिरस का पान किया, योगादि द्वारा अध्यात्म में—अनेक बार मैंने अपने आत्मा का आनन्द-स्वरूप प्राप्त किया (इति वा इति) यह इस २ प्रकार से (मे मनः) मेरा चित्त होता है कि (गाम् अश्वं सनुयाम्) मैं अर्थियों को गौ और अश्व दूं। मैं

उस प्रभु को लक्ष्य कर वाणी और अपने भोक्ता आरमा तक को उसके अर्पण कर दूं।

प्र वार्ता इव दोर्घत उन्मी पीता श्रयंसत । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ २ ॥ जन्म ( ) ( )

भा०—( कुवित् सोमस्य अपाम् ) मैंने सोम रस, ऐश्वर्यं, ज्ञान, आत्मानन्द का खूब २ पान किया। (इति) इसी कारण वे (पीताः) पान किये गये रस (वाताः इव ) प्रवल वायुओं के झकोरों के समान (दोधतः) कंपाते हुए (मा उत् अयंसत ) मुझ को उद्यमशील करते हैं।

उन्मा पीता श्रयंसत् रथमश्वी इ<u>वाशवः ।</u> कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ३ ॥

भा०—( आशवः अश्वाः इव ) शीव्रगामी घोडे जिस प्रकार (रथम् उत् अयंसत ) रथ को श्रमपूर्वक उठा कर छेजाते हैं उसी प्रकार (पीताः) सुरक्षित, परिपालित वीर्य, बलप्रद रस ( मा उत् अयंसत् ) मुझको ऊंचे उन्नत मार्ग की ओर छे जाते हैं। (इति) इसिंछ्ये (क्वित् सोमस्य अपाम्) मैं खूब अधिक वीर्य-बल का पालन करता हूं।

उप मा मृतिरस्थित बाश्रा पुत्रमिव प्रियम् । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ४ ॥

भा०—(वाश्रा) कामनायुक्त माता जिस प्रकार (श्रियम् पुत्रम् इव) प्यारे पुत्र को प्राप्त होती है उसी प्रकार (मितः) उत्तम बुद्धि, ज्ञान (मा उप अस्थित) मुझे भी प्राप्त होता है। (इति) इस हेतुः (कुवित् सोमस्य अपाम्) मैंने अपने आत्मा के स्वरूप का खूब २ पान अर्थात् मनन, ज्ञान और दर्शन किया है।

श्चहं तष्टेव बन्धु<u>रं</u> पर्यंचामि हृ<mark>दा मृतिम् । क</mark> कुवित्सोम्स्यापामिति ॥ ४ ॥

 भा०—(तष्टा इव बंधुरम्) शिल्पी जिस प्रकार उत्तम रथ को बनाता है उसी प्रकार मैं भी ( हदा ) हदय से अद्धापूर्वक ( मितम परि अचामि ) मनन योग्य ज्ञान खरूप को प्राप्त करता हूं। ( इति ) अतः ( कुवित् सोमस्य अपाम् ) उस सर्वप्रेरक प्रभु के परमानन्द को खूब २ पान कहं।

नुहि में अनिपचनाच्छान्त्सुः पश्च कुष्टयः। कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ६ ॥ २६ ॥

भा०—( पञ्च कृष्टयः ) पांच मार्गी से खेंचने वाले पांचों इन्द्रिय रस भी (मे) मुझे (अक्षि-पत् चन) चक्षु के पतन या पलक भर भी ( नहि अच्छान्सुः ) नहीं छुभा सकते । ( इति ) क्योंकि मैंने ( कुवित् ) खूव २ (सोमस) उस प्रभु, सर्वोत्पादक, सर्वसञ्चालक ईश्वर का (अपाम्) ज्ञानानन्द रस-पान किया, उसका ब्रत पालन किया है। इति पड्विंशो वर्गः ॥

निहि मे रोदसी उभे श्रन्यं पत्तं चन प्रति। कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ७॥

भा०—( उभे रोदसी ) सूर्य और भूमि दोनों मिलकर भी ( मे ) मेरे (अन्यं पक्षं चन प्रति ) एक पक्ष अर्थात् बाजू के बराबर भी नहीं हैं। ( इति ) कारण कि मैं ( कुवित सोमस्य अपाम् ) बहुत अधिक चीर्य का रक्षण कर चुका हूं।

श्रमि द्यां महिना भुवमुभी । मां पृथिवीं महीम्। कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ८॥

भा०-में (महिना) अपने महान् सामर्थ्य से, ( द्याम् अभि ) आकाश वा सूर्य की ओर (इमां पृथिवीम् अभि भुवम्) इस प्रिथिवी को भी व्याप कर अपने वश कर रहा हूं। ( इति ) कारण कि ( कुवित्० ) पूर्ववत् ।

हन्ताहं पृथिवीमिमां नि द्धानीह वेह वा ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ६॥

भा०—( अहं ) मैं (इमां पृथिवीं) इस पृथिवी को (इह वा इह वा वि द्धानि) यहां स्थापित करूं या यहां, वा जहां जहां चाहूं रखदूं। अथवा मैंने पृथिवी को सर्वत्र ब्रह्माण्ड मैं यत्र-तत्र रक्खा है वा प्रकृति को सर्वत्र गिर्भत किया है क्योंकि ( कुवित्॰ ) मैं परमेश्वर 'सोम' अर्थात् सर्वजगत् उत्पादक और प्रेरक वल का बहुत भारी रखवाला हूं।

त्र्रोषिमत्पृथिवीमुहं जुङ्घनानीह <u>वेह वा ।</u> कुवित्सोमुस्यापामिति ॥ १०॥

भा०—( पृथिवीम् ) पृथिवी को तपाने वाले सूर्य के समान ही (अहम् ) मैं (इह वा इह वा ) यहां या वहां, जहां चाहूं, अथवा सर्वत्र (ओपं जंघनानि ) ताप से आहत करूं। वहां तक सूर्य के समान ताप प्रकाश वा तेज पहुंचाता हूं। क्योंकि (कुवित्०) मैं ईश्वर, जगत् उत्पादक वल को बहुत १ धारण किये हूं।

द्विवि मे श्रुन्यः पुत्तो<u>ः</u> उधो श्रुन्यमचीकृषम् ।

कुवित्सोमस्यापामिति ॥ ११॥

भा०—(मे) मेरा (दिवि अन्यः पक्षः) सूर्यं या आकाश में एक पक्ष है। और (अन्यम्) दूसरा पक्ष (अधः अचीकृषम्) नीचे भू लोक को बनाता हूँ। जिस प्रकार खी पुरुष दायें बायें के तुल्य हैं। उसी प्रकार विराट् प्रजापित के द्यों और आकाश दो अंश हैं। (कुवित्० पूर्वंवत्)। पृथिवी पर सूर्यं या आकाश के वर्षण आदि से खी से सन्तानादिवत् हो। अनेक प्रजाएं उत्पन्न होती हैं।

श्चहमंस्मि महामुद्देषि<mark>तः ।</mark> कुवित्सोमस्यापामिति ॥ १२ ॥

भा०—( अहम् ) में ( अभि नभ्यम् ) समस्त अन्तरिक्ष में ( उत् ईंप<mark>तः ) उदय होने वा</mark>ळे सूर्यं के तुल्य ( महामहः ) महान् ( अस्मि ) हूँ। ( कुवित्० इत्यादि पूर्ववत् )।

गृहो याम्यर्रङ्कतो देवेभ्यो हब्यवाहैनः।

कुवित्सोमुस्यापामिति ॥ १३ ॥ २७ ॥ ६ ॥

भा०—( देवेभ्यः हन्य-वाहनः ) प्रथिन्यादि समस्त लोकों के लिये 'हृब्य' प्राह्य तेज, जल, अन्न प्राप्त कराने वाला और (अरं-कृतः) सुभूषित होकर गृहपति के तुल्य ( गृहे यामि ) जगत् रूप गृह में प्रवेश करता हूँ। ( कुवित्॰ इत्यादि ) पूर्ववत्। इति सप्तविंशो वर्गः ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥

#### सप्तमोऽध्यायः



# [ १२0 ]

-ऋषिर्वृहद्दिव श्राथर्वण: ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः-१ श्राची स्वराट् त्रिष्टुप् । २, ३,६ पादनिचृत त्रिष्टुप्। ४, ४,६ निचृत्त्रिष्टुप्। ७,८ विराट् त्रिष्टुप् ॥ नवर्च स्क्रम् ॥

तदिदास भुवनेषु ज्येष्टं यती जुज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः। सुद्यो ज्ञज्ञाना नि रिणाति रात्रुननु यं विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १ ॥

भा०—( भुवनेषु ) विद्यमान समस्त लोकों में (तद् इत् ) वह परब्रह्म ही ( ज्येष्ठम् आस ) सबसे ज्येष्ठ, सबसे मुख्य, प्रशस्त और सर्वादिमय है। ( यतः ) जिससे ( उग्रः ) प्रचण्ड, ( त्वेप-नृम्णः ) दीप्ति का धनी सूर्य ( जज्ञे ) उत्पन्न हुआ। वह सूर्य ( जज्ञानः ) प्रकट होते ही (सद्यः) अति शीघ्र (शत्रून् निःरिणाति) उपासकों के भीतरी शत्रु-आलस्य, काम, क्रोधादि को वश करता है। (यम् अनु) जिसको देख कर (विश्वे जमाः) सब प्राणी (मदन्ति) प्रसन्न होते, जिसके बल पर समस्त जन अन्न, जलांदि से तृप्त होते, जिसकी सब स्तुति करते हैं। (२) इसी प्रकार ज्येष्ठ बह्म, ब्राह्मण से क्षात्र वर्ग उत्पन्न हुए वह सब शत्रुओं का नाश करता है, और उसको देखकर सब (जमाः) प्रजा-रक्षक चा प्रजाजन, स्नेही, पुरुष प्रसन्न होते हैं।

बावृधानः शर्वसा भूयोजाः शत्रुंदांसाय भियसं दधाति । अव्यनच व्यनच सस्नि संति नवन्त प्रभृता मदेषु ॥ २ ॥

भा०—वह ( भूरि-ओजाः ) बहुत से बल पराक्रम वाला, (शवसा) बल से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, ( शतुः ) सब दुष्टों का नाश करने हारा होकर ( दासाय ) नाश करने वाले को ( भियसा दधाति ) भय प्रदान करता है, और ( अन्यनत् न्यनत् च सिन् ) अप्राणि और प्राणि वर्ग दोनों जिससे सदा छुद्ध निर्दोष हैं। हे प्रभो ! (ते मदेषु) तेरे हर्षों में ( प्रभृता ) परिपालित-पोषित प्राणीगण सं नवन्त ) एकत्र होते, तेरी शरण आते हैं।

त्वे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्वे द्विर्यदेते त्रिर्भवन्त्यूमाः। स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां सृजा समुदः सुमधु मधुनाभि योधीः ३

भा०—(विश्वे) सब (त्वे) तुझ में ही, तेरे ही निमित्त (कतुम् अपि वृक्षिन्ति) यज्ञ समाप्त करते हैं। (यत्) और तेरे ही आश्रय पर (जमाः) परस्पर स्नेही प्राणी (द्विः भवन्ति) दो दो होते हैं और प्रजा द्वारा (त्रिः भवन्ति) तीन र हो जाते हैं। (स्वादोः) उत्तम खाद्य अञ्च से भी (स्वादीयः) अति अधिक सुखप्रद अपत्य आदि को (स्वादुना) सुखप्रद माता-पिता से (सुज) उत्पन्न कर। (मधुना मधु ) मधुर से मधुर को (सु अभि योधीः ) सुखपूर्वक परस्पर संगत कर।

इति चिद्धि त्वा धना जयम्तं मद्मेमदे अनुमद्नित विप्राः। श्रोजीयो धृष्णो स्थिरमा तंनुष्व मात्वा दभन्यातुधानां दुरेवाः ४

भा०—( इति चित् हि त्वा ) इसी प्रकार हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् प्रजापालक !(धना जयन्तं त्वा) नाना ऐश्वर्यों को विजय करते हुए तुझको देख कर वा प्राप्त करके (विप्राः मदेमदे अनु मदन्ति ) विद्वान् पुरुष प्रत्येक हर्षे के अवसर पर तेरी ही स्तुति किया करते हैं। हे (घुण्णो) शत्रु को पराजय करने हारे ! तू ( ओजयः ) सबसे अधिक पराक्रम वाला है, तू (स्थिरम् ) स्थिर राज्य का ( आ नुष्त्र ) विस्तार कर । (दुरेवाः) बुरी चालों वाले ( यातु-धानाः ) पीड़ादायक दुष्ट लोग ( त्वा मा दभन् ) तेरा नाश न कर सकें।

त्वया वयं शाराबाहे रगेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि। चेदियामित आयुंधा वचीभिः सं ते शिशामि बह्मणा वयासि ।४।१

भा०—( त्वया ) तुझ से ही बलशाली होकर ( वयम् ) हम लोग (रगेषु) संग्रामों में (शाशद्यहे) शत्रुओं का नाश करते हैं। और ( त्वया प्र-पश्यन्तः ) तेरे द्वारा भली प्रकार सन्मार्ग देखते हुए ( भूरि युधेन्यानि ) अनेक युद्ध करने योग्य साधनों को हम जानें। (ते वचोभिः ) तेरे वचनों से प्रेरित होकर मैं (आयुधा) शस्त्रों को भी ( चोदयामि ) चलाऊं। ( ते ब्रह्मणा ) तेरे धन, ज्ञान और महान् बल से में (वयांसि) नाना बलों को (सं शिशामि) खूब तीक्ष्ण करूं। उनकी अधिक बलशाली करूं। इति प्रथमो वर्गः ॥

स्तुषेय्यं पुरुवरीसम्भवमिनतममाप्तयमाप्त्यानाम् । श्रा दं<mark>षेते शर्वसा सप्त दानुन्य स</mark>ोचते प्रतिमानीनि भृरि ॥ ६ ॥

आ०—( स्तुषेय्यं ) स्तुति करने योग्य ( पुरु-वर्षसम् ) नाना रूप वाले, नाना गुण वाले, (ऋभ्वं) खूब प्रकाशमान , ( इन-तमम् )सबसे श्रेष्ठ स्वामी और ( आसयानाम् आसयम् ) आस पुरुषों में से सबसे श्रेष्ठ आप्त को मैं प्राप्त होऊं। वह ( शवसा ) अपने बल और ज्ञान से ( सप्त दान्त् ) सातों ज्ञानदाता, सुखप्रद इन्द्रिय रूप देवों को उनके छिद्रों को (दर्पते) विदारण करता, शरीर में उनके छिदों को रचता है ( भूरि प्रति-मानानि ) जिन से बहुत से ज्ञानों को (प्र साक्षते ) प्राप्त करते हैं। साक्षतिरामोतिकर्मेति यास्कः।

नि तद्देधिषेऽवंरं परं च यस्मिन्नाविथावसा दुरोगे।

त्रा मातरा स्थापयसे जिगुत्नू अतं इनेर्ाष्<u>र</u> कर्वरा पुरू<mark>णि ॥७॥</mark>

भा०—( यस्मिन् दृशेगे ) जिस गृह में तू ( जिगल्तू मातरा ) एक दूसरे को प्राप्त होने वाले, माता पिता के तुल्य जगत् के निर्माता सूर्य और भूमि दोनों को ( अवसा आविथ ) अपने अन्न, तंज, बल से रशा करता और (स्थापयसे) स्थापित करता है उससे ही तू ( अवरं परं च ) इस और उस, पास और दूर के जगत् को सभी ऐश्वर्य वा लोक परलोक को भी ( नि दिधिषे ) स्थापित करता है । ( अतः ) इसी से तू ( पुरूणि कर्वरा इनोपि ) नाना कर्मों को भी करता, वा अनेक फलों को भी देता है। कर्वरा इति कर्मनाम । नि॰।

<u>इ</u>मा ब्रह्म बृहिंद्यो वि<u>ब</u>क्कीन्द्र<mark>ाय शूषमं</mark>श्<u>रियः स्वर्षाः ।</u> महो गोत्रस्य चयति स्वराजे दुर्रश्च विश्वा अवृगोद्र स्वाः ॥८॥

भा०—( बृहद्-दिवः ) सूर्य और आकाश के समान महान् तेजस्वी, ज्ञानी, प्रभु या विद्वान् (इमा ब्रह्म) इन वेद-वचनों का ( विवक्ति ) विविध प्रकार से उपदेश करता है। ( इन्द्राय शूषम् ) परमैश्वर्यवान् , प्रभु का बल वा सुख का सूर्य के तुल्य ही, वर्णन करता है ।

वह (अग्रियः) सबसे प्रथम, (स्वर्णः) समस्त तेजों और सुखों का प्रदान करने वाला है। वह (स्व-राजः) स्वयं चमकने वाले ( महः गोत्रस्य ) बड़े भारी, वाणियों के पालक वेद-ज्ञान का ( क्षयित ) स्वामी है । वह ही (विश्वाः ) समस्त (स्वः दुरः ) अपने अनेको द्वारों को ( आवृणोत् ) खोळता है। वही अपने समस्त रहस्यों को प्रकट करता है।

<u>ण्वा महान्यृहिंदेवो</u> श्रथ्वांचोचत्स्वां तन्व<u>ः</u>मिन्द्रमेव । स्वसारो मातुरिभ्वरीरिप्राहिन्वन्ति च शर्वसा वर्धयन्ति च । १।२॥

भा०-( एवा ) इस प्रकार ( महान् ) सबसे बड़ा ( अथर्वा ) सबका पालन करने वाला, प्रजापति ( बृहद् दिवः ) बड़े भारी जगत् को प्रकाशित करने वाला परमेश्वर (इन्द्रम् एव) परमेश्वर्यमय विराट् रूप को (स्वां तन्वम् एव ) अपने देह के समान ही (अवोचत्) वतला रहा है। ( स्वसारः ) उसके अपने आत्म-सामर्थ्य से चलने वाली जगत् की महान् शक्तियां ( मातरिभ्वरीः ) अपने निर्माता प्रभु के आश्रय से रह कर अपने को प्रकट करती हुई (अरि-प्राः) अपने स्वामी के अङ्गों की तरह उसको पूर्ण करती हुईं वा (अरिप्राः) सर्वथा निर्दोष होकर ( शवसा ) बड़े भारी बल से (हिन्वन्ति ) जगत् को सञ्चालित करतीं और (वर्धयन्ति) जगत् की वृद्धि वा संहार करती हैं वा उसी प्रभु की महिमा को बढ़ाती हैं। इति द्वितीयो वर्गः॥

## [ 858 ]

ऋषिं हिरएयगर्भः प्राजापत्यः ॥ को देवता ॥ छन्दः--१,३,६, ८, ६ त्रिष्टुप २, ४ निचृत् त्रिष्डुप् ४, १० विराट् त्रिष्डुप् । ७ स्वराट् त्रिष्डुप् ।। दशर्चं स्कम् ।। हिर्गयुगर्भः समेवर्ततात्रे भूतस्य जातः पितरिक आसीत्। स द्धार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवार्य हुविषा विधेम ॥ १॥

भा०—( अग्रे ) इस जगत्-प्रपञ्च के उत्पन्न होने के पहले (हिरण्य-गर्भः ) सूवर्ण आदि तैजस पदार्थों को भी अपने गर्भ में रखने वाला ( सम् अवर्त्तत ) विद्यमान रहा । वही ( भूतस्य ) उत्पन्न जगत् को ( पितः जातः ) पालक रूप से प्रसिद्ध है। वह ( एकः आसीत् ) एक अद्वितीय ही है। अर्थात् जगत् को धारण, उत्पादन, पालन में वह दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं करता। ( सः पृथिवीम् दाधार ) वह पृथिवी, तद्द्वत् सर्वाश्रय, विस्तृत प्रकृति या प्रधान तत्त्व को भी धारण करता, ( उत इमां द्याम् दाधार ) और इस सूर्यवत् तेजोमय लोक समृह को भी धारण करता है। (करमै) उस अविज्ञात स्वरूप वाले, किसी सुखमय ( देवाय ) सर्वशक्तिप्रद प्रसु की वा 'क' अर्थात् जगत् के एक-मात्र कर्त्ता प्रभु की हम ( हविषा विधेम ) भक्ति विशेष से सेवा करें। <sup>⁴</sup>कः'–करोति इति कः । कं इति सुख नाम, यदेव कं तदेव खम् । (उप०) एक इत्यस्यादिवर्णलोपाद् 'कः'। एको ऽद्वितीय इत्यर्थः॥ य आतम्बदा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ २॥ भा०—( यः आत्म-दा ) जो समस्त जीवों को अपने खवत् देहों का देने वाला, और सबको (बल-दा ) बल देने वाला है, (यस विश्वे उपासते) जिसकी सब उपासना करते हैं और ( यस प्रशिषं ) जिसके उत्कृष्ट शासन को (विश्वे देवा उपासते) सब देव, सूर्य आदि लोक भी मानते हैं, और (यस्य छाया अमृतं) जिसकी शरणवत् छाया, अमृत अर्थात् मोक्ष दिलाने वाली है और (यस्य मृत्युः) जिसकी शरण न लेना मरण के समान है ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप, जगत् के कर्त्ता, अद्वितीय परमेश्वर की हम विशेष भक्ति से उपासना करें।

यः प्राणितो निमिष्तो महित्वैक इद्राजा जगतो बुभूव । ईयरी ब्राप्य द्विपद्रचतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥३॥

भा०—(यः) जो (प्राणतः निमिषतः) प्राण लैने वाले और आंख झपकने वाले, श्वासजीवी और नेत्रवन् वा (निमिषतः) निमेच अर्थात् जीवन त्याग करने वाले, जीवित, अजीवित, (जगतः) समस्त जंगम व चर संसार का ( महित्वा ) अपने महान् सामर्थ्य से ( एकः इन् राजा बभूव ) एकमात्र अद्वितीय राजा है। और (यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे ) इस दोपाये और चौपाये प्राणिवर्ग का भी स्वामी है। ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस एक, अद्वितीय, जगद्-विधाता की हम सब प्रकार के साधनों से भक्ति करें।

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहुः । यस्येमाः प्रदिशो यस्यं बाह्र कस्मै देवायं हविषा विधम ॥ ४॥

भा०—(इमे हिमवन्तः) ये हिम वाले, ऊंचे २ पर्वंत (यस्य महित्वा आहुः ) जिसके महान् सामर्थ्यों को बतलाते हैं और ( यस्य महित्वा रसया सह समुद्रम् आह ) जिसके महान् सामर्थ्यों को 'रसा' जलयुक्त नदी वा गतिशील पृथिवी सहित यह समुद्र या महान् आकाश बतला रहाहै और (यस्य इमाः प्रदिशः) जिसके महान् सामर्थ्य को ये मुख्य दिशाएं ( यस्य वाहुः ) जिसके वाहुवत् होकर महान् सामुर्थ्यं को वतला रही हैं ( कस्मे देवाय हविपा विधेम ) उस एक, अद्वितीय जगत्-कर्ता की हम विशेष भक्ति से उपासना करें।

येन चौठ्या पृथिवी च हळहा येन स्वः स्तभितं येन नार्कः। यो अन्तरित्ते रर्जसो विमानः कस्मै देवार्य हविषा विधेम । ४।३॥

भा०—( येन ) जिससे ( उम्रा द्योः ) यह महान् आकाश तारक-मण्डलों सहित और ( पृथिवी च ) यह पृथिवी ( दढा ) स्थिर हैं, जिसने इनको स्थिर, अविनश्वर, चिरस्थायी बनाया है, (येनः स्वः स्तिभितम् ) जिसने इस महान सूर्य को स्थिर किया है, ( येन नाकः ) जिसने महान् आकाश बनाया (यः अन्तरिक्षे) जो इस अन्तरिक्ष में (रजसः) धूलिकणों के तुल्य अनन्त, असंख्य लोकों को बनाने वाला है, (कस्मै देवाय इविषा विधेम ) उस एक जगद्-विधाता देव की हम विशेष रूप से उपासना करें। इति तृतीयो वर्गः॥

यङ्कन्दंसी अर्वसा तस्तभाने अभ्येतेतां मनसारेजमाने। यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवार्य हविषा विधेम॥६॥

भा०—(यं) जिसको (अवसा तस्तभाने) वलपूर्वक दृइता से थमी हुई ये दोनों (क्रन्दसी) आकाश और पृथिवी, (रेजमाने) खूब सूर्य, तारादि से प्रकाशमान होकर मानो (मनसा) मन से (अभि) ऐक्षेताम्) साक्षात् देखती हैं। अथवा—(यम् मनसा रेजमाने) जिसके ज्ञानमय तेजः-सामर्थ्य से देदीप्यमान ये दोनों लोक (अभि ऐक्षेताम्) एक दूसरे को देखते वा सबको दिखाई देते हैं। (यत्र) जिसके आश्रय पर (सूरः उदितः विभाति) सूर्य उदय होकर या उर्घ्व आकाश में आकर चमकता है, (कस्मै देवाष) उस अप्रतन्य, अविज्ञेय, अवाङ्-मनस-गोचर, सर्वप्रकाशक प्रभु की हम (हविषा विधेम) सब साधनों से उपासना करें।

त्रापी ह यद्बृंहतीर्विश्<u>वमायन्गर्भे द्घाना जनयन्तीर</u>ग्निम् । तती देवानां समेवर्ततासुरेकः कस्मै देवायं हविषा विधेम ॥७॥

भा०—(यत्) जिस (विश्वम्) व्यापक प्रभु को (ह) सृष्टि की उत्पत्ति के भी पूर्व (बृहतीः आपः) बड़ी आपः अर्थात् प्रकृति की महत् आदि विकृतियें (आयन्) प्राप्त होती हैं और (गर्भ द्धानाः) गर्भ, हिरण्यमय महान् अण्ड को धारण करती हुईं (अग्निम् जनयन्ति) सर्वप्रकाशक और सर्वदाहक अग्नितत्त्व को प्रकट करती हैं। (ततः) तब ही, बह (एकः) एक अद्वितीय प्रभु (देवानां) समस्त देवों, सूर्षादि लोकों का एकमात्र (असुः) प्राण, उनका सञ्चालक और जीवन-दाता, इन्द्रियगण में प्राणवत् (सम् अवर्त्तत ) विद्यमान था। (कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सुखस्वरूप, जगदु-विधाता प्रभु की हम सर्वीपायों से सेवा भक्ति करें।

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्वं द्धाना जनयन्तीर्ध्वम्। यो देवेष्वधि देव एक आसीत्करमें देवार्य हविषा विधेम ॥ 🖘॥

भा०—( यः चित् ) और जो ( महिना ) अपने महान् सामर्थ्य से ( दक्षम् द्धानाः ) बल, कर्म और प्रज्ञानयुक्त जगत् सर्ग को धारण करती हुई और (यज्ञं जनयन्तीः) संसार रूप महान् यज्ञ को उत्पन्न करती हुई (आपः) प्रकृति तत्त्व को ( परि अपश्यत् ) देखता है, इस पर अध्यक्षवत् साक्षी है। (यः देवेषु अधि) जो समस्त दीप्तिमान् लोकों में ( एकः ) एक, अद्वितीय, सर्वोपरि ( देवः ) सबका प्रकाशक है 🛭 ( कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सर्वकारण, परम सुखमय देव की हम भक्ति-ज्ञानपूर्वक उपासना करें।

मा नो हिंसीजनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यर्धमा जजान । यश्चापश्चन्द्रा बृहुतीर्जुजान कस्मै देवाय हुविषा विधेम ॥ ९ ॥

भा०-( यः पृथिन्याः जनिता ) जो भूमि का उत्पादक एवं जो मूल प्रकृति से सृष्टि को रचने वाला है, वह प्रभु (नः मा हिंसीत् ) हमें पीड़ित न करे। (यः च) और जो (सत्य-धर्मा) सत्य ज्ञान और प्रकट जगत् को धारण करने वाला है जो ( दिवं जजान ) आकाश और सूर्यं आदि समस्त लोकों को उत्पन्न करता है। (यः च) और जोर (चन्द्राः) सर्वाह्मादकारक (बृहतीः आपः) महान् २ ब्यापक नाना तस्वों वा प्रकृति के परमाणुओं को भी (जजान) उत्पन्न करता है। (कस्मै देवाय हविषा विधेम ) उस सुख-स्वरूप, सर्वकर्त्ता, अद्वितीय देव की हम ज्ञानपर्वंक उपासना करें।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता वभूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नी <mark>ऋस्तु वयं स्याम् पत्यो रयीगाम् ॥१०।४</mark>

भा०-हे ( प्रजापते ) समस्त प्रजाओं के पालक ! ( त्वत् अन्यः ) तुझ से दूसरा कोई ( एतानि ता ) इन उन पास और दूर के वर्तमान, अतीत और भविष्य के (विश्वा जातानि) समस्त उत्पन्न पदार्थों को ( न परि वभूव ) नहीं व्याप रहा, उन पर दूसरा कोई अध्यक्ष नहीं है। हे भगवन् ! ( यत्-कामाः ते जुहुमः ) जिस ३ पदार्थ की अभिलापा वाले होकर हम तेरी उपासना करें (तत् नः अस्तु) हमारी घह अभिलापा पूर्ण हो, और (वयं) हम (स्थीणां) समस्त मूर्त्तं पदार्थीं, शरीरों और ऐश्वर्यों के (पतयः) पालक और स्वामी (स्याम) हों । आपः—आम्रोतेः आदिमत्त्वाद्वा । इति चतुर्थो वर्गः ॥

## [ १२२ ]

ऋषिश्चित्रमहा वासिष्ठः ॥ अग्निदेवता ॥ छन्दः—१ त्रिष्टुप् । ५ निचृत् त्रिष्टुप । २ जगती । ३, = पादिनिचृष्जगती । ४, ६ निचृष्जगती । ७०० त्राचीं स्वराड जगती ।I

वसुं न चित्रमहसं गृणीषे वामं शेवमतिथिमहिषे्रयम्। स रासते शुरुधो विश्वधायसोऽग्निहोता गृहपतिः सुवीर्यम् ॥१॥

भा०-मैं (वसुं न) सबको बसाने वाले गुरु वा पिता के समान ( चित्र-महसम् ) अद्भुत तेज वाले, ( वामम् ) सेवा करने योग्य ( शेवम् ) सुल-शान्तिदायक, ( अतिथिम् ) सबको अतिक्रमण कर विराजने वाले, वा सर्वब्यापक, अतिथिवत् पूज्य, (अद्विषेण्यम् ) किसी से द्वेष न करने वाले, प्रभु वा विद्वान् पुरुष की (गृणीषे) स्तुतिः करता हूं। (सः) वह ( ग्रुरुधः) शोक, दुखों को रोकने वाली, (विश्व-

धायसः) सबको आनन्द रस पान कराने वाली वाणियों का (रासते) प्रदान करता, उपदेश करता है। वह (अग्निः) तेजस्वी, सर्वाग्रणी, सन्मार्ग पर लेजाने वाला, ज्ञान का प्रकाशक, (होता) सब सुखों का दाता, विद्वानों चा जीवों को अपने पास शरण में बुळाने वाळा, ( गृह-पतिः ) विश्व का गृहवत् पालक, हमें ( सुवीर्यम् रासते ) उत्तम बल, वीर्य, ज्ञान प्रदान करे।

जुषाणो अप्ते प्रति हर्यमे वचो विश्वानि विद्वान्वयुनानि सुक्रतो। चृतिनिर्धिग्वह्म<mark>ेणे गातुमेर्यं तर्व देवा अ</mark>जनयुन्नर्सु <u>ब</u>तम् ॥ २॥

भा०-हे (अमे ) ज्ञान के प्रकाशक! सर्वायणी, सबको सन्मार्ग में छेजाने हारे प्रभो ! विद्वन् ! तू ( जुपाणः ) सबको प्रेम करता हुआ ( मे वचः प्रति हर्यं ) मेरे वचन को भी प्रेम से स्वीकार कर । हे ( सु-क्रतो ) उत्तम कर्म करने हारे ! उत्तम ज्ञान के दाता ! तू ( विश्वानि वयुनानि विद्वान् ) समस्त ज्ञानों वा समस्त लोकों का जानने वाला है। हे ( घृत-निर्निक् ) जल और तेज से समस्त जगत् को मेघवत् पोषण और सूर्यं बत् पवित्र करने चाले ! तू (ब्रह्मणे) ब्रह्म, चेद के (गातुम्) ज्ञान-मार्ग का (आ ईरय) उपदेश कर। (तव अनु) तेरा अनुकरण करके (देवाः वतम् अजनयन् ) समस्त मनुष्य कर्म करें। समस्त विद्वान् गण तेरे को लक्ष्य कर समस्त वत दीक्षा आदि प्रकट करें।

सुप्त घामानि परियन्नमत्यों दार्शदाशुषे सुकृते मामहस्व। सुवीरें ए रियणिये स्वाभुवा यस्त ब्रानंद समिधा तं जुषस्व ॥३॥

भा०-जो (अमर्त्यः) अमर आत्मा (सप्त धामानि) सूर्यवत् सातों लोकों को (परि यन्) ब्यापता है और (दाशुषे) दानशील यज्ञकर्त्ता, आत्मसमर्पक, (सु-कृते ) उत्तम काम करने वाले को ( दाशत् ) सब ऐश्वर्य प्रदान करता है, तु उसकी ( महस्व ) पूजा कर,

उसकी उपासना कर । हे (अमे ) प्रकाशस्त्र हुए ! (यः ) जो (ते ) तेरी (सिमधा ) गुणों का प्रकाश करने वाली वाणी से (आनट् ) तेरी शरण आता है, (तं ) उसकी (सु-वीरेण ) उत्तम वीर, पुत्र, प्राण आदि से युक्त (रियणा ) देह, ऐश्वर्य आदि सहित (जपस्व ) प्रेम कर, उस पर अनुम्रह कर ।

यज्ञस्यं केतुं प्रथमं पुरोहितं हविष्मंन्त ईळते सप्त वाजिनम् । शृएवन्तम्सि घृतपृष्ठमुचर्णं पृणन्तं देवं पृण्वते सुवीरीम् ॥ ४॥

भा०—( हविष्मन्तः ) हिन, चरु आदि नाना साधनों वाले यज्ञ कर्त्ता, और प्रभु को पुकारने योग्य उत्त वचनों वाले भक्त जन, ( यज्ञ्स केतुम् ) यज्ञ को वतलाने वाले, विश्व या जीवन रूप यज्ञ के प्रकाशक, ( प्रथमं पुरोहितम् ) सर्वश्रेष्ठ, समक्ष स्थापित, साक्षिवत् विद्यमान, सर्वप्र्यं, (सप्त-वाजिनम्) सातों प्रकार के बलों, अन्नों, प्राणों और ऐश्वर्यों से सम्पन्न, ( अग्निम् ) ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर की (ईडते) उपासना और स्तुति करते हैं । वे ( श्रण्वन्तं ) सुनने वाले, सब की प्रार्थना के ओर ध्यान देने वाले, ( घृतपृष्ठम् ) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, ( उक्षणम् ) जगत् को अपनी शक्ति से धारण करने वाले और सब पर आनन्द सुखों की सूर्यं वा मेववत् वर्षा करने वाले ( सु-वीर्यम् ) उत्तम बलशाली, ग्रुम मार्ग में सबको ज्ञानवाणी से प्रेरित करने वाले, ज्ञान से सम्पन्न ( पृणन्तं ) सबको अन्नादि से तृष्ठ, पालन पोषण करते हुए ( देवं ) सर्वदाता, सर्वो-परि विद्यमान, सर्वप्रकाशक प्रभु को ( पृणते ) प्रसन्न करते हैं । त्वं दूतः प्रथमो वरिण्यः स हुयमानो श्रुमृताय मत्स्व । त्वं प्रन्यम्मरुतो वाश्रुषो गृहेत्वां स्तोमीभूभृगीवो वि रुरुचः धार

भा०—(त्वं) तू (प्रथमः) सर्वश्रेष्ठ, (वरेण्यः) सब से वरण करने योग्य है। (सः) वह तू (अमृताय) अमृत, मोक्ष प्राप्ति के लिये ( हूसमानः ) प्रार्थना किया जाता हुआ ( मत्स्व ) प्रसन्न हो । ( त्वाम् ) तुझको (मरुतः) विद्वान् जन (दाशुषः गृहे) यजमान के घर में (स्तोमेभिः) मन्त्र-समृहों से (मर्जयन्) परिशोभित करते हैं और ( भृगवः ) तपस्वी जन भी ( त्वां वि रुरुचुः ) तुझे विविध प्रकार से चाहते हैं। अध्यातम सें—( २ ) 'दाश्वान्' यह आत्मा है। उसके देहः <mark>रूप गृहों में प्राण उसको अलं</mark>कृत करते हैं । इति पञ्चमो वर्गः ॥

इषं दुहन्त्सुदुर्घां विश्वधायसं यज्ञप्रिये यजमानाय सुकतो । <mark>त्र्रप्ते घृतस्नुस्त्रिर्ऋ्तानि दीर्घद्व</mark>िर्तर्भेक्षं परियन्त्सुकत्यसे ॥ ६ ॥

भा०-हे ( सु-क्रतो ) उत्तम कर्म करने वाछे आत्मन्, उत्तम रीतिः से जगत् के निर्माण, रक्षण आदि करने हारे विधातः ! प्रभो ! तू ( यज्ञप्रिये यजमानाय ) यज्ञ दान से समस्त देवों वायु जल आदि पदार्थों और विद्वानों को प्रसन्न-तृप्त करने वाले दानशील पुरुष के लिये (सु-दुघाम् ) उत्तम कर्मफल वा ज्ञान को देने वाली, (विश्व-धायसम् ) समस्त जगत् के धारण पालन करने वाली गौवत् प्रभु शक्ति वा वाणी से (इषं दुहन्) इष्ट-कामना को प्राप्त करता हुआ, हे अझे ! तू ( घृत-स्नूः ) जलवत् द्रवित, दयार्द्व शान्तिप्रद् होकर, वा ( घृत-स्नृः ) अति प्रकाशमय शिरोभाव वालां, उज्ज्वल मुख, उज्ज्वल रूप, ( त्रिः ऋतानि दीचत् ) तीनों लोकों वा तीनों सत्य ज्ञानों को प्रकाशित करता हुआ, (यज्ञं वर्त्तः परियन्) यज्ञ के स्वरूप को धारण करता हुआ वा यज्ञ-गृह में स्थापित अभिवत् ( सुक्रत्यसे ) स्वयं उत्तम यज्ञ वा सत्कर्मः कर रहा है।

त्वामिद्दस्या उष्यो व्युष्टिषु दूतं क्रंग्वाना अयजन्त मार्चुषाः । त्वां देवा महियाय्याय वावृधुराज्यमग्ने निमृजन्ती अध्वरे ॥ ८ ॥ भा०—( उपसः वि-उष्टिपु ) उपा के प्रकट होने के कालों में (मनुषाः) मननशील मनुष्य (त्वाम् इत् दूतं कृण्वानाः) तुझको ही अपना दूत अर्थात् उत्तम भावों का निदर्शक करते हुए अथवा—(दूतं कृण्वानाः) संतापक अग्नि को ही उत्पन्न करते या स्थापित करते हुए, (त्वाम् इत् अयजन्त) तेरी ही उपासना करते हैं। (त्वाम्) तुझको ही (देवाः) विद्वान् जन (महयाय्याय) महान् जान कर (वावृष्ठः) उपासना करते हैं और हे (अग्ने) प्रकाशस्वरूप! वे (अध्वरे) यज्ञ में (आज्यम् नि-मृजन्तः) घृत का परिशोधन करते हुए भी (त्वा वावृष्ठः) तुझे ही बढ़ाते हैं, तेरी हां स्तुति करते हैं। यज्ञ में आज्य परिशोधन का अभिप्राय भी एक प्रकार से प्रभु को अपने हृदय में उसके क्यंजक गुणों द्वारा प्रकाशित करना ही है। अजस्य स्वरूपम् आज्यम्। अजन्मा, सर्वप्रेरक प्रभु का स्वरूप आज्य है उसकी साधना, 'आज्य-मार्जन' है।

नि त्वा विसिष्ठा श्रह्वन्त वाजिनं गृणन्ती श्रश्ने विद्धेषु वेधसः। रायस्पोषं यजमानेषु धारय यूयं पात स्वस्तिभिः सद्। नः॥दा६॥

भा०—हे (अझे) प्रकाशस्त्र प्रमो! (विसिष्ठाः) तेरे लिये वत, लिक्षादि में उपवसन करने या निष्ठ होकर रहने वाले, विद्वान जन (विद्येषु) ज्ञान के अवसरों और यज्ञों में (गृणन्तः) स्तृति करते हुए (त्वा वाजिनं अह्नन्त) तुझ ऐश्वर्यों ज्ञान वाणी के स्वामी को ही बुलाते वा स्मरण करते हैं। वह तू (रायः पोषं) धन-समृद्धि को (यजमानेषु) दानशील, परमेश्वर के उपासकों में (धारय) प्रदान कर, उनको धारण करा और है विद्वान जनो! (यृयं स्वस्तिभिः) आप लोग शान्तिकारक साधनों से (नः सदा पात) हमारी सदा रक्षा करो। इति षष्ठो वर्गः॥

[ १२३ ]

ऋषिर्वेनः ॥ वेनं। देवता ॥ छन्दः — १, ५, ७ निचृत् त्रिष्डुप् । २ — ४, ६, ८ त्रिष्डुप् ॥ अष्टर्चं सुक्तम् ॥

श्चयं वेनश्चोदयुरपृश्चिगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने। इममुपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मितिभी रिहन्ति ॥ १॥

भा०—(अयं वेनः) यह ज्ञानवान्, अर्चनीय, तेजोमय, प्रकाशवान्, (ज्योतिः जरायुः) सूर्यादि ज्योतियों के गर्भ को लपेटने वाली झिल्ली [ जेर ] के समान अपने भीतर रखने वाला है। वह ( पृश्चि-गर्भाः ) नाना सूर्यों को अपने गर्भों में छेने वाली जगद्व्यापक 'आपः' को (चोदयत्) प्रोरित करता है। और (रजसः) इन समस्त लोकों के (विमाने) निर्माण करने और (अपां सूर्यस्य) प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं, तथा ( सूर्यस्य ) उनके प्रेरक सूर्यं के ( सं-गमे ) अच्छी प्रकार चलाने के निमित्त ही (इमम्) इसको (विप्राः) विद्वान् जन (मितिभिः) अपनी ज्ञान-विवेकशाली मतियों और स्तुतियों से, (शिशुम् न ) बच्चे को गौ के तुल्य, ( रिहन्ति ) आस्वाद लेते हैं, उसी तक पहुंचते, उसी का वर्णन कर असन्न होते हैं।

वेन इति मेघावि नाम, यज्ञनाम, पदनामच । वेनतिः कान्तिकर्मा गतिकर्मा, अर्चतिकर्मा च । वेण गति-ज्ञान चिन्ता निशामनवादित्रग्रहणेषु । वेन इत्येके । भ्वादिः ।

समुद्राद्भिमुद्रियर्ति वेनो नभोजाः पृष्ठं हर्भेतस्य दर्शि । ऋतस्य सानावधिं विष्टिप् आद् संमानं योनिम्भ्यन्षत् बाः ॥२॥

भा०—(वेनः समुद्रात् कर्मिम् उत् इयत्ति ) सूर्यं जिस प्रकार जल को समुद्र से जपर उठाता है, वा सूर्य जिस प्रकार (समुद्रात्) आकाश से उपा को ऊपर उठाता है। उसी प्रकार ज्ञानी, विचारवान् पुरुष ( समुद्रात् ) समुद्र के समान अपार ज्ञान-भण्डार प्रभु से (उसिम्) उत्तम ज्ञान को प्राप्त करता है, (नभोः-जाः हर्यतस्य पृष्ठम् दिशे ) और जिस प्रकार आकाश में उत्पन्न मेघ उस कान्तिमान सूर्य के बल को प्राप्त कर दिखाई देता है उसी प्रकार (नभो: जाः) आकाशवत् महान् उस प्रभु के बीच में उत्पन्न ब्रह्मज्ञ पुरुष उस (हर्यंतस्य) कान्तिमान् सुन्दर ,िश्च प्रभु के (पृष्ठम्) स्वरूप को (दिश्च ) साक्षात् करता है। वह (ऋतस्य सानौ) ज्ञान के देने वाले (विष्टिप अधि) संताप-रहित मुखमय लोक में (श्चाद्) सूर्यंवत् देदीप्यमान है। (समान योनिम् अनु) एक समान आश्चययोग्य गृहवत् शरगप्रद उस प्रभु को लक्ष्य करके (ब्राः अभि अन्पत) वरण करने वाले भक्त जन और वर्णन करने वाली वेद-वाणियां उसकी साक्षात् स्तुति करती हैं।

समानं पूर्वीर्भि वावशानास्तिष्ठन्वत्सस्य मातरः सनीळाः । ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा रिहन्तिमध्वी श्रमृतस्य वाणीः॥३॥

भा०—( पूर्वीः ) पूर्व विद्यमान, ज्ञान में पूर्ण, एवं अनादि (वाणीः ) वाणियां (समानम्) अनुरूप गुणशाली का (अभि वावशानाः ) वर्णन करती हुई, (वत्सस्य ) स्तुत्य, वन्दनीय प्रभु की (मातरः ) ज्ञान कराने वाली, (ऋतस्य सानौ ) ऋत, अव्यक्त जगत् कर्मफल एवं परम प्राप्य ज्ञान, वल, यज्ञ, तेज के सर्वोन्नत पद में (चक्रमाणाः ) गति करती हुई (वाणीः ) वाणियां, वा सेवन करने वाली, प्रजाएं उसी (अमृतस्य मध्वः ) अमृतस्वरूप, मधुर, आनन्द प्रभु का (रिहन्ति ) स्पर्श करती हैं, उसी तक पपहुंचती हैं, उसी का वर्णन करती हैं।

जानन्तों रूपमेरूपन्त विप्रां मृगस्य घोषं महिषस्य हि गमन्। ऋतेन यन्तो अधि सिन्धुंमस्थुर्विदद्गन्धवों अमृतानि नामं ॥४॥।

भा०—( विप्राः ) विद्वान, ज्ञानी पुरुष, ( मृगस्य ) उस परम गुद्ध प्रभु के ( रूपम् ) अति उज्जवल रूप, तेज को ( जानन्तः ) जानते हुए (अकृपन्त) उसी महान् पुरुष की स्तुति करते हैं। और वे (महिषस्य)

उसी महान् प्रभु के ( घोषं ) नाद को, मेघ-ध्वनि को चातकों के तुल्य (गमन्) जानते, श्रवण करते हैं। (ऋतेन यन्तः सिन्धुम् अधि) जिस प्रकार जलमार्ग से जाते हुए नाविक समुद्र को प्राप्त करते हैं उसी प्रकार ( ऋतेन ) यज्ञ, प्रकाश, वा सत्य ज्ञानमय वेद से उसी की ओर जाते हुए (सिन्धुम् अधि अस्थुः) सब प्रकार से स्नेह से बांधने वाले उस प्रभु में ही विराजते हैं। और वह प्रभु (गन्धर्वः) जलद मेघ के समान, सूर्यादि लोकों का धारण करने वाला (अमृतानि नाम ) अमृत क्ष्प, जलों सुखों वा रूपों को (विदत्) प्राप्त कराता है।

श्चप्सरा जारमुपिसिष्मियाणा योषा विभर्ति पर्मे व्योमन्। चरित्रयस्य योनिषु प्रियः सन्तसीदृत्यचे हिर्ग्यये स वेनः ॥४।७॥

भा०-जिस प्रकार (अप्सराः योषा ) रूपवती स्त्री, (उप-सिन्मि-चाणा ) ईषत् स्मित करती हुई, अति प्रसन्न होकर, ( जारम् परमे वि-ओमन् विभर्ति ) अपने जीव को जरावस्था तक जीर्ण कर देने वाले पति पुरुष को ही परम प्रेम योग्य पद पर धारण करती है। और (प्रियस्थ योनिषु ) अपने प्यारे पति के गृहों में विचरती है और वह ( प्रियः सन् वेनः ) पत्नी को चाहने वाला पुरुप भी उसका प्रिय होकर (हिरण्य-ये पक्षे ) हित, रमणीय ग्रहण करने योग्य कछत्र रूप गृह में ( सीदत् ) विराजता है। इसी प्रकार (सः वेनः) वह उपासक, देव-पूजक भक्त, ( जारम् ) सब कष्टों को दूर करने वाले प्रभु को ( परमे वि-ओमन् ) परम रक्षा पद पर ( बिभर्त्ति ) धारण करता है, उस ( प्रियस्य योनिषु ) प्यारे के दिये लोकों में (चरत्) विचरता, नाना कर्मफल भोगता है। (प्रियः सन्) उसका प्यारा होकर (हिरण्यये पक्षे) तेजोमय, सब प्रकार से स्वीकारने योग्य, प्रभु के आश्रय में ( सीदत् ) विराजता है । इति सप्तमो वर्गः ॥ नाके सुप्र्मुप् यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो श्रभ्यचन्तत त्वा। हिर्एयपनं वर्रणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भर्एयुम् ॥ ६॥

भा०—हे प्रभो! (वेनन्तः) तुझे चाहने वाले, तेरी अर्चना करने वाले ज्ञानी जन (यत्) जब (त्वा) तुझे (नाके) परम सुखमय मोक्ष में (सुपर्णम् पतन्तम्) आकाश में उड़ते पक्षी के तुल्य (पतन्तम्) सूर्य के तुल्य व्यापते (सुपर्णं) उत्तम रिश्मयों वाले (त्वा) तुझको (हदा) हदय-चक्षु से (अभि अचक्षत) साक्षात् करते हैं तब वे तुझे (हिरण्य-पक्षम्) तेजोरूप से प्रहण करने योग्य, (वरुणस्य दूतम्) रात्रि के नाशक सूर्यवत् अन्तःकरण के आवरक अज्ञान का नाशक और (यमस्य योनौ) सर्वनियन्ता के पद पर विराजमान (शकुनम्) शक्तिशाली, सबको ऊपर उठाने वाले, (सुरण्युम्) सबके पालक पोषक रूप से ही (अभि अचक्षत) तुझे देखते और ऐसा ही तेरा वर्णन करते हैं।

ऊर्ध्वो गन्धवों अधि नाके अस्थात्प्रत्यङ्चित्राविश्चंदस्यायुधानि । वसानो अत्कं सुर्धि दृशे कं स्वर्धे नाम जनत प्रियाणि ॥७॥

भा०—( ऊर्ध्वः ) सर्वोपिर विराजमान, ( गन्धर्वः ) सूर्य और भूमि आदि लोकों का धारण करने वाला, (नाके अधि) परम सुखमय लोक, मोक्ष से (प्रत्यङ्) प्रत्यक्ष, सर्वव्यापक होकर (अधि अस्थात् ) सर्वोपिर विराजता है । वह ( अस्य ) इस जगत् के ( चित्रा ) अद्भुत र, नाना (आयुधानि) सञ्चालन करने के नाना साधनों को हथियारों को वीर के तुल्य ( विभ्रत् ) धारण करता हुआ और ( अत्कं वसानः ) कवचवत् इस ( सुरिभः ) उत्तम रीति से प्रहण करने योग्य, दृढ़ सुनिर्मित्त जगत् को धारत हुआ, इसमें व्यापता हुआ, ( दृशे ) दीखता है । वह ( स्वः न ) जलों को सूर्यवत् (प्रियाणि नाम) प्रिय छपों वा पदार्थों को ( जनत् ) उत्पन्न करता है ।

द्धप्सः समुद्रम्भि यज्ञिगाति पश्यनगृध्रस्य चर्चसा विधर्मन् । भानुः शुक्रेण शोचिषां चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि नान॥

भा०-(इप्सः) द्वत गति से जाने वाला, सूर्यवत् कान्तिमान् आत्मा, (यत्) जो (समुद्रम् अभि) समुद्रवत् रसों के सागर प्रभु को लक्ष्य कर (गृथ्रस्य ) रसों के आकांक्षी सूर्य के (चक्षसा) तेज से (पश्यन् ) देखता हुआ उसी को (जिगाति ) प्राप्त हो जाता है। और (विधर्मणि) विविध लोकों को धारण करने वाले (रजिस ) तेजोमय उस प्रभु में ( शुक्रेण शोचिषा चकानः ) अति शुद्ध कान्ति से चमकता हुआ, ( तृतीये रजिस ) सर्वश्रेष्ठ लोक में ( प्रियाणि चक्रे ) प्रिय सुखों को प्राप्त करता है। इत्यष्टमो वर्गः ॥

### [ 858 ]

ऋषिः-१. ४- ६ अग्निवरुणमामानां निहवः । २-४ अग्निः ॥ देवता-१-४ अभिः । १- : यथानिपातम् । ६ इन्द्रः ॥ अन्दः — १,३, ८ त्रिष्टुप् । २, ४, ६ निचृत्त्रिष्डुप्। ४ विराट् त्रिष्डुप्। ६ पादनिचृत्त्रिष्डुप्। ७ जगती। नवर्च स्क्रम् ॥

<mark>इमं नी अयु उर्प युक्षमेहि पश्चियामं त्रिवृत</mark> सुप्ततन्तुम्। <mark>श्रसो हव्यावाळुत नेः पुरोगा ज्योगेव दीर्घं तम्</mark> श्रार्शयिष्ठाः ॥१॥

भा०-(अम्रे) ज्ञानवन् ! तेजस्वन् ! सर्वप्रकाशक आत्मन् ! (नः इमं यज्ञम् उप एहि ) तू हमारे इस यज्ञ, उपासना, वा आत्मा को प्राप्त हो। वह (पञ्च-यामं) पांच यमों वाला, नियामक ऋत्विजों के तुल्य देह को नियम में रखने वाले प्राण, अपान, ज्यान, उदान और समान इनसे युक्त और (त्रि-वृतं) तीन दशाओं-जायत्, स्वप्न और सुपुप्ति में रहने वाला, और ( सप्त-तन्तुम् ) सात शीर्षण्य प्राणों वा देह धारक सात धातुओं में विस्तृत होने वाला है। तू (हन्यवार् असः) यज्ञ में अग्नि के समान भोक्ता, अन को धारण करने वाला हो। (उत नः पुरः-गाः) और हमारा अप्रगामी नायक के समान हो। तू (ज्योक एव) दीर्घ काल तक विद्यमानः (दीर्घं तमः) इस महान् दुःखदायी अज्ञान वा ज्ञान रहित, अन्धेरी गुफ़ावत् इस देह को (आ अशयिष्ठाः) ज्याप, इसे प्रकाशित कर, इसमें नाना कर्मफळ का भोग कर।

अदेवाहेवः प्रचता गुहा यन्प्रपश्यमानो अमृत्त्वमीम । शिवं यत्सन्तमशिवो जहामि स्वात्सख्यादर्गीं नाभिमीम ॥ २॥

भा०—में आत्मा (देवः) स्वयं ज्योतिःस्वरूप होकर (अदेवात् प्रचता) अदेव अर्थात् प्रकाश वा ज्ञान से रहित इस देह से पृथक् अपने को जान कर (गुहा यन्) गुहा, बुद्धि या अन्तर्हदय गुफ़ा में दहराकाश में प्रवेश करता हुआ (प्र-पश्यमानः) उत्तम रीति से तत्त्व का साक्षात् करता हुआ (अमृतत्वम् एमि) अमृत रूप को प्राप्त हो जाता हूं। (यत्) जब मैं (अशिवः) अकल्याणकारी, दुःखद, अग्रुद्ध इस देह-बन्धन को (जहामि) त्यागता हूं, तव (स्वात् सख्यात्) अपने सहज मित्र-भाव से मैं (सन्तम्) सत्-स्वरूप (अरणीम्) अग्नि-उत्पादक अरिण के तुल्य मूळकारण रूप (शिवं) अतिकल्याणमय, सुखप्रद (नाभिम्) प्रेम से बांधने वाळे प्रभु को ही (एमि) प्राप्त हो जाता हूं। पश्यन्त्रन्यस्या अतिथि व्याया स्मृतस्य धाम वि मिमे पुरुषि। शंसामि पित्रे असुराय श्रेवमयिक्षयाद्यक्तियं भागमेमि॥ ३॥

भा०—( अन्यस्याः ) अपने से भिन्न ( वयायाः ) ज्यापक, शासा के तुल्य आश्रय करने योग्य प्रकृति का अपने को ( अतिथिम पश्यन् ) अतिथि के तुल्य, अधिक गुणवान् देखता हुआ मैं आत्मा ( ऋतस्य ) प्राप्य नाना कर्मफल के (पुरूणि ) अनेक (धाम) स्थानों को (वि विमे) विविध प्रकार से स्वयं बना लेता हूँ । और (पित्रे ) सर्वपालक ( असुराय ) प्राणों के दाता प्रभु परमेश्वर से ( शंसानि ) सदा याचना करता हूं कि मैं ( अयज्ञियात् ) उपास्य प्रभु से रहित इस देहबन्धन से पृथक होकर

(यज्ञियम्) उस उपास्य प्रभु के (भागम्) सेवनीय अंश या ऐश्वर्य को ( एमि ) प्राप्त होऊं।

श्रुग्निः सोमो वर्रणस्ते च्यवन्ते पूर्यावद्वीष्ट्रं तद्वाम्यायन् ॥४॥

भा०-में (अस्मिन् अन्तः) इस देह के भीतर (इन्द्रम्) उस ऐश्वर्यवान प्रभु को वरण करता हुआ, उसका भजन-सेवन करता हुआ (बह्धीः समाः अकरम् ) बहुत से वर्ष व्यतीत कर देता हूं। तदनन्तर मैं ( पितरम् ) अपने पालक इस देह को (जहामि) छोड़ देता हूं। अथवा-(इन्द्रं पितरम् वृणानः) ऐश्वयं वाले इन्द्र, प्रभु को वरण करता हुआ इस बन्धन को छोड़ देता हूं और उस समय (अग्निः) यह अग्नि, जाठर, और (सोमः) वीर्यं, वा अन्नादि पदार्थं, तथा (वरुणः) जलमय रक्त विकार, नाड़ियां आदि ( ते ) वे सब मुझ से (च्यवन्ते) छूट जाते हैं । तव (राष्ट्रं ) राजमान, देदीप्यमान, स्वाराज्य-प्रकाश मुझे (परि आवत् ) पुनः प्राप्त होता है, तब मैं (आयन्) आगे बढ़ता हुआ ( तत् अवांमि ) उस परम ब्रह्म को प्राप्त होता हूं।

निर्माया उत्ये असुरा अभूवन्त्वं च मा वरुण कामयासे।

ऋतेन राजुन्ननृतं विविञ्चन्ममे <u>राष्ट्रस्याधिपत्य</u>मेहि ॥ ४ ॥ ६ ॥ भा०-उस ज्ञान-दशा में (त्ये असुराः) वे नाना प्राण के बल पर रमण करने वाळे आंख, नाक, कान आदि प्राणगण (निर्मायाः अभूवन्) माया, अर्थात् चेतना आदि से रहित, बुद्धिहीन हो जाते हैं। और हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ, प्रभो ! (त्वं च मा कामयासे ) उस समय तू मुझे चाहा करता है। तब तू हे (राजन्) प्रकाशस्वरूप प्रभो! स्वामिन्! ( ऋतेन ) सत्य ज्ञान से ( अनृतं विविञ्चन् ) असत्य का विवेक करता हुआ ( मम राष्ट्रस्य ) मेरे प्रकाशयुक्त अन्तःकरण-स्वाराज्य के (आधि-पत्यम् एहि ) पूर्ण स्वामित्व को प्राप्त करता है। इति नवमो वर्गः॥

ड्दं स्वीर्दिमदास वामम्यं प्रकाश डर्वं न्तरिचम्। इनाव वृत्रं निरेहिं सोम ह्विष्या सन्तं ह्विषां यजाम ॥ ६॥

भा०—(इदं स्वः) यह साक्षात् सुखस्तरूप है, (इदम् इत् वामम् आस) यह सबसे उत्तम सेवन करने योग्य है। (अयम् प्रकाशः) यह उत्तम प्रकाशस्त्ररूप है। यह (उरु अन्तरिक्षम्) विशाल भीतरी निवास करने वाले आकाशवत् अनन्त तस्त्र है। हे (सोम) भेरे अपने आत्मन् ! (निः एहि) निकल, आ प्रकट हो, हम दोनों (वृत्रं हनाव) उस घेर लेने वाले अन्धकार को नाश करें। (हविः सन्तं) परम प्राप्य साधन रूप सत् स्वरूप तुझको ही हम (हविण) इस आत्म हिव से (यजाम) उपासना करते हैं।

'सोम.'—स्वा वै मे आत्मा इति सोमः । शत० ॥ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तब्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ गीता ॥

कुविः कवित्वा दिवि रूपमासंज्दप्रभूती वर्षणो निर्पः मृजत्। चोमं कुण्वाना जनयो न सिन्धव्सता श्रस्य वर्णे श्रचयो भरिभ्रति ७

भा०—(किवः) वह परम बुद्धिमान्, क्रान्तदर्शी, जगत् का स्त्रष्टा परमेश्वर (किवित्वा) अपने दूरदर्शी सामर्थ्य और सृष्टि रचना के कौशल से (दिवि) सूर्य में (रूपम्) क्रान्तियुक्त प्रकाश को (आ असजत्) प्रदान करता है। और वही (दिवि) तेज में (रूपं) रूप गुग को स्थापित करता है। और (वरुणः) वह सर्वश्रेष्ठ प्रभु (अप्र-भूती) स्वरूप प्रयत्न से ही (अपः निः अस्जत्) जलों को, मेघवत् रचता है। (जनयः न) जिस प्रकार स्त्रियें (ग्रुचयः) रज से ग्रुद्ध होकर (वर्णम् भिरश्चिति) उत्तम वीर्य को धारण करती हैं और सन्तोन उत्यन्न करती हैं उसी प्रकार (ताः जनयः) वे 'आपः' समस्त प्राणियों को

उत्पन्न करने वाली व्यापक, (सिन्धवः) वेग से बहने वाले द्रव रूप होकर (क्षेमम् कृण्वानाः) जगत् की रक्षा करती हुई वा जीवों के निवास या देह वा लोक को रचती हुई ( ग्रुचयः) ग्रुद्ध, स्वच्छ, कान्तिमान् हो कर (अस्य) इस परमेश्वर के ( वर्णम् ) तेज को (भरिम्रति) धारण करती हैं।

अप एव ससर्जादौ तासु बीज-मवास्त्रत् ॥ मनुः ॥ ता श्रस्य ज्येष्ठीमिन्द्रियं सचन्ते ता ईमा चेति स्वधया मर्दन्तीः ॥ ता ई विशो न राजानं वृणाना वीभृतसुवो श्रपं वृत्रादंतिष्ठन् ॥८॥

भा०—(ताः) वे 'आपः' रूप प्रकृति (अस्य) इस प्रभु के (ज्येष्टम्) सबसे उत्तम (इन्द्रियम्) ऐश्वर्यं को (सचन्ते) प्राप्त करती हैं। वह (स्वध्या मदन्तीः) अन्न से समस्त प्राणियों को तृप्त करती हुई भूमि के तुल्य (स्वध्या) अपनी धारक शक्ति रूप प्रभु की शक्ति से पूर्ण तृप्त होती हुई (ईम् आक्षेति) उसी प्रभु को आश्रय करती हैं। (विशः न राजानं) राजा को प्रजाओं के समान (ताः ई बृणानाः) वह प्रकृति उसको ही वरण करती हुई (बृत्रात् बीभत्सवः) आवरण करने वाळे अन्धकार से भयभीत वा ग्ळानियुक्त होकर (अप अतिष्ठन्) उससे दूर रहती हैं।

वीं भृतस्तां स्युजं हंसमाहुर्पां दिव्यानां स्ख्ये चरन्तम् । श्रुनुष्टुभुमनुं चर्चूर्यमाणामिन्द्रं नि चिक्युः क्वयो मनीषा॥९।१०॥

भा०—( बीभत्स्नाम् ) अज्ञान-अन्धकार के देह के बंधन के साधन भोग विलासादि में ग्लानि करने वाले साधकों तथा आत्मा को बांधने वाले प्राणों के ( स-युजम् ) साथ योग देने वाले सहायक एवं परम मित्रवत् उसी को (हंसम् आहुः) सर्वशत्रु-नाशक, विझनाशक परम ग्रुद्ध आत्मा, हंस ही ( आहुः ) बतलाते हैं। और उस आत्मा को ही

( दिन्यानां अपां सख्ये ) तेज, ज्ञान, आदि में उत्पन्न, दिन्य आप्त जनों के मेत्रीभाव में ( चरन्तन् ) विचरते हुए ( अनु-स्तुभम् ) सबके द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य ( चर्च्यानम् ) सदा विचरणशील, देह में जाते और निरन्तर सुख-दुःखादि कर्म भोग का ही भोग करने वाले ( इन्द्रम् ) ऐश्वर्यवान् आत्मा को ही ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान् जन ( मनीपा ) अपनी मननशील बुद्धि द्वारा ( नि चिक्युः ) निश्चयपूर्वक स्थिर करते, उसी का ज्ञान सम्पादन करते हैं। इति दशमो वर्गः॥

## [ १२५ ]

ऋषिर्वाग् श्राम्भृर्णाः ॥ देवता—वाग् श्राम्भृणाः॥ छन्दः—१,३,७,४ विराट् विष्टुप्।४, ५ त्रिष्टुप्।६ निचृत् त्रिष्टुप्। २ पादनिचुङजगतीः॥ श्रष्टर्चं स्क्रम्॥

<u> ऋहं रुद्रेभिर्वस्रीभश्चराम्यहमादित्यैष्ठत वि्थ्वदेवैः ।</u>

**ऋहं मित्रावर्र्योभा विभम्येहमिन्दाशी ऋहम्**श्विनेभा ॥ १ ॥

भा०—(अहं) मैं परमात्मा (रुद्रिभिः वसुभिः) दुष्टों को रुठाने वाले प्राणों और पृथिवी आदि समस्त लोकों के साथ (चरामि) व्यापता हूं। (अहम् आदित्यैः उत विश्वदेवैः) मैं १२ मासों, और समस्त तेजोमय पदार्थों के साथ व्यापता हूँ, उनके भीतर मेरी ही शक्ति है। (मित्रा वरुणों) मित्र, दिन और वरुण रात्रि एवं ब्राह्मण और क्षत्रिय इनको सूर्य और राजावत् (उमा) दोनों को (अहम् विभिम् ) मैं ही धारण करता, पाळता, पोषता हूँ। (इन्द्रामी) सूर्य और अम्नि, और (अश्वना) स्त्री और पुरुष प्राण और उदान और सूर्य पृथिवी (उमा) दोनों को भी (अहम् ) मैं ही धारण करता हूँ।

श्रुहं सोर्ममाहुनसं विभर्म्यहं त्वष्ट्रीरमुत पूषणं भर्गम् । श्रुहं देधामि द्रविणं हुविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥२॥

भा०-(अहम् ) मैं (आहनसं सोमम् ) सब दुष्टों को नाश करने वाळे शासक को (विभर्भि) धारण करता हूं। (अहं त्वष्टारम्) मैं कान्तिमान् सूर्यं को (उत पूषण भगम्) सर्वपोषक भूमि को और समस्त ऐश्वर्य को ही धारण करता हूँ। (अहम् हविष्मते) मैं अनेक साधनों <mark>अन्नादि हविष्य पदार्थी वाले ( यजमाना ) दानशील यज्ञकर्ता और</mark> (सु-प्राच्ये) सुख पूर्वक उत्तम रीति से सवकी रक्षा करने वाले ( सुन्वते ) उपासनाशोल, ऐश्वर्ययुक्त शासक को (दविणं दधामि) धन प्रदान करता हैं।

<mark>श्चहं राष्ट्री सङ्गर्मनी वर्सूनां चिकितुषी</mark> प्रथमा युज्ञियानाम् । तां मा देवा व्यवधुः पुरुत्रा भूरिंस्थात्रां भूयीवेशयन्तीम् ॥ ३॥

भा०—(अहं राष्ट्री) मैं सर्वत्र तेज से चमकने वाली, सबको चमकाने वाली, वा राष्ट्र की स्वामिनी केतुल्य, सर्वप्रमु ईश्वरी शक्ति हुँ। मैं (वस्नां संगमनी) नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाली, समस्त लोकीं को प्राप्त कराने वाली, ( यज्ञियानां ) यज्ञों द्वारा उपास्य ( प्रथमा ) सबसे श्रेष्ठ, ( चिकितुषी ) ज्ञानवती हूँ । (तोम् ) उस मुझको ही (भूरि-स्थात्राम् ) बहुत प्रकारों से विद्यमान और ( भूरि आवेशयन्तीम् ) बहुत से तत्त्वों वा शक्ति का प्रदान करने वाली मुझको ही ( देवाः वि अद्धुः ) विद्वान जन विविध प्रकार से प्रतिपादन करते हैं।

मया सो अन्नमित्ति यो विषश्यति यः प्राणिति य ई शृणोत्युक्तम्। <mark>श्रमन्तवो मां त उप चियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥</mark>

भा०-( यः विपश्यति ) जो विविध प्रकार के तत्त्व ज्ञानों का दर्शन करता है, (यः प्राणिति) जो प्राण लेता है, (यः ईम् उक्तम् श्रणोति ) जो इस उपदिष्ट ज्ञान वेद का श्रवण करता है, (सः मया) वह मेरे दिये (अन्नं) अक्षय कर्मफल का ही भोग करता है। और जो (माम् अमन्तवः) मुझे स्वीकार नहीं करते (ते उप क्षियन्ति) वे नष्ट हो जाते हैं। अथवा—(अमन्तवः) जो अज्ञानी हैं (ते) वे भी (माम् उप क्षियन्ति) गुरू के समीप शिष्यवत् मेरे पास रहते और ज्ञानार्जन का यत्न करते, मेरी उपासना करते हैं। हे (श्रुत) श्रवण करने में समर्थ पुरुष! तू (श्रुधि) श्रवण कर। (ते) तुझे मैं (श्रद्धिवं) श्रद्धा से धारण करने योग्य सत्य-ज्ञान का (वदािम) उपदेश करती हूं।

श्रहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिष्टत मार्नुषेभिः। यं कामये तंतसुत्रं क्रेणोमि तं ब्रह्माणं तमृष्टिं तं सुमेधाम् ४॥११

भा०—(अहम एव) मैं ही परमेश्वर (इदं स्वयं वदामि) यह स्वयं उपदेश करता हूँ जिसको (देवेभिः उत मानुषेभिः) विद्वान् और मननशील जन (जुष्टम्) प्रेमपूर्वक श्रवण एवं मनन करते हैं । मैं (यं कामये) जिस २ को चाहता हूँ (तं तं) उस उसको (उप्रम्) बलवान्, शतु-प्रक्रम्पक (कृगोमि) करता हूँ । और जिसको चाहता हूँ (तं ब्रह्माणं कृणोमि) उसको ब्रह्मा, चतुर्वेद्वित् बनाता हूं और (तम् ऋषिं) जिस को चाहता हूं उसको ऋषि और (तं सु-मेधाम्) जिसको चाहता हूँ उसको उत्तम बुद्धि, वाणी और शक्ति से युक्त करता हूँ । इत्येकादशो वर्गः ॥

श्रुहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरेवे हन्त्वा उ । अश्रुहं जनाय समदै रुगोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६॥

भा०—(अहं) मैं (ब्रह्मद्विपे शरवे) ब्राह्मणों, वेद, और अभु को प्रेम न करने वाछे हिंसक शत्रुवर्ग को (हन्तवे) नाश करने के लिये (रुद्राय धनुः) दुष्टों को रुलाने वाले क्षात्र वर्ग के धनुष को (आ तनोमि) सर्वेत्र तानता हूं, (अहं) मैं (जनाय) मनुष्यों के उपकार के लिये ( स-मदं कुणोमि ) हर्ष प्राप्त करने के अवसर वा संग्राम को करता हूँ, ( अहम् ) मैं ( द्यावा पृथिवी आ विवेश ) आकाश और भूमि दोनों को न्यापता हुँ।

श्चहं सुवे पितरमस्य मूर्धनमम् योनि<u>र</u>प्स्वर्नन्तः समुद्रे । ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोताम् द्यां वर्ष्मगोप स्पृशामि ॥७॥

भा०—(अहम् ) मैं (अस्य ) इस संसार के ( मूर्धनि ) शिर पर, सबके ऊपर (अस्य पितरम् ) इस जगत् के पालक सूर्य को (सुवे ) उत्पन्न करता और चलाता हूं। (अप्सु) इस अन्तरिक्ष और (समुद्रे) महान् आकाश में ( मम योनिः ) मेरा निवास है। ( ततः ) मैं ज्याप्त होकर ही (विश्वा भुवना वि तिष्ठे ) समस्त लोकों को विशेष रूप से ब्यापता हूँ। और (वर्ष्मणां) मैं कारणस्वरूप, सर्वसुखप्रद रूप से ( द्याम् उप स्पृशामि ) इस महान् आकाश वा सूर्य को प्राप्त हूँ, उसके समान हूँ । सूर्य जिस प्रकार वर्षण-कर्म से सब जगत् को पालता और सुर्खी करता है उसी प्रकार मैं भो सबको पालता, अन्न देता और सुर्खी करता हैं।

श्रुहमेच वार्त इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वी। पुरो दिवा पुर पुना पृथिब्यैतावेती महिना सम्बंभूव ॥८॥ १२॥

भा०—(अहम् वातः इव प्रवामि ) मैं वायु के समान सर्वत्र च्यापता हूँ । मैं ( विश्वा भुवनानि ) समस्त भुवनों को ( आरममाणा ) निर्माण करता हुआ, (दिवा परः ) इस आकाश से भी बहुत दूर तक, ( एना पृथिच्या परः ) इस पृथिवी से भी कहीं दूर तक ( एतावती सं बभूव ) इस महान् जगत् रूप में ( महिना ) अपने महान् सामर्थ्यं से प्रकट होता हूँ। इस सब में व्यापक होकर सबको चला रहा हूँ। इति द्वादशो वर्गः ॥

## [ १२६ ]

ऋषिः कुल्मलबर्हिषः शैलुषिरंहोमुग्वा वामदेन्तः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः— १, ४, ६ निचृद् बृहती । २—४ विराड् वृहती । ७ बृहती । ८ श्राचींस्वराट् त्रिष्टुप् । श्रष्टर्च स्क्रम् ॥

न तमंद्वो न दुंिरतं देवासो अष्ट मत्यम् । स्जोषसो यमर्थमा सित्रो नयन्ति वर्रुणो अति द्विषः ॥ १ ॥

भा०—हे (देवासः) मनुष्यो ! (अर्थमा) भीतरी शत्रुओं काम, क्रोध आदि पर वश रखने वाला, (मित्रः) स्नेहवान्, मृत्यु से बचाने चाला, और (वरुणः) कप्टों, संकटों का वारण करने वाला, श्रेष्ठ पुरुष (स-जोपसः) प्रीतियुक्त होकर (यम्) जिस मनुष्य को (द्विषः) भीतरी वा बाह्य शत्रुओं से (अति नयन्ति) पार कर देते हैं (तं मर्त्यम्) उस मनुष्य को (दुः-इतम् अंहः) दुराचार वा पाप (न अष्ट) नहीं प्राप्त होता।

तिद्ध वृयं वृंगीमहे वर्षण मित्रायमन्। येना निरंहंसो यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमित द्विषं:॥२॥

भा० — हे (वरुण मित्र अर्थमन्) वरुण ! हे मित्र ! हे अर्थमन् ! (येन) जिस उपाय से आप लोग (द्विषः अंहसः) पाप रूप शत्रु से (मत्यें) मनुष्य की (अति निः पाथ) पार करके रक्षा करते हो और (नेथ) सन्मार्ग में लेजाते हो, (वयं तत् हि वृणीमहे) हम तो आप से उसी उपाय, या वल की याचना करते हैं।

ते नुनं नोऽयमूतये वर्षणो मित्रो श्रर्यमा।

निर्यिष्ठा उ नो नेषिण पर्षिष्ठा उनः पूर्षग्यिति द्विषः॥३॥

भा०—( अयम् वरुणः अयम् मितः अयम् अर्थमा ) यह वरुण,

यह मित्र, यह अर्थमा, (ते ) वे सब (नूनम् ) अवश्य (नः ऊतये ) हमारी रक्षा, ज्ञान-वृद्धि और स्नेह के लिये हैं। (नेषणि) सन्मार्ग सें (नः उ नियष्टाः ) वे हो सबसे उत्तम लेजाने वाले नेता हैं और (पर्षणि) पालन, और संकट से पार करने के अवसर में (नः उ पर्षिष्ठाः) वे ही हमारे सबसे उत्तम पालक, पूरक और पार पहुंचाने वाले हैं। युयं विश्वं परि पाथु वर्ष्णो मित्रो स्रर्यमा। युष्माकं शर्मीणि प्रिये स्यामं सुप्रणीतयोऽति द्विषः ॥ ४ ॥

भा०—( वरुणः मित्रः अर्थमा ) श्रेष्ठ राजा, स्नेही ब्राह्मण वर्गँ, और अर्थमा न्यायाधीश जन जल, वायु और सूर्यवत् ये ( यूयं विश्वें परि पाथ ) आप सब लोग समस्त जगत् की परि पाथ सब प्रकार से रक्षा करते हो । (युष्माकं प्रिये शर्मणि) आप लोगों के सर्वप्रिय शरणीय सुख में हम ( सु-प्रणीतयः ) उत्तम नीति, व्यावहार वाले होकर ( द्विषः अति स्याम ) भीतरी और बाह्य शत्रुओं के पार हों।

श्रादित्यासो अति स्निधो वर्रुणो मित्रो अर्धमा । उत्रं मुरुद्धी हुदं हुवेमेन्द्रमुग्नि स्वस्तये अति द्विषः ॥ ४॥

भा०-( आदित्यासः ) सूर्यं की किरणों के समान वा ऋतुओं के समान जगत् को सुख देने वाले जन और (वरुणः मित्रः अर्थमा) श्रेष्ठ, सर्वस्नेही और न्यायकारी जन ये हमें (स्त्रिधः अति) हिंसकों, शत्रुओं वा दुःखदायी पापों से पार करें। हम ( उग्रम् ) दुष्टों के भयदाता ( रुद्रम् ) दुष्टों को रुलाने वाले, ( रुद्रम् ) शत्रुओं के नाशक, तेजस्वी, सबको जल अन्नादि के दाता, और (अग्निम्) स्वयंप्रकाश, अप्रणी, तेजस्वी स्वामी को हम ( मरुद्धिः ) प्राणींवत् सुखप्रद विद्वान् मनुक्यों सहित (हुवेम) बुलाते हैं। वे हमें (हिपः अति) शत्रुओं के पार करें।

नेतार ऊ षु एस्तिरो वर्षणो मित्रो त्रर्थमा । न्या अति विश्वानि दरिता राजानश्वर्षणीनामति द्विषः ॥ ६॥

भा०—( चर्षणीनां राजानः ) मनुष्यों के बीच राजाओं के तुल्य तेजस्वी, (वरुणः मित्रः अर्थमा) वरण करने योग्य, सर्वस्नेहवान्, न्यायकारी जन, (नः) हमारी (विश्वानि दुरिता) समस्त बुराइयों को (तिरः नेतारः) दूर करने वाले और हमें (द्विषः अति नेतारः) शतुओं, और द्वेष करने वाले अप्रिय जनों से पार पहुंचाने वाले, हमें उनसे अधिक शक्तिशालो बनाने वाले हैं।

शुनमस्मभ्यमूतये वर्षणो मित्रो अर्थमा।

्रामें यच्छन्तु सुप्रथे आदित्यासो यदीम<mark>हे अति द्विषः॥७॥</mark>

भा०—(आदित्यासः वरुणः मित्रः अर्थमा) आदित्यगण, वरुण, मित्र, अर्थमा ये सब हम (उतये) अपने सुख प्राप्ति और रक्षा के लिये (यत् ईमहे) जिस सुख की याचना करें उस (अनं) सुख को और (सप्रथः) विस्तृत विभूति सहित, (शर्म) शरण, शत्रु-नाशक, बल का (यच्छन्तु) प्रदान करें, जिस से हम (हिषः अति) शत्रुओं से अधिक बलवान् हों।

यथां हु त्यद्वंसवो गौंर्यं चित्पदि षिताममुश्चता यजत्राः । पुवोष्वर्षस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्रतार्थक्षे प्रतुरं न त्रायुः ॥ ८॥ १२॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( यत् वसवः ) गुरु के अधीन वास करने वाले वे ब्रह्मचारिगग, ( पिंद सिताम् ) पदों में बद्ध ( गौर्य चित् ) पूज्यं वेदवाणी को ( अमुञ्जत ) मुक्त करते हैं, ( एव ) अथवा ( वसवः ) वसु, प्रजाजन जिस प्रकार पैरों से वंधी गौ को मुक्त करते हैं ( एव ) उसी प्रकार हे ( यजत्राः ) ज्ञान प्रदान करने वाले विद्वान् जनो ! आप लोग ( अस्मत् ) हम से ( अंहः ) पाप को ( मुञ्जत )

छुड़ाओ । हे (अप्ने) ज्ञानवान् प्रभो (नः आंयु) हमारे आयुः को ( प्रतरं प्रतारि ) खूब २ बढ़ाओ । इति त्रयोदशो वर्गः ॥

### [ १२७ ]

-ऋषिः कुशिकः सौभरोः रात्रिर्वा भारद्वाजी ।। देवता—रात्रिस्तवः ।। छ*न्दः*— 🤏 , ३, ६ विराड् गायत्री । पादीनचृद् गायत्री । ४, ५, ८ गायत्री । ७ निचृद् गायत्री ॥ अष्टर्च स्तम् ॥

रात्री व्यख्यदायती पुरुवा देव्य चिमिः। विश्वा ऋधि श्रियोऽधित ॥ १ ॥

भा०—( रात्री देवी ) रात्री के तुल्य अनेक सुखों को देने वाली, ञ्चम गुणों का प्रकाश करने वाली देवी, ( आयती ) आती हुई प्राप्त होती हुई, (पुरु-त्रा) अनेकों का पालन करने वाली, (वि अख्यत्) विविध प्रकार से संसार को देखती या प्रकाशित करती है। वह (अक्षिभिः) अध्यक्षों द्वारा, ब्यापक शक्तियों या तेजों से (विश्वाः श्रियः अधित ) समस्त शोभाओं और सम्पदाओं को धारण करती है। वह प्रभु-शक्ति गृहपत्नी के तुल्य, संसार का शासन करती है। रात्रि पक्ष में-रात्रि समस्त नक्षत्रादि को धारण करती है और नक्षत्र रूप अनेक आंखों से मानो देख रही है।

त्रोव<u>िष</u> स्रमत्या निवती देव्यु द्वतः। ज्योतिषा वाधते तमेः ॥ २ ॥

भा०-वह (अमर्त्या) मरणधर्मा जीवों में असाधारण, कभी नाश न होने वाली (देवी) सब सुखों के देने वाली, स्वप्रकाशरूप ज्ञानों का प्रकाश करने वाली, (निवतः उद्वतः) नीचे और ऊंचे समस्त प्रदेशों वा भूमियों को (उरु आ अप्राः) खूब प्रकाश से पूर्ण

करती है और (ज्योतिषा) तेज से (तमः वाधते) अन्धकार को नाशः करती है।

निरु स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती। श्रपेदुं हासते तमः॥३॥

भा०—वह (आयती देवी) चारों ओर यत्न करने वाली, सर्वस-ब्रालक सर्वप्रकाशक प्रभु शक्ति, (उषसम्) उपा के तुल्य, कान्ति वा कामना से युक्त जीव-शक्ति को (स्व-सारम् अकृत) स्वयं अपने बल से संसार मार्ग पर चलने में समर्थ बनाती है। और (तमः इत् उ अप हासते) अन्धकार को दूर करती है। जिस प्रकार गुजरती हुई रात उपा को अपनी बहिन के समान बना कर अन्धकार को दूर करती है उसी प्रकार प्रभु की शक्ति ज्ञानमयी देवी, इस कामनामयी, फलाकांक्षिणी जीव रूप चिन्मयी शक्ति को कर्म करने में स्वतन्त्र करती और वेद ज्ञान द्वारा उसका अज्ञान नाश करती है। तेज से उसके लिये जगत् को प्रकाशित करती है।

सा नो श्रद्य यस्यां वयं नि ते यामुझविदमहि। वृत्ते न वसितिं वर्यः॥ ४॥

भा०—( यस्याः ते ) जिस तेरे ( यामन् ) सर्वानियामक शासन या प्रवन्ध वा स्नेह-बन्धन में ( नि विक्ष्मिहि ) हम आश्रय किये हुए हैं और जिसपर (बृक्षे वयः वसितं न) बृक्ष पर पिक्षयों के तुल्य, निवास करते हैं (सा) वह तू ( नः ) हमें ( अद्य ) आज ( सुतरा भव ) सुख से संकट से पार उतारने वाली हो। 'सुतरा भव' इति पद्धयं उत्तरात् पष्ठान्मन्त्रा दुल्कुष्यते।

नि ग्रामांसो ग्रविच<u>त</u> नि पद्वन्ते। नि प्रचिणः। नि श्येनासंश्चिद्धर्थिनः॥ ४॥

भा०-हे प्रभुशक्ते! (ते यामन्) तेरे शासन में ( प्रामासः <mark>नि अविक्षत ) अनेक जन-समूह डेरा</mark> डाले हैं, विश्राम पाते हैं। ते<mark>रे</mark> शासन में ( पद्वन्तः निः पक्षिणः ) चरणों वाळे मनुष्य और पशु, और पक्षीगण और ( इयेनासः ) उत्तम आचरणवान् जन और ( अर्थिनः चित् ) बड़े धनशाली जन भी (नि ) आश्रय लेते हैं।

यावयां वृक्यं ेवृकं यवयं स्तेनम्स्यें। त्रथा नः सुतरा भव ॥ ६॥

भा०-हे ( कभ्यें ) रात्रिवत् उत्तम मान, शासन से युक्त ! प्रभु नाक्ते! (वृक्यं यवय) चोर स्वभाव की स्त्री को वा विविध प्रकार से काटने वालो सेना को और ( स्तेनं वृकं ) चोर स्वभाव के हिंसक शत्रु को 🍕 यवय यवय ) तू सदा दूर कर । ( अथ नः सुतरा भव ) और हमें सुख से तार देने वाली, उद्देश्य तक पहुंचा देने वाली हो।

उप मा पेपिश्चत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित ।

उषं ऋगेवं यातय ॥ ७ ॥

भा०-हे ( उपः ) प्रभात वेला के तुल्य कान्तियुक्त एवं पर-पक्ष को संतापित करने वाली! सब प्रजाओं को चाहने वाली! (पेपिशत्) मूर्त्त, होता हुआ, गाढ (कृष्णम् ) काला, कप्टदायी, (वि अक्तम् ) कान्ति तेज से रहित, (तमः) अन्धकारवत् खेद वा अज्ञान (आ उप अस्थित ) मुझे प्राप्त हुआ है। उसे तू (ऋणा इव यातय ) ऋणों के समान नष्ट कर।

<mark>उप ते गा <u>इ</u>वाकरं वृशीष्व दुहितर्दिवः।</mark> रा<u>त्रि</u> स्तोमुं न ज़िग्युषे ॥ ⊏ ॥ १४ ॥

भा०-हे ( दिवः दुहितः ) सूर्यं की पुत्री उषा के समान तेज ज्ञान को देने वाळी ! (ते ) तेरी (गाः इव ) रिव मयों के तुल्य नाना वाणियों को मैं (आ अकरम्) प्राप्त कर्छ। हे (रात्रि) सुख और ज्ञान देने वाली! रात्रिवत् सुखप्रद! मैं (जिग्युपे सोमं न) विजयशील के स्तुति वचन के समान (ते स्तोमं आ अकरम्) तेरी स्तुति कर्छ। इति चतुर्दशो वर्गः॥

#### [ १२= ]

ऋषिर्विहरूपः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ छन्दः—१, ३ विराट् त्रिष्टुप् । २, ५, ८ त्रिष्टुप् । ३, ६ तिचृत् त्रिष्टुप् । ७ सुरिक् त्रिष्टुप् । ६ पादनिचृष्जगती ॥ नवर्च सूक्तम् ॥

ममाञ्चे वर्चो विह्वेष्वंस्तु वयं त्वेन्धानास्तुन्वं पुषेम । मह्यं नमन्तां प्रदिश्वश्चतंस्त्रस्त्वयाध्यंत्रेण पृतंना जयेम ॥ १ ॥

भा०—हे (अझे) तेजस्विन्! स्वयंप्रकाश! अप्रणी! सेनापते! राजन्! प्रभो! (वि-हवेषु) संप्रामों और यज्ञों में (मम वर्चः अस्तु) मेरा तेज हो, (त्वा इन्धानाः) तुझे प्रदीप्त करते हुए, तुझे प्रकाशित करते हुए हम (तन्वं) अपने शरीर और विस्तृत राष्ट्र को (पुषेम) पुष्ट करें (महां) मेरे लिये (चतसः प्रदिशः नमन्ताम्) चारों दिशाएं झुकें। (त्वया) तुझ (अध्यक्षेण) अध्यक्ष से हम (पृतनाः जयेम) समस्त सेनाओं का विजय करें वा तुझ सेनापति द्वारा हम समस्त सेनाएं वा राज्ञुओं का विजय करें।

मर्म देवा विद्ववे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मुरुतो विष्णुर्गनः। ममान्तरित्तमुरुलोकमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे श्रस्मिन् ॥६॥

भा०—( मम वि-हवे ) मेरे संग्राम और यज्ञ में ( सर्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वान् विजयाभिलाणी जन ( महतः ) वायुओं के तुल्य वेग वाले, वा शत्रुओं को मारने वाले तथा ( इन्द्र-वन्तः ) इन्द्र सेनापित को प्रमुख मानने वाले ( सन्तु ) हों। और वह ( अग्निः विष्णुः ) तेजस्वी व्यापक पुरुष सामध्यवान हो। (मम अन्तरिक्षम्) मेरा अन्तरिक्ष के समान (जरु लोकम् अस्तु) विशाल लोक हो। अथवा मेरा अन्तरिक्ष, अन्तःकरण अधिक प्रकाशवान हो। (महां) मेरे (अस्मिन कामे) इस कामना योग्य कार्य में (वातः पवताम्) वायुवत् प्रवल वीर आगे वहें और कण्टक शोधन करे।

मयि <u>देवा द्राविणमा यंजन्तां मुख्याशीर्यस्तु</u> मयि <u>देवह्रतिः ।</u> दैव्<u>या होतारो वज्जबन्त पूर्वेऽरिष्टा स्याम त</u>न्वा सुवीराः ॥ ३॥

भा०—( मिय देवाः ) मुझ में समस्त देवगण, विद्वान् और दानशील प्रजा जन (द्रविणम् आ यजन्ताम् ) ऐश्वर्य प्रदान करें। ( मिय आशीः अस्तु ) मेरे में आशानुरूप फल की प्राप्ति हो। ( देव-हूतिः मिय ) विद्वानों का सत्योपदेश दान, एवं यज्ञ मेरे में स्थिर हों। ( पूर्वे ) पूर्व के वृद्ध और ( दैव्याः होतारः ) देव प्रभु सम्बन्धी तथा मनुष्यों के हितकारी, ( होतारः ) ज्ञान देने वाले जन ( वनुपन्तः ) ज्ञान प्रदान करें और हम ( सु-वीराः ) उत्तम वीर होकर ( तन्वा अरिष्टाः स्थाम ) शरीर से सुखी, अहिंसित, अपीड़ित होवें।

मह्यं यजन्तु मम् यानि हृव्याक्त्रतिः सृत्या मनसो मे श्रस्तु । एनो मा नि गौ कतुमचनाहं विश्वे देवासो श्राधे वोचता नः ॥४॥॥

भा०—( महाम् यजनतु लोग मेरे लिये यज्ञ करें। मेरी शुभ कामना से प्रभु की प्रार्थना करें, वे मुझे उत्तम ऐश्वर्य, ज्ञान और यश, बल प्रदान करें। ( यानि हन्या ) जितने प्रहण करने योग्य, उत्तम अज्ञ, ज्ञान आदि पदार्थ हैं वे मुझे प्राप्त हों। ( मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु ) मेरे मन की संकल्प शक्ति सत्य हो। (अहम् ) मैं (कतमत् चन एनः मा निगाम् ) किसी भी पाप की ओर न जाऊं। ( विश्व देवासः ) समस्ता ज्ञानी पुरुष ( नः अधि वोचत ) हमें उपदेश करें। देवीः षळुर्वी<u>रु</u>रु नः कुणोत् विश्वेदेवास इह वीरयध्वम् । मा ह्यस्मिहि प्रजया मा तन्भिर्मा रिधाम द्विष्ते सीम राजन् ॥ ४॥ १४॥

भा०—हे (पट् उर्वाः देवीः) छः विशालशक्ति वाली देवियो, आकांश, पृथिवी, दिन, रात्रि आपः और और ओपिध्यां इनके सदश, पिता, माता, भाई भगिनी, आप्त पुरुष, और गृह देवियो! (अध्यात्म में शिर, पैर, दोनों वाहु, देह में रक, और लोम आदि, (नः उरु कुणोत) हमारे धन, बल, सामर्थ्य को बहुत अधिक करें। (विश्व देवासः) समस्त देव विद्वान्, पुरुष, (इह) इस देश में (वीरयध्वम्) वीर और उपदेष्टा विद्वान् के तुल्य पराक्रम और ज्ञानोपदेश करें। हम (प्रजया मा हास्मिह) प्रजा से रहित न हों। (मा तन्भिः) हम देहों से वा पुत्र-पौत्रादि से रहित न हों। हे (सोम राजन्) सर्वोपिर शासक! हे विराजमान तेजस्विन्! प्रभो! हम (द्विपते) प्रांति न करने वाले, शतु के (मा रधाम) कभी वश न हों। इत पञ्चदशो वर्गः॥ अग्ने मन्युं प्रतिनुदन्परेपामदंब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्। प्रतिनुदन्परेपामदंब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्। प्रत्यश्ची यन्तु निग्रतः पुनस्ते मैं मैपौ चित्तं प्रबुधौ वि नेशत्॥६॥

भा०—हे (अमे) अग्रगी! नायक! हे तेजस्विन् ! शतुओं को भरम करने हारे! तू (परेपाम् मन्युम् प्रति नुदन् ) दूसरे शतुओं के क्रोध और अभिमान को दूर करता हुआ, (अदब्धः गोपाः) स्वयं अहिंसित रक्षक होकर (त्वं नः परि पाहि ) तू हमारी रक्षा किया कर। (ते पुनः निगुतः) वे किर नित्य, अध्यक्त, अप्रकट बातें करने वाले, उपजापक लोग (प्रत्यञ्चः यन्तु) पराङ्-मुख होकर जावं। वा वे गिड़गिड़ाते हुए हमारे प्रत्यक्ष हों। (एपां प्र-बुधां चितम्) इन शतुओं, वा उत्तम ज्ञान वालों का चित्त (अमा वि नेशत्) एक साथ नष्ट हो जावे।

धाता धातृणां भुवनस्य यस्पतिर्देवं त्रातारमाभिमातिषाहम्। हुमं युज्ञमाश्विनोभा बृहस्पातिद्वाः पनितु यजमानं न्यर्थात् ॥ ७॥

भा०—( यः भुवनस्य पतिः ) जो इस महान् विश्व का पालक, स्वामी है, और जो (धातणां धाता) सब पालकों का, जौर जगत्-स्रष्टाओं का स्रष्टा है, उस (देवं ) सर्वप्रकाशक, सर्वसुखदाता, (त्रातारं) सर्वपालक, (अभि-माति-साहं) सब अभिमानों वाले शत्रुओं वा अभिमान आदि के नाशक प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ। ( उभा अश्विना ) दोनों सूर्य चन्द्र, दिन रात, और ( बृहस्पतिः ) बड़े लोकों का स्वामी, ( इमं यज्ञं ) इस यज्ञ को और ( इमं यजमानम् ) इस यजमान को (नि-अर्थात्) निकृष्ट पदार्थ पाप आदि अन े से (पान्तु) बचावे। उक्वयचा ना महिषः शर्म यंसद्स्मिन्हवे पुरुहूतः पुरुतः।

स नेः प्रजायै हर्यश्व मृळ्येन्ट्र मा नी रीरिषो मा परा दाः ॥ ८॥

भा०-( उरु-व्यचाः ) महान् व्यापक ( महिषः ) बड़ा दानी, वा बड़ा पूजनीय, ( पुरु-हूतः ) बहुतों से पुकारने योग्य, सर्वस्तुत्य, ( पुरुश्वः ) बहुतों को निवासार्थ अपने आश्रय देने वाला ( अस्मिन् हुवे ) इस महायज्ञ वा संग्राम में (शर्म यंसत्) सुख प्रदान करे। हे (हर्यश्व) मनुष्यों को अश्ववत् सञ्चालन करने हारे ! (सः) वह तू (नः प्रजाये मृडय ) हमारी प्रजाओं को सुखी कर, उन पर कृपालु हो। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तेजस्विन् ! (नः मा रीरिषः ) हमें पीड़ित मत कर। ( नः मा परा दाः ) हमें त्याग मत।

ये नः सुपत्ना अप ते भवन्त्वनद्वाग्निभ्यामव वाधामहे तान्। वसवो रुद्रा अदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमंकन्

भा०—( ये नः सपत्नाः ) जो हमारे शत्रु हैं ( ते अप भवन्तु ) वे

दूर हों । हम ( इन्द्राप्तिभ्याम् तान् अव बाधामहे ) इन्द्र और अग्नि, ऐश्वर्यवान् और तेजस्वी नायकों, सभा सेनादि के अध्यक्षों द्वारा उनको पीड़ित करें । (वसवः ) वसुजन, (रुद्राः ) दुष्टों को रुलाने वाले (आदित्याः ) आदित्यवत् तेजस्वी, पिता, मातामह प्रपितामह के तुल्य, एवं गृहस्थ, वनस्थ, संन्यस्त जन सब मिलकर (मा ) मुझे (उपिर-स्पृशं ) सवापिर पद तक पहुंचाता हुआ और (अधि धराजम् ) राजाओं के भी ऊपर महाराज एवं (चेत्तारम् अकन् ) सब को सन्मार्ग में चेताने वाला बनावें । इति घोडशो वर्गः ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

[ 358 ]

न्त्रिषः प्रजापतिः परमेष्ठां ।। देवता-भाववृत्तम् ॥ छन्दः-१-३ निचृत् त्रिष्टुप् । ४-६ त्रिष्टुप् । ७ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ सप्तर्च स्कम् ॥

नासंदासीको सदीसीचुदानी नासीद्रजो नो ब्योमा परो यत्। किमावरीवः कुहु कस्य शर्मक्रम्भः किमासीद् गर्हनं गर्भीरम्॥१॥

भा०—(तदानीम्) इस जगत् के उत्पन्न होने के पूर्व (न असत् आसीत्) न असत् था। (नो सत् आसीत्) और न सत् था। (न रजः आसीत्) उस समय रजस् अर्थात् नाना छोक भी न थे। (नो ज्योम) न यहां परम आकाश था। (यत् परः) जो उससे भी परे है वह भी न था। उस समय (किम् आ अवरीवः) क्या पत् प्रं सबको चारों ओर से घेर सकता था? कुछ नहीं। (कुह्) यह सब फिर कहां था और (कस्य शर्मन्) किस के आश्रय में था। तो फिर (किम्) क्या (गहनं गभीरं अम्भः आसीत्) गहन, अर्थात् जिस में किसी पदार्थं का प्रवेश न होसके, ऐसा गंभीर जिसका वार पार का पता न छगे, ऐसा 'अम्भस्' (अप् अस्) कोई ज्यापक भासमान 'आपः' तत्व विद्यमान था। न मृत्युरांसीदमृतं न तिर्हें न राज्या स्रह्नं स्थातिप्रकृतः।

ज्ञानीद्वातं स्वधया तदेकंतस्माद्धान्यन्न <u>परः किं चनास्त्रं।।२।।</u>

भा०—(मृत्युः न आसीत्) उस समय मृत्यु न था, (तर्हि न अमृतम्) और उस समय न अमृत था। अर्थात् जीवन की सत्ता, जीवन का लोप दोनों नहीं थे। (नः राज्याः प्रकेतः आसीत्) न रात्रि का ज्ञान था और (न अहः प्रकेतः आसीत्) न दिन का ज्ञान था। उस तत्व का स्वरूप (आनीत्) प्राण शक्ति रूप था, परन्तु (अवातम्) वह स्थूल वायु न था। (तत् एकम्) वह एक (स्वध्या) अपने ही बल से समस्त ज्यात् को धारण करने वाला शक्ति से युक्त था। (तस्मात् अन्यत्) उससे दूसरा पदार्थ (किंचन) कुछ भी (परः न आस) उस से अधिक सूक्ष्म न था।

तमे आसीत्तमेसा गुळ्हमग्रेऽप्रकेतं संलिलं सर्वेमा हुदम्। तुच्छयेनाभ्यपिहितं यदासीत्तंपसस्तनमंहिना जयितैकंम्॥ ३॥।

भा०—(अये) सृष्टि होने के पूर्व, (तमः आसीत्) 'तमस्' था। वह सब (तमसा गृद्ध्य) तमस् से व्यात था। वह (अप्र-केतम्) ऐसा था कि उसका कुछ भी विशेष ज्ञान योग्य न था। वह (सिलिलम्) सिलिल, एक व्यापक गतिमत् तस्व था, जो (सर्वम् इदम् आ) इस समस्त को व्यापे था। उस समय (यत्) जो था भी वह (तुच्छ्येन) तुच्छ सूक्ष्म रूप से (आमू-अपिहितम्) चारों ओर का सब विद्यमान पदार्थ दका था। (तत्) वह (तपसः महिना) तपस् के महान् सामर्थ्य से (एकम्) एक (अजायत) प्रकट हुआ।

कामुस्तद्ये सर्मवर्तताधि मनुसो रेतः प्रयमं यदासीत्। स्तो बन्धमसति निर्रविन्दन्हृदि प्रतीष्य कवयो मनीषः॥॥।

भा०—(अग्रे) सृष्टि के पूर्व में (तत्) वह (मनसः अधि) मन से उत्पन्न होने वाली (कामः) इच्छा के समान एक कामना ही, (सम् अवर्तत ) सर्वत्र विद्यमान थी, (यत् प्रथमस् रेतः आसीत्) जो

सबसे प्रथम इस जगत् का प्रारम्भिक बीजवत् था। (कवयः) क्रान्तदर्शी त्रावज्ञानी पुरुष (हृदि प्रति इष्य) हृदय में पुनः २ विचार कर (असति) अप्रकट तत्त्व में ही (सतः वन्युम्) सत् रूप प्रकट तत्त्व को बांधने बाला वल (निर् अविन्दन्) प्राप्त करते हैं।

तिर्श्वीनो वित्तेतोर्शिशमरेपामधः स्विद्यासी३दुपरि स्विदासी३त्। रेते।धा श्रासन्महिमानं श्रासन्तस्वधा श्रवस्तात्प्रयतिः प्रस्तात्र्र

भा०—(एषाम्) इन पूर्वोक्त असत्, अम्मस्, सिल्ल अर्थात् तपस् और काम, रेतस अर्थात् रजस और सत् इन तीनों का (रिहमः) सूर्यरिहम के समान रिहम (तिरः वित् विततः) बहुत दूर २ तक ज्यास हुआ। (अधः स्वित् आसीत्) नीचे भी रहा और (उपिस्वित् आसीत्) ऊपर भी था। (रेतः-धाः आसन्) उक्त 'रेतस' को धारण करने वाले तत्त्व भी थे। (मिहिमानः आसन्) वे महान् सामर्थ्य वाले थे। (अवस्तात् स्वधा) नीचे 'स्वधा' और (परस्तात् प्रयतिः) उससे परे वह उत्कृष्ट यत्न आश्रय रूपथा।

को स्रद्धा वेद् क इह प्रवीचत्कुत स्नाजाता कर्त इयं विसृष्टिः। स्र्वाग्देवा स्रस्य विसर्जनेताया को वेद् यत स्नावभूवं॥ ६॥

भा०—(अद्धा कः वेद) सत्य १, ठीक ठीक कौन जान सकता है ? (इह कः प्रवोचत्) यहां या इस विषय में कौन उत्तम रीति से प्रवचन या उपरेश कर सकता है ? (कृतः आ जाता) यह सृष्टि कहां से प्रकट हुई ? (इयं विस्षिटः) यह विविध प्रकार का सर्ग (कृतः) किस मूल कारण से और वयों हुआ ? (देवः) यह तेज से चलने वाले सूर्य चन्द्र आदि लोक भी (अस्य वि-सर्जनेन) इस जगत् को विविध प्रकार से रचने वाले मुलकारण से (अर्वाक्) प्रधात् ही हैं। (अथ कः वेद) तो फिर कौन उस तत्त्व को जानता है ? (यतः) जिससे यह जगत् (आ वभूव) चारों ओर प्रकट हुआ।

यो ऋस्याध्यद्यः पर्मे व्योम्नत्सो ऋङ्ग वैद्यदि वा न वैद्।।७१९॥।

भा०—( इयं विसृष्टिः ) यह विविध प्रकार की सृष्टि ( यतः आ बसूव ) जिस मूल तत्त्व से प्रकट हुई है (यदि वा दघे) और जो वह इस जगत् को धारण कर रहा है (यदि वा न) और जो नहीं धारण करता (यः अस्य अध्यक्षः ) जो इसका अध्यक्ष वह प्रभु ( परमे ब्योमन् ) परम पद में विद्यमान है। (सः अङ्ग वेद ) हे विद्वन् ! वह सब तत्त्व जानता है (यदि वा न वेद) चाहे और कोई भले ही न जाने। इति सप्तदशो वर्गः ॥

#### 130

ऋषिर्यंज्ञः प्राजापत्यः ॥ देवता—भाववृत्तम् ॥ छन्दः—१ विराड् जगती ॥ २ भुरिक् त्रिष्टुप् । ३, ६, ७ त्रिष्टुप्। ४ विराट् त्रिष्टुप्। ४ निचृत् त्रिष्टुप्। ४ सप्तर्वं सूतम् ॥

यो युक्को चिश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकुर्मेभिरायतः। इमे वयन्ति पितरो य त्रायुः प्र वयापं वयेत्यासते तते ।।१॥

भा०-(यः) जो (यज्ञः) यज्ञ (विश्वतः) सब ओर, सब प्रकार से ( तन्तुभिः ततः ) तन्तुओं अर्थात् उपयज्ञों से ज्याप्त होकर ( देव-कर्मेंभिः ) देवों को लिक्ष्य कर किये नाना इष्टि कर्मी से ( एक-शतं आयतः ) सौ या १०१ वर्षे तक दीर्घ हो जाता है उसकी ( ये पितरः आययुः ) जो पालक जन आते हैं ( इमे वयन्ति ) वे तन्तुओं से पट के समान यज्ञमय पट को पूर्ण आयु भर तनते या बनाते हैं और (तते) उस विस्तृत यज्ञमय पट, के निमित्त (प्र-वय अप-वय इति आसते) ऊपर से बुनो नीचे से बुनो इस प्रकार आदेश करते रहते हैं। इसी प्रकार प्रजापति का जगत्मय महान् यज्ञ है जो ( विश्वतः तन्तुभिः ) सव ओरू प्रकृति के बने नाना तन्तु या विस्तृत तक्त्वों से बना है। वह ( देव)

कर्मेंभिः ) दिव्य जल, भूमि, तेज, आकाश, वायु इन पञ्चभूतों के कर्मों से ही (एक-शतम् आ-यतः) ब्राह्म १०१ वर्षों प्रमाण तक विस्तृत रहता है। (पितरः) पिताओं के तुल्य विश्व के स्रष्टा नाना प्रजापित जन उसको जो एक के बाद एक मनु के समान वर्ष, ऋतु आदि रूप में आते हैं वे इस जगत् सर्ग को (वयन्ति) बिनते हैं। वे (तत्) इस विस्तृत जगत्-सर्ग रूप पट में (प्र-वय अप-वय) ऊपर को बुनों, नीचे को बुनों इस प्रकार प्रेरित करते हैं, कुछ कालों में भविष्यत् का प्रस्तुत सर्ग होता और कुछ वर्ष्तमान का अवयन अर्थात् भूत काल में विलीन होता है। इस प्रकार वे वत्सर, ऋतु आदि उस (तते) विस्तृत काल-पट में विराजते हैं। पुमाँ एनं तनुत उत्स्रेणान्त पुमान्वि तत्ने श्राध्मिन को श्रास्मन्। इमे मुयुखा उप से दुकू सदःसामानि चकुस्तसर्गायोतेवे।।२।।

भा०—(पुमान एनं तनुते) वह पुरुष ही गृहपित के तुल्य उस
यज्ञ का विस्तार करता है, और (पुमान उत् कृणित्ते) वह पुरुष ही
उस यज्ञ को समाप्त करता है। वह (नाके अधि वितते) परम सुखमय
लोक या महान् आकाश में जगत्-सर्ग रूप यज्ञ को करता है। और
(इमे) ये (मयूखाः उ) मयूख, सूर्यंकिरण, ही (सदः) यज्ञ
भवन में ऋत्विजों के समान (सदः) आश्रयभूत आकाश में नाना
लोकों के रूप में (उप सेटुः) उपस्थित होते हैं। और (ओतवे) बुनने
के लिये (तसराणि) तिरछे तन्तुओं के समान ही यज्ञ में (सामानि)
सामगण का विस्तार करते हैं। वे दिव्य शक्तियां (ओतवे) जगत् सर्ग
को रचने के लिये (सामानि) समस्त जीवों और लोकों के परस्पर
एक समान वर्त्तन, व्यवहारों को पट के तिरछे तन्तुवत् कल्पना करते हैं।
कासीत्प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क श्रासीत्।
छन्दः किमार्त्सीत् प्रर्थं किमुक्थं यहेवा देवमयंजन्त विश्वे।।३॥

भा०-(यत्) जन (विश्वे देवाः) समस्त देवगग (देवस् अयजन्त ) देव, परमेश्वर की पूजा करते हैं, उसका यज्ञ करते हैं तब ( का प्रमा आसीत् ) 'प्रमा' अर्थात् 'परिमाण' क्या रहा, और ( प्रति-मा का आसीत् ) मापने का साधन क्या था ? ( किं निदानम् ) इष्ट ध्येय फळ क्या था ? ( आज्यस् किस् आसीत् ) यज्ञ में वृत के सदश उस परम फल तक पहुंचने का साधन क्या था ? (परिधिः कः आसीत्) यज्ञ में परिधि रूप तीन समिधाएं रक्खी जाती हैं उस प्रकार उस देव भाग में क्या परिधि थी और ( छन्दः किम् ) गायत्री आदि छन्दवत् कौनसा छन्द्र था ? ( प्रउगम् उन्थम् ) यज्ञ में प्रउग आदि शख अर्थ-शंसनी ऋवाओं के स्थान पर देवयाग में क्या पदार्थ था ?

श्रुक्षेमीयुर्वपभवत् सुयुग्वे। बिणहेया सिव्ता सम्बभूव । <u>श्रुनुष्टुंभा सोमं उक्यैर्भहर्मनृहस्पतें वृहती वार्चमावत्।। ४॥</u>

भा०-(अझे: सनुग्वा) अप्निको सहयोगिनी (गायत्री अभवत्) गायत्री हुई। (उ. वगहया सविता संवभूव) सविता उ विणहा से युक्त हुआ। (अनुष्टुमा) अनुष्टुम् से और (उन्थैः) स्तुति मन्त्रों से (सोमः महस्वान् ) सोम महान् गुण वाला हुआ। ( वृहस्पतेः वाचम् ) बृहस्पति की वागी को ( बृहती ) बृहती ( आवत् ) प्राप्त हुई ।

विराणिमत्रावर्णयोरिभेश्रीरिन्द्रस्य त्रिष्टुविह भागो स्रहः। विश्वनिद्वाञ्जगृत्या विवेश तेने चाक्लप्र ऋषयो मनुष्याः ॥४॥

भा० — ( मित्रावरुणयोः विराट् अभि-श्रीः ) मित्र और वरुण इन दोनों को विराट् आश्रित हुई, (इन्द्रस्य विष्टुप्) इन्द्र की विष्टुप् और (इह अहः भागः ) यह दिन का अंश और (विश्वान देवान् ) विश्व के सब देवों को ( जगती आविवेश ) जगती प्राप्त हुई (तेन) उनसे

( ऋषयः ) तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष और ( मनुष्याः ) मननशील जन ( चाक्कृषे ) सामर्थिवान् हुए।

चाक्छवे तेत ऋषेयो मनुष्या युक्के जाते पितरी नः पुराणे। पश्यनमन्ये सर्नेषा चर्चसा तान्य इमं युक्कमर्यजनत पूर्वे॥ ६॥

भा०—उस (पुराणे) अति प्राचीन काल से होने वाले (यज्ञे जाते) यज्ञ के होने पर (तेन) उससे ही (ऋपयः मनुःयाः) मन्त्र-द्रणाः तत्त्वज्ञानी ऋषि जन और मननशील मनुष्य और (नः पितरः) हमारे पालक माता पिता (चाक्छपे) समर्थ हुरु। (पूर्वे) पूर्व के (ये इसं यज्ञम्) जो इस यज्ञ को (अयजन्त) करते थे (तान्) उनको में (मनसा) मन रूप (चक्षसा) चक्षु से (पश्यन्) देखता हुआ (मन्ये) जानता हूं। मानो उनको साक्षात् करता हूं।

खहरते। माः खहर्छन्दस श्रावृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः। पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा श्रुन्वालेभिरे रुथ्यो न रश्मीन ७॥१८

भा०—( सह-स्तोमाः ) स्तोमों, ऋचा समूहों और ( सह-छन्दसः ) छन्दों सिहत, ( सह प्रमाः ) प्रमा, परिमाणों से हित ( आवृतः ) विद्यमान ( सप्त देव्याः ऋषयः ) सात देवों, विद्वानों के योग्य ( ऋपयः ) ज्ञान दृष्टा, ( धीराः ) बुद्धिमान् ऋषिगण ( पूर्वेषां पन्याम् अनुदृश्य ) पूर्व विद्यमानों के मार्ग को देख कर ( रथ्यः रहमीन् न ) अध की बागों के समान ( अनु आलेभिरे ) वरावर वे प्रतिदिन, निरन्तर यज्ञ करते हैं।

सात दैन्य ऋषि अध्यात्म में सात शीर्षण्य प्राग हैं। आत्मा प्रजापित है। वह १०० वर्षों तक यज्ञ करता है। इत्यष्टादशो वर्गः॥

## [ १इ१ ]

च्यापिः सुर्तातिः काचीवतः ॥ देवता—१—३, ६,७ इन्द्रः । ४, ५ आश्विनौ

बन्दः-१ त्रिष्टुप्। २ निचृत् त्रिष्टुप्। ३ विराट् त्रिष्टुप्। ५, ६,, ७ पाद-निचृत् त्रिष्टुप्। ४ निचृदनुष्टुप्।। सप्तर्चं स्क्रम्।।

अप प्राचं इन्द्र विश्वां स्थामत्रानपापांचो स्थाभभूते नुदस्व। स्रपोदींचो स्रपं शराधराचं उरौ यथा तव शर्मुनमदेम ॥ १॥

भा०—हे (इन्द्र) शत्रुहन्तः! हे ऐश्वर्यवन्! प्रभो! (विश्वान् प्राचः शत्रुन् ) समस्त, अभिमुख आये प्रजा-नाशकारी शत्रुओं कोः (अप नुद्स्व) दूर कर। हे (अभि-भूते) शत्रुओं को पराजित करने वाले! तू (अपाचः शत्रुन् अप नुद्स्व) पीछे से आने वाले शत्रुओं को दूर कर। (उदीचः अप) अपर से जाने वालों को दूर हटा। हे (शूर) श्रुर्वीर (अधराचः अप) नीचे से आने वालों को दूर कर। (यथा) जिससे (तव उरौ शर्मन् मदेन) तेरी बड़े भारी सुखप्रद शरण में हमः सुखी हों, हर्ष लाभ करें।

कुविदङ्ग यर्वमन्तो यर्वं चिद्यथा दान्त्यूं जुपूर्वं विय्यं। इदेहैषां कुणुहि भोजनानि ये वहिषो नमीवृक्तिं न जुरमुः॥ २ ॥

भा०—(अंग) हे जल, अब देने वाले मेघ वा सूर्य के समान राजन्! प्रभो! (यव-मन्तः) जौ आदि खेतियों के स्वामी कृषक लोग जिस प्रकार (अनु-पूर्वम्) कमानुसार एक के बाद एक (यवं चिद् यथा दान्ति) उत्तम पके जौ आदि को काटते हैं उसी प्रकार (ये) जो (बहिंपः) महान् यज्ञ वा प्रभु के निमित्त (नमः-वृक्तिम्) नमस्कार वा हिव आदि के वर्जन को (न जग्मुः) नहीं जाते अर्थात् नित्य प्रभु की उपासना करते और नित्य यज्ञ-दान करते हैं (एपां) उन उनको (इह इह) इस इस राष्ट्र के नाना स्थानों को भी (भोजनानि) भोगः

योग्य नाना अजादि रक्षा के साधन (कृणुहि) कर । अर्थात् किसानों उपासकों, यज्ञकर्नाओं को रक्षादि से बचा ।

नृहि स्थूर्युतुथा यातमस्ति नोत श्रवा विविदे सङ्ग्रमेषु । गुट्यन्त इन्द्रं सुख्याय विप्रा श्रश्वायन्तो वृष्णं वाजयन्तः ॥३॥

भा॰—(स्थूरि) एक बैल वाली, या स्थिर बैल रहित गाड़ी (ऋतु-था) ठीक १ समय पर मार्गों में या चक्रों पर भी जिस प्रकार (यातम न' अस्ति) जाने योग्य नहीं होती उसी प्रकार ऋतु-कालों में भी (स्थूरि) एक व्यक्ति से ही गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलती। अर्थात् गाड़ी के लिये दो बेलों के समान गृहस्थ रथ के लिये भी दो उत्तम छी, पुरुष, और राज्य के लिये दो, राजा और सचिव चाहियें। (उत) और (संगमेषु) संग्रामों वा मिलापों में भी (श्रवः न विविदे) अन्न, यश, कीर्त्ति, ज्ञान का लाभ नहीं होता जब तक इन्द्र अर्थात् मेघ, सूर्य, उत्तम ज्ञानवान वीर्यवान् पुरुष प्रयोक्ता नहीं। इसल्ये (विप्राः) विद्वान लोग (गव्यन्तः) गौ, बैल, भूमि और ज्ञान-वाणी की कामना करते हुए और (अश्रयन्तः) संग्रामार्थ अश्व और अश्ववत् कार्यवाहक समर्थ पुरुष की इच्छा करते हुए और (वाजयन्तः) बल, ऐश्वर्यं, ज्ञान और वेग की कामना करते हुए, (वृषणम् इन्द्रम्) बलवान्, विद्युत्वत् जलवर्षी मेघवत् और वीर्यं से पुरुषवत् सुखों की वर्षा करने वाले स्वामीवत् प्रभु को (सल्याष) मित्रभाव के लिये चाहते हैं। उसकी शरण में आते हैं।

युवं सुराममिश्वि<u>ना नर्मुचावासुरे सर्चा ।</u> वि<u>षि</u>षाना ग्रुभस्पर्ता इन्द्र कमस्वावतम् ॥ ४ ॥

भा०—हे (अधिना) अधवत् उत्तम साधनों वाले, जितेन्द्रिय, खी पुरुषो ! वा शास्य-शासक वर्गो ! आप दोनों ( ग्रुभः पती ) शोभा-

जनक अलंकारों वा गुणों के पालन करने वाले और (सचा) एक साथ परस्पर संगत होकर (नमुचौ आपरे) न त्यागने योग्य, अवश्य धारणीय प्राणों के द्वारा प्राप्त जीवन के निमित्त (सुरामं विपिणना) सुखपूर्वक आनन्द प्रमोद देने वाले अन्न जल बीर्य बल आदि का विविध प्रकार से पान और पालन करते हुए, आप दोनों (कर्मसु) अपने समस्त कर्मी में (इन्द्रम् आवतम्) उस महान् ऐश्वर्य के देने वाले स्वामी प्रभु को सदा प्रेम करो। शास्य और शासक वर्ग दोनों राजा की रक्षा करें।

पुत्रामेव पितराविश्विनोभेन्द्रावथुः काव्यैर्द्धसनीभिः । चत्सुराम् व्यपिवः शचौभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक् ॥४॥

भा०—( पुत्रम् इव पितरा ) पुत्र को जिस प्रकार माता और पिता दोनों पालन, रक्षा और स्नेह करते हैं उसी प्रकार (अधिना ) उत्तम अधों से युक्त सेना, और उत्तम अधवत् नायकों से युक्त प्रजागण दोनों (कान्येः) विद्वानों से प्रदर्शित, (दंसनाभिः) नाना कर्मों से हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् राजन्! (खाम् आवधुः) तुझे प्राप्त हों, तेरी रक्षा करें, तुझे स्नेह करें। (यत्) जो तृ (श्वीभिः) अपनी शक्तियों से (सुरामं वि अपितः) उत्तम रमण करने योग्य राज्येश्वर्य को विविध प्रकारों से पालन और उपभोग करता है उस (खाम्) तुझको हे (मधवन्) ऐश्वर्यशालिन्! (सरस्वती अभिष्णक्) स्त्रीवत् प्रजाजन भी सेवा करें।

इन्द्रं सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमुळ्को भवतु विश्ववेदाः। वाधतां द्वेषो अभेयं कणोतु सुवीयस्य पत्रंयः स्याम ॥ ६ ॥ तस्य व्यं सुमृतौ यित्रयस्यापि भेद्रे सौमन्से स्योम । स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो श्रस्मे श्रारा विचद द्वेषः सनुतर्युयोतु॥७।१६॥ भा०—ब्याख्या देखो । (अष्ट० ४ । अ० ७ । वर्ग ३५ तदनुसार मण्डल ६ सू० ४७ । मं० १२, १३ ) इत्येकोनविंशो वर्गः ॥

#### [ १३२ ] स्थाना ( क्रांस

ऋषिः राकपूरो नामेंधः ॥ देवता—१ लिङ्गोकाः । २—७ मित्रावरुणौ ॥ छन्दः —-१ बृहता । २, ४ पादनिचृत् पंकिः । ३ पंकिः । ४, ६ दिराट् पंकिः ७ महासतो वृहती ॥ सप्तर्वं स्कम्॥

र्ड्जानिमद्यौर्गुर्तावेसुरीजानं भूमि<u>र्</u>भाम प्रभूपणि । र्ड्जानं देवावश्विनावाम सुम्नैरवर्धताम् ॥ १ ॥

भा०—(ईजानम्) यज्ञ करने वाले मनुष्य को (द्योः) आकाश वा सूर्यंवत् ज्ञानीगण, (गूर्ज-वसुः) अपने ऐश्वर्यं को हाथ में लिये (सुन्नेः) नाना सुखों से बढाता है। इसी प्रकार (ईजानम्) यज्ञ करने वाले को (भूमिः) पृथिवी, तद्वासी प्रजा भी (प्र-भूषणि) प्रज्ञुर सत्ता प्राप्त करने के निमित्त (अभि) खूब बढ़ाती हैं। (ईजानं) यज्ञ्ञशील, ईश्वरोपासक जन को (अश्वनौ देवो) दिन रात्रिवत्, स्त्री पुरुष वर्ग भी (सुम्नेः अभि वर्धताम्) नाना सुखप्रद सावनों, पदार्थों से बढ़ावें। ता वां मित्रावरुणा धार्यत्वित्ती सुषुम्नेषित्त्वता यज्ञामसि। युवोः क्राणार्यं सुख्येर्भि ष्याम र्ज्ञसंः॥ २॥

भा० — हे ( मित्रा वरुगा ) परस्पर स्नेही एवं वरण करने वाले दो श्रेष्ठ जनो ! आप दोनों ( धारयत्-क्षिती ) भूमि वा भूमिवासिनी प्रजाओं को धारण करने वाले ( सु-सुम्ना ) उत्तम सुखदायक, उत्तम धन के स्वामी हो । [( ता वास ) उन आप दोनों को हम ( इपित्वता ) चाहने योग्य वा प्राप्त होने योग्य गुण के कारण (यजामिस ) पूजा वा सत्संग करते हैं। (काणाय) कर्म करने वाले के हितार्थ हम (युवोः सख्यैः) आप दोनों के मित्र भावों से (रक्षसः) दुष्ट पुरुषों को (अभि स्थाम) पराजित करें।

श्रधा चिन्नु यद्विधिषामहे वाम्रभि प्रियं रेक्णः पत्यमानाः । दुद्वाँ वा यत्पुष्यति रेक्णः सम्बारन्नाकिरस्य मुघानि ॥ ३ ॥

भा०—हम (पत्यमानाः) ऐश्वर्यवान् होते हुए (वाम्) आप दोनों के (यत् प्रियम्) जिस प्रिय, प्रीतिकारक (रेक्णः) धन को (अभि दिधिपामहे) धारण करते हैं (यत् वा रेक्णः) और जिस धन को (दहान्) दानशील पुरुष (पुष्यति) बढाता है (अस्य) इसके (मघानि) नाना उत्तम धनों को (निकः सम् उ आरन्) कोई भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

श्रृ<u>यसावन्यो श्रम्भर स्यत्</u> द्यौस्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा । सूर्घा रथस्य चाकुन्नैता<u>व</u>तैनसान्तकुक्षुक् ॥ ४ ॥

भा०—हे (असुर) प्राणों को देने वाळे! हे बलवन्! (असी हो। अन्यः स्थत) यह स्र्यंवत् तेजिस्विनी, आकाशवत् व्यापक राजसभा अन्य अर्थात् एक को ही उत्पन्न करती है। हे (वरुण) सर्वश्रेष्ठ! तू (विश्वेषाम् राजा असि) सर्वों का राजा है। तू (रथस्य मूर्धा) रथ सैन्य के शिरोदेशस्थ नायकवत् महारथी है। (अन्तक-ध्रुक्) तू प्रजा के नाशक पुरुष का द्वेषी है। तू (एतावता एनसा न चाकन्) इतने थोड़े से भी पाप के साथ प्रेम नहीं करता।

्रश्चस्मिन्त्स्<u>वेड</u>तच्छकपू<u>त</u> एनो हिते मित्रे निर्गतान्हन्ति वीरान्। श्रुवोर्चा यद्धात्तुन्ष्वर्वः प्रियासुं युज्ञियास्वर्वी ॥ ४ ॥ आ०—(अस्मिन् शक-पूते) इस शक्ति, सामर्ध्यं से अभिषिक्त पुरुष में और (हिते मित्रे) हितकारक मित्र में वा सर्वप्रिय स्थापित राजा में (एतत् एनः) यह छोटासा पाप भी (निगतान् वीरान् सु हिन्ते) नीचे विद्यमान वीरों को प्राप्त होता और उनका नाश करता है। इसी प्रकार (अवोः वा यत् अवः) रक्षा करने वाले का जो रक्षण बल, प्रेम, ज्ञान आदि (धात्) स्थापित होता है, वही (यज्ञिषासु प्रियासु तन् पु) यज्ञ, सन्संग योग्य, प्रिय देहोंवत् प्रजाओं में भी (अर्वा) चला जाता है शासक के पाप, गुण दोष आदि शासकों और प्रजाओं में आते हैं।

युवोर्हि मतादितिर्विचेतमा चौर्न भूमिः पर्यसा पुपूति । त्र्यवं प्रिया दिदिष्टन सूरों निनिक्क रिश्मिभः ॥ ६ ॥

भा०—हे (वि-चेतसा) विशेष ज्ञान वाले स्त्री पुरुषो! (युवोः हि माता) क्योंकि तुम दोनों की माता, जननी के तुल्य, तुम दोनों को बनाने वाला ज्ञानवान पुरुष (अदितिः) अखण्ड वत का पाछक, एवं भूमि है। (द्योः न भूमिः) आकाश के समान यह भूमि भी (पयसा) जलवत पुष्टिकारक अन्न से (पुप्ति) पवित्र एवं पुष्टि करने वाली है। आप लोग (प्रिया) नाना प्रोति एवं नृप्तिकारक पदार्थ (अव दिदिष्टन) प्रदान करो और (सूरः) सूर्य अपनी (रिश्मिभः) किरणों से जैसे तेजस्वी पुरुष अपने तेजस्वी सहायकों से (निनिक्त) प्रजागण को शुद्ध करे।

युवं ह्यं प्रराज्ञावसीदतं तिष्ठद्रश्चं न धूर्षदं वन्षदंम्। ता नः कण्क्यन्तीर्नृमेधेस्तत्रे श्रंहंसः सुमेधेस्तत्रे श्रंहंसः॥२० भा०—हे आप दोनों (अप्तराजी) उत्तम रूप और कर्म से प्रकाशित होने वाले आप दोनों (रथ व् आसोदतम्) रथ पर विराजो। क्योंकि जो भी ( धू:-सदम् ) राष्ट्र भार को बहन करने वाली मुख्य धुरा पर आश्रित वा शतु को कंगाने और राष्ट्र को धारण करने वाली शक्ति को चलाने वाले तथा (वनःसदम्) ऐश्वर्यं को प्राप्त करने वाले परम (रथम्) रमणीय रथवत् राज्यपद पर महारथवत् सेनापति के तुल्य विराजता है वह ( नृ-मेधः ) अनेक मनुष्यों को संगत सुगठित करने वाला होकर (नः कणूक्यन्तीः ताः) हम रोती, विलविलाती दुःखित प्रजाओं को ( अंहसः स्तत्रे ) पाप से नष्ट होने से बचालेता है । वही (सुमेधः) उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष, (अंहसः तत्रे ) पाप से प्रजाजन को नाश होने से बचा सकता है। इति विंशो वर्गः॥

[ १३३ ]

पैजननः ॥ इन्हो दवता ॥ छन्दः--१---३ शक्तवरी । ४--६ महापंकिः। ७ विराट् तिष्दुग्॥ सप्तर्भ स्कम् ॥

प्रोप्यस्मै पुरोख्थमिनद्राय शूषमर्चत । श्रभीके चिदु लोकुकृत्सके समत्सु वृत्रहासमार्क वोधि चोदिता नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वस्य ॥ १ ॥

भा०-( अस्मै इन्द्राय ) शत्रुओं के नाश करने वाले, तेजस्वी इस पुरुष के (पुरः रथम् शूपम् ) रथ के आगे १ विद्यमान बल की ( अर्चत ) स्तुति करो । वह ( अभीके संगे ) भय रहित परस्पर मिलाप में ( लोक-इ.त् ) समस्त लोकों का उपकार करता है, और (समत्सु वृत्रहा) संग्रामों में शत्रुओं का नाश करने हारा है। वह ( अस्माकं चोदिता ) हमें सन्मार्ग में प्रेरित करने वाला (बोधि) हमारा हित जाने। (अन्य-केषां धन्वसु ) दूसरे शत्रुओं के धनुषों पर (अधि ) (ज्याकाः )ः डोरियां (नभन्ताम्) नष्ट हों वा धनुषों पर को डोरियों को चढ़ाये हुए शत्रु नष्ट हों।

त्वं सिन्धुँरवस्तिजोऽधराचे। त्रहन्नहिम् । श्रश्जारिन्द्र जिल्ले विश्वं पुष्यसि वार्ये । तंत्वा परि ब्वजामहे नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका श्रिध धन्वंसु ॥ २ ॥

भा०—हे स्वामिन्! (त्वं) त् (सिन्धून्) बहने वाले नद और नदियों के समान वेग से जाने वाले सैन्य वा शतुओं को (अधरावः अव असजः) नीचे करता है। (अहिस् अहन्) मेघ को सूर्यवत् और सर्पवत् कुटिल स्वभाव के पुरुष को नाश करता है। तू (अशतुः जित्रषे) शतु रहित हो जाता है। (विश्वं वार्य पुष्यिस) समस्त उत्तम वरण करने योग्य धन को पुष्ट करता है। (तं त्वा परि व्वजामहे) उस तुझ को हम सब प्रकार से अपनाते हैं। (नभन्ताम्० इत्यादि) पूर्ववत्।

वि षु विश्वा अरातयोऽयों नशन्त नो धियः। अस्तामि शत्रवे वधं यो न इन्ट्र जिघासिति। या ते ग्रांति-र्दिदिवसु नर्भन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ ३॥

भा०—( विश्वाः अर्थः अरातयः ) समस्त शत्रु जो कर नहीं देते ( वि सु नशन्त ) वे विविध प्रकार से सुखपूर्वक नष्ट हों । और (नः धियः त्वा नशन्त ) हमारी स्तुतियां और बुद्धियां तुझे प्राप्त हों वा हमारे कर्म भली प्रकार चलें, ( इन्द्र ) हे राजन् ! ( यः नः जिघांसित ) जो हमें मारना चाहता है उस ( शत्रवे ) शत्रु के नाश करने के लिये उस पर ( वधं अन्ता असि ) त्वध-दण्ड देने वाला हो । ( ते रातिः वसु दिदः ) तेरा दान, वा दानशील हाथ हमें धन प्रदान करे । ( नभन्ताम् ० ) इत्यादि पूर्वंवत् ।

यो न इन्द्राभितो जनी वृकायुरादिदेशति । श्रधस्पदं तमी किथि विद्याची श्रीस सासुहि-नेभन्तामन्युकेषी ज्याका श्रिधि धन्वस्य ॥ ४॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! तेजस्विन् ! (धः) जो (बृकायुः जनः) भेड़िये वा चोर के समान हमारे पास आने वाला, वा चोर-स्वभाव का मनुष्य (नः अभितः) हमारे सब ओर (आदिदेशति) हम पर हिंसा का प्रयोग करता, शस्त्रादि फेंकता है, (तम् ई अधः पदं कृषि) उसको हमारे पैर के नीचे, पदाधिकार के नीचे कर । त् (विवाधः असि) शत्रुओं को विशेष रूप से पीड़ित करने वाला है। त् (सासिहः असि) शत्रुओं को पराजित करने वाला है। (नभन्ताम्०) इत्यादि पूर्ववत्।

यो न इन्द्राभिदासंति सर्नाभियंश्च निष्टर्यः। अब् तस्य वर्लं तिर महीब द्यौरध तमना नर्भन्तामन्युकेषां ज्याका अधि धन्वंसु ॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यः नः अभि दासति) जो हमारा नाश करता है और (यः) जो (सनाभिः) हमारा सगोत्र होकर भी (निष्ट्यः) नीच स्वभाव का है तू (तस्य बलं अव तिर) उसके बल का नाश कर। तू (त्मना) अपने सामर्थ्यं से स्वयं (मही व द्यौः) भूमि और सूर्यं के तुल्य महान् और तेजस्वी हो। (नभन्ताम्०) इत्यादि पूर्ववत्॥

व्यमिन्द्र त्वायवेः सिख्त्वमारभामहे । ऋतस्य नः पथा नयाति विश्वानि दुरिता नभन्तामन्युकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥ ६॥

मा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (वयम्) हम लोग (व्वायवः) तेरी कामना करते हुए, तुझे प्राप्त होते हुए (सिवित्वम् आरभामहे) तेरे मित्र भाव को प्राप्त करें। तू (नः) हमें (ऋतस्य पथा नय) सत्य के मार्ग से ले चल । और हमें (विश्वानि दुरिता अति) सब

बुरे पापों जा पाप के दुःखदायी फलों से भी पार कर। (नभन्ताम्॰) इत्यादि पूर्ववत्।

श्रसमभ्यं सु त्विमिन्द्र तां शिंच या दोहते प्रति वरं जिट्ते । श्राचिछदोध्नी पीपयद्यर्था नः सहस्रधारा पर्यसा मही गौः७।२१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! हे वाणी, वेदवाणी वा शासनाज्ञा को देने वाले ! तत्वदिश्चिन् ! (त्वं ) तु (अस्मभ्यम् ) हमें (तां शिक्ष ) यह वाणी प्रदान कर । (या) जो (अच्छिद्-ऊर्झी) तुटि दोपादि से रहित स्तनों वाली गो के तुल्य होकर (जिरत्रे ) स्तुतिकर्ता विद्वान् को (प्रति ) प्रत्यक्ष या प्रतिसमय, (दोहते ) रस प्रदान करे । (यथा) जो (सहस्त-धारा) हज़ारों धारा वाली, हज़ारों वाणी वाली, (गौ: मही) स्मिवत् पृथिवी और पृथिवीवत् गौ, और पूज्य वाणी, (नः पीपयत् ) हमें पुष्ट करे । इत्येकविंशो वर्गः ॥

# [ 838 ]

Asia - Ilea / ya

शहिषः मान्धाता यौवनाश्वः । ६, ७ गोधा ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः---१--६ महापंकिः । ७ पंकिः ॥ सप्तर्च स्क्रम् ॥

लुभे यदिन्द् रोद्सी आप्प्राधोषा इव । महान्तं त्वा महीनं सम्राजं चर्षणीनां देवी जनिज्यजीजनद्भद्गा जनिज्यजीजनत्॥१॥

भा० हैं (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (यत्) जो या जब तू (उपाः इवं) प्रभात के समान (रोदसी आपप्राथ) द्यौ और पृथिवी, प्रकाशमान और अप्रकाशमान, बीजवसा और वीजग्रहीता, माता पिता आदि को रचता है, सब (महीनां चर्षणीनाम्) पूज्य, बढ़े लोकों और बड़ी १ श्रीक्तियों के बीच (महान्तं सम्राजं) महान् प्रकाशक को प्राप्त होकर (जिनित्री देवी) संसार भर को उत्पन्न करने वाली, सुखदात्री प्रकृति

(अजीजनत्) संसार को उत्पन्न करती है। (अद्रा) समस्त ऐश्वर्यीं की स्वामिनी, कल्याणकारिणी प्रकृति (जिनिन्नी) जगत् को माता पिता के तुल्य उत्पन्न करने वाली जगत् को (अजीजनत्) उत्पन्न करती है। जैसे ईश्वर और प्रकृति के जोड़े से जगत् उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूर्य और पृथिवी के जोड़े से अन मेघादि और अनेक जीव तथा जीवों में पुरुष-स्नी के भोग से पुन्न-सर्ग उत्पन्न होता है।

अर्व स्म दुईणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम् । अध्यस्पदं तमी कृषि यो श्रम्मा श्रादिदेशति देवी जनिष्यजीजनसुद्रा जनिष्यजीजनत्॥ २॥

भा०—(दुः-हनायतः मर्त्तस्य) दुःखदायी रूप से हिंसा करने वाले दुष्ट पुरुष के (स्थिरम्) दृद बल को (अव तनुहि) नीचे गिरा है और (यः अस्मान् आदिदेशति) जो हम पर हुक्म चलाता हो, (तम् ईम्) उस दुष्ट पुरुष को भी (अधः पद्म कृषि) हमारे चरणों के नीचे कर। (देवी जनित्री० इत्यादि) पूर्ववत्।

श्रव त्या वृहतीरिषो विश्वश्चन्द्रा श्रमित्रहन् । शर्चीभिः शक्र धूनुहीन्द्र विश्वाभिकृतिभि-देवी जनित्र्यजीजनद् भद्रा जनित्र्यजीजनत् ॥ ३ ॥

मा०—हे (शक) शक्तिशालिन ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे (अमित्र-हन्) शत्रुओं को दण्डित करने हारे ! त् (त्याः) उन (बृहतीः हृषः) वड़ी र अन्न सम्पदाओं और (विश्व-चन्द्राः) सबको आहाद करने वाली सम्पत्तियों और प्रजाओं को अपनी (शचीभिः) शक्तियों, और वाणियों से और (विश्वाभिः ऊतिभिः) समस्त रक्षा करने वाली शक्तियों से, (अब धूनुहि) कम्पित कर, सञ्जालित कर, वश कर । (देवी जनित्री॰ इत्यादि) पूर्ववत्।

श्रव यत्त्वं शंतक्रत्विन्द्र विश्वानि धूनुषे। <u>एयिं न सुन्वते सर्चा</u> सहिकाणीभिकतिभिद्वी जानिव्यजीजनद् भुद्रा जानिव्यजीजनत् ४

भाव—हे (शत-क्रतो) सैकड़ों कर्म बल, ज्ञान सामध्यों वाले !
हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! तू (विश्वानि) सव तत्त्वों को (अव धूनुषे)
सञ्जालित करता है, और (सहस्र-णीभिः क्रतिभिः) सहस्रों सुखों को
आप्त कराने वाली रक्षाओं से (सुन्वते) अपने उपासक को (रियं न
अव सुन्वते) ऐश्वर्य भीप्रदान करता है। (देवी जनिज्ञी॰) इत्यादि पूर्ववत् ॥
अञ्च स्यद् इवाभितो विष्वं क्पतन्तु दिखवः। दूवीया इव तन्त्वो
ब्रियं स्मेदेतु दुर्मेति देवी जानि प्रयजी जनक्रद्रा जानि प्रयजी जनत् ॥४॥

भा०—हे प्रभो! (दिखवः) हमारे चमचमाते शस्त्र वा ज्ञान-अकाश, (स्वेदाः इव) पसीने के बिन्दुओं या स्नेहों के तुल्य (विष्वक् अव पतन्तु) सब ओर जावें (दूर्वायाः इव तन्तवः) घास के तिनकों के समान (दुर्मीतः अस्मत् वि एतु) दुष्ट बुद्धि वा दुःखदायी शतु हम से दूर हो। (देवी जनित्री०) पूर्ववत्॥

डीर्घ होङ्कुशं येथा शक्तिं विभिषि मन्तुमः। पूर्वेण मघवनपदाजी खयां यथा यमो देवी जनिष्यजीजनद्भद्रा जनिष्यजीजनत्॥ ६॥

भा० — हे (मन्तुमः) ज्ञानवन् ! हे (मघवन्) ऐश्वर्यवन् ! त (शक्ति) शक्ति को (दीर्घं हि अंकुशं यथा) दीर्घं अंकुश के समान ही (विभिष्धं) धारण करता है। तू (यमः) सर्वनियन्ता होकर (अजः यथा) जिस प्रकार बकरा (पूर्वेण पदा वयाम्) अपने अगले पैर से शाखा को पकड़ उसके पत्ते खाजाता है उसी प्रकार तू (अजः) अजन्मा, जगत् का चालक (पूर्वेण पदा) अपने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सामर्थ्यं स्ते (वयां) व्यापक प्रकृति को (विभिष् ) धारण करता और व्यापता है। नर्किर्देवा मिनीमसि निक्रा योपयामसि मन्त्रश्रुत्यं चरामसि। पुचेभिरिषकुचेभिरत्राभि संरमामहे॥ ७॥ २२॥

भा०—गोधानामनी ब्रह्मवादिनी, ऋषिः । हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! (निकः मिनीमिस ) हम किसी की हिंसा न करें। (निकः आयोपयामिस ) हम किसी बात की गड़बड़ न करें। (पक्षेभिः अपिकः क्षेभिः) पक्षों, ब्रहण करने योग्य अपनों, वा स्ववेद शाखा-प्रशाखा ध्यायियों और कक्षों, सहयोगियों सहित (अत्र अभि संरभामहे) इसा लोक में प्रेम से समस्त कार्यं करें और उत्तम फल ब्राप्त करें। इति द्वाविंशों वर्गः॥

## [ १३५ ]

ऋषिः कुमारा थामायनः ॥ देवता-यमः ॥ छन्दः — १ — ३ ४, ६ अनुष्टुष्

यस्मिन्वृत्ते सुपलाशे देवैः सम्पर्वते यमः।

अर्त्रा नो विश्पितिः पिता पुराणाँ अर्तु वेनिति ॥ १॥ भा०—(यस्मिन्) जिस (स-पछाशे) उत्तम पत्रों से युक्त (हुक्षे) आश्रय हुक्ष के तछे वा उस पर, (यमः) नियन्ता, आल्मा वा यताल्मा साधक, (देवैः) सुखप्रद और ज्ञानप्रद इन्द्रियों से ही (पुराणान् संपित्रते) पूर्व के किये कर्मफलों का भोग करता है, (अत्र) उसी हुक्ष पर (नः) हमारा (विश्पितः) प्रजापित, आल्मा इन्द्रियादि का अधिष्ठाता, (पुराणान् अनु वेनित) पूर्व सुक्त भोगों को पुनः भी चाहता है। वह 'हुक्ष' यह देह या संसार है।

पुराणाँ अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया । श्रुस्युश्रुभ्यचाक्यां तस्मा अस्पृहयं पुनः ॥ २ ॥ भा०—( पुराणाच ) पूर्व भुक्त भोगों को (अनु वेनन्तं ) पुनः कामना करते हुए और (अमुया पापया चरन्तं) अमुक २, नाना पापों, कष्टों, भोगों को भोगते हुए पुरुष को (अस्यन्) निन्दा या दोष दृष्टि से (अभि अचाकशम्) देखं, परन्तु फिर भी मैं (तस्मै) उस पर (अस्पृह्यम्) प्रेम कर्छं, पापी को पाप के कारण बुरा भी कहूँ, तो भी उससे स्नेह कर्छं। अथवा मैं पापकारी को दुःख भोगता देख कर उसे बुरा कहता हुआ भी (तस्मै अस्पृह्यम्) उस पाप कर्म के लिये मैं स्वयं चाहने लगता हूँ। कैसा पतनशील हूं।

यं कुमार नवं रथमचकं मनसाक्षणाः।

एकेषं विश्वतः प्राञ्चमपृश्यन्नधि तिष्ठसि ॥ ३

भा०—हे (कुमार) अनुभवी बालक ! अल्पज्ञ जीव ! (यं नवं ) जिस नये (अचक्रम्) बिना चक्र अर्थात् स्वयं गतिशीलता से रहित रथ रूप रमणकारी, सुखदायक, प्रिय देह को (मनसा) अपने मन रूप सार्थि द्वारा (अकृणोः) चलाता है, उस (एक-इपम् एक-ईपम्) एक अन्न मात्र या इच्छा रूप 'ईषा' अर्थात् अग्रदण्ड वाले और (विश्वतः प्राञ्चम्) सब ओर से आगे बढ़ने वाले देह रूप रथ पर (अपश्यन्) उसको बिना देखे ही, उसके रचना तत्त्व, यन्त्र-संस्थान के देखे बिना ही (अधि तिष्ठसि) उस पर सवार हो जाता है।

यं कुमार प्रावर्तियो रथं विषेभ्यस्परि। तं सामानु प्रावर्तित समितो नाव्याहितम्॥४॥

भा०—हे (कुमार) अनिभज्ञ बालकवत् अल्पज्ञ अबोध जीव! (यं रथं) जिस रथरूप देह को तू (विप्रेभ्यः परि) ज्ञानवान् पुरुषों से रहित होकर (प्र अवर्त्तयः) चला रहा है (तं) उसको (नावि आहितम्) नाव से बंधे रथ के तुल्य, (नावि आहितं) वाणी में स्थिर (साम) विशेषज्ञान बल (अनु प्र अवर्तत्) दिनों दिन अच्छी प्रकार प्राप्त होता जाता है। वह अनुभव से ज्ञानवाणी के द्वारा अधिक ज्ञानवान हो जाता है।

कः कुंमारमजनयद्वश्चं को निर्यवर्तयत्। कः स्वित्तद्व नी ब्र्यादनुदेशीं,यथा भवत्॥ ४॥

भा०—(कुमारं कः अजनयत्) इस अबोध बालकवत् जीव को कौन पेदा करता है ? (कः रथं निर् अवर्त्तयत्) रथ रूप इस देह को निरन्तर कौन चलाता है ? इसका कौन तो कर्ता और कौन संचालक है, (तत्) उस परम रहस्य को (कः स्वित् नः) कौन हमें (अद्य) आज (अवदत्) बतलावे (यथा) जिस प्रकार से (अनुदेशी अभवत्) निरन्तर रक्षाकारिणी या ज्ञान-बलदात्री शक्ति वा इन्द्रियशक्ति उत्पन्न हो।

यथार्भवद्वुदे<u>यी ततो अर्थमजायत ।</u> पुरस्ताद् बुध आतंतः पुश्चान्निरयेगं कृतम्॥ ६॥

भा०—(यथा) जिस प्रकार से या जिस कारण से (अनुदेशी अभवत्) प्रति दिन की रक्षा वा अनुक्षण देने, वा त्यागने योग्य, प्राण क्रिया या भोजन देने योग्य आत्मातिरिक्त देहादि की क्रिया होती है। (ततः) उसी से वह (अप्रम्) सबसे मुख्य तत्त्व मन भी (अजायत) उत्पन्न होता है। (पुरस्ताद्) उसके आगे (बुध्नः आततः) मूल प्रकृति या मूल आश्रय रूप सत् कारण ही फैला होता है अर्थात् पूर्व और पश्चात् (निर्-अयनं कृतम्) उसमें से यह जगत् निकल कर व्यक्त रूप से बनाया है।

इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । इयमस्य धम्यते नाळार्यं ग्रीभिः परिष्कृतः ॥ ७ ॥ २३ ॥ भा०—( यत् देवमानं उच्यते ) जो देवों, इन्द्रियों से उत्पन्न ज्ञान वा पांचों भौतिक पदार्थों की मात्राओं से बना कहा जाता है ( इदं ) यह ( यमस्य सादनं ) नियन्ता शासक वल राजा का मुख्य आसन (भवन) है। (इयम्) यह उसकी (नाडी) वाद्य भेरी आदि के तुल्य ही आत्मा की नाडी वा वाणी (धम्यते)गित या शब्द करती है। और (अयम्)यह (गीर्भिः) नाना वाणियों से (परिष्कृतः) सुशोभित होता है। इति त्रयोविंशो वर्णः॥

# [ 8 美 ]

श्चर्याः मुनयो वातरशनाः । देवता—१ जूतिः । २ वातजूतिः । ३ विप्रजूतिः । ४ वृषार्णकः । ५ करिकतः । ६ एतशः । ७ ऋष्यशृगः ॥ केशिनः ॥ छन्दः— १ विराडनुष्टुप् । २—४,७ अनुष्टुप् । ५,६ निचृदनुष्टुप् । सप्तर्चं सूक्तम् ॥

केश्य र्था केशी विषं केशी विभित्ते रोदसी। केशी विश्वं स्वर्द्धशे केशीदं ज्योतिकच्यते ॥१॥

भा०—(केशी) बालों के तुल्य नाना रिश्मयों को धारण करने वाला सूर्य (अग्निं बिभित्तें ) अग्नि को धारण करता है, वहीं (केशी) तेजों रिश्मयों से युक्त सूर्य (विषं बिभित्तें ) जल को धारण करता है। (केशी रोदसी विभित्तें ) वहीं रिश्मयों वाला भूमि और आकाश दोनों लोकों को धारण करता है। (केशी) वह रिश्मयों वाला ही (हशे) दर्शन करने के लिये आखों के हितार्थ, सब प्रकार का प्रकाश धारण करता है, (इदं ज्योतिः केशी उच्यते ) यह प्रत्यक्ष ज्योति केशी कहाता है। इसी प्रकार अग्नि, [ताप] जल, आकाश, भूमि और प्रकाश ि आकाश वो को धारण करने वाला प्रसु 'केशी' है। वह ज्योतिर्मय है।

मुन<u>यो वातरशनाः प्रिशङ्गा वसते मला ।</u> वातस्यानु भ्राजि यन्ति यद्देवा<u>सो श्रवित्तत ॥ २ ॥</u> भा०—(यत्) जब (देवासः) नाना इन्द्रियगण (वातस्य अनु ध्राजिं यन्ति) प्रबल प्राण के वेग के साथ र अनुकूल होकर गति करते हैं तब (वात-रशनाः) वायु या प्राणमात्र का भोजन करने वाले, प्राणाम्यासी, (सुनयः) मननशील, (पिशंगा) अति उज्जवल पीतः वर्णों को धारण करते हैं और (यत्) जब (देवासः) वे इन्द्रियगण (अविक्षत्) भीतर प्रवेश करते हैं तब वे (वातरशनाः) वायु याण के भोक्ता, उपजीवी नाना प्राण (मला वसते) मानो तन्द्रा, आलस्य रूप मिलन तामस रूपों को धारण करते हैं। जाग्रत् काल में वे चेतन चमकते दीपकों के तुल्य होते हैं और सोते समय वे अन्धकारमय होते हैं।

उन्मदिता मौनेयेन बातुँ या तस्थिमा बयम्। शरीरेदस्माकं यूयं मतीसो युभि पश्यथ ॥ ३ ॥

भा०—प्राणगण कहते हैं—( वयम् ) हम ( मौनेयेन ) मननशील अन्तःकरण के भी स्वामी आत्मा द्वारा ( उन्मदिताः ) उत्तम हर्षयुक्त होकर ( वातान् आतिस्थम ) केवल प्राणों, वायुओं के आश्रय पर विराजते हैं। हे ( मर्चासः ) मनुष्यो ! ( यूयं मर्चासः ) आप मरणधर्मा लोग (शरीरा इत् अस्माकं अभि पश्यथ) हमारे शरीरमात्र, अर्थात् बाह्य आकृति मात्र ही को देख सकते हो । भीतरी रूप को नहीं ।

श्रन्तरिचेण पतिति विश्वां रूपावचाकशत् । मुनिर्देवस्यं देवस्य सौकृत्याय सम्बं हितः ॥ ४॥

भा०—( मुनिः ) मननशील, विज्ञानमय आत्मा वा मनः सत्व, (अन्तरिक्षेण) भीतरी व्याप्त साधन या बल से (पतित) गित करता है और (विश्वा रूपा अव चाकशत्) समस्त रूपों वा रुचिकर पदार्थों को देखता है। वह (देवस्य-देवस्य) प्रत्येक इन्द्रिय के (सौकृत्याय)

उत्तम रूप से कार्य करने के लिये उसके (सखा) समान नाम रूप वाला मित्रवत् होकर (हितः) उसमें विराजता है।

यत्रैतदाकाशमनुविषणं चक्षुः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः। अथ यो वेद इदं जिल्लाणीति स आत्मा गन्धाय ल्लाम्। अथ यो वेद इदमभिन्याहराणि इति स आत्मा अभिन्याहाराय वाग्। अथ यो वेदेदं श्रण्यानीति स आत्मा अवणाय श्रोत्रम्। अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्मदैवं चक्षुः। स वा एता एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान् कामान् पश्यन् [रमते] छान्दोग्य उप० अ० ८ ख० १३॥

यदेतम् हृद्यं मनश्चेतत् । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टि-र्धितर्मनीषा, जूति स्मृतिः संकल्पः कतुरसुः कामो वश इति । छा० एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता द्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्त्ता विज्ञानात्मा पुरुषः ॥ प्रश्न० प्र० ४ । ९ ॥

वात् स्याश्वी वायोः सखाथ देवेषितो मुनिः। उभौ संमुद्रावा चेति यश्च पूर्व उतापरः॥ ४॥

भा०—यह ( मुनिः ) मननशील आत्मा वा मन ( वातस्य अश्वः ) वायु अर्थात् प्राण का भोक्ता, और (वायोः सखा) वायु का मित्र के तुल्य समान नाम वा स्थान वाला, प्राण आदि शब्द से कहने योग्य अथ (देव-इपितः) देवों विद्वानों और इन्द्रियों द्वारा भी चाहने योग्य, वा देव तेज, बल के देने वाले प्रभु या आत्मा से 'इपित' प्रेरित होकर ( यः च पूर्वः उत अपरः ) जो पूर्व या जो अपर हैं ( उभौ समुद्रौ ) दोनों समुद्रों, हर्षदायक स्थानों को ( आ क्षेति) प्राप्त होता है। अथवा जो आत्मा स्वयं (पूर्वः उत च अपरः) स्वयं ही पूर्व और स्वयं ही अपर अर्थात् पश्चात् भी रहने वाला है। दो समुद्र कौन से हैं १ मन के पक्ष में स्वप्त और जायत्। भीतर और वाहर, बाहर का पूर्व और भीतर का अपर [न-परः अपरः] स्वप्त अर्थात्

जो अपने से भिन्न नहीं। अथवा वह आत्मा स्वयं ही पूर्व अर्थात् इस शरीर धारण से पूर्व विद्यमान होता है और स्वयं ही अपर अर्थात् शरीर धारण के बाद भी रहेगा।

श्रुप्सरसी गन्धवीयां मृगाणां चरेणे चरेन् । केशी केतस्य विद्वान्त्सखा स्वादुर्मदिन्तमः॥ ६॥

भा०—(अप्सरसां) खियों और (गन्धर्वाणां) मनुष्यों और (मृगाणां) पशुओं का (सखा) मित्र होकर (केशी विद्वान्) तेजस्वी विद्यावान् पुरुष (केतस्य) ज्ञान के (चरणे चरन्) मार्ग में विचरता हुआ (सु-आदुः) उत्तम सुख का भोक्ता और (मदिन्तमः) सबसे अधिक सुप्रसन्न और अन्यों को प्रसन्न और आनन्दित करने हारा होता है। अध्यात्म में—आत्मा (अप्सरसां) 'अप्स' अर्थात् रूपों में विचरण करने वाली, और (गन्धर्वाणां) गन्ध में विचरने वाली चक्षु, नासिकादि और (मृगाणां) नाना विषयों को खोजने वाली इन्द्रियों के (चरणे) संचरण ज्यापार में (चरन्) अपने कर्मफल का भोग करता हुआ (केतस्य विद्वान्) ज्ञान का ज्ञाता आत्मा (सखा) उनके ही समान चक्षु आदि नाम का धारक होकर (स्वादुः) सुख का भोक्ता और (मदिन्तमः) सबसे अधिक आनन्दयुक्त होता है। वही आत्मा (केशी) तेजोमय है।

वायुरेस्मा उपांमन्थित्पनिष्टं स्मा कुनन्नमा । केशी विषस्य पात्रेण यहुद्रेणापिवत्सह ॥ ७ ॥ २४ ॥

भा०—जिस प्रकार (केशी) सूर्य (रुद्रेण सह) वायु षा गर्जनयुक्त मेघ या विद्युत के साथ (पात्रेण) पान साधन रिमजाल से (विषस्य अपिबत्) जल का पान करता है, और (वायुः अस्मे उप अमन्थत्) वायु इसको आलोडित करता है और (कुनन्नमा) पृथिवी की ओर वेग से जाने वाली विद्युत् (पिनष्टि) जलराशि को पीस २ कर मानों बिन्दु २ करती है। उसी प्रकार (केशी) ज्योतिर्मय आला ( रुद्रेण सह ) प्राण के साथ ( पात्रेण ) पान या पालन करने के आधार घटवत् इस देह से ही ( विषस्य = वि-सस्य ) विविध प्रकार से भोगने षोग्य कर्मफलों का (अपिबत्) उपभोग करता है। ( वाद्युः अस्मै उप अमन्थीत् ) प्राण वाद्य मानो उसके लिये रस का निचोड़न करता है। और ( कुनंनमा ) ध्विन १ पर झकने वाली जिह्ना अर्थात् मुख उसके लिये ही ( पिनष्टि ) अन्न पीसता है। खाता है।

( कुनन्नमा ) कुनं, क्रणं ध्वनि कर्तं नमति प्रह्वीभवति या साजिह्य । सुखोपळक्षणमेतत् ।

वायु उसके लिये श्वास-प्रश्वास द्वारा मानो रक्तांश को पुनः २ बिलोता है । इति चतुर्विशो वर्गः ॥

[ १३७ ]

त्रहिः सप्त ऋष्य एकर्चाः॥ विश्वेदेवा देवताः॥ अन्दः—१, ४,६ अनुष्डुप्। २,३,४,७ निचृदनुष्डुप्॥ सप्तर्वं स्क्रम्॥

उत देवा अवहितं देवा उन्नयशा पुनः।

उतार्गश्चकुर्षं देवा देवां जीवयंथा पुनः ॥ १ ॥

भा०—हे (देवाः) विद्वान तेजस्वी पुरुषो ! आप लोग (अवहितम्) नीचे गिरे पड़े को (उत् नयथ) अपर उठाओ । कैसे ? जैसे
रिक्षमगण नीचे स्थित जल को उठा लेते हैं । हे (देवाः) उत्तम गुणवान्
विद्वानो ! (पुनः उत् नयथ) बार २ उठाओ । (उत) और हे (देवाः) विद्वान् लोगो ! (आगः चकुषं) अपराध और पाप करने वाले को भी (उत् नयथ) अपर उठाओ ! हे (देवाः) दानशील, उदार पुरुषो ! ब्ल्यशने वाले (पुनः जीवयथ) मेघों के समान बार २ जीवनः प्रदान करो ।

हाविमो वातौ वात आ सिन्धोरा पंरावतः। दर्च ते ख्रुन्य आ बातु परान्यो बातु यद्रपः ॥ २ ॥

भा०—(इमौ) ये (द्वौ) दो (वातौ) प्रवल वायु (वातः) वेग से बहते हैं, एक तो ( आ सिन्धोः ) समुद्र से और दूसरा ( आ परा वतः ) दृ के स्थल भाग से। उन दोनों में से (अन्यः ) एक तो ( दक्षम् आ वातु ) जल, अन्न, बल, जीवन, उत्साह प्राप्त कराता है और (अन्यः) दूसरा (यत् रपः) जो देह या देश में मल, पाप है उसको ( परा वातु ) दूर उड़ा छेजाता है अर्थात् समुद्र से आने वाला मानसून जल-अन्न प्राप्त कराता है। स्थल से आने वाली आंधी प्रचण्ड वात रोगों को हरती है। (२) इसी प्रकार देह में आकाश से आने वाला, भीतर को जाने वाला श्वास देह में बल जीवन देता है और बाहर छोड़ा हुआ निःश्वास हमारे शरीर के रोगकारी अंश को दूर करता है।

त्र्या वात वाहि भेषुजं वि वात वाहि यद्रपः । त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥ ३॥

भा०—हे ( वात ) वायों ! तू ( भेषजं आ वाहि ) ब्याधि शान्त करने वाला बल प्रदान कर, (यत् रपः) जो रोगकारी मल हो उसको ( वि वाहि ) विविध प्रकार से निकाल। (त्वं ) तू (विश्व-भेषजः ) समस्त रोगों को दूर करने वाला, ( देवानां दूत: ) सब उत्तम तेजों या गुणों, सुस्तों को प्राप्त कराने वाला है। 🚟

त्रा त्वांगमं शन्तातिभिरथो त्रारिष्ठतातिभिः। दत्तं त भद्रमाभार्षे परा यदमं सुवामि ते ॥ ४ ॥

भा०—में ( त्वा ) तुझे ( शं-तातिभिः ) शान्ति सुख देने वाले और ﴿ अरिष्ट-ताातभिः ) अहिंसाकारी, मृत्यु-नाशक उवायों सहित (आ

अगमम् ) प्राप्त होता हूं । हे रोगी ! हे मनुष्य, मैं (ते भद्दं दक्षम् ) तेरे लिये कल्यागकारी सुखजनक बल और अन्नादि (आमार्षम् ) प्राप्त करता हूं । और (ते यक्ष्मम् ) तेरे रोग को (परा सुवामि ) दूर करता हूं ।

त्रायन्तामिह देवास्त्रायतां मुरुतां गणः। 📑 💆

त्रायन्तां विश्वां भूतानि यथायमर्थपा ऋसत् ॥ ४॥

भा०—(इह) इस लोक में (देवाः) ज्ञानशक्ति, देने वाले, विद्वान् धनवान् और तेजस्वी पुरुष और रित्मयें, (त्रायन्ताम्) हमारी रक्षा करें। और (मरुतां गणः त्रायताम्) वायुओं और विद्वान्, बल्वान् मनुष्यों का समूह हमारी रक्षा करें। और (विश्वा भूतानि) समस्त पांचों भूत भी (त्रायन्ताम्) उसकी रक्षा करें। (यथा) जिससे (अयम्) यह (अरपाः असत्) रोग और पाप से रहित हो।

श्राप इद्वा उ भेषुजीरापो श्रमीव्चात्नीः।

त्रापः सर्वस्य भेषुजीस्तास्ते कृरवन्तु भेषुजम् ॥ ६ ॥ 👊

भा०—(आपः इत् वा उ) जल ही (भेषजीः) समस्त रोगों को दूर करने वाले और (अमीव-चातनीः) रोग-कारणों को नाश करने वाले हैं। (आपः सर्वस्य भेषजीः) जल सब रोगों के औषध हैं (ताः से भेषजं कृष्वन्तु) वे तेरे लिये रोग बाशक हों।

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्ना वाचः पुरोग्वी।

श्चनामुखित्तुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोपं स्पृशामसि ॥ ७ ॥ २४ ॥

भा०—(दश-शाखाम्यां इस्ताम्याम्) दस शाखाओं वाले दोनों हाथों के साथ (वाचः पुरोगवी) वाणी को आगे फेंकने वाली (जिह्वा) जीभ है। (ताभ्यां अनामयित्नुभ्याम्) उन रोगहारी दोनों हाथों से (त्वा उप स्ट्रशासिस) हम तुझे स्पर्श करते हैं। इति पञ्जविंशो वर्गः॥

#### [ 257 ]

ऋषिरंग औरवः ॥ इन्द्रोदेवता ॥ छन्दः—१, ४, ६ पादनिचुन्नगती । २ निचुन्नगती । ३, ५ विराड् जगती ॥ षड्च स्कम् ॥

तव तय इन्द्र संख्येषु वह्नय ऋतं मन्वाना व्यवदिश्वितम्। यत्रा दशस्यञ्जषसी रिणन्नपः कत्सीय मन्मन्नुह्येश्च दंसर्यः॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) विद्युत् के समान तीक्षण कान्ति वाळे स्वामिन् !
(त्ये) वे (वह्नयः) जि़म्मेवारी और कर्तःय को अपने ऊपर लेने वाले जन (तव सख्थेषु) तेर मित्रभावों में (ऋतम् मन्वानाः) सत्य ज्ञान का मनन करते हुए, (बल्म्) वेर लेने वाले अज्ञानान्धकार के मोह को (वि अदिदेशः) विविध उपायों से लिज भिज कर देते हैं। (यत्र) जिस स्थिति में तू भी प्रभो ! (उपसः) कार्यों को दृष्य करने वाली शक्तियों को वा कान्तियुक्त विशोका, ऋतंभरा प्रज्ञाओं को (दशस्यन्) प्रदान करता हुआ और (अपः रिणन्) कर्म बन्धनों को दूर करता हुआ, सत्कर्म करता हुआ, (कृत्साय) स्तुति करने वाले भक्तजन के (मन्मन्) मननशील अन्तःकरण में विद्यमान (अद्धः) मेघ के तुल्य आवरण को सूर्य के समान ही (दंसयः) नष्ट करता है। (२) भौतिक संसार में (ऋतं मन्वानाः) जल का स्तम्भन करने वाले, जल होने वाले वायुगण 'वह्नि' हैं। वे विद्युतें या सूर्य के सम्पर्क में आकर मेघ को लिख भिज करते हैं। वही इन्द्र, विद्युत् दीप्तियां करता, जल को नीचे गिराता और मेघ का नाश करता है।

अवांसृजः प्रस्वः श्वञ्चयों गिरीनुदांज उस्रा अपिवो मधु प्रियम्। अवर्धयो वनिनी अस्य दंससा शुशोच स्वर्धे ऋतज्ञातया गिरा॥२॥ भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन् ! तू (प्र-स्वः ) ख्व अज्ञादि उत्पन्न करने वाली शक्तियों को मेघ से जल धाराओं के तुल्य ही (अव अस्जः) प्रेरित करता है। (गिरीन् श्वज्ञयः) मेघ को तू ही प्रोरिता है, (उसाः उत् आजः) किरणों को तू ही फेंकता है और (प्रियम् मधु अपिबः) सबको तृप्त करने वाले जल को तू ही पान कर लेता है। (अस्य विननः) इस जल और तेज से युक्त मेघ वा विद्युत् के (दंससा) कर्म से (अवर्थयः) प्रजा अन्नादि की वृद्धि करता है, और (ऋत-जातया गिरा) जल को जन्म देने वाली, जल को वर्षण करने वाली माध्यमिका वाग् विद्युत् की कान्ति से (सूर्यः ग्रुशोच) सूर्य ही अति उज्ज्वल रूप में चमकता है। इसी प्रकार वह प्रभु उत्पादक शक्तियों को प्रोरित करता, मेघों को प्रोरित करता, सूर्यादि को चलाता, मधुर अन्न जल का पान कराता, और (विननः) भक्तों को बढ़ाता है। (अस्य दंससा) इस प्रभु के ही दर्शनीय कर्म से (सूर्यः ग्रुशोच) सूर्य चमकता है, और इसी की (ऋत-जातया गिरा) सत्य ज्ञान के देने वाली वेदवाणी से (सूर्यः) तेजस्वी विद्वान् सूर्य के तुल्य चमकता है।

वि सूर्यो मध्ये अमुचद्रथं दिवो विद्दासाय प्रतिमानमार्यः।

ड्रव्हानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यचकुवाँ ऋजिश्वना॥३॥ भा०—(सूर्यः) सूर्य (दिवः मध्ये) आकाश के मध्य में (रथम् वि असुचत्) अपने रमणीय तेज को विविध प्रकार से छोड़ता है। वह (आर्यः) श्रेष्ठ, तेजस्वी वा सञ्चालक वायु (दासाय) सेवकवत् जलदाता मेघ को (प्रति-मानं विदत्) अपना वल प्राप्त कराता है। और (इन्द्रः) मेघ के जल को छिन्न भिन्न करने वाली विद्युत् (ऋजि-खना) सरल मार्ग में जाने वाले वायु सहित (चक्रवान्) कार्य करता हुआ, (पिप्रोः) जल से भरे (मायिनः) कुहरे की सीमा वाले (असुरस्य) प्रकाश से रहित वा प्राणिमात्र को प्राण देने वाले मेघ के ( इद्यानि ) इद्यु, कठिन हुए जलांशों को (वि आस्यत्) विविध प्रकार से भूमि पर फेंकता है। इसी प्रकार, ( सूर्यः ) सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष, ( दिवः मध्ये रथं अमुचत् ) पृथिवी के बीच अपना रथ, या वेगवान् अश्व छोड़े और ( दासाय प्रतिमानम् अविदत् ) नाशकारी दुष्ट शत्रु के लिये पूरा प्रतिकार, प्रतिद्वन्दी बल का प्रयोग करे, (ऋजिश्वना चकुवान् ) ऋजु, उत्तम रीति से सधे अश्वीं वाले सैन्य से विजय करता हुआ ( मायिनः पिप्रीः असुरस्य ) मायावी, बली शत्रु के ( दढानि वि आस्यन् ) दृढं दुर्गों को भी तोड़े वा (ऋजिश्वना पिप्रोः दृढ़ानि चक्रवान्) सुधे सैन्य से शत्रु के दृढ़ स्थानों को नाश करता हुआ उसकी विविध प्रकार से नाश करे।

अनाष्ट्रष्टानि धृषितो ब्यास्यन्निधीरदेवाँ अमृणद्यास्यः। मासेव स्यों वसु पुर्यमा दंदे गृणानः शत्रूर्रशृणाद्धिस्कर्मता ॥ ४ ॥

भा- वह राजा ( धपितः ) शत्रु को पराजित करने वाला ( अना धृष्टानि ) अपीड़ित, अपराजित शत्रु-बर्लो को (वि आस्यत् ) विशेष रूप से पीड़ित करें। (अदेवान्) कर न देने वाळे (निधीन्) बल, धन के स्वामियों को (अयास्यः) स्वयं अनथक परिश्रमी होकर (अमृणत्) नाश करे। ( मासा इव सूर्यः ) अपने तेज से सूर्य जिस प्रकार जल को छे लेता है उसी प्रकार वह ( पुर्यम् ) शत्रु के पुर, नगर दुर्गादि का समस्त धन प्राप्त करे, (गृगानः) स्तुति किया जाता हुआ, (विरु-क्मता ) विशेष दीसियुक्त शस्त्रादि से (शत्रून् अश्रणात् ) शत्रुओं को नाश करे।

श्रयुद्धसेनो विभवा विभिन्दता दाशद्वृत्रहा तुज्यानि तेजते। इन्द्रस्य वजाद्विभेद्भिश्नथः प्राक्रामच्छन्ध्यूरजहादुषा अनः॥४॥

भा०-वह।(विभवा) विविध प्रकार से उत्पन्न होने वाले (विमिन्दता)

बातु पक्ष को भेदन करने वाळे भेद उपाय से (अयुद्ध-सेनः) बिना सेना लड़ाये ही (बृत्र-हा) शतु का नाश करके (तुज्यानि तेजते) अपने मारने योग्य शतुओं को कम करे। और (इन्द्रस्य बज्रात्) शतुहन्ता ऐश्वर्यवान् पुरुष के (अभि अथः) सब ओर मार करने वाळे 'बज्र', शतुवर्जक बल, सैन्य, शस्त्र और पराक्रम से (अबिभेद्) सब कोई भय खावें, और (ज्ञुन्ध्यू वयः) शतु रूप कण्टकों को साफ करने वाळी सेना (प्र अकामत्) आगे बढ़े। और (उपाः अनः प्र अजहात्) शतु स्तंतापक सैन्य अपना रथ आगे बढ़ावे।

प्ता त्या ते श्रत्यांनि केवला यदेक एकमकेगोरयञ्चम् । मासां विधानमद्धा श्रिधि द्यवि त्वया विभिन्नं भरति प्रधि पिता ॥ ६॥ २६॥

भा०—हे सेनापते! स्वामिन्! (एता) ये (त्या) नाना (केवला) केवल, विद्युद्ध (ते) तेरे (अत्या) अवन्य करने योग्य क हैं (यत्) अके त् (एकः) एक अकेला अद्वितीय होकर भी (एकम् अयज्ञम्) दान, सत्संगादि से रहित, न कर देने, न सन्धि करने वाले एक २ शत्रु को (अकृणोः) विनाश कर। (अधि द्यवि) पृथिवी पर (मासाम् विधानम्) मासों का विधान (अद्धाः) कर, वर्ष के समस्त मासों की नियत व्यवस्था कर। और (विभिन्नं प्रधिम्) विच्छित या टूटे हुए चक्र को भी (पिता) प्रजा का पालक जन (स्वया भरति) तेरे बल से धारण करता और चलाता है। (२) इसी प्रकार परमेश्वर के ये महान् कार्य अदित, वेद द्वारा विहित हैं कि वह (एकः) एक अद्वितीय होकर भी (अयज्ञम्) असम्बद्ध जगत् को (एकम् अकृणोः) एक, सुसम्बद्ध करता है। वह (द्यवि) आकाश में (मासां विधानम् अद्धाः) मासों के कर्त्ता सूर्य और चन्द्र को बनाता है, धारण करता है, उसके बल से ही सूर्य (भिन्नं)

भिन्न २ (प्रधिम् ) क्रान्तिवृत्त पर ( वि भरति = विहरति ) विचरता है इसी से अयन, ऋतु आदि करता है। इति पड्विंशो वर्गः ॥

# [ 359]

ऋषिः विश्वावसुरेवगन्धवः ॥ देवती-१-- ३ सविता । ४-- ६ विश्वावसुः ॥ <mark>्छन्दः—१, र्द्स, ४—६ त्रिष्टुम् । ३ विरा</mark>ट् त्रिष्टुम् ॥ पड्चं स्क्रम् ।।

स्थरिम्हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिहद्याँ अर्जसम्। तस्य पूषा प्रसुवे याति विद्वान्त्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपाः १

भा०-( सूर्य-रिमः ) सूर्य की किरणों वाला, ( हरि-केशः!) हरित या पीत वर्ण की रिहमयों को केशों के तुल्ये धारण करने वाला प्रभात (सविता) सबको जगाने वाला, सबको प्रेरित करने वाला, (अजसं ज्योतिः उत् अयान् ) नाश से रहित तेज को ऊपर उठाता है। सूर्यं का वह प्रभातिक प्रकाश जीवन देने वाला है। उसी प्रकार परमेश्वर जिसके सूर्यादि रिशमवत् हैं और वायु आदि केश तुल्य है वह सर्वोत्पादक प्रभु अविनाशी, सूर्यादि जीवनप्रद ज्योतियों को उगाता है, (तस्य प्रसवे) उसके उत्तम शासन में (विद्वान् पूषा) ज्ञानवान्, सर्वपोषक (विश्वा भुवनानि गोपाः) समस्त भुवनों, लोकों और प्राणियों की रक्षा करने वाला विद्वान् भी सूर्यं के समान (संपरयन्) सम्यक् रीति से ज्ञान दर्शन करता कराता हुआ ( याति ) प्रयाण करता है।

नृचन्ना एष दिवो मध्य आस्त आपिप्रवात्रीदसी अन्तरिनम् । स विश्वाचीरभि चंधे घृताचीरन्तरा पूर्वेमपरं च केतुम् ॥ २ ॥

भा०-जिस प्रकार सूर्य (दिवः मध्ये आस्ते ) मध्यान्ह काल में आकाश के बीच विराजता है, (रोदसी अन्तरिक्षम् आपिप्रवान्) आकाश, पृथिवी और अन्तरिक्ष को पूर्ण करता है, ( सः विश्वाचीः चुता चीः अभिचष्टे ) वह तेजोमय समस्त दिशाओं या उषाओं को भी प्रकाशित करता है उसी प्रकार (नृ-चक्षाः) सब मनुष्यों को देखने वाला, सर्वद्रष्टा, सब मनुष्यों को सत्योपदेश करने वाला विद्वान जन (एषः) चह (दिवः मद्ध्ये) ज्ञानमय क्षेत्र के बीच (आस्ते) विराजता है। और (रोदसी) खी पुरुषों को (अन्तरिक्षम्) भीतरी अन्तःकरण को (आप्त्रियान्) सब प्रकार से ज्ञान से पूर्ण करता है। (सः) वह (विश्वान्ः) सर्वत्र व्यापक (धृताचीः) तेज स्नेह से युक्त, ज्ञानमयी शक्तियों, और ज्ञान-वाणियों का दर्शन और उपदेश करता है। (अन्तरा पूर्वम् व्यापके (क्षेत्रम् तक (केतुम्) ज्ञान का प्रसार करता है। यायो बुधनः सङ्गमनो वस्तूनां विश्वा क्ष्पाभि चष्टे शचीभिः। यायो बुधनः सङ्गमनो वस्तूनां विश्वा क्ष्पाभि चष्टे शचीभिः।

भा०—(रायः बुझः) ऐश्वर्यं का आश्रय, (वस्नां संगमनः) बसी प्रजाओं को एक स्थान पर मिलाने वाला, (श्राचीभिः) शक्तियुक्त, वाणियों से, किरणों से सूर्यं के समान (विश्वा रूपा) समस्त प्रकार के रूपों, खिंकर पदार्थों को (अभि चष्टे) प्रकाशित करता है। (देवः इव सविता) तेजस्वी सूर्यं के समान सबको सन्मार्ग में प्ररेणा करने वाला, (सत्य-धर्मा) सत्य को धारण करने वाला, सत्यधर्मों, व्रतों और नियमों का पालन करने वाला, (इन्द्रः न) मेघों के विदारक विद्युत् या सूर्यं के तुल्य हा, (धनानां समरे) ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने के कार्य में (तस्थी) स्थित होता है।

चिश्वावसुं सोम गन्ध्वमापी दृदृशुष्टीस्तद्वेतना व्यायन् । तद्ववेदिन्द्री रारहाण श्रासां परि स्पैस्य परिधीरपश्यत् ॥४॥

भा०—हे (सोम) विद्वन्! (विश्वावसुम्) समस्त छोकों को वसाने वाले, सब में बसने वाले, (गन्धवैम्) वाणी, ध्वनि, गर्जना को

वा प्रथिवी को धारण करने वाळे सूर्य की ओर जिस प्रकार ( आपः ऋतेन वि आयन् ) जल के परमाणु उसके तेन के बल से जाते हैंउसी प्रकार (तत्) उस परम प्रभु को (दहशुषी: आप:) साक्षात् करने वाले आप्त जन (ऋतेन) सत्य ज्ञान के बल से उसे ही (वि आयन्) विविध उपायों से प्राप्त होते हैं। और जिस प्रकार ( रारहाणः इन्द्रः तत् अनु अवैत् ) वेग से गति करने वाला वायु उस सूर्य के ही अनुकूल चलता है और ( सूर्यस्य परि आसाम् परिधीन् अपश्यत् ) सूर्यं के चारों ओर इन जलों के परिधियों, परिमण्डलों को दिखाता है उसी प्रकार ( ररहाणः इन्द्रः ) समस्त भोग विलासादि को त्यागने वाला आत्मा, सर्वस्व त्यागी होकर (तत् अनु अवेत्) उसी का अनुसरण करता, उसी का ज्ञान करता है और ( आसाम् परि ) इन समस्त प्रजाओं के भी ऊपर (सूर्यस्य परिधीन्) त् उस सूर्यं, सर्वेसञ्चालक प्रभु के धारक बलों का (अपश्यत्) दर्शन करता है।

विश्वावसुर्भि तन्नी गृणातु दिब्यो गन्धर्वो रजसो विमानः। यद्वां घा सत्यमुत यन्न विदा धियो हिन्वानो धिय इन्नी अव्याः॥४॥

भा०-(दिन्यः गन्धर्वः ) ज्ञानमय, समस्त ज्ञान-वाणियों को धारण करने वाळा, प्रभु परमेश्वर ( रजसः विमानः ) समस्त लोकों को विशेप रूप से जानने और बनाने वाला है। वह (नः तत् गृणातु) हर्मे उस परम सत्य-ज्ञान का उपदेश करे (यत वा सत्यम्) जो सत्य हैं और ( यत् न विद्य ) जिसको हम नहीं जानते । वही हमारी (धियः हिन्वानः ) बुद्धियों को प्रोरित करता है। प्रभो ! वह ही तू ( नः धियः इत् अन्याः ) हमारी बुद्धियों और सत्कर्मी की रक्षा कर ।

सस्निमविन्द् चरेणे नदीनामपावृणे(दुरो अश्मवजानाम् । वास्रा गन्धर्वो श्रमृतानि वोचुदिन्द्रो दत्तं परि जानादुहीनाम्।। ६॥ २७॥ भा०—(गन्धर्वः) बेदवाणी का धारण करने वाला विद्वान्त (आसाम्) इन (नदीनाम्) ज्ञान का उपदेश करने वाली वाणियों के (चरणे) ऊहापोह, या विचार-विस्तार में ही (सिनम्) उस छुद्ध प्रभु के रूप को (अविन्दत्) प्राप्त कर लेता है, और (अदमन्वजानां) व्यापक प्रभु को लक्ष्य करके जाने वाली (आसाम्) इन वाणियों के नाना (दुरः अप आवृणोत्) द्वारों को खोळता है। और वह इनके (अमृतानि) अमृत, अविनाशी नित्य ज्ञानों को (प्र अवोचत्) अच्छी प्रकार प्रवचन करता है। वह (इन्द्रः) सत्य ज्ञान का दर्शन करने वाला ही (अहीनाम्) संमुख आये तत्वों के (दक्षं) बल या स्वरूप को भलीभांति जान लेता है। भोघ सूर्यादि पक्ष में—सूर्य इन ध्वनि करती जल-धाराओं के चलाने में सबको स्नान कराने वाले मेघ को प्राप्त करता है, मेघ में प्राप्त जल के द्वार खोल देता है, जलों को नीचे वहा देता है। इन्द्रः विजुली, मेघों के (दक्षं) जल को (परि जानात्) सब ओर उत्पन्न करता है।

## [ \$80 ]

ऋषिरिमः पावकः ॥ अमिदेवता ॥ छन्दः—१, ३, ४ निचृत्पंकिः । २ भुरिक् पांकिः । ४ संस्तारपंकिः ॥ ६ विराट् त्रिष्टुप् ॥

अश्चे तब अवो वयो महि आजन्ते अर्चयो विभावसो। वृह्यद्भानो शर्वसा वार्जमुक्थ्यं दर्धासि दाशुषे कवे॥१॥

भा०—हे (अग्ने) तेजिस्वन्! ज्ञानवन्! प्रभो! (तव वयः) तेरा बल, और ज्ञान (अवः) अवण करने योग्य, और (मिहि) सर्वश्रेष्ठ है। हे (विभावसो) विशेष कान्ति रूप धन वाले! प्रकाशस्वरूप! (तव अर्चयः श्राजन्ते) तेरी कान्तियें चमक रहीं हैं। हे (बृहद्-भानो) महान् तेज वाले! हे (कवे) कान्तदिशिन् विद्वन्! तू (शवसा)

बरू से युक्त ( उक्थम् ) स्तुल्य ( वाजम् ) ज्ञान और ऐश्वर्य ( दाजुषे द्रथासि ) दानशील को प्रदान करता है।

पावकर्वर्चाः शुक्रवर्चा अर्नूनवर्चा उदियर्षि भावना । पुत्रो मातरा विचरन्तुपावासि पृणक्ति रोदंसी उभे ॥ २ ॥

भा०—हे अझे ! तू (पावक-वर्चाः) पवित्र करने वाले वल और तेज वाला, (शुक्र-वर्चाः) शुद्ध कान्तियुक्त तेज वाला होकर (भानुना) दीप्ति से (उत् इयर्षि) उत्तम पद को प्राप्त है। (पुत्रः मातरा विचरन् उप्) पुत्र जिस प्रकार माता पिताओं की सेवा करता हुआ उनको स्नेह् करता, उनको प्राप्त होता, उनको रक्षा करता, उनको पालता है, उसी प्रकार तू भी (पुत्रः) बहुत से जीवों, लोकों, की रक्षा करने वाला होकर (उभे रोदसी) दोनों लोकों को (प्रणक्षि) पालता और पूर्ण करता है।

ऊर्जी नपाजातवेदः सुशस्तिभिर्मन्द्रस्य धीतिभिर्हितः । त्वे इषः सन्द्रेषुर्भूरिवर्षसाश्चित्रे।तथो वामजाताः ॥ ३ ॥

भा०—हे (जातवेदः) समस्त उत्पन्न पदार्थों और लोकों को जानने हारे! हे समस्त ज्ञानों और ऐश्वर्यों के स्वामिन्! तू (ऊर्जः नपात्) बलों और अन्नों को कभी नष्ट नहीं होने देने वाला है। तू (सु-शस्तिभिः धीतिभिः) उत्तम शासनों और उत्तम कर्मों से (हितः) सर्वहितकारी, सर्वदाता होकर (मन्दस्य) स्वयं प्रसन्न तृप्त हो और को भी पूर्ण काम कर। (मूरि-वर्षसः) नाना रूपों वाले, और (चित्र-ऊतयः) अद्भुत १ शक्तियों, ज्ञानों रक्षादि वाले, (वाम-जाताः) उत्तम रूप से प्रसिद्ध, जन (त्वे इषः) तेरे में ही अपनी नाना इच्छाओं और कामनाओं को (संदधः) स्थापित करते हैं। (१) अग्नि के पक्ष में—जन तुझ में ही

समस्त अन्नों की आहुति करते हैं। वे अन्न (भूरि-वर्षसः) नाना प्रकार के, (चित्र-ऊतयः) अद्भुत रूप से देह की रक्षा करने वाले और (वाम-जाताः) उत्तम २ गुणों से युक्त हैं।

हर्ज्यन्ने प्रथयस्य जन्तुभिर्मे रायो श्रमर्त्य । स दर्शतस्य वर्षुषो वि राजिसि पृणित्ते सानुसि कर्तुम् ॥४॥

भा०—हे (अमे) तेजस्विन्! तू नाना (जन्तुभिः) उत्पन्न होने वाले लोकों और प्राणियों से (इरज्यन्) ऐश्वर्यवान् होता हुआ, हे (अमर्त्यं) अविनाशी! तू (अस्मे रायः प्रथयस्व) हमारे लिये नाना ऐश्वर्यं विस्तृत कर। (सः) वह तू (दर्शतस्य वपुषः विराजिस) दर्शनीय शरीर या उत्पादक सामर्थ्यं से विशेष रूप से शोभा दे रहा है। और (सानिसं कतुम्) नाना सुख कर्म फलादि देने वाले यज्ञ-कर्म को (प्रणिक्ष) पालन और पूर्ण कर रहा है।

हुष्कुर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं चयन्तं राधसो महः।

राति वामस्य सुभगां महीमिषं द्धांसि सानुसि र्यिम् ॥४॥
भा०—(अध्वरस्य इष्कर्तारम्) यज्ञ को अच्छी प्रकार करने वाले !
(महः राधसः) बड़े भारी ऐश्वर्यं के (क्षयन्तं) स्वामी (प्र-चेतसम्)
चड़े ज्ञानी परम पुरुष की हम स्तुति करें। वह हमें (वामस्य) सेवन
योग्य उत्तम धन के (सु-भगम्) सुख सौभाग्यसम्पन्न (रातिम्) दान
और (महीम् इषम्) बड़ी भारी अन्नादि समृद्धि और (मानिसं रियम्)
सुख देने वाला, वा परस्पर वांट कर सेवने योग्य ऐश्वर्य (दधासि)
देता है।

ऋतावानं मिहुषं विश्वदर्शतमाग्नं सुम्नायं द्धिरे पुरो जनाः। अत्कर्णं सुप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मार्नुषा युगा ॥ ६॥ २८॥ भा०—(जनाः) मनुष्य (ऋतवानं) सत्य ज्ञान और सत्य ज्यवहार वाले, तेजस्वी (मिहषं) बहुत बड़े दानी, (विश्व-दर्शतम्) समस्त ज्ञानों को जानने बाले, सर्वानुभवी, सर्वज्ञ, (अग्नि) ज्ञानी तेजस्वी पुरुप को (सुम्नायः पुरः दिधरे) सुख और उत्तम ज्ञान के लिये अपने समक्ष स्थापित करते हैं। हे प्रभो! विद्वन ! (मानुषा युगा) मनुष्यों के नाना जोड़े, स्त्री पुरुष, (श्रुत् कर्णं) श्रवणशील कर्णों वाले, (सुप्रथस्तमं) अति विख्यात (त्वा) तुझको (दैव्यं) सब मनुष्यों का हितकारी जान कर (गिरा) वाणी से स्तुति करते हैं। इत्यष्टाविंशो वर्गः ॥

#### [ \$8\$ ]

क्रिविभिस्तापमः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ अन्दः—१, २ निचृद्रनुष्टुप् । ३, ६ विराडनुष्टुप् । ४, ५ श्रानुष्टुप् ॥ पड्टचं स्कम् ॥

श्रुश्चे श्रच्छ्यं बदेह नेः प्रत्यङ्नेः सुमना भवः। प्र नो यच्छ विशस्पते धनुदा श्रीसि नुस्त्वम् ॥ १ ॥

भा०—हे (अमें) विद्वन् ! तेजस्विन् ! तू (इह नः अच्छ वद् )
तु हमारे प्रति उपदेश कर । (नः प्रत्यङ् ) हमारे प्रति प्राप्त होकर
(सुमनाः भव ) उत्तम चित्त वाला हो । अथवा तू (सुमनाः नः प्रत्यङ्
भव ) ग्रुभ चित्त और ज्ञान वाला होकर हमारे प्रति आ । हे (विशः
पते ) प्रजा के पालक प्रभो ! (नः प्र यच्छ ) तू हमें खूब दे । (त्वं नः
धनदाः असि ) तू हमें धन देने हारा है ।

प्र नो यच्छत्वर्थमा प्र भगः प्र वृह्रस्पातीः । प्र देवाः प्रांत सूनृतां रायो देवी दंदातु नः ॥ २ ॥

भा०—( अर्थमा नः प्र यच्छतु ) न्यायकारी जन हमें सत्य न्याय प्रदान करे। ( भगः ) ऐश्वर्यवान् हमें ( प्र ) उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करे।

(बृहस्पतिः) बड़े राज्य और ज्ञान का स्वामी हमें (प्र) राज्य और ज्ञान दे। (देवाः) तेजस्वी जन (उत्र) और (स्नृता देवी) उत्तम अन्न जल और सत्य वचन से युक्त दानशील विदुषी और भूमि हमें (रायः) देने योग्य, प्रकाश, ज्ञान, अन्न, जल, सत्य वचन (नः प्रददातु) हमें प्रदान करें।

सोमं राजानमवेसेऽग्निं गाभिहेंवामहे। श्रादित्यान्विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥ ३ ॥

भा०—हम (गीभिंः) वाणियों द्वारा (अवसे) ज्ञान, वृद्धि, रक्षा, स्नेह, आक्रमुख के लिये, (सोमं राजानं) राजावत् सर्व जगत् के शासक परमेश्वर, (अग्निं) ज्ञान-प्रकाशक विद्वान् अपनेता को, (आदित्यान्) सूर्यं की किरणोंवत् आदान प्रदान करने वाले तेजस्वी पुरुषों को, (विच्णुः) ज्यापक प्रभु को (सूर्यं) सबको चलाने वाले, (ब्रह्माणं) वेदों के ज्ञाता को (बृहस्पतिम्) और बढ़े धन, बल, ज्ञान के स्वामी इन र को (हवामहे) हम प्रार्थना करते हैं।

ह्रन्द्र<u>बाय</u> बृह्रस्पाती सुह्र<u>वेह ह्वामहे ।</u> यथी नः सर्वे इज्जनः सङ्गत्यां सुमना असत् ॥ ४॥

भा०—( सु-हवा ) उत्तम नाम वाले ( इन्द्र-वायू ) सूर्य वायुवत् ऐश्वर्य और वल से सम्पन्न और ( बृहस्पतिम् ) बड़े राज्य के पालक जनों को ( इह हवामहे ) हम इस राष्ट्र में आदरपूर्वक बुलावें ( यथा नः ) जिससे हमारे ( सर्वः इत् जनः ) सभी जन ( संगत्यां सुमनाः असत् ) संगति में उत्तम चित्त वाले हों।

श्चर्यमणं बृहस्पतिभिन्द्रं दानाय चोदय । वातं विष्णुं सरस्वतीं सिवतारं च वाजिनम् ॥ ४ ॥ भाव—(अर्थमणं) न्यायकारी, शत्रुओं और प्रजाओं को नियन्त्रण करने वाले, (बृहस्पति) बड़े बल-पालक (इन्द्रं) शत्रुहन्ता तेजस्वी और (वातं) बायुवत प्रवल वेगवान्, (विष्णुं) ब्यापक सामर्थ्यवान्, (सरस्वतीं) उत्तम ज्ञान, वाली विदुपी और (वाजिनं सवितारम्) ज्ञान, बल्लेश्वर्यवान्, सर्वप्रेरक, सर्वोत्पादक को त् (दानाय चोदय) उत्तम २ ऐश्वर्य प्रदान करने के लिये प्रेरित कर, उनकी स्तुति और प्रार्थना कर।

त्वं नी असे असिभिर्वही युक्तं च वर्धय। त्वं नी देवतातये रायो दानाय चोदय॥ ६॥ २६॥

भा०—हे (अमें) ज्ञानवन्, अग्रणी पुरुष ! प्रभो ! तू (अमिभिः) अमियों के समान ज्ञान प्रकाश के करने वाले विद्वानों से (नः ब्रह्मयज्ञं वर्षय ) हमारे वेद ज्ञान और यज्ञ, परस्पर सत्संग, और दानशीलता का बढ़ा। (त्वं) तू (नः) हमें (देव-तातये) विद्वानों के हितार्थं (रायः दानाय) नाना धन देने के लिये (चोदय) प्रेरित किया कर। इत्येकोनित्रंशो वर्गः ॥

### [ १४२ ]

क्षिः सार्जाः । १, २ जारेता । ३, ४ द्रोणः । ५, ६ सारिस्कः । ७, ८ स्तम्बामित्रः आग्निदेवता ॥ छन्दः—१, २ निच्छ्जगती । ३, ४, ६ तिष्डुप् । ५ आची स्वराट् तिष्डुप् । ७ निच्दनुष्डुप् । ८ अनुष्डुप् ॥ अष्टर्व स्कम् ॥ अयमस्रे जारेता त्वे अभूदिष सहसाः स्तोशन्ह्य-न्यदस्त्याप्यम् । भद्रं हि शमी त्रिवक्षथमस्ति त आरे हिंसानामपं दिद्यमा क्रिधि १

भा०—हे (अमे) ज्ञानवन् ! स्वप्रकाश ! प्रत्येक देह में ब्यापक, अमिस्बरूप प्रभो ! (अयम् जरिता) यह स्तुतिकर्त्ता, विद्वान् (त्वे अपि अभूत्) तेरे में ही 'अप्यय' अर्थात् मम्न होकर एकीभाव प्राप्त करे। हे (सहसः स्नो) बल के उत्पादक! सर्वशक्तिमन्! (निह अन्यत् आप्यम् अस्ति) और कुछ भी नहीं पाना है। या और इससे अधिक दूसरी बन्धता नहीं है (ते) तेरा दिया (भद्रं शर्म) कल्याण का जनक-सुख ही (त्रि-वरूथं) तीनों दुःखों से बचाने वाला, तीनों तापों का वारक, तिमिंज़ले मकान के समान (अस्ति) है। त् (हिंसानाम्) हिंसकों के (विद्युम्) चमकते शख्या कोध को (आरे अपकृधि) हम से दूर कर अथवा (हिंसानाम्) मारे जाने वाले हम प्राणियों से अपने चम-चमाते कोध को दूर कर।

प्रवत्ते अशे जानीमा पित्यतः साचीन विश्वा भुवना न्यृक्षसे। प्र सप्तयः प्र संनिषन्त नो धियः पुरश्चरन्ति पशुपा इन तमनी॥२॥

भा०—हे (अग्ने) स्वप्नकारा आत्मन्! (पित्-यतः) अज या समय के समान अंकुरित होने वाले (ते) तेरा (जिनमा) प्राहुर्भाव या जन्म (प्रवत्) उत्तम रीति से वा आगे की ओर बढ़ने वाला होता है। त् (साची इव) व्यापक, सहयोगी के समान ही (विश्वा भुवनानि) समस्त उन देहों वा प्राणों को (नि ऋक्षसे) सर्वथा वश करता है। (सप्तयः) आगे २ बढ़ने वाले ये इन्द्रियगण, (नः) हमें (धिया) नाना प्रकार के ज्ञान (प्रप्र सनिषन्त) बराबर देते रहते हैं, और (त्मना) अपने आत्म-सामर्थ्य से ही (प्रशुपाः इव) पशु-पालक के समान (पुरः) आगे २ विचरते हैं। अथवा—(नः धियः सप्तयः) हमारी बुद्धियां या ज्ञानेन्द्रियां अश्वों के तुल्य पशुपालवत् आगे २ (चरन्ति) विषयों का भोग करती हैं।

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् । अत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥ गीता ॥ खत वा ख परि वृणिक्ति बण्संद्वहोर्दम् उलपस्य स्वधावः। खत खिल्या खर्वराणां भवन्ति मा ते हेति तर्विषीं चुकुधाम ॥ ३ ॥ भा०—जिस प्रकार (वहां: उलपस्य बप्सत्) अग्नि बहुत से तृणों को खाजाता है, उनको भस्म कर देता है उसी प्रकार हे (अग्ने) प्रकाश-स्वरुप! हे ज्ञानवन्! आत्मन्! हे (स्वधावः) स्व, देह को धारण करने वाली शक्ति से युक्त! तृ (बहोः) बहुत से (उलपस्य) तृण-बनस्पति वा अन्नवत् कर्मफल को (बप्सत्) भोग करता हुआ (उ) भी (पिर वृणिक्षि) उसको शेप कर देता है, (उत) और (उर्वराणाम्) उर्वरा उपजाक भूमियों में से बहुतसी (खिल्याः भवन्ति) विहार योग्य या उत्सर हो जाती हैं, हम (ते तिविधों हेतिम्) तेरी बलवती शक्ति को (मा चुकुधाम) कोपित न करें।

यदुद्वती निवती यासि बष्सत्पृथंगेषि प्रगुर्धिनीं सेनां।

खदा ते वाती अनुवाति शोचिविते प्रमश्च वपसि प्र भूम ॥ ४॥
भा०—(यत्) जब त् (उद्दतः निवतः) इंचे और नीचे प्रदेशों को
(बप्सत्) चमकाता अग्नि की तरह से जलाता या खाता हुआ (यासि)
जाता है तब त् (प्रगिधिनी सेना इव पृथक् एषि) पृथक् र दस्ता बना
कर राष्ट्र विजय की लोलुप सेना के समान आता है, (यदा वातः ते
शोचिः अनुवाति) जब तेरी ज्वाला के अनुकूल वायु बहता है, (वहा
इव रमग्रु भूम प्र वपसि) बालों को काटने वाले नाई के समान बहुतसा
भूमि का भाग साफ़ कर देता है। इसी प्रकार अग्नि के तुल्य आत्मा,
(२) जीव भी ऊंचे नीचे लोकों में बहुत सौभाग्य करता हुआ जाता है और
लोलुप इन्द्रियों की दुकड़ी सेना लिये हुए इस लोक में आता है। जब
उसकी जाटराग्नि वा तृष्णानुरूप प्राण चलते हैं (वहा इव) बीज वपन
करने वाले कृषक के समान (रमश्रुः) इस देह में आश्चित (भूम) कर्म
भूमि में (प्र वपसि) बहुतसी वासनाओं को बोता है और (वहा इव)
काटने वाले के तुल्य इस देह में (भूम प्र वपसि) बहुत र बहुतसा
कर्मफल रूप धान्य काट लेता है।

प्रत्यं स्य श्रेण्यो ददश्च एकं नियानं वहवो रथासः। बाह्य यद्शे अनुमर्भुजानो न्यंङ्ङुनानामन्वेषि स्मिम्॥ ४॥

भा०—(यत्) और जब हे (अप्ने) स्वप्रकाश आत्मन्!तू (बाहु अनु मर्मुजानः) अपनी वाहुओं को बार २ स्पर्श करते हुए वीरों के तुल्य, अपनी शक्तियों को भी तीक्ष्ण करता हुआ (न्यङ्) नीचे आता हुआ (उत्तानाम् भूमिम् अनु एपि) उत्तान भूमि की ओर आता है। तब (अस्य श्रेणयः) इसकी अनेक सेना की पिक्तयों के तुल्य पिक्तयां (प्रति दृदश्वे) प्रत्येक शरीर में दीख रही हैं। (एकं नियानं बहुवो रथासः) एक के जाते हुए जिस प्रकार पीछे बहुत से रथारोही जाते हैं उसी प्रकार एक आत्मा के विचरते बहुत से रमण साधन सूक्ष्म इन्द्रियांश उसके साथ जाते हैं। जीव की उत्पन्न होने की भूमि मातृगर्भ है।

उन्ते शुष्मा जिहतामुत्ते श्रुचिंदत्ते श्रप्ते शशमानस्य वाजाः । उच्छ्र्वश्रस्य नि नेम वर्धमान् श्रा त्वाद्य विश्ववस्यः सदन्तु ॥६॥

भा०—हे (अमे) अमिवत् तेजस्विन्! विद्वन्! (ते ग्रुप्माः)
तेरे बल, तेज अमि की ज्वालाओं के समान (उत् जिहताम्) ऊपर को
उठें। (ते अचिः उत्) तेरी दीप्ति आदर और मान भी उन्नत हों। हे
(अमे) तेजस्विन्! (शशमानस्य ते) उत् क्रमण करते हुए, वा आदर
और स्तुति को प्राप्त होते हुए तेरे (वाजाः उत्) बल, वेग, ज्ञान और
ऐश्वर्यं भी उन्नत हों। तू (वर्धमानः उत् श्वञ्चस्व) वृद्धि को प्राप्त होता
हुआ ऊपर को उठ, और (नि नम) खूब विनयशील होकर नीचे झुक
(वा) तुझे (अग्र) आज (विश्वे वसवः) समस्त वसुगण, गुरु को
शिष्य, गृहस्थ को अतिथि आदि और राजा को प्रजागण सूर्यं या अभि
को किरणों के तुल्य (आ सदन्तु) प्राप्त हों।

श्रपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्।

अन्यं क्रंगुष्वेतः पन्थां तेने याहि वशाँ अर्चु ॥ ७ ॥

भा०—(इदं अपां नि अयनम्) यह भूमि व देह, भव में और छोक में इन्द्रियों, आम जनों प्रजाओं का नित्य आने का स्थान हो, और यह (समुद्रस्य निवेशनम्) ऊपर समुद्र, या मेघ का स्थान वड़ा भारी आकाश है। हे तेजस्विन्! अग्निवत्! तू(इतः अन्यं पन्थाम् कृणुष्व) इससे दूसरा मार्गभी बता (तेन वशान् अनु याहि) उस मार्ग से इच्छाओं के अनुसार गमन कर।

आर्यने ते परार्यगे दूवी रोहन्तु पुष्पिशीः।

हूदाश्च पुगडरीकाणि समुद्रस्य गृहा हुमे ॥ = ॥ ३०॥ ७॥ भा०—हे (अमे) विद्वन् ! ।(ते आ-अयने) आने और रहने के स्थानों में चारों ओर और (परा अयने) उस स्थान के दूर भी (दूर्वाः) उत्तम १ दूर्वे और (प्राण्णीः) फूलवाली नाना लताएं तथा पौधे भी (रोहन्तु) उगे हों। और (हृदाः च) नाना जलाशय हों और उनमें (पुण्डरीकाणि) नाना कमल हों। (इमे) ये (गृहाः) गृह, एवं गृह के निवासी जन स्त्री पुत्रादि (समुद्रस्य) उमड़ते हर्ष और आनन्द एवं काम्य सुखों के स्थान हों। कामो हि समुद्रः। नहि कामस्यान्तोस्ति न समुद्रस्य। कौ० । इति सप्तमोऽध्यायः॥

श्रष्टमोऽध्यायः

## [ \$8\$ ]

म्हाविः मितिः सांस्वः॥ श्राविनौ देवते ॥ झन्दः—१—५ मनुष्टप्। ६

त्वं चिद्त्रिमृतजुरमर्थमश्<u>वं</u> न यात्वे । कृजीवन्तं यदी पुनारथं न कृणुथो नवम् ॥१॥ आ०—हे (अधिनौ) ब्यापक गुण वाले प्रधान और परम पुरुष ! आप दोनों ! (त्यं चित् अत्रिम्) उस अत्रि अर्थात् नाना कर्मफलों के भोक्ता वा त्रिविध नापों से निवृत्त, (ऋत-जुरम्) सत्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले जन को (अर्थ यातवे अर्थ न) प्राप्तव्य स्थान पर जाने के लिये अर्थ के जिल्य, सुदृढ़, वलवान्, पुनः हरा-भरा (कृणुथः) करते हो। (यदि पुनः) और (कक्षीवन्तं) उत्तम दृष्टियों वाले और उत्तम ज्ञानवान् पुरुष को (रथं न) रथ के समान (नवं कृणुथः) नया बना देते हो।

अतिः —अत्रैव तृतीयम् ऋच्छतेत्युचुः । निरु० १ । ३ । ५ ॥ प्रधान-पुरुष इन दो से तीसरा कर्मफल भोक्ता 'अत्रि' है ।

कश्रीवान् —कश्च्यावान् । निरु ६ । ३ । १ ॥ कश्च्याः प्रकाशयन्ति कर्माणि ।

त्यं चिद्रश्वं न वाजिनम<u>रेणवो यमत्नेत ।</u> दुळ्हं य्रुन्थि न वि ष्यंतुमर्त्रि यविष्टुमा रजः॥ २॥

भा०—(यम्) जिस (वाजिनं) वेगवान्, (अत्रिम्) तीसरे वा कर्मं फलों के भोक्ता जीव को (अश्वं न) अश्व के समान (अरेणवः) अहिंसनीय प्रवल प्राणों ने (अत्रत्) बांधा है, उस (यिवष्टम्) बलशाली जीव को हे प्रकृति और पुरुष आप दोनों (आरजः) इस लोक के निमित्त (प्रतिंथ न) गांठ के समान (वि स्थतम्) विशेष रूप से स्थोल दो। उसे मुक्ति प्रदान करो।

नरा दंसिष्टावत्रेये शुभा सिषासते धियः। श्रथा हि वा दिवो नेरा पुतः स्तोमो न विशसे ॥ ३॥ भा०—हे (नरा) उत्तम मार्ग से लेजाने वाले !हे (दंसिष्ठी) उत्तम कर्म करने हारो ! आप दोनों (अत्रये शुभाः धियः सिसासतम्) ३७

तीनों दुःखों से रहित के लिये उत्तम २ बुद्धियों और कर्मों का माता पितावत् ज्ञानोपदेश द्वारा प्रदान करो । ( अथ हि ) और ( वाम् ) आप दोनों के प्रति ( पुनः ) फिर भी ( दिवः ) ज्ञानप्रकाश के ( वि-शासे ) विशेष रूप से उपदेश करने के लिये मेरी ( स्तामः न ) यह स्तुति या प्रार्थना है कि आप बार र मुझे उपदेश देते रहा करें।

चिते तद्वा सुराधसा गातिः सुमितिरिध्वना । न्ना यन्<u>नः</u> सर्दने पृथौ समं<u>ने</u> पर्षथो नरा ॥ ४ ॥

भा - हे ( सु-राधसा अधिना ) उत्तम रीति से आराधना करने योग्य एवं उत्तम ऐश्वर्यं के स्वामी, प्रधान और पुरुप (वाम्) आप दोनों का ( चिते ) चेतनावान् इस जीव के उपकार के लिये (तत् सु-मितः रातिः ) वह ग्रुभ ज्ञानयुक्त दान है। (यत्) जिससे आप दोनों (नरा) विश्व के चालक होकर (पृथौ) वड़े भारी, (समने) ज्ञानयुक्त (सदने) देह वा लोक में ( नः पर्पथः ) हमें पालन वा पूर्ण करते हो, हमारी रक्षा करते हो।

युवं भुज्युं संमुद्र या रजसः पार ईङ्खितम्। यातमच्छा पतित्रिभिर्नासत्या सातये कृतम् ॥ ४ ॥

भा०-हे (नासत्या) सदा सत्यशील! (युवस्) आप दोनों ( रजसः समुद्रे ) रजोगुण के समुद्र में ( ईखितम् ) डोलते हुए, इधर उधर गोते खाते हुए ( भुज्युम् ) भोक्ता इस जीव को (पतित्रिभिः) नाना गमन साधनों वा प्राणों, देहों से, (सातये) इप लाम के लिये ( अच्छ पारे कृतम् ) उत्तम रीति से पार करो।

त्रा वां सुम्नैः शंयू इव मंहिष्टा विश्ववेदसा। समसमे भूवतं नरोत्मं न पिष्युपीरिषः॥ ६॥ १॥ भा०—हे (विश्व-वेद्सा) समस्त ज्ञानों और धनों के स्वामि जनो !
(वां) आग दोनों (सुन्नेः) नाना सुखों वा सुख से अभ्यास करने योग्य
उपदेशों से (शं-यू इव) शान्तिदायक माता पिता के तुल्य (मंहिष्ठा)
हमें ज्ञान शान्ति आदि देने वाले हो। हे (नरा) उत्तम र पदार्थ प्राप्त
करने वालो ! आप दोनों (पिप्युपीः इवः उत्संन) खूव वढ़ती जल वृष्टियां या जलधाराएं जैसे कूप वा झरने को प्राप्त होती हैं वा उत्तम दुग्ध जैसे स्तनों को प्राप्त होते हैं उसी प्रकार (अस्मे) हमारे लिये (पिप्युपीः इपः संभूपतम्) वृद्धिदायक अन्न, जल और नाना कामनाएं प्राप्त कराओ। इति प्रथमों वर्गः॥

#### [ \$88 ]

अरिशः सुपर्णस्तादर्यपुत्र कथ्वंकृशनो वा यामायनः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः— १, ३ निचुद्गायत्री । ४ भुरिश्गायत्री । २ त्राची स्वराड् बृहती । ५ सती-बृहती । ६ निचृत् पंक्तिः ॥ षडुचं स्क्रम् ॥

श्चयं हि ते स्रमंत्र्यं इन्दुरत्यो न पत्यते। दत्तो विश्वार्युर्वेधसे ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वन् वा प्रभो! (अयं हि अमर्लं:) यह न मरने वाला, अजर, अमर (इन्टुः) तेजःस्वरूप, (दक्षः) बल और ज्ञान से सम्पन्न, समस्त पापों को अग्नि के तुल्य मस्म करने वाला, (विश्व-आयुः) सब में प्राप्त, एवं सबको जीवन देने वाला (अत्यः न पत्यते) अश्व के तुल्य साबको पार करके ऐश्वर्य से (ते वेधसे) तुझ कर्म करने वाले के किये (पत्यते) विराजता है।

ञ्चयमस्मासु काव्यं ऋमुर्वज्ञो दास्वेते । ञ्चयं विभर्त्यूर्ध्वर्कशनं मद्मृभुर्ने करव्यं मद्म्॥ २॥

भा०-(अयम् ) यह ( अस्मासु ) हम में ( काव्यः ) कवियों, कान्तद्शीं विद्वानों द्वारा वर्णित, उपदिष्ट ( ऋभुः ) महान् सामर्थ्यवान्, बड़े तेज से चमकने वाला, सत्य के बल से दीप्तिमान्, (दाखते वज्रः) अपने को समर्पित कर देने वाळे जन के लिये वज्र के तुल्य उसके सब बाधक कारणों को दूर करने वाला है। (अयम्) यह (अर्ध्व-कृशनम्) उत्तमः पद की ओर तीक्ष्णता से जाने वाले अग्नि के तुल्य तेजस्वी ( मदम् ) , स्तुति कर्त्ता को (विभर्ति) धारता और पालता है और वह (ऋभुः न ) बड़े धनवान् , ज्ञानी वा तेजस्वी के समान ( कृत्व्यं ) कर्म करने वाळे ( मदम् ) हर्पयुक्त जन के समान कर्मण्य पुरुष को हर्ष प्रदान करता है।

घृषुः श्येनाय कृत्वन ऋासु स्वासु वंसंगः। अवं दीधेदहीशुवः ॥ ३॥

भा०-वह ( इयेनाय ) प्रशंसनीय आचार वाले ( कृत्वने ) कर्म करने वाले पुरुष के उपकार के लिये ( घुपुः ) अति दी। सयुक्त होकर ( आसु स्वासु ) इन अपनी ही वा इन आनन्दश्रद नाड़ियों में, प्रजाओं में राजा के तुल्य (वंसगः) सेवनीय सुन्दर रीति से व्याप्त होकर (अही-शुवः ) अति उत्तम व्यापक शक्तियों वा प्राणों को (अवदीधेत् ) चमकाता है।

य सुंप्र्णः प्रावतः श्येनस्य पुत्र श्रामरत्। शतचक्रं यो हो। वर्तनिः ॥ ४॥

भा०—( इयेनस्य पुत्रः ) उत्तम, प्रशंसनीय गति वाले गुरुः का अपने इन्द्रिय-सामध्यों की रक्षा करने वाला, जितेन्द्रिय शिष्य ( ज्ञत-चक्रं ) सौ वर्ष की आयु करने वाले वीर्य रूप ( यं ) जिस सोंस को (आभरतः) घारण करता है और (यः) जो (अहाः) कभी नाश न होने वाला, (वर्शनिः ) मार्ग के तुल्य आचरणीय है ।

यं ते श्रेमिश्चार्रमवृकं प्दाभरदृष्णं मानमन्धसः।
पूना वयो वि तार्यायुर्जीवसं एना जागार बन्धुता ॥ ४॥
भा०—( श्येनः ) ज्ञानी, सदाचारी, उत्तम गति से जाने वाला
पुरुष ( चारुम् ) सुन्दर उत्तम आचरण करने योग्य, ( अवृकम् ) अदुःख
दार्यी. सुखप्रद को ( पदा ) ज्ञानपूर्व आचरण द्वारा ( अन्यसः ) अन्न के
( अरुणं मानम् ) तेजोयुक्त देह के निर्माण करने वाले उत्पादक वीर्य
रूप ( यं ) जिस अंश को ( आ अभरत् ) धारण करता है, ( एना )
इससे ही ( जीवसे ) दीर्घ जीवन के लिये ( वयः ) बल और ( आयुः
वि तारि ) आयु प्राप्त होता है, और (एना ) इस वीर्य द्वारा ही ( बन्धुता
जागार ) बन्धुता, नाना सम्बन्धी जन जागृत होते हैं।

प्वा तिद्न इन्दुंना देवेषुं चिद्धारयाते मिह त्यजः।
कत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो कृत्वायमस्मदासुतः॥६१२॥
भा०—(इन्दुना) इस दीप्तियुक्त वीर्यं के द्वारा ही (इन्द्रः)
तेजस्वी पुरुष (तत् मिह त्यजः चित्) उस बड़े भारी वल और धन पुत्र
आदि को (धारयते) धारण करता है। हे (सु-क्रतो) ग्रुभ कर्म
करने हारे पुरुष ! (क्रत्वा) कर्म से ही (आयुः वयः वि तारि) आयु
और वल बढ़ता है, और (क्रत्वा) यज्ञ कर्म से ही (अयम्) इसे
(अस्मत् आसुतः) हम प्राप्त करते और आगे सन्तानादि में इसका
उपयोग करते हैं। इति द्वितीयो वर्गः॥

#### [ \$84 ]

ऋषि इन्द्राणी ॥ देवता—उपनिषत्सपत्नी वाधनम् । छन्दः—१, ४ निचृदतुन्दुप् । २, ४ अनुन्दुप् । ३ आर्ची स्वराडनुन्दुप् । ६ निचृत् पंक्तिः ॥
्षडुचं स्क्रम् ॥

इमां खंनाम्योषधि बीरुधं वर्लवत्तमाम्। ययां सुपत्नीं बार्धते ययां संबिन्दते पतिम् ॥ १ ॥

भा०-में (इमां) इस (बीरुघं) विपरीत मार्ग में जाने से रोकने वाली (ओषधिम्) पाप-संकल्पों को दग्ध करने का सामर्थ्यं धारण करने वाली, ( वलवत्-तमाम् ) अधिक बलवती, उपनिषत् ब्रह्म-विद्या को (खनामि) खोदता हूं। (यया) जिससे (सपतीं बाधते ) विद्या की सौत के तुल्य अविद्या को नाश करता है और (यया) जिससे (पतिम्) उस पालक प्रभु को (संविंदते) सौभाग्यवती स्त्री के तुल्य उत्तम पालक पति को प्राप्त करता है। यहां 'उपनिपत्-सपत्नीं' बाधन, देवता है।

उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति। चिपत्नीं मे परा धम पति मे केवलं कुरु ॥ २ ॥

भा०—हे ( उत्तान-पर्णे ) ऊपर की ओर फैलने वाले ज्ञानमय पत्री वाली ! हे ( सु-भगे ) उत्तम सुख सौभाग्य से युक्त ! हे ( देव-जूते ) विद्वानों द्वारा सेवित ! हे ( सहस्वति ) हे बळवति ! त् ( मे ) मेरी (सपत्नीम्) अविद्या रूप सौत को (पराधम) दूर कर। और (केवलम्) केवल आनन्दमय प्रभु को (मे) मेरा (पतिम् कृधि) पालक बना दे।

उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः।

अर्था सपत्नी या ममार्थरा सार्धराभ्यः ॥ ३॥

भा०-हे (उत्तरे) उत्तम लोक को छेजाने वाली कर्मविद्ये ! ( अहम् उत्तरा ) में तुझ से भी अधिक उत्कृष्ट लोक में पुरुष को पहुंचाती हुं। (उत्तराभ्यः इत् उत्तरा ) उत्तम गति प्राप्त करने वाली सभीः विद्याओं से मैं उत्तम हूं। (अथ) और (या) जो (मम सपत्नी) मेरी सौत के तुल्य अविद्या है (सा अधराभ्यः अधरा) वह नीचे छेजाने वाली सब गतियों में से सबसे अधिक नीचे गिराने वाली है।

नहांस्या नामं गृभ्णामि नो श्रुस्मित्रमिते जने। पर्यामेव परावतं सुपत्नी गमयामसि ॥ ४ ॥

भा०—मैं (अस्याः नाम न हि गृम्णामि) इस अविद्या रूप सौत का नाम भी श्रहण नहीं करती हूं। (अस्मिन् जने) इस पुरुष में वह अविद्या (नो रमते) कभी सुख प्रदान नहीं करती। हम (सपत्नीं) आत्मा पर अपना अधिकार करने वाली वा सदा नीचे गिराने वाली अविद्या को (पराम् एव परावतम्) दूर से दूर ही (गमयामिस ) करें।

श्रहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सामुहिः। उभे सहस्वती भूत्वी सुपत्नी मे सहावहै॥ ४॥

भा०—( अहमस्मि सहमाना ) मैं सब कष्टों और विपरीत भावों को पराजित करने वाली हूं, ( अथ ) और (त्वम् ) तू भी ( सासिहः असि ) पराजित करने वाला है। (उमे ) हम दोनों ( सहस्वती भूत्व ) बलवान् होकर ( मे सपत्नों सहावहै ) मेरी सौत के तुल्य आत्मा रूप पित को हरने वाली वा सपत्नी ज्ञान-नाशक अविद्या को ( सहावहै ) हम दोनों पराजित करें। इति तृतीयो वर्गः॥

उप ते उधां सहमानाम् भि त्वांधां सहीयसा । मामनु प्र ते मनी वृत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ६॥३॥

भा०—हे पुरुष ! आत्मन् ! मैं ब्रह्मविद्या (ते ) तेरे लिये (सहमा-नाम् उप अधाम् ) अविद्या का नाश करने वाली शक्ति को धारण करती हूं। और (सहीयसा) बड़ी भारी शक्ति से (खा अभि अधाम्) तुझे धारण करती हूं, तुझे भी उपदेश करती हूं। (ते मनः) तेरा मन (माम् अनु) मेरे अनुकूल हो और वह (वत्सं गौः इव) बछड़े के प्रति गाय के समान और ( पथा वाः इव ) निम्न मार्ग से जल के समान उत्सुक होकर वेग से ( धावतु ) दौड़ दौड़ कर आवे।

#### [ \$88 ]

ऋषिर्देवमुनिरैरम्मरः ॥ देवता—अरख्यानी ॥ छन्रः—१ विराडनुष्टुप् । २ भुरिगनुष्डुप् । ३, ४ निचृदनुष्डुप् । ४, ६ अनुष्डुप् । पड्चं स्क्रम् ॥

अर्गयान्यर्गयान्यसौ या प्रेव नश्यसि ।

कथा ग्रामं न पृच्छामि न त्वा भीरिंव विन्दतीं ॥ १॥

भा०—हे ( अरण्यानि ) अरण्य अर्थात् ऋणों से मुक्त वानप्रस्थ की पत्नी, स्वयं भी वानप्रस्थ के व्रतों का पालन करने वाली विदुषि ! हे (अरण्यानि) रमण योग्य ग्राम, नगर आदि में सुख अनुभव न करने वाली विदुषि ! (या) जो तू (प्र इव नश्यिस) आगे ही आगे बढ़ी चली जाती है, तू ( ग्रामं कथा न एच्छिस ) ग्राम अर्थात् नगर आदि में बसे अनेक सम्बन्धि जनों और अनेक स्त्री जनों को भी कुछ नहीं पूछती, उनके प्रति ममता नहीं दिखाती । ( त्वा भीः इव न विन्दति ) तुझे भय भी नहीं लगता प्रतीत होता।

वृ<u>षार्</u>याय वर्दते यदुपावति चिच्चिकः। श्राघाटिभिरिव धावयं बर्गयानिभेहीयते ॥ २॥

भा०—(वदते वृष-रवाय) उपदेश देने वाले, मेच के समान गर्जना वाले गुरु के समीप (चित्-चिकः) ज्ञान की कामना करने वाला पुरुष ( उपावति ) प्राप्त होता है । वह ( अरण्यानिः ) अरण्य अर्थात् अन्यों को विशेष रमण, सुखादि न देने वाले, ऋणादि से रहित आश्रम में जीवन ब्यतीत करने वाला पुरुष भी (आघाटिभिः इव) बार २ पछाडे हुए वस्त्र के समान वा आघाटि अर्थात् वीगा के स्वरों के तुल्य अपने अन्तःकरण को (धावयन्) गुद्ध करता हुआ (महीयते) वड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है।

भा०—जिस प्रकार वन में (गावः अद्गित ) गौवें विचरती और चारा चरती हैं उसी प्रकार उस विद्वान् वानप्रस्थ के अधीन गौओं के तुल्य किंग्य जन ज्ञान को प्राप्त करता वा उसके भीतर नाना वाणियां विचरती हैं। और वह स्वयं (वेश्म इव दश्यते) गृह के समान, शिष्यों का एकमान्न शरण दीखता है, (उतो) और (सायं शक्योः इव) सायंकाल जिस प्रकार वन से नाना गाड़ियें चारा, लकड़ी आदि लेकर निकलती हैं मानों जंगल उनको प्रसव करता है इसी प्रकार वह वानप्रस्थ पुरुष भी अनेक शक्तियों वा सेनाओं को वा शक्तिमान् व्यक्तियों या वाणियों को उत्पन्न करता है। वा मन्द चलने वाले मन्दमितयों को ज्ञान दे कर तीन्न करता है, शब्द सहित बाहर आने वाली वाणियों को प्रकट करता है। शकटः शक्त्य इतं भवति, शनकैस्तकतीति वा, शकेन तकतीति वा, शकादिस्यो- इटन् । (उणा०) शक्तोतीति शक्टः। शकेन शक्ता वा अटतीति वा। शक्तेम् तिन् । उणा०। शक्तोतीति शक्टः।

गामुङ्गेष त्रा ह्वंयति दार्वङ्गेषो त्रपावधीत्। वसंचररायान्यां सायमकुंजदिति मन्यते ॥ ४॥

भा०—(अङ्ग) हे विद्वन ! (अरण्यान्याम्) ऋणों से मुक्त दशा में (वसन्) रहता हुआ (एवः) यह अमुक पुरुष (गाम् आह्वयति) वाणी का अभ्यास करता वा सूर्यं को लक्ष्य कर प्रभु को पुकारता है, और (एपः) अमुक व्यक्ति (दारु अप अवधीत्) काष्ठ के समान ज्ञान शस्त्र से अज्ञान को चीर कर नाश कर देता है। और वह अमुक व्यक्ति उस दशा में (अकुक्षत् इति मन्यते ) मनुष्य प्रभु को ही पुकारा करे ऐसा अपना कर्त्तव्य मानता है। कुश आह्वाने, रोदने च भ्वा०॥

न वा त्र्रंग्र्यानिई न्त्यन्यश्चेन्नाभिगच्छीते। स्वादोः फलस्य जुग्ध्वायं यथाकाम् नि पद्यते ॥ ४ ॥

भा०—( अरण्यानिः ) वानप्रस्थी, ऋणों से मुक्त दशा के बतों का पालक पुरुष ( न वै हन्ति ) किसी की हिंसा नहीं करता। और ( अन्यः इत् च ) दूसरा कोई भी शत्रु होकर (न अभि गच्छति ) उस पर आक्रमण नहीं करता । वह (स्वादोः) सुख से आस्वादन करने योग्य वा अपने ही आत्मा को प्राप्त होने वाले वृक्ष का (फलस्य) फल (जस्वाय) उपभोग करके ( यथा-कामम् ) अपने उत्तम संकल्प के अनुसार (नि पद्यते) रहता वा लोकान्तर में जाता है।

आर्जनगर्निध सुर्भि वहन्नामक्षीवलाम्। पाहं मृगाणी मातरमरायानिमंशंसिषम् ॥ ६ ॥ ४ ॥

भा०-जिस प्रकार बड़ा भारी वन ( आंजन-गन्धिम् ) अंजन का गन्ध वाला, (सु-रिभः) उत्तम गन्ध से पूर्ण (बहु-अन्नाम्) बहुत से नीवार, वन फल आदि भक्ष्य अन्नों वाला (अकृपीवलां) खेतिहरीं से रहित, (मृगाणां मातरम्) मृगों की माता के तुल्य होता है उसी प्रकार में (आंजन-गनियम्) अंजन अर्थात् आत्मा पर आये हुए रजोविकार के छेप को नाश करने वाली, (सु-रभिम्) सुख प्राप्त कराने वांळी, (बहु-अन्नाम्) बहुत से अन्नों के तुल्य सुखयुक्त फलों वाली, (अकृषि-वलाम्) कष्टों के आवरण से रहित, (मृगाणाम् मातरम् ) आत्म-ज्ञान की खोज लगाने वालों के लिखे (मातरम् ) माता के तुल्य प्रेम से युक्त (अरण्यानिम्) इस वनस्थ वृक्तिका वा वानस विद्वान् का (अहं) मैं (प्र-अशंसिषम् ) उत्तम रीति से वर्णन करता हूं। इति चतुर्थों वर्गः॥

#### [ 888 ]

क्रिषः सुवेदाः शैरी।शिः ॥ इन्द्रं।देवता ॥ छन्दः—१ विराट् जगती । २ श्राचीं भुरिग् जगती । ३ जगती । ४ पादानि चुन्जगती । १ विराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्च स्क्रम् ॥

श्रत्ते द्धामि प्रथमार्य मन्यवेऽहुन्यहृत्रं नर्ये विवेर्षः। डुभे यत्त्वा भवेतो रोदंसी श्रनु रेजंते शुष्मात्पृथिवी चिदद्विवः ध

भा०—(यत्) जब तू (वृत्रम् अहन्) आकाश को आच्छादन करने वाळे मेघ को ताड़ित करता है, (नर्यम् अपः विवेः) समस्त मनुष्यों, जीवों का हितकारक जल प्रदान करता है, उस (प्रथमाय) सर्वश्रेष्ठ (मन्यवे) मननशील, ज्ञानी, एवं दुष्टों पर क्रोधशील (ते) तेरे लिये (श्रत् द्धामि) में सत्य विश्वास धारता हूं। हे (अदिवः) मेघों और बल वीर्यं के स्वामिन्! (उमे रोदसी) दोनों लोक सूर्यं और पृथिवी (व्वा अनु भवतः) तेरे ही अधीन हैं। तेरे (शुष्मात्) बल से वा तेरे ही प्रताप से (पृथिवी चित् रेजते) यह पृथिवी, विशाल अन्तरिक्षा भी कांपता और गति करता है।

त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनेसा वृत्रमेर्द्यः। त्वामिन्नरी वृण्ते गविष्टिषु त्वां विश्वासु हव्यास्विष्टिषु ॥ २ ॥

भा०—हे प्रभो ! हे (अनवद्य) कभी निन्दा न करने योग्य, हे सर्वदा सर्वस्तुत्य ! (धं) तू (अवस्यता मनसा) अन्न को उत्पन्न करने की इच्छा वाले मन से, ज्ञान से वा बल से, (मायिनं वृत्रम्) गर्जना

करते हुए मेघ को (मायाभिः) गर्जना करने वाली नाना विद्युतों से ( अर्द्यः ) ताड़ित करता है। ( नरः ) समस्त मनुष्य ( गविधिषु ) भूमियों और किरणों के प्राप्त करने के लिये ( त्वास् इत् वृणते ) तुझ से ही याचना करते हैं। (हब्यासु विश्वासु इष्टिपु) समस्त आहुति देने योग्य यज्ञों में और अञ्चोपयोगी या अञ्चप्रद कामनाओं, विधि-विधानों, या दार्यों में भी ( त्वां ) मेच सूर्यंवत तुझको ( वृणते ) वरण करते हैं। ऐषु चाकन्धि पुरुद्दत सूरिषु वृधासो ये मघवन्नान् शुर्मे घम्। <mark>अर्चीन्त तोके तर्नये परिष्टिषु मेधस</mark>ाता वाजिनमहूये धर्ने ॥३॥

भा०—हे ( पुरुहूत ) बहुतसी प्रजाओं द्वारा बुलाये राजावत् प्रभो ! ·( ये ) जो ( वृधासः ) बढ़ने हारे विद्वान् जन ( मधम् आनग्रुः ) उत्तम दान योग्य धन सम्पदा को प्राप्त कर छेते हैं (एपु) उन (सूरिषु) विद्वान् तेजस्वी पुरुषों में तू ( आ चाकनिय ) सर्वप्रकार से चमकता है, उनको तू नित्य चाहता है। हे ( मयवन् ) पूजित धनैश्वर्य के स्वामिन् ! वे लोग (वाजिनम्) बल, ज्ञान, वेग तथा ऐश्वर्य के स्वामी तुझको ्ही, (तोके तनये) पुत्र, पौत्र तथा (परिष्टिपु) नाना अन्य वाञ्छनीय फलों को प्राप्त करने के लिये और (मेध-साता) अन्न के समान लाभ, कृषि आदि के लिये और (आ हुये धने) लजा को दूर करने वाले धन को प्राप्त करने के लिये ( अर्चन्ति ) तेरी स्तुति पूजा करते हैं।

स इन्नु रायः सुभृतस्य चाकनन्मद्वं या श्रम्य रह्यं चिकेतति। त्वावृधो मघवन्दार्थध्वरोम्चू स वार्जं भरते धना नृभिः ॥४॥

भा०—(यः) जो विद्वान् पुरुष (अस्य) इस तेजस्वी इन्द्र, विद्युत् के (रहां मदं) वेग उत्पन्न करने वाले तृप्ति-योग, हर्ष, उल्लास, चमत्कार को (विकेतित) जानता है, (सः इत् नु) वह ही (अस्य सुभृतस्य रायः ) इस उत्तम रीति से धारण करने योग्य ऐश्वर्य की (चाकनन्) कामना करता है। हे (मघवन्) पूजित ऐश्वर्य वाले ! (खा वृधः) तेरे बल से बढ़ने वाला, (दाग्रु-अध्वरः) दान रूप अखण्ड यज्ञ करने वाला, वा दान के बल से कभी नाश न होने वाला, (मञ्जू) अति शीघ्र ही (नृभिः) उत्तम नायकों, वा दूर ले जाने वाले रथादि साधनों से (धना भरते) नाना धन प्राप्त करता है। अर्थात् वेग, गित, विद्युत् को जानने वाला विद्वान् इस इन्द्र के बल से नाना रथ आदि बना कर अनेक ऐश्वर्य कमा सकता है और वह सदा भृत्यों वा हिस्सेदारों को मुनाफ़ा बांटता रह सकता है।

त्वं राघीय महिना गृंगान उरु क्वींघ मघवञ्छाग्ध रायः। त्वं नी मित्रो वर्रणो नमायी पित्वो नदस्म दयसे विभक्ता॥४।४॥

भा०—हे ( मघवन् ) ऐश्वर्यवन् ! (त्वं ) तू ( शर्थाय ) बल के प्राप्त करने के लिये ( महिना गृणानः ) बहे भारी ज्ञानवान् पुरुष से उपदेश या वर्णन किया जाकर ( उरु कृषि ) बहुत धन उत्पन्न कर और हमें ( रायः शिध ) अनेक धन देने में समर्थ हो । (त्वं नः मित्रः ) तू हमारा मित्र, रनेही, तू हमें मरण से बचाने वाला है, (वरुणः न मायी) तू ही सर्वश्रेष्ठ, ज्ञान और बुद्धि से युक्त होकर हे ( दस्म ) दुःखों संकटों के काटने हारे ! हे ( दस्म ) दर्शनीय ! हे कर्मशक्तियुक्त ! तू ( नः पित्वः सं भक्ता ) हमें अनों का देने वाला होकर ( दयसे ) हमारी रक्षा करता, हम पर कृपा करता है । इति पञ्चमो वर्गः ॥

## [ \$8= ]

ऋषिः—१—५ पृथुवैंन्यः ॥ इन्द्रो देवता ॥ इन्द्रः—१ विराट् तिष्टुप् । २ अ.चीं भुरिक् तिष्टुप् । ३, ५ पादानचृत् तिष्टुप् । आर्ची स्वराट् तिष्टुप् ॥ ५ द्वर्चं स्क्रन् ॥ सुष्वाणासं इन्द्र स्तुमसि त्वा समुवांसश्च तुविनृम्ण वार्जम्। त्रा नो भर सुवितं यस्य चाकन्त्मना तना सनुयाम त्वोताः १

भा०-हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! प्रभो ! हम ( सु-स्वानासः ) तेरी उपासना करने हारे (त्वा स्तुमिस ) तेरी ही स्तुति करते हैं। हे ( तुवि-नृम्ण ) बहुत से धनों को प्राप्त करने हारे हम तेरी उपासना से ही ( वाजं ससवांसः ) ऐश्वर्यं को प्राप्त हो जाते हैं । त् ( यस्य चाकन् ) जिस धन को चाहे (नः) हमें वही (सुवितम् आभर) सुखजनक एवं उत्तम रीति से प्राप्त करने योग्य धन प्राप्त करा । हम ( त्वा-उताः ) तेरे या प्रेम जन, तेरे से चिपटे, तेरे भक्त, तेरे द्वारा सुरक्षित, तेरी श्वरण होकर (त्मना) अपने सामध्ये से (तना सनुयाम) नाना धन :प्राप्त करें और दान दें।

ऋष्वस्त्वामेन्द्र शूर जातो दासीविंशः सूर्येण सहाः। गुहां हितं गुहां गुळहम्पसु विभूमसिप्रस्रवंशे न सामम्।।२॥

भा०-हे (इन्द्र) दुष्टों के दण्ड देने वाले! अन्नादि के पोषक! हे ( ग्रूर ) मेघवत् संकटों को छिन्न भिन्न करने वाछे ! शत्रुहन्तः वीर ! अभो ! तू (ऋष्वः) महानू (जातः) प्रसिद्ध है । तू (सूर्येण) सूर्य के सदश प्रखर तेजस्वी रूप से (दासीः विशः) शत्रुनाशकारिणी सेनाओं को और मृत्यवत् आज्ञाकारिणी, प्रजाओं को, (सद्याः) अपने वश करता है। (प्र-स्रवणे सोमंन) जल के वरसने वा नाली आदि द्वारा खेत में बह आने पर अन्न के तुल्य ही (गुहा हितम्) बुद्धि में स्थिर और (अप्सु गृहम् ) प्राणी के भीतर गृह रूप से विराजमान तुझे हम ( बि स्ट्रमिस ) धारण करते हैं।

श्रुयों वा गिरो श्रुभ्यर्च विद्वानृषीणां विप्रः सुमृतिं चकानः। ते स्याम ये र्णयन्त सोमै रेनोत तुभ्यं रथोळ्ह भूक्षेः ॥ ३॥

भा०-तू ( अर्थः ) सबका स्वामी, (विद्वान् ) ज्ञानवान् (विप्रः ) मेधावी, ( ऋषीणां सु-मतिं चकानः ) मनत्रद्रष्टा ऋषियों की ग्रुभ मित की कामना करता हुआ ( गिरः अभि अर्च ) वाणियों को स्वीकार कर । हे ( रथ-ऊड ) रथ द्वारा वहन करने योग्य रथीवत् आत्मन् ! ( ये ) जो नुझे (सोमैः) उत्तम १ ऐश्वर्यों, अन्नों से (रणयन्त) प्रसन्न करते हैं ( ते ) वे हम ( स्थाम ) हों ( उत ) और ( तुभ्यम् ) तेरे लिये ( एना ) इन ( भक्षेः ) भजन-सेवत करने योग्य पदार्थों से हम तेरी परिचर्या करें। (२) अध्यात्म में — 'अर्थ' स्वामी आत्मा और 'ऋषि' इन्द्रियां। वह उनके उत्तम ज्ञानों की कामना करता और वाणी द्वारा बोलता है। वह देह बान् रथीवत् है, हम जीव उसे अन्न-ओपिघ्यों से पुष्ट करते हैं। इमा ब्रह्मेन्द्र तुभ्यं शांकि दा नृभ्यो नृणां शूर शर्वः।

तेभिभेव सर्वतुर्येषु चाकन्तुत त्रायस्व गृणुत उत स्तीन् ॥ ४॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन ! (तुम्यं) तेरी ही (इमा बहा शंसि ) ये वेद-मनत्र रूप स्तुतियां कही जाती हैं। हे ( ग्रूर ) श्र्यवीर ! ( नृगां नृभ्यः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ, सन्मार्ग पर ले चलने वाले पुरुषों को तू ( शवः दाः ) बल और ज्ञान प्रदान करता है। ( एपु चाकन् ) जिन में प्रेम वा स्नेह है (तेभिः ) उनके साथ तू (सक्रतुः भव ) समान ज्ञान और कर्मवान हो, (उत ) और तू (गृणतः) स्तुति करने वालों वा उपदेष्टाओं की ( उत स्तीन् ) और संघ या समवाय बना कर रहने वाले जनों को ( त्रायस्व ) रक्षा कर ।

श्रुधी हवमिन्द्र शूर पृथ्या उत स्तवसे बेन्यस्यार्कैः। त्रा यस्त यानि घृतवन्तमस्या<u>रूमिने निसेद्वयन्त वकाः॥४॥६॥</u>

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे दुष्टों को दण्ड देने हारे ! हे ( ग्रूर ) शत्रुनाशन ! तू ( पृथ्याः हवम् श्रुधि ) विस्तृत प्रजा की पुकार को सुन ! तु ( वेन्यस्य अकैं: स्तवसे ) तेरी कामना करने वाले जन के वा श्रेष्ठ पुरुष के अर्चना योग्य वचनों, मन्त्रों से (स्तवसे ) स्तुति किया जाता है। (यः) जो (ते) तेरे (घृतवन्तं) जलवत् शीतल एवं प्रकाशयुक्त तेजोमय (योनिम् ) परम पद का ( आ अस्वाः ) सब ओर उपदेश करता, तेरी स्तुति करता वा अन्यों को उसका ज्ञान देता है, तु उसके भी वचनों को श्रवण कर (निम्नैः ऊर्मिः न ) नीचे स्थलों से जलप्रवाह के समान (वकाः) उत्तम १ वक्ता जन भी (निम्नैः) विनययुक्त वचनों और ब्यवहारों से ( द्रवयन्त ) तेरी ही ओर आ बहते हैं, अति शीघ्र तेरी ही ओर आ जाते हैं। इति षष्ठो व : ॥

# [ 388 ]

ऋषिः ऋर्वन् हेरएयस्तूपः ॥ सविता देवता ॥ छन्दः—१, ४ भुरिक् त्रिष्टुप् ১ २, १ विराट् त्रिष्डप् । ३ निचृत् त्रिष्डम् । पञ्चर्व स्कम् ॥

सुविता युन्त्रैः पृथिवीमरम्णादस्कम्भने स्विवता द्यामदहत्। अर्थ्वमिवाधुनुद्धिनंमुन्तारिनुमुन्ते बद्धं सीवृता समुद्रम् ॥ १ ॥

भा०—( सविता ) समस्त संसार को पैदा करने वाला परमेश्वर जगत् का प्रेरक, सूर्यं के तुल्य (यन्त्रेः पृथिवीम् ) अपने नियंत्रण करने वाळे अनेक |साधनों और वलों से पृथिवी वा प्रकृति को ( अरम्णात् ) सुख से स्थिर करता और इसको अति रमग योग्य करता, उसको सुन्दर रीति से खी को पति के तुल्य ही हर्षित एवं सुखप्रद करता है। (सवितां) समस्त संसार को उत्पन्न करने वाला प्रभु सञ्चालक ईश्वर ही ( द्याम् ) इस महान् सूर्यं को (अस्कंभने) विना टेक के, निरबलम्ब महान् आकाश में ( अदंहत् ) स्थावित करता है । और प्रभु ( धुनिम् ) सबकी कंपाने और संज्ञार्लित करने वाले वायु को (अश्वम् इव अधुक्षत्) वेगवान् अश्व के समान तीवता से चलाता, हांकता है और (अत्तें) अविनाशी, और अपार आकाश में (बद्धम्) बंधे (अन्तरिक्षम्) बीच से खोखले (समुद्रम्) नाना रसों को बहाने वाले मेव को भी (अधुक्षत्) विद्युत् आदि से दीपित करता, कंपाता, और उत्पन्न करता और गौवत् जल अन्नादि उससे प्राप्त कराता और बरसाता है। 'अधुक्षत्'—धुक्ष धिक्ष संदीपन-क्रेशन-जीवनेषु।

यत्रो समुद्रः स्केभितो व्यौन्द्रपा नपात्सविता तस्य वेद । अत्रो भूरते ह्या उत्थितं रजोऽतो द्यावापृथिवी अप्रथेताम् ॥ २ ॥

भा०—(यत्र) जिसके आश्रय (समुद्रः) जल बरसाने वालां आकाशस्थ समुद्र के तुल्य महान् मेच (वि औनत्) भूमि को विशेष रूप से संचता है, (अपां नपात्) जलों, प्रकृति के परमाणुओं वा लोकों को थामने वाला (सविता) सूर्य वा प्रभु ही (तस्य वेद) उस महान् शक्ति को जानता, जनाता वा प्राप्त है। (अतः) इससे ही (भूः) यह पृथिवी वा प्रकृति उत्पन्न, व्यक्त होती है (अतः रजः आ उत्थितम्) उससे ही यह समस्त लोक-समूह सर्वत्र चार्चे ओर उठते हैं। और अतः उससे ही यह (द्यावा पृथिवी) सूर्य या आकाश और भूमि दोनों (अप्रथेताम्) विस्तार को पाते हैं।

पश्चेदम्नयद्भव्द्यज्ञममेत्यस्य भुवनस्य भूना। सुपर्णो श्रङ्ग संवितुर्गरुत्मानपूर्वी जातः स उ श्रस्यानु धर्म ॥३॥

भा०—उस (अमर्त्यस) अविनाशी (भुवनस) महान् जगत् के उत्पादक प्रभु के ही (भूना) महान् सामर्थ्य से (पश्चात्) उसके पीछे (इदं अन्यत् यजत्रम् अभवत्) यह सब उससे भिन्न जड़ जगत् भरस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ है। (अङ्ग) हे विद्वन्! (सवितुः) उस महान् जगत्-उत्पादक और जगत्-संञ्चालक प्रभु से ही ( सु-पर्णः ) उत्तम रिन्मयों वाला ( गरुव्मान् ) महान् पिण्ड वाला, बड़ा बलशाली सूर्य ( पूर्वः ) सबसे पहले, सबसे अधिक पूर्ण ( जातः ) उत्पन्न हुआ और वह ( अस्य धर्म अनु ) उसके धर्म अथांत् धारण सामर्थ्य के अनुरूप सामर्थ्यवान् ही होता है।

गार्च इव ग्रामं यूर्युधिरिवाश्वान्वश्रिव वृत्सं सुमना दुर्हाना । पतिरिव जायाम्मिनोन्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥४॥

भा०-( गावः इव ग्रामम् ) गौएं जिस प्रकार अपने समूह, भोजन या ग्राम को शीव्र ही चली जाती हैं, और ( युयुधिः इव अश्वान् ) योद्धा जिस प्रकार अर्थो, या सवारों को प्राप्त करता है, और ( वाश्राः इव वत्सम् ) गौएं जिस प्रकार प्रेम से बछड़े के प्रति (दुहानाः ) दूध स्रवित करती हुई हैं, (पतिः इव जायाम् अभि न) और पति जिस प्रकार अपनी पत्नी को प्राप्त करता है, ( दिवः धर्ता ) महान् आकाश का धारण करने वाला ( सविता ) जगत् का उत्पादक प्रभु ( विश्व-वारः ) सब से चरण करने योग्य, सर्वेश्रेष्ठ ईश्वर (नः नि एतु) हमें उक्त सब प्रकारों से, सर्वथा प्राप्त हो।

यामः-प्रसन्ति अत्र इति ग्रामः इति नारायणः उणादिवृत्याम् । हिर्रायस्तूपः सवितुर्यथा त्वाङ्गिरसो जुह्ने वाजे श्रास्मिन्। एवा त्वार्चेन्नवेसे वन्दमानः सोमस्येवांशुं प्रति जागराहम्॥४।७॥

भा०-हे (सवितः) सूर्यवत् समस्त जगत् को संज्ञालित करने हारे ! (आङ्गिरसः हिरण्यस्तुपः) अंग १ में रस वा वल पैदा करने वा उसके समान ब्यापने वाला, हित और रमणयोग्य प्रभु की स्तुति करने व ला जन ( अस्मिन् वाजे ) इस ऐश्वर्य के निमित्त ( यथा त्वा जुह्हे ) जिस अकार तुझे पुकारता है, तेरी स्तुति करता है (एव वा) उसी प्रकार तेरी (अर्चन्) अर्चना करने वाला, भक्त भी (वा वन्दमानः) तेरी वन्दना, स्तुति करता हुआ (सोमस्य अंग्रुम् इव) सोम के अग्रु को लक्ष्य कर जागने वाले के समान (अहम् प्रति जागर) मैं तेरे प्रति प्रतिदिन जागरण करूं। तेरे लिये सदा जागृत, सचेत रहूं।

आंगिरसः — अंगानि शरीरावयवाः। तद्वद् अङ्गि शरीरम्। तस्य स्थिति-हेतुम् अशितपीतरसं करोतीत्यर्थे अङ्गिरसयति। तत्करोति तदाचष्टे इति ज्यन्तात् किप्। जाठरो द्यग्निरनं रसीकरोति। रसो लोहितमांसस्नावास्थि मजाशुक्कभावेन परिणममानः शरीरस्थितिहेतुर्भवति। इति स्कन्दभाष्ये ऋ० १। १।६॥ इति सप्तमो वर्गः॥

#### [ 840 ]

ऋष्टिर्मुंडोको वासिष्ठः ॥ श्रीगनदेवता ॥ छन्दः—१, २ बृहती ॥ ३ निचृद् बृहती । ४ उपरिष्ठाउउथोतिर्नाम जगती वा। ४ उपरिष्ठाउउथोतिः॥ पञ्चर्च स्कम् ॥

समिद्धश्चित्समिध्यसे द्वेवभ्यो इव्यवाहन।

श्रादित्ये क्द्रैर्वस्रिभिर्न श्रा गृहि मृळ्कियं न श्रा गृहि ॥१॥

भा०—हे (हन्य-वाहन) हन्य, खाने और देने योग्य पदार्थों को वहन, धारण करनेहारे, प्रभो ! तू (देवेभ्यः सम् इद्ध्यसे) यज्ञाप्तिव विद्धानों और ग्रुभ गुणों वा समस्त सूर्य पृथिवी आदि लोकों के लिये (आदित्येः रुद्देः वसुभिः) प्रिपतामहों, पितामहों और पिताओं से भी (सिमद्धः चित्) आदर पूर्वक प्रज्वलित, उपासित है, तू सुख देने त्के अलये हमें प्राप्त हो।

इमं युज्ञमिदं वची जुजुषाण उपागिहि। मतीसस्त्वा समिधान हवामहे मुळीकाय हवामहे॥ २॥

भा०—( इमं यज्ञं जुजुवाणः ) इस यज्ञ उपासना को घेम से सेवन करता हुआ और (इदं वचः ) इस वचन-स्तुति को स्वीकार करता हुआ ( उप-आगहि ) प्राप्त हो । हे ( सिमधान ) तेज से चमकनेहारे, अन्यों से निरन्तर प्रज्वलित होने वाले ! ( मर्त्तासः ) हम मनुष्यगण ( मृडीकाय वा हवामहे ) सुख प्राप्ति के लिये तेरी उपासना करते हैं। हम तो ( त्वा हवामहे ) तेरी ही उपासना करते हैं।

त्वामु जातवेदसं विश्ववारं गृणे धिया। अप्ने देवाँ आ वह नः प्रियवतानमृळीकार्य प्रियवतान् ॥३॥

भा०-हे (अमे) प्रकाशस्त्र ! (त्वाम् उ) तुझे ही मैं (विश्व-वारं जातवेदसं ) सबसे वरण करने योग्य सब ज्ञानों का उत्पादक और सब उत्पन्न पदार्थों का जानने वाला, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी जान कर (धिया गुणे) मन, वाणी और कर्म से तेरी उपासना करता हूं । तू (नः) हमें (प्रिय-वतान् देवान् आ वह) वतां, सत्कर्मों को प्रेम करने वाले विद्वान् जन प्राप्त करा और (मृडीकाय) हमारे सुख के लिये (प्रिय-व्रतान् आ वह ) वर्तों, आचरणों के प्रेमी जनों को प्राप्त करा।

श्रुग्निद्वें देवानामभवत्पुरोहितोऽग्निमंनुष्या ने ऋषयः समीधिरे। श्राक्षे महो धनसातावहं हुवे मृळीकं धनसातये ॥ ४॥

भा॰—( अग्निः देवानाम् पुरोहितः अभवत् ) स्वयं-प्रकाश तेजस्वी ज्ञानी प्रभु ही विद्वान् दानशील तेजस्वी पुरुषों के बीच में पुरोहित के तुल्य साक्षी, सर्वोपास्य हो । ( मनुष्याः ऋषयः ) मननशील मनुष्य और तत्वार्थदर्शी ऋषि जन (अग्नि समीधिरे) उस सर्वप्रकाशक को ही प्रज्वलित करते हैं। मैं ( महः धनसातौ ) बड़े भारी ऐधर्य को प्राप्त करने के लिये ( महः अग्निम् ) उस महान् अग्नि को (हुवे) पुकारता हूँ और (मृडीकाय)

सुख प्राप्त करने के निमित्त (धन-सातौ) ऐश्वर्य लाभ के लिये उससे ही

श्चिशिरात्रिं भरद्वां गविष्ठिरं प्रावेन्नः करावं त्रसद्स्युमाहवे । श्चान्निं वर्सिष्ठो हवते पुरोहितो मृर्ळीकार्य पुरोहितः ॥ ४ ॥ ८ ॥

भा०—(अग्नः) ज्ञानवान् , प्रकाश स्वरूप प्रभु (आहवे) उपासना करने पर (अत्रिं) तीनों दुःखों से रहित, (भरद्-वाजं) ज्ञान बल, ऐश्वर्य को घारण करने वाले (गिव-स्थिरम्) वेदवाणी और इन्द्रियगण पर स्थिर, जितेन्द्रिय (कण्वं) विद्वान सूक्ष्मदर्शी, आज्ञाननाशक, (त्रस-दस्युं) दुष्टों के भयभीत करने वाले पुरुषों की (प्र आवत्) अच्छी प्रकार रक्षा करता है । और (विसष्टः) सब बसने हारों में सबसे श्रेष्ठ (पुरः-हितः) सब के समक्ष देहों में आत्मा के तुल्य स्थापित पुरुष भी (अग्निं) उसी प्रकाशक अप्र की (हवते) स्तुति, उपासना करता है, (पुरोहितः) स्वयं सबके अप्र पद पर स्थित पुरुष भी (मृडीकाय) सुखों को प्राप्त करने के लिये उस ज्ञानवान्त्र प्रभु की उपासना करता है। इत्यष्टमो वर्गः॥

# [१५१]

बरिषः श्रद्धा कामायनी ॥ देक्ता—श्रद्धा ॥ छन्दः—१, ४, ५ श्रनुष्टुप् । २ विराहनुष्टुप् । ३ निचृदनुष्टुप् ॥ पञ्चर्चं स्क्राम् ॥

श्रुद्धयाग्निः समिध्यते श्रुद्धयां हूयते हुविः। श्रुद्धां भगस्य मूर्धिन् वचुसा वेदयामिस ॥१॥

भा०—( श्रद्धया ) श्रद्धा, सत्य धारणावती बृद्धि से ही ( अग्निः समिद्धयते ) अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। सत्य धारणा और श्रद्धा पूर्वक ही ज्ञानवान् प्रभु और विद्वान् की उपासना की जाती है। और (अद्ध्या हिवः हूयते ) श्रद्धा से हा अन्न दान दिया जाता, एवं यज्ञ से हिविष्य की आहुति की जाती है। हम ( मूर्धिन ) अपने मस्तक में चित्त में या सर्वोगरि (भगस्य ) सेवन करने योग्य, परम सेव्य एवं सुखदायी प्रभु के विषय में (वचसा) वेदवाणी द्वारा ही (श्रद्धां) अपनी सत्य धारणा को ( आ वेदयामसि ) आवेदन करें।

प्रियं श्रेद्धे ददतः प्रियं श्रेद्धे दिदासतः।

प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मं उदितं रुधि ॥ २ ॥

भा०-हे (श्रद्धे) सत्य धारणा से युक्त दे ! तू (मे इदम् उदितम् ) मेरे इस वचन या उत्थान को (ददतः प्रियं क्रिधः) दान देते हुए को प्रिय कर । और (दिदासतः प्रियं कृधि ) और दान देने की इच्छा वाले पुरुष को भी मेरा वचन या उत्थान प्रिय लगा। और मेरे कहे वचन को (भोजेषु) प्रजाओं के पालक एवं (यज्वसु) दानशील पुरुषों को भी ( प्रियं कृषि ) प्रिय लगने वाला बना ।

यथां देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चिक्रिरे।

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकं मुद्दितं कृषि ॥ ३ ॥

भा०—( यथा ) जिस प्रकार ( देवाः ) धनादि और विजयादि के चाहने वाले जन ( उम्रेषु ) शत्रुओं को भयप्रद बलशाली ( असुरेषु 🄈 प्राण, वृत्ति आदि देने वाले, एवं बलवान् पुरुषों पर ( श्रद्धाम् ) श्रद्धा की (चिकरे) कर लेते हैं उनको उनपर पूर्ण विश्वास होजाता है इसी प्रकार (भोजेपु यञ्चसु ) सर्वपालक और दानशील पुरुषों में (अस्माकम् ) उदितं ) हमारा वचनं, वा उदय भी श्रद्धा योग्य, विश्वास्य, दढ् (कृधि) बना।

<u>श्रद्धां देवा यर्जमाना वायुगोपा उपसिते ।</u> श्रद्धां हंद्रस्य चार्कत्या श्रद्धयां विन्दते वस्तुं ॥ ४॥ भा०—(देवाः) नाना कामनाओं को करने वाले तेजस्वी, विद्वान् जन (वायु-गोपाः) वायुवत् बलवान् पुरुष को अपना रक्षक मानने वाले, (यजमानाः) दानशील, यज्ञकर्ता जन (श्रद्धाम् उपासते) उसी सत्य धारणामयी देवता की उपासना करते हैं। और वे (हद्य्यया आकृत्या) हद्यगत मनोभाव से हो (श्रद्धां उपासते) श्रद्धा की उपासना करते हैं। (श्रद्धां वसु विन्दते) उस श्रद्धा, सत्य धारणा से ही परम ऐश्वर्यं को भी प्रांस करते हैं।

श्रद्धां प्रातहीवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि । श्रद्धां सूर्यस्य निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धांपयेह नः॥४॥६॥११॥

भा०—हम (प्रातः श्रद्धां) प्रातःकाल में उस सत्य से जगत् को धारण करने वाले प्रभु शक्ति की (हवामहे) प्रार्थना करते हैं। (मध्यं-दिनं परि श्रद्धां हवामहे) दिन के मध्य काल में उस सत्य-धारक प्रभु को ध्यान करते हैं। (सूर्यस्य नि-म्रुचि) सूर्य के अस्तकाल में भी हम उसी श्रद्धामय प्रभु की उपासना करते हैं। हे (श्रद्धे) श्रद्धे सत्य धारणावित देवि! तू (नः इह श्रद्धापय) हमें इस जगत् में सत्य ही को धारण करा। इति नवमो वर्गः॥ इत्येकादशोऽनुवाकः॥

#### [ १५२ ]

ऋषिः शासो भारद्वाजः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः—१, २, ४ निचृःनुष्टुप् । इ अनुष्टुप् । ५ विराडनुष्टुप् ॥ पञ्चर्वं स्क्रम् ॥

शास इत्था महाँ श्रम्यमित्रखादो श्रद्ध<mark>ीतः।</mark> न यस्य हुन्यते सखा न जीयेते कर्दा चुन ॥१॥

भा०—हे प्रभो ! राजन् ! तू (इत्था ) सत्य ही (महान् शासः असि ) बड़ा भारी विश्व का शासक है । और तू (अद्भुतः ) आश्वर्यकारी

(अमित्र-खादः) अमित्रों, शत्रुओं का नाश करने वाला है। (यस्य सखा न हन्यते) जिसका मित्र नहीं मारा जाता, न दण्डित होता और (न कदाचन जीयते) न कभी पराजित होता है, न कभी पछाड़ खाता है।

स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृत्रहा विमृधो वशी। वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमुपा स्रभयङ्करः॥ २॥

भा०—(स्वस्ति-दाः) कल्याण का देने वाला, (विशः पतिः) देह में प्रविष्ट जीवगण वा प्रजाओं का पालक, (वृत्र-हां) समस्त विष्ठों और आवरणकारी अज्ञानों का नाशक (विम्रुधः) संप्रामों का करने हारा, (वशी) सबको वश में रखने वाला, (वृपा) बलवान् (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् (सोम-पाः) उत्पन्न जगत्, जीवगण ओषधि आदि का पालक (अभयं-करः) अभय करने वाला प्रभु (नः पुरः एतु) हमारे समक्ष साक्षात् हो।

वि रत्तो वि मृधी जहि वि वृत्रस्य हर्न् रुज। वि मृन्युर्मिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासंतः॥ ३॥

भा०—(रक्षः वि जिहि) विष्नकारी शक्षसों को विविध प्रकार से नाश कर। (मृधः वि जिहि) हिंसक शतुओं और संग्राम करने वालों को भी विशेष रूप से ताड़ित कर। हे (वृत्र-हन्) शतु के नाशक! तू (वृत्रस्य) बढ़ते लोभादि शतु के (हन् विरुज) आघातकारी साधनों वा खाने के दाढ़ों के तुल्य साधनों को विशेष रूप से तोड़ डाल। हे (इन्द्र) आत्मन्! तू (अभि-दासतः) हम को सब प्रकार से नाश करने वाले (अमित्रस्य) शतु के (मन्युम् वि जिहि) क्रोध का नाश कर।

वि न इन्ड्र मृथी जिह नीचा येच्छ पृतन्यतः। यो ग्रम्माँ श्रीभुदासुत्यर्थरं गमया तमेः॥ ४॥ भा०—हे (इन्द्र) अभिमुख शत्रु पर वेग से आक्रमण करनेहारे! तू (नः मुधः वि जिहि) हमारे हिंसक शत्रुओं को विनाश कर। और (पृतन्यतः नीचा यच्छ) सेनाएं चाहने वालों को नीचे गिरा। (यः अस्मान् अभि दासित) जो हमें नाश करना चहता है उसको (अधरं तमः गमय) नीचे के अन्धकार को प्राप्त करा।

अपेन्द्र द्विषते। मनोऽप जिल्यांसतो वधम् । वि मन्योः शर्म यच्छ वरीयो यवया वधम् ॥ ४ ॥ १० ॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! त् (द्विपतः मनः अप जिह ) शतु के चित्त को दूर कर । और (जिज्यासतः वधम् अप जिह ) हमें मारने की इच्छा करने वाले के हथियार को दूर कर । और (मन्योः ) अभिमानी शतु से हमें बचा और (शर्म वियच्छ) सुख शरण हमें विशेष रूप से दे । (वरीयः वधम् ) बड़े से बड़े शतु-बल को (यवय ) दूर कर । अथवा— (वरीयः शर्म वियच्छ ) बड़े से बड़ा शरण सुख प्रदान कर । इति दशमो वर्गः ॥

# [ १५३ ]

सम्बयः इन्द्रमातरो देव न मनः ॥ इन्द्रो देवता ॥ हनः — १, निचृद् गायत्रो । र—४ विराड गायत्री ॥ पञ्चर्च स्क्रम् ॥

ईङ्खर्यन्तीर<u>प्रस्युव इन्द्रं जातमुपस्ति ।</u> भेजानासंः सुवीर्यम् ॥ १॥

भा०—( जातम् ) उत्पन्न बालक को माताओं के तुल्य प्रेम पूर्वक ( जातम् इन्द्रम् ) प्रसिद्ध हुए ऐश्वर्यवान्, शत्रुहन्ता राजा को (ईङ् खयन्तीः ) प्राप्त होती हुईं, ( अपस्युवः ) नाना कर्म करने वाली प्रजाएं ( सु-वीर्यम् भेजानासः ) उत्तम वीर्यं, विल, शौर्यं को सेवन करती हुई उसकी ( उप आसते ) देववत् उपासना करतीं, उसका आश्रय महणा करती हैं।

त्विमिन्द्र बलादि सहसो जात श्रोजेसः। त्वं वृष्टन्वृषेदेसि ॥ २॥

भा०—इन्द्र अध्यक्ष की उत्पत्ति। हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शतु-नाशक ! (त्वं) तू (वलात्) वल से, (सहसः) शतु-पराभवकारी सामर्थ्य से, और (ओजसः) पराक्रम से, (अधि जातः असि) सबका अध्यक्ष, सर्वो-पिर शासक हो जाता है। हे (वृपन्) वलवन् ! (त्वं) तु (वृषा इत् असि) सबसे बलवान्, सब सुलों का देने वाला, सर्व-प्रवन्धक है।

त्विमिन्द्रासि वृत्रहा व्यर्नन्तरित्तमितरः । उद्यामस्तभ्ना स्रोजसा ॥ ३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वम् वृत्रहा असि ) त् विष्नकारी शतुओं का नाश करने वाला है। (अन्तरिक्षम् वि अतिरः) वायु जिस प्रकार मेच को छिन्न भिन्न कर आकाश भाग को विस्तृत करता है उसी प्रकार त् भी (अन्तरिक्षम्) बीच के भूमि वाले को (वि अतिरः) शतु बल के छेदन-भेदन से बढ़ाता है। और (ओजसा) पराक्रम से ( द्याम् ) आकाश को सूर्यवत् पृथिवी वा तेजस्विनी सेना वा सभा को ( उत् अस्तश्लाः) थामता, वश करता है।

त्वमिन्द्र सजोषसमुर्के विभिषे बाह्याः।

वजुं शिशान स्रोजसा ॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! (त्वम्) त् (बाह्वोः) वाहुओं में (स-जोपसम्) प्रीतियुक्त (अर्कम्) अर्चनीय प्उय बळ को (विभर्षि) धारण करता है, और (ओजसा) पराक्रम से (बज्रम् शिशानः) बल-वीर्थ युक्त शस्त्र सैन्य का तीक्ष्ण करता है।

त्विमन्द्राभिभूरीम् विश्वा जातान्योजसा। स विश्वा भुव ग्राभवः ॥ ४॥ ११॥

भा०-हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन् ! तू (ओजसा ) पराक्रम से (विश्वा जातानि) समस्त पदार्थी को (अभि-भूः असि) अपने वशः करता है, और (विश्वा-भुवः) समस्त भूमियों को, लोकों को (आ अभवः) अपने वश कर रहा है। इत्येकादशो वर्गः॥

# [ १५४ ]

ऋषिर्यमी ॥ देवता—भाववृत्तम् ॥ छन्दः —१, ३, ४ अनुष्टुप् । २, ४ निचृदनुष्टुप्॥ पञ्चर्च स्क्रम्॥

सोम एकेभ्यः पवते वृतमेक उपासते। येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ १॥

भा०—( एकेभ्यः ) एक जनों के लिये या एक जनों से (सोमः पवते ) सोम ओषधि वा साम-गान प्रवाहित होता है, (एके घृतम् उपासते ) एक विद्वान् जन घृत, तेज अर्थात् यजुर्वेद की उपासना करते हैं और हे विद्वन् ! हे ज्ञानोपासक! आत्मन् तू ( येभ्यः मधु )जिनसे वा जिनके लिये मधु अर्थात् ऋग्वेद की ऋचाएं वा ज्ञान (प्रधावित) वेग से प्राप्त होते हैं (तान चित् एव ) उनको भी तू (अपि गच्छतात्) शास हो।

यत् सामानि सोमासस्ताः । यद् यज्ंषि घृतस्य बुल्याः । यदथर्वागिरसोः मघोः कुल्याः, इति । शत० ॥

तपेसा ये र्यनाधृष्यास्तपेसा ये स्वर्धेयुः । तपे ये चेकिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ २ ॥

भा०—( ये तपसः अनाध्याः ) जो तप से परास्त नहीं होते, और ( ये तपसा स्वः ययुः ) जो तप से समस्त सुख वा मोक्षमय आनन्द को प्राप्त होते हैं ( ये महः तपः चिक्ररे ) जो बहुत बढ़े र भारी तप को करते हैं। (तान चित् एव अपि गच्छतात् ) हे जिज्ञासो ! वा जीवन मार्ग के यात्रिन ! तू उनको भी प्राप्त हो।

ये युध्यन्ते प्रधने षु श्ररांसो ये तेनूत्यर्जः। ये वा सहस्रदिचिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्॥ ३॥

मा०—(ये) जो (प्रधनेषु) बड़े २ युद्धों में (गुद्धयन्ते) युद्ध करते हैं और जो (श्रूरासः) श्रूरवीर (तन्-त्यजः) देह छोड़ने हारे वीर हैं, (ये वा) और जो (सहस्व-दक्षिणाः) सहस्तों का दान देने वाछे, ऐश्वर्यवान् हैं हे यात्रिन्! जीव! (तान् चित् एव अपि गच्छतात्) त् उनको भी प्राप्त हो।

ये चित्पूर्वे ऋतसापं ऋतावान ऋतावृधः। पितृन्तपंस्वतो यम् तांश्चिदेवापि गच्छतात्।। ४।।

भा०—(ये चित् पूर्वे) जो पूर्व के, हम से पूर्व उत्पन्न, (ऋत-सापः) सत्य ज्ञान का सेवन करने वाले, (ऋतावानः) तेज वा यज्ञ के उपासक, (ऋत-वृधः) सत्य न्याय को बढ़ाने वा उसके वल से स्वयं वढ़ने वाले हैं (तान्) उन (तपस्वतः पितृन्) तपोनिष्ठ पालक, गुरुजनों को (चित्) भी हे (यम) जितेन्द्रिय! तू (अपि गच्छतात्) अवदय प्राप्त हो।

सृहस्रंणीथाः कृवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् । ऋषीन्तपंस्वतो यम तपोजाँ ऋषि गच्छतात् ॥ ४॥ १२॥ भा०—(ये) जो (सहस्त-नीथाः) सहस्रों वाणियों के ज्ञाताः (कवयः) क्रान्तदर्शीं, मेधावी विद्वान् (सूर्यम्) सूर्यंवत् सर्वप्रेरक प्रभु की (गोपायन्ति) उपासना करते हैं (तान् तपस्वतः ऋषीन् तपोजान् अपि) उन तपस्वी, तप में प्रसिद्ध यथार्थ मन्त्रद्रष्टा जनों को भीः (गच्छतात्) त् प्राप्त हो।

इस सुक्त को प्रत के समीप जाकर पढ़ने का विधान है। परन्तुः वस्तुतः इस सुक्त में प्रत के लिये कोई बात नहीं है। अपने से दूर प्रवास में जाते इष्ट बन्धु के लिये वा आचार्यकुल से प्रथक होते हुए स्नातक के प्रति गुरुजनों वा आचार्याणी की जो भी सद्भावना होनी सम्भव है उनका ही इसमें निर्देश है। मृत्यु द्वारा वियुक्त पुरुष भी प्रवासी के तुल्य ही होने से इस सुक्त का वैसा विनियोग किया है। वस्तुतः, इसकी ऋषिका यमी है और देवता सोम या भाववृत्त है। अतः इसमें 'यम' अर्थात् यम नियम से जितेन्द्रिय होकर जो गुरु से वा बड़ों से ज्ञानादि उपार्जनार्थं बाहर जाने को हों उनके प्रति उनके माता-पिता, बन्धु ज्ञाति जन भी ये ही: वाक्य कह सकते हैं। इति द्वादशो वर्गः॥

#### [१५५]

ऋषिः शिरिन्विठा भारद्वाजः ॥ देवता—१, ४ श्रलदमीव्नम् । २, २ ब्रह्मस्य-स्पतिः । १ विश्वेदेवाः ॥ छन्दः—१, २, ४ निचृदनुष्टुप् । ३ श्रनुष्टुप् । ५ विराडनुष्टुप् ॥ पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

अरायि काणे विकटे गिरिं गंच्छ सदान्वे। शिरिम्बिटस्य सत्विभिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि॥१॥

भा०—हे ( अरायि ) न देने वाली, आंखों से न दीखने वाली, सूक्ष्म, ( विकटे ) विविध आवरणों से ढकी,प्रवल, ऊपर २ से जाने वाली

्हें (सदान्वें) सदा आक्रोश या गर्जना करने वाली, तू (गिरिंगच्छ) पर्वत को जा, उससे टकर, ( शिरिम्विठस्य ) आकाश को भी भेदने वाले, पर्वत या आकाश में स्वयं छिन्न भिन्न होने वाले मेघ के (तेभिः) उन न्नाना ( सत्विभिः ) बलों से ( त्वा चातयामिस ) तुझे नष्ट करें।

दुर्भिक्षादि काल में जल का जो सृक्ष्म अंश होकर वायु में विद्यमान हो वह समुद्र से उठकर मानसून आकाश में गति करे और जल न दे, उसको लक्ष्य कर कहा कि, वह किसी पर्वत की ओर जाकर टकरे, तब वह यह टकर कर वरस जाती है, ऐसी अवर्षा रूप दुर्भिक्ष की स्थिति को हम मेघ के बलों से नाश करें।

इसी प्रकार अपना अंश दूसरे को न देने वाली, (वि-कटा) विशेष च्हप से कवचादि से सुरक्षित वा विक्रम करती हुई हिंसक, (सदान्वा) सदा गर्जती, वा कष्ट देने वाला सेना ( गिरिं गच्छ ) आज्ञाकारी पर्वतवत् अचल नायक को प्राप्त हो, ऐसी शत्रु-सेना को (शिरिन्बिठस्य) मनुष्यों के गणों को तितर-वितर कर देने वाले वीर सेनापित के नाना बलों से इस नाश करें।

'काणे'—विकान्तदर्शन इत्यौपमन्यवः । कणतेर्वास्यादणूभावकर्मणः । क्णितिः शःदाण्भावे भाष्यतेऽनुकणतीति मात्राण्भावात् कणा, दर्शनाण् भावात् काणः। विकटो विकान्तगतिरित्यौपमन्यवः। कुटतेर्वास्याद् विपरीतस्य विकुटितो भवति शिरिम्बिटो मेघः, शीर्यंते बिटे। विठमन्तरिक्षम् । विठं विरिटेन ्याख्यातम् । अथवा शिरिम्विठो भारद्वाजः कालकर्णोपेतोऽलक्ष्मीर्निर्णाश्चयां-ञ्जकार । निरु० ६ । ६ । २ ॥

'काणा' जिसकी दृष्टिशक्ति नष्ट हो गयी हो। सूक्ष्मभावार्थक कण धातु से भी 'काणा' बना है। इसी से 'कणा' बना है। कम दीखता है इसी से 'काण' कहाता है। 'विकटा'— गति रहित या विक्रमपूर्वक चाळ चळने वाली, वा कुट धातु से—हिंसा करने वाली, 'शिरिन्बिठ' जो विठ अर्थात् अन्तरिक्ष में शीर्ण हो, लिख-भिन्न हो। विठ का अर्थ 'वीरिट' के समान है। अर्थात् ( पूर्व वयतेरुत्तरमिरतेर्वयांसि इरन्ति अस्तिन् भांसि वा वीरिट मन्तरिक्षं भियो भासो वा तितः निरुष्। ) जिसमें पक्षी वा प्रकाश फैलें वह 'वीरिट' है, अथवा जिसमें दीप्ति और भय ब्यापे।

इससे 'शिरम्बिट' मेघ है। भययुक्त पर-सैन्य को छिन्न-भिन्न करने चाला बीर पुरुष और तेज फैलाने वाला सूर्य भी 'शिरिम्बिट' हैं।

चत्तो इतश्चत्तामुतः सर्वी भ्रूणान्यारुषी । श्चराय्यं ब्रह्मणस्पते तीर्क्णशृङ्गो द्वपन्निहि ॥ २ ॥

भा०—(इतः चत्तो) इधर से नाश को प्राप्त वा ताड़ित हो, (अमुतः चत्ता) उधर से भी नाशित या ताड़ी जाय, वह (सर्वा भ्रूणानि) सब गर्भों को या अंकुरों या जीवों को (आहपी) नाश करने वाली है, ऐसी (अराज्यम्) शत्रुसेना को हे (ब्रह्मणः पते) मन्त्रों के पालक वा हे महान् धर्म-वल के पालक स्वामिन्! हे (तीक्षण-श्रंग) हिंसाकारी सैन्य, आयुध आदि को तीक्ष्ण करने वाले! तू (उद् ऋषन्) उत्तम गति से जाता हुआ (इहि) जा, उसका नाश कर।

श्रद्धे यहा<u>रु</u> प्लर्व<u>ते सिन्धोः पारे श्रपूर</u>ुषम् । तदा रंभस्व दुई<u>यो</u> तेन गच्छ परस्तरम् ॥ ३॥

भा०—(अदः) वह दूर (यत्) जो (दारु) शत्रुवल को विदारण करने वाला वा काष्टमय नौकादि (सिन्धोः पारे) नदी, समुदादि के तट पर, या उसको पार करने के निमित्त है जो (अप्रुष्पम्) पुरुप के वेग से न चलने वाला है (तत् आ रभस्व) उसको तुप्राप्त कर। हे (दुःहनो) दुःख से नाश करने योग्य। हे प्रवल! तू (तेन) उससे (परः तरम् गच्छ ) परम तरण योग्य उत्तम पद, या दूर १ जकीय देशों को प्राप्त हो । सागर आदि पार करने के छिये वायु या अग्नि-यन्त्रादि के बल से चलने वाले नाव, जहाज़ का प्रयोग करें ।

यद्घ प्राचीरजे<u>ग</u>न्तोरी मगड्रघाणिकीः । इता इन्द्रेस्य शत्रे<u>वः सर्वे बुद्बुदयांशवः ॥</u> ४ ॥

भा०—हे बीर पुरुष ! ( यत् ) जब ( प्राचीः ) आगे बढ़ने वाली ( उरो ) बड़ी विश्वाल, एवं शतु हिंसक, ( मण्डूर-धाणिकीः ) लोह कणों को धारण करने वाली तोषें ( अजगन्त ) प्रयाण करती हैं, तब (इन्द्रस्य) इन्द्र, वीर राजा के: ( शत्रवः ) शत्रु ( सर्वे ) समस्त ( तुद्बुद-याश्रवः ) बुल्बुले के समान नष्ट होने वाले होकर ( हताः ) नष्ट हो जाते हैं।

पर्रीमे गामनेषत् पर्यक्षिमेहषत । देवेष्वक<u>्रत श्रवः</u> क <u>इ</u>माँ श्रा देधर्षति ॥ ४ ॥ १३ ॥

भा०—(इमे गाम परि अनेषत) ये वीर जन भूमि के सर्वत्र स्थानों पर जावें। (अग्निम परि अहपत) अपने अग्रणी वा ज्ञानी नायक को प्राप्त कर खूब प्रसन्न हों, उसकी सेवा करें। (देवेषु श्रवः अकृत) विद्वानों, वीरों के अधीन रहकर ज्ञान और अन्न को उत्पन्न करें तब (कः इमान् आ दधर्षति) कौन इनको परास्त कर सकता है ? इति त्रयोदको वर्षः ॥

## [१५६]

ऋषिः केतुराग्नेयः ॥ अग्निर्देवता ॥ इन्दः—१, ३, ४ गायत्री । २, ४ नि॰ निचृद् गायत्री ॥

श्रुप्तिं हिन्यन्तु नो थियः सप्तिमाग्रुपित्रां जिपु । तनं जेष्म थतन्यत् ॥ १॥ भा०—(नः धियः) हमारे कर्म और हमारी बुद्धियां (वाजिषु आञ्चम् इव) ज्ञान, वल ऐश्वर्यादि से सम्पन्नों के बीच वेग, किया-सामर्थ्य से सम्पन्न (सिम् अग्निम्) सातों प्राणों के स्वामी, ज्ञानवान्, तेजस्वी पुरुष को (हिन्वन्तु) उद्योग से युक्त करें, उसको प्रेरित करें। (तेन) उससे (धनं-धनं जेष्म) प्रत्येक धन का विजय करें।

यया गा श्राकरामहे सनयाने तदोत्या। तां नो हिन्द मुघत्तये ॥ २॥

भा०—( यया सेनया ) जिस सेना से और (यया तव जत्या) जिस तेरी रक्षण-शक्ति और ज्ञान-शक्ति से हम (गाः आकरामहे ) भूमियों और वाणियों को प्राप्त करते हैं (तां ) उसी सेना और ज्ञानमधी शक्ति को ( नः मचत्त्रये हिन्व ) हमें ऐधर्य प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर, प्रदान कर।

त्राप्तें स्थूरं र्यं भर पृथुं गोर्मन्तम्ध्वनम् । श्रङ्ग्धि खं वर्तयां पृशिम् ॥ ३ ॥

मा०—हे (अम्ने) अग्रणी, हे ज्ञान के प्रकाशक ! आत्मन् ! तू (स्थूरम्) स्थूल, (पृथुम्) विस्तृत, (गोमन्तम्) इन्द्रियों से युक्त (रियम् आ भर) मूर्त्तिमान् देह को सब प्रकार से ऐश्वर्य के तुल्य पृष्ट कर । (स्वं अङ्घि) इन्द्रियगण वा हृद्याकाश को प्रकाशित कर और (पिणम् वर्त्तय) समस्त ब्यवहार को सञ्चालित कर । इसी प्रकार विद्वान् नेता पुरुष बहुत विपुल धन को प्राप्त करें, अन्तःकरण वा गृह को उज्जवल रखं और ब्यवहार करें, वा बाधक कारण को दूर करें।

श्रञ्जे नत्तंत्रमज्ञामा सूर्यं रोहयो दिवि । दधज्ज्योतिर्जनेभ्यः ॥ ४ ॥ ३६

भा०—हे ( अस्रे ) प्रकाशक ! (दिवि) महाच् आकाश में प्रकाश के निमित्त (अजरम् ) जीर्णं होने वाले ( नक्षत्रम् सूर्यम् ) नक्षत्र के तुल्य अपने स्थान से च्युत न होने वाले सूर्य को ( आरोहयः ) स्थापित करता और चढ़ाता, उदित करता है, जो ( जनेभ्यः ज्योतिः द्धत् ) सनुष्यों को निरन्तर प्रकाश देता है। (३) इसी प्रकार भूमि पर राजा भी उत्तम विद्वानों को स्थिर रूप से नियत करे कि लोगों को ज्ञान-प्रकाश मिले।

अप्ने केतुर्विशामसि प्रेषः उपस्थसत्। बोधां स्तोत्रे वयो दर्धत्॥ ४॥ १४॥

भा०-हे (अम्रे) ज्ञानमय! प्रकाशस्वरूप! त् (उपस्य-सत्) सदा समीप रहने वाला, ( प्रेष्ठः ) अति प्रिय, ( श्रेष्ठः ) सर्व श्रेष्ठ, प्रशंस-नीय, (विशां केतुः असि ) प्रजाओं को ज्ञान देने वाला, सर्वोच्च ध्वजा के तुल्य मान्य है । तू ( स्तोत्रे बोध ) स्तुतिकर्त्ता को ज्ञान प्रदान कर और ( वयः दधत् ) बल, आयु, ज्ञान, तेज प्रदान कर । इति चतुर्दशो वर्गः ॥

# [ १५७ ]

ऋषिर्भुवन आप्त्यः साधनो वा भौवनः । विश्वेदेवा देवताः ॥ द्विपदा त्रिष्टुप् पञ्चर्च सूक्तम् ॥

इमा नु कुं भुवना सीषधामेन्द्रेश्च विश्वे च देवाः ॥ १ ॥ 👚 🦠

भा०—( इन्द्रः च ) ऐश्वर्यवान् प्रभु, गुरु, विद्वान् और जीव और ( विश्वे च देवाः ) और समस्त जीव, शिष्य, मनुष्य और इन्द्रियगण, ( इसा नु भुवना सीषधाम कं ) उन समन्त उत्पन्न पदार्थी और लोकों को प्राप्त हों. वश करें।

युक्तं च नस्तुन्वं च प्रजां चाहित्येरिन्द्रः सह चीक्लुपाति ॥ २ ॥ भा०-( इन्द्रः ) अन्न देने वाला, मेघ, सूर्य, वा प्रभु (नः यज्ञं च) इमारे यज्ञ को, और (तन्त्रं च) देह को और (प्रजां च) प्रजा को (आदित्यें: सह ) इस जल आदान करने वाले किरणों वा मासों सहित (चीक्लृपाति) समर्थ बलवान् करता है, हमें वृष्टि, अब जल देता और पालता है। बाजा के उत्तम शासकगण आदित्य के तुल्य हैं।

द्यादित्यैरिनद्वः सर्गणो मुरुद्धिरस्मार्कं भूत्वविता तन्नाम् ॥३॥

भा०—( आदित्यैः ) अदिति, भूमि के हितकारक किरणों, तेजों से और ( मरुद्धिः ) वायुओं से सूर्य के तुल्य ( इन्द्रः ) शत्रुहन्ता और ऐश्वर्यवान्, अन्न जलादि का स्वामी राजा भी (स-गणः) अपने गण अर्थात् सैन्य दलों सहित, ( आदित्यैः मरुद्धिः ) तेजस्वी विद्वानों और बलवान् युरुपों द्वारा ( अस्माकं तन्नां अविता भूत ) हमारे शरीरों वा हमारे पुत्र अजादिकों का रक्षक हो।

हृत्वायं देवा असुरान्यदायंन्देवा देवत्वमंभिरत्तमाणाः ॥ ४॥

भा०—(देवाः) विजिगीषु एवं विद्वान् जन (यत्) जब (असुरान् इत्वाय) अपने से प्रबल शत्रुओं का नाश करके (आयन्) आवें तो वे (देवव्वम् अभि रक्षमाणाः) अपने दानशील और तेजस्वीपन की रक्षा अवश्य करते रहें। नहीं तो वे पुनः आलसी हो जाने से पराजित हो जावेंगे।

शत्यश्चेमकर्मनयुञ्छचीभिरादित्स्वधामिष्टिरां पर्यपश्यन् ॥४।१४॥

भा० — वे विद्वान् एवं विजयेच्छुक उत्तम जन, ( अर्कस् ) अर्चना करने षोग्य पुरुष को (शचीभिः) शक्तियां और उत्तम कर्मों, अधिकारों और स्तुतियों द्वारा ( प्रत्यञ्चस् ) शतिपद पर पूजनीय रूप में आगे ही आगे ( अनयन् ) लिये जावें, तब ( आत् इत् ) अनन्तर ही वे ( इपिरां स्वधास् परि अपश्यन् ) अन्न देने वाली अपनी देह-पोषक आजीविका को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार साधक लोग (प्रत्यञ्चम् अर्कम् ) अपने प्रत्यक् आत्मा, उपास्य के प्रति (शचीभिः) साधना और वाणियों द्वारा प्राप्त करते हैं और अनन्तर (इपिरां स्वधाम् परि अपश्यन्) इच्छा शक्ति से युक्त अपने देह की धारणा शक्ति चित् का दर्शन करते हैं। इति पञ्चद्शो वर्गः॥

## [ \$ 4 = ]

प्रतिश्च हुः सौर्थः॥ सुर्यो देवता॥ छन्दः—१ त्राची स्वराड् गायत्री। २ स्वराड् गायत्री। ३ गायत्री। ४ निचृद् गायत्री। ५ विरोड् गायत्री॥

सूर्यो नो द्विवस्पति वाती श्रुन्तरिज्ञात्।

च्चित्रिः पार्थिवेभ्यः ॥ १ ॥

भा०—(स्यां:) स्यां, सब का संचालक प्रभु (नः दिवः पातु) हमें आकाश से बचावे। (वातः) वायु (अन्तरिक्षात्) अन्तरिक्ष के उत्पातों से बचावे, (अग्निः नः पार्थिवेभ्यः) अग्नि हमें पृथिवी पर होने वाले उपद्वों से बचावे। इस मन्त्र में सूर्यं, वायु, और अग्नि ये तीनों नशब्द उन र पदार्थों की विद्याओं को जानने वालों के लिये उपलक्षण हैं। अथवा (२) सूर्यं वायु अग्नि तीनों नामों से गुण भेद से परमेश्वर को ही संबोधन करके उससे ही रक्षा की प्रार्थना की है।

जोषां सवित्रर्थस्यं ते हरः शतं सवाँ अहीति।

पाहि नो दिद्युतः पतन्त्याः ॥ २ ॥

भा०—हे (सिवतः) समस्त जगत् के उत्पादक ! सूर्यवत् श्रकाश मान ! (यस्य ते हरः शतं सवान् अहंति) जिससे तेरा तेज सैकड़ों ऐश्वर्यों एवं स्तुतियों के योग्य है। वह तू (जोषा) प्रेम से हमारी प्रार्थना स्वोकार कर । और (नः) हमें (पतन्त्याः दिद्युतः पाहि) गिरती हुई विद्युतः से बचा। चर्जुर्नो ढेबः संविता चर्जुर्न <u>उत पर्वतः ।</u> चर्जुर्धोता देधातु नः ॥ ३ ॥

भा०—( सिवता देवः ) सूर्य सवका प्रोरक तेजोमय लोक वा प्रभु ( नः चक्षुः दधातु ) हमें चक्षु प्रदान करे। (उत पर्वतः नः चक्षुः दधातु ) और मेच हमें उत्तम चक्षु या उत्तम प्रकाश दे। (धाता ) सब का पोषक पालक वा कर्त्ता वायु ( नः चक्षुः दधातु ) हमें सेवने योग्य नेत्र बा प्रकाश दे।

चर्जुनों थेहि चर्जुषे चर्जुर्विख्ये तुन्भ्यः। सं चुदं वि च पश्येम ॥ ४॥

भा०—हे प्रभो ! हे सूर्य ! ( नः चक्षुपे चक्षुः धेहि ) हमारे नेत्र के लिये प्रकाश दे । ( नः तन्भ्यः विख्ये चक्षुः धेहि ) त हमारे शरीरों की विशेष कान्ति या दर्शन के लिये प्रकाश दे । जिससे ( इदं ) इस जगत् को हम ( सं पश्येम च वि पश्येम च ) अच्छी प्रकार देखें और विविध अकार से देखें ।

सुसन्दर्शं त्वा <u>वयं प्रति पश्येम सूर्य ।</u> वि पश्येम नृचर्त्तसः ॥ ४ ॥ १६ ॥

भा०—हे (सूर्य) सबके संचालक, सर्वप्रकाशक प्रभो ! विद्वन् ! (सु-सं-दशम् त्वा) उत्तम रीति से दर्शन करने वाले तुझे (वयम् प्रति पश्येम) हम प्रति दिन सदा देखें, तेरा साक्षात् करें और हम (नृ-चक्षसः) मनुष्यों के बीच द्रष्टा, और राजभक्त होकर (वि पश्येम) विशेष रूप से या विविध प्रकार से प्रत्येक वस्तु को देखा करें। इति पोडशो वर्गः॥

#### [ 348 ]

अद्योषः राची पौलोमी ॥ देवता—राची पौलोमी ॥ छन्दः—१—३, ५ निचृ-दनुष्टुप् । ४ पादनिचृदनुष्टुप् । ६ अनुष्टुप् ॥ षड्चं स्क्रम् ॥ उदुसौ सूर्यी अगादुद्यं योमको भर्गः । अहं तद्विद्वला पतिमुभ्यंसाचि विवासहिः ॥ १ ॥

भा०—सेना और खी का आत्म-वरण। (असी) वह पूज्य (सूर्यः) सूर्यं के समान कान्तिमान तेजस्वी पुरुप (उत् अगात्) उत्तम पद की प्राप्त होता है। (अयं मामकः भगः उत्) यह मेरा ऐश्वर्य-सीभाग्य भी उदय को प्राप्त हो। (अहम् तत् पितं विद्वलां) मैं उसको अपना पालक पित प्राप्त करती हुई, (वि-ससिहः) विशेष रूप से विरोधी शतुओं का पराजय करने में समर्थ होकर (अभि असाक्षि) सन्मुख के शतुओं को पराजय करने में समर्थ होकर (अभि असाक्षि) सन्मुख के शतुओं को पराजय करने हिसी प्रकार खी भी पित के उदय के साथ अपना सौभाग्य बढ़ता जाने, और वह खूब सहनशील, दुष्ट-दमन-कारिणी हो।

<mark>यृहं केतुरहं सूर्घाहमुत्रा विवार्चनी ।</mark> ममेदनु कतुं पतिः सेहानायां उपार्चरेत् ॥ २ ॥

भा०—( अहं केतुः ) मैं ध्वजा के समान यश-वैभव को बतलाने वाली, एवं ज्ञानयुक्त और ( अहं मूर्घा) मैं सिर के समान आदरणीय और मूल आश्रय को धारण करने वाली, (अहम्) मैं (उप्रा) बलवती, शतु को भय देने वाली (वि-वाचनी) विविध वचनों को बोलने और पालन करने वाली होजं। ( मम सेहानायाः ) शतु का विजय करने वाली मेरे ही ( कतुम् अनु ) कर्म वा इच्छा, संकल्प के अनुकूल ( पितः उप आ चरेत् ) भेरा पालक पित कार्य करे। इसी प्रकार की भी ज्ञान वाली, गृहस्थ में शिरोमणि, उत्तम वाणी युक्त, साक्षर, सहनशील हो, पित उसके मन के अनुकूल कर्म करे।

मर्म पुत्राः शंतुहर्गोऽथी मे दुहिता विराट् । इताहर्मस्मि सञ्ज्या पत्यौ मे स्रोकं उत्तमः ॥ ३॥ भा०—( मम पुत्राः ) मेरे बहुतों की रक्षा करने वाले पुत्र ( शहु-हनः ) शतुओं का नाश करने वाले हों। (अथो) और ( मे दुहिता ) मेरी कन्या दूर देश में विवाहित होकर ( विराट् ) विविध गुणों से चमकने वालं। हो। ( उत ) और ( अहम् सं-जया अस्मि ) में मिलकर उत्तम जय प्राप्त करने वाली होऊं। (मे उत्तमः इलोकः पत्यौ) मेरा उत्तम स्तुति योग्य वजन और यश पति के हृद्य में या उसके सम्बन्ध में या उसके अधीन हो। अथवा ( मे पत्यौ उत्तमः श्लोकः ) मेरी उत्तम प्रसिद्धि पति के आश्रय ही हो।

येनेन्द्री हुविषां कृत्व्यभवद्मुम्युन्मः।

इदं तदंकि देवा असप्ता किला भुवम् ॥ ४॥

भा०—(येन) जिस (हिवचा) अन्न आदि साधन सामग्री से, (इन्द्रः) ऐश्वर्यवान् मेरा स्वामी, (कृत्वी द्युन्नी उत्तमः अभवत्) कर्म करने में समर्थ, यशस्वी, और उत्तम हो। हे (देवाः) विद्वान् जनो! (इदं तत् अिक) वहीं साधन किया जाय। और मैं (असपता किल अभुवम्) शत्रु वा सपत्नी से रहित होऊं।

श्रम्पदना संपत्नुद्धी जर्यन्त्यभिभूवरी।

त्रावृत्तम्यासां वर्चो राधो ऋस्थेयसामिव ॥ ४ ॥

भा०—में (असपत्ना) शत्रु से रहित, (सपत्नः हो) शत्रुओं का नाश करने वाली, (जयन्ती) जय लाभ करती हुई, (अभि-भूवरी) सब को पराजित करती हुई, (अन्यासां) अन्य शत्रु जनों की (अस्थेयसाम् इव) अस्थिरसी सेनाओं के (वर्चः राधः) तेज और धन को (आ अवृक्षम्) सब ओर से काट गिराऊं।

समेजैषिम्मा श्रहं सुपत्नीरिभ्यूवरी। यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च ॥ ६॥ १७॥ भा०—(अहं) मैं (इमाः सपत्नीः) इन शत्रु सेनाओं को (अभि-भूवरी)।पराजित करने वाली होकर (सम् अजैपम्) अच्छी प्रकार विजय करूं। (यथा) जिससे (अहम्) मैं (अस्य वीरस्य जनस्य च) इस वीर और प्रजाजन के साथ (विराजानि) विशेष रूप से चमकूं, प्रतिष्ठा प्राप्त करूं।

इसी प्रकार स्त्री भी चाहे कि उसके पुत्र शतुहन्ता वीर और कन्याएं गुणवती हों। (३) वह पति के हृद्य को जीते, और उसके अधीन रहकर उत्तम कीत्त प्राप्त करें। (४) वह ऐसा कार्य करें जिससे उसका पति समर्थ और धनी, यशस्त्री हो, (५) ऐसा न हो कि कोई उसके घर में उसकी सौत आ जावे। (६) प्रत्युत वह ही उसके साथ सदा विराजे। इति सप्तद्शो वर्गः॥

[ १६0 ]

त्रिषः पूरणा वैश्वामित्रः ॥ इन्द्रो देवता ॥ जन्दः—१, ३ तिष्टुप् । २ पाद-निचृत् त्रिष्टुप् । ४, ४ विराट् त्रिष्टुप् ॥ पञ्चर्चं सूक्तम् ॥

तीवस्याभिवयसो श्रुस्य पाहि सर्वर्था वि हरी हुह मुश्च । इन्ट मा त्वा यर्जमानासो श्रुन्येनि रीरमन्तुभ्यंभिमे सुतासः॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) सेनापते! हे शतुहन्तः! ऐश्वर्यवन्! राजन्! तू (अस्य) इस (तीवस्य) अति वेग से जाने वाले (अभि-वयसः) सर्वत्र बल्युक्त सैन्य और सर्व अन्न से सम्पन्न राष्ट्र का (पाहि) पालन कर। (इह) यहां (सर्वरथा हरीं) वेग से जाने वाले रथ से संयुक्त, वा समस्त रथों में लगे अर्थों को (वि मुख्र) खोल दें। (त्वा) तुझे (अन्ये यजमानासः) दूसरे शतु लोग नाना ऐश्वर्य देते हुए भी (मा नि रीरमन्) तुझे न लुभालें, (इमे सुतासः तुभ्यम्) ये समस्त उत्पन्न ऐश्वर्य और अधिकार वा अधिकारी जन एवं ऐश्वर्यवान् जन (तुभ्यम्) तेरी ही सेवा के लिये हैं।

तुभ्यं सुतास्तुभयंमु सोत्वासस्त्वां गिरः श्वाज्या त्रा ह्वयन्ति । इन्द्रेदसद्य सर्वनं जुपाणो विश्वस्य विद्वाँ हृह पाहि सोमम् ॥२॥

भा०—हे (इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! शत्रुहन्तः ! (तुभ्यम् सुताः ) ये समस्त ऐश्वर्य तरे ही लिये हैं।(तुभ्यम् उ सोत्वासः) ये ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाले भी तरे ही लिये हैं। (त्वां) तुझको (श्वाच्याः) सुलकारिणी, शुद्ध वाले भी तरे ही लिये हैं। (त्वां) तुझको (श्वाच्याः) सुलकारिणी, शुद्ध (गिरः) वाणियां (आह्वयन्ति) सब ओर से बुला रही हैं। (अद्य इदं (गिरः) वाणियां (आह्वयन्ति) सवन्ते अभिषेक को प्रेम से स्वीकार करता सवनं जुपाणः) आज इस सवन, अभिषेक को प्रेम से स्वीकार करता हुआ (विश्वस्य विद्वान्) सबको जानता हुआ (सोमम् पाहि) इस ऐश्वर्य हुआ (विश्वस्य विद्वान्) सबको जानता हुआ (सोमम् पाहि) इस ऐश्वर्य सुक्त राष्ट्र को पालन कर।

य उंशता मनेसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति । क्रिंग न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिचार्रमस्मै कृणोति॥३॥

भा०—(यः) जो (देव-कामः) दाता प्रमु की इच्छा करने वाला (अस्मे) इसके लिये (सर्व-हृदा) पूर्ण हृदय से (उज्ञता मनसा) कामनायुक्त चित्त से (सोमं सुनोति) ऐश्वर्य उत्पन्न करता है, (इन्द्रः कामनायुक्त चित्त से (सोमं सुनोति) ऐश्वर्य उत्पन्न करता है, (इन्द्रः कामनायुक्त चित्त से (सोमं सुनोति) ऐश्वर्य उत्पन्न करता है, (इन्द्रः कासनाय गाः) वह ऐश्वर्यवान् उसके वाणियों वा भूमियों को (न परा तस्य गाः) वह ऐश्वर्यवान् उसके वाणियों वा भूमियों को (न परा तस्य गाः) वहां टालता, नहीं नष्ट करता, और (अस्य प्रशस्तम् इत् चारु इगोति) उस प्रजाजन के लिये प्रशंसनीय सुन्दर मार्ग, वा धन उत्पन्न करता है।

अर्चु स्पर्धा भवत्येषो श्रंस्य यो श्रंस्मै रेवान्न सुनोति सोमम्। निर्दत्नौ मधना तं दंधाति ब्रह्मद्विषो हुन्त्यनानुदिष्टः॥४॥

भार — (यः) जो (रेवान न ) धनवान के सहरा होकर (अस्मै ) भार — (यः) जो (रेवान न ) धनवान के सहरा होकर (अस्मै ) भार — (यः) जो (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, आदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, अवदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, अवदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्न, ऐश्वर्यं, अवदर-सत्कार पूजादि इस प्रभु के लिये ही (सोमं ) अन्य अनु स्पष्टः भवित्र के लिये ही (सोमं ) अन्य अनु स्पष्टः भवित्र के लिये ही (सोमं ) अन्य अनु स्पष्टः भवित्र के लिये ही (सोमं ) अन्य अनु स्पष्टः भवित्र के लिये ही स्पष्ट के लिये ही स्पष्ट के लिये ही स्पष्ट के लिये ही ही स्पष्ट के लिये ही ही स्पष्ट के लिये ही स्पष्ट के लिये

दिनों दिन दृष्टि गोचर होता जाता है, ( मद्या ) ऐश्वर्यवान् प्रभु ( तम् ) उसको (अरत्नो निः दथाति) बाहु पकड़ कर कष्टों से निकाल लेता है, और (अनानुदिष्टः) विना प्रार्थना हो के ( ब्रह्म द्विपः हन्ति ) वे ब्रह्म, वेद, और विद्वानों के शतुओं को बाश करता है।

श्चरवायन्ती गुव्यन्ती बाजयन्ती हर्वामहे त्वीपंगन्तवा छ । श्चाभूषंन्तस्ते सुमृतौ नवायां व्यमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ॥४।१८॥

भा०-(वयम्) हम लोग (अश्वायन्तः गव्यन्तः वाजयन्तः ) अश्वों, गौओं, और देह में, कर्म और ज्ञानेन्द्रियों को चाहने वाले. और ऐश्वर्यं चाहते हुए, ( त्वा उपगन्तवै हवामहे ) तुझे प्राप्त होने के लिये तुझे पुकारते हैं ( ते नवायां सुमतौ ) तेरी अति सुन्दर ग्रुभ मति, ज्ञान में ( आभूषन्तः ) सब प्रकार से रहते हुए, हे ( इन्द्र) ऐश्वर्यवन् प्रभी ! (स्वक्ष ग्रुनं हुवेम ) तुझ को सुखपूर्वक पुकारें । इत्यष्टादशो वर्गः ॥

## [ \$\$\$ ]

ऋषिर्यदमनाशनः प्राजापत्यः ॥ देवता—राजयदमध्नम् ॥ छन्दः—१,४ भुरिक् त्रिष्टुप्। २ त्रिष्टुप्। ३ निचृत् त्रिष्टुप । ५ निचृदनुष्टुप् ॥ पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

मुआमि त्वा हुविषा जीवनाय कमज्ञातयसमादुत राजयस्मात्। याहिर्जुयाह यदि वैतदेनं तस्यो इन्द्रासी प्र मुमुक्तमेनम् ॥ १ ॥

भा०-हे रोगिन ! ( व्वा ) तुझे, ( अज्ञात-यक्ष्मात् ) जो रोग पता नहीं चल रहा, ( उत ) और ( राज-यक्ष्मात् ) राज-रोग [ तपेदिक् ] से भी ( कं जीवनाय ) सुख पूर्वक जीने के लिये ( मुखामि) छुड़ाता हूं । ( यदि प्राहिः जप्राह ) यदि प्राही नाम का शरीर जकड़ देने वाला रोग ( एनम् ) इस तुझ रोगी को जकड़ लिया है, ( तस्याः ) उस रोग से की

( एनं ) इस रोगी को ( इन्द्राशी प्र सुमुक्तम् ) इन्द्र और अग्नि, विद्युत् और अग्नि के गुण वाले ओपियां अच्छी प्रकार छुड़ावें । वा देह में प्राण इन्द्र और जाठर अग्नि है, वे दोनें ठीक होकर रोगी को रोगसे मुक्त करें । यदि चितायुर्यदि चा परेता यदि मृत्योरिन्तकं नीत एव । तमा हैरामि निक्सिते कुपस्थादस्पार्थमेनं शुतशारदाय ॥ २ ॥

भा०—(यदि क्षितायुः) यदि रोगी की जीवनशक्ति नष्ट ही हो गई हो, (यदि वा परा-इतः) यदि वह सीमा से भी परे चला गया है, (यदि मृत्योः अन्तिकं) यदि वह मौत अर्थात् देह त्थाग के समीप (नीतः एव) ही पहुंच गया है, तो भी (तम्) उस रोगी को मैं (निकृतेः उपस्थात् आ हरामि) अति कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़ा लाऊं। और (एनं) उस रोगी को (शत-शारदाय) सौ वर्ष के जीवन के लिये (अस्पार्षम्) वलयुक्त करूं।

<u> सहस्राचेर्ग शतशारदेन शतायुंषा ह्विषा हार्षमेनम्।</u>

श्वतं यश्चेमं शरदें। नयातीन्द्रो विश्वंस्य दुरितस्यं पारम् ॥ ३ ॥ भा०—में (एनं) इस रोगी को (सहस्राक्षेण) सहस्रगुणा, बलयुक्त व्यापक गुण वाले, और (शत-शारदेन) सौ वर्ष तक जीवन देने में समर्थ (शत-आयुपा) सौ वर्ष तक दीर्घ जीवन से युक्त, (हविषा) औषघ आदि साधन से (अहार्षम्) रोग से मुक्त करूं। (यथा) जिससे (इन्द्रः) आत्मा प्राण वा परमात्मा (शरदः शतम्) सैकड़ों वर्ष (विश्वस्थ दुरितस्य पारम्) समस्त दुःखों के पार (नयाति) पहुंचावे। इमं नयित पारम् इति इन्द्रः॥

शतं जीव शरदो वधीमानः शतं है मन्ताञ्छतमे वसन्तान्। शतमिनद्वाभी संद्विता वृहस्पतिः शतायुषां हिविषेमं पुनेर्दुः॥४॥ भा०—हे मनुष्य ! तू (वर्धमानः ) बढ़ता हुआ (शतं शरदः जीव) सौ व तक जीवन धारण कर। ( शतं हेमन्तान् ) सौ हेमन्त और ( शतं वसन्तान् उ ) सौ वसन्तों तक भी जी ( इन्द्र-अझी ) इन्द्र अझि, सूर्य और अझि, प्राण और जाठर ( सविता बृहस्पतिः ) सविता और बृहस्पति उत्पादक शक्ति वीर्य और इस देह का पालक रक्त या ओज धातु ( शतायुपा हविषा ) सौ वर्षों के जीवन के देने के साधन या बल से ( एनं पुनः दुः ) इसकी पुनः शक्ति पुनः प्रदान करें।

श्राहर्षि त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्नव । सर्वीङ्गसर्वे ते चतुः सर्वमायुश्च तेऽविदम् ॥ ४ ॥ १९ ॥

भा०—हे रोगी! (त्वा आहार्षम्) तुझे में रोग से दूर करूं। (त्वा अविदं) तुझे में प्राप्त करूं। (पुनः आगाः) तू पुनः आजा। हे (पुनः-नव) पुन नये जीवन को धारण करने वाले! हे (सर्व-अंग) समस्त अंगों से युक्त! (ते सर्व चक्षुः) तेरे समस्त ज्ञान देखने वाली आंख आदि इन्दियें, और (सर्व च आयुः) सम्पूर्ण आयु (ते अविदम्) तुझे प्राप्त कराऊं। इत्येकोनविंशो वर्गः॥

# [ १६२ ]

अद्मर्भीरचोडा बाह्यः ॥ देवता—गर्भसंस्रावे प्रायश्चित्तम् ॥ छन्दः—१, २, ४ निचृदनुष्टप् । ३, ५, ६ अनुष्टुप् ॥ षड्टचं स्क्रम् ॥

ब्रह्मणाग्नः संविदानो रचोहा बांधतासितः। अमीवा यस्ते गर्भे दुर्णामा योनिमाश्ये॥१॥

भा०—( ब्रह्मणा सं-विदानः ) ब्रह्म अर्थात् अन्न के साथ मिलकर ( रक्षोहा अग्निः ) रोग कीटादि बाधक कारण की नाश करने वाला अग्नि नामक ओपधि, अथवा (ब्रह्मणा सह संविदानः अग्निः ) वेद-ज्ञान के साथ उत्तम ज्ञान लोभ करता हुआ रोगनाशक विद्वान् पुरुष (इसः) इस शरोर से (बाधताम् ) उस रोग को दूर करे। (यः ) जो (अमीवा ) रोग ( दुर्नाम ) बुरे रूप वाला, ( ते गर्भ योनिम् आबाये ) तेरे गर्भ वा यानि स्थान में गुप्त रूप से पहुंचा है।

यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये। श्रुग्निष्टं ब्रह्मणा सुद्द निष्कृव्याद्मनीनशत्॥ २॥

भा॰—(यः) जो (दुर्नामा) बुरे रूप वाला (अमीवा) रोग (ते गर्भम् योनिम् आशये ) तेरे गर्भ और योनि भाग में गुप्त रूप से है (अग्निः) ज्ञानी पुरुष वा अग्नि नाम ओषि (तं कव्यादम्) उस मांस खाने वाले [ पेराज़ाईट् ] रोगकारक कीटाणु को ( ब्रह्मणा सह ) ज्ञान पूर्वक वा बल से ( निः अनीनशत् ) सर्वथा नष्ट करे।

यस्ते हन्ति प्तयंन्तं निष्त्सनुं यः सरीसृपम् । जातं यस्ते जिघासित् तमितो नाशयामिस ॥ ३॥

भा०-( यः ) हे स्त्रि! जो रोग ( ते पतयन्तं ) तेरे गर्भाशय में जाते हुए वीर्यांश को (हन्ति) नाश करता है, वा (नि-सत्स्नुं) गर्भाशय में स्थिर होते हुए गर्भ को (हन्ति) नाश करता है, (यः) जो (सरीसृपं) सरकते, हिलते डोलते गर्भ को नाश करता है, (यः ते जातं जिघांसति ) जो रोग तेरे उत्पन्न हुए बालक को नाश करना चाहता है (तम्) उस रोग को हम ( इतः ) इस स्थान से ( नाशयामिस ) दूर करें।

यस्तं ऊक बिहर्त्यन्त्रा दम्पति शये। योर्नि यो अन्तरारेळिह् तमितो नाशयामसि ॥ ४॥ भा०-हे स्त्री ! (यः ) जो रोगकारी कारण (ते ऊरू विहरति ) तेरे दोनों जांघों के बीच रहता है, और (दम्पती अन्तरा शये ) खी पुरुष

दोनों में से किसी के देह में भी गुप्त रूप से है और (यः) जो ﴿ योनिम् अन्तः आरेढि ) योनि, गर्भाशय के बीच में प्रविष्ट होकर गर्भ को चाट जाता है, ( तम् इतः नाशयामिस ) उस रोग-कारण रूप कीटाणु आदि को हम णहां से दुर करें।

यस्त्वा भाता पर्तिभूत्वा जारो भूत्वा निपर्धते । प्रजां यस्ते जिद्यांसति तसितो नारायामसि ॥ ४ ॥

भा०-हे ह्यि! (यः) जो (त्वा) तेरे पास (आता) तेरे भाई रूप से वा (पतिः) पति रूप से वा (जारो भूत्वा) प्रेमी होकर ( निपयते ) प्राप्त होता है और ( यः ते प्रजां जिघांसति ) जो नेरी प्रजा को नष्ट करना चाहता है, (तम् इतः नाशयामिस ) इस उसको यहां से दूर करें।

यस्त्वा स्वप्नेन तुमसा मोहयित्वा निपद्यते। प्रजां यस्ते जिघासिति तमितो नाशयामिस ॥६॥२०॥

भा०-(यः) जो (त्वा) तुझे (स्वप्नेन) निदा से वा अन्धकार से, वा शोक से (मोहयित्वा) मोह कर (निपद्यते ) तेरे पास आता है, (यः ते प्रजां जिघांसित ) जो तेरी प्रजा को नष्ट करना चाहता है (तम् इतः नाशथामिस ) उसको हम यहां से नष्ट करें। इति विशो वर्गः ॥

## १६३

अर्षिविवृहा काश्यपः ॥ देवता—यत्त्रमध्नम् ॥ छन्दः — १, ६ अनुष्दुण् । र—१ निचृदनुष्डुप्।। षड्वं म्कस् ॥

अञ्चीभ्यां ते नासिकाभ्यां कणीभ्यां खुर्बुकादधि । यदमं शीर्ष्यं मस्तिष्काजिज्ञह्वाया वि वृद्दामि ते ॥ १ ॥ भाव—भें (ते अक्षीभ्यां यक्ष्मं अधि वि बृहामि ) तेरी आंखों में से रोगकारक कारण को दूर करूं। (ते नासिकाभ्यां, ते कर्णाभ्याम् ) तेरी नासिकाओं से और कानों से और ( छुबुकाद् अधि ) तेरी ठोड़ी से भी रोग को दूर करूं और ( शीर्षण्यं यक्ष्मं ) सिर में बैठे रोग को ( मस्ति-कात्) मस्तिष्क से और (जिह्नायाः ) जीभ से भी दूर करूं।

श्रीवाभ्यंस्त ड्रिण्हांभ्यः कीर्कसाभ्यो अनक्यांत्। यदमं दोष्णयर्भमसाभ्यां ब्राहुभ्यां विवृहामि ते ॥ २॥

भा०—हे रोगी ! (ते दोषण्यं बक्ष्मं ) तेरे बाहुओं में बैठे रोग को (प्रीवाभ्यः) गर्दन की नाड़ियों से (उण्णिहाभ्यः) ऊपर की ओर जाने वाली, धमनियों से, (कीकसाभ्यः) हड्डियों से और (अनुक्यात् ) संधि भाग से, (अंसाभ्यां बाहुअयां ) कंधों और बाहुओं से (वि बृहािम ) दूर करूं।

श्रान्त्रेभ्यंस्ते गुद्राभ्यो विष्ठिहिद्याद्यां । यदमं मतस्नाभ्यां युक्नः प्लाशिभ्ये। वि वृहामि ते ॥ ३॥

भा०—(ते आन्त्रेभ्यः) तेरा आंतों से, (गुदाभ्यः) गुदा की नाड़ियों से और (वनिष्टोः) स्थूल आंत से, (हदयात अधि) हृदय से (ते मतस्नाभ्यां) तेरे दोनों गुदीं में से, (यकः) यकृत् से, (ग्राशिभ्यः) पेट में स्थित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यन्त्रों से (यक्ष्मं वि बृहामि) रोग को दूर करूं।

ऊरुभ्यों ते अष्ठीवद्भग्रां पार्ष्णिभ्यां अपेदाभ्याम्। यदमं श्रोणिभ्यां भासंदाद्धंसंसो वि वृहामि ते ॥ ४॥

भा०—( ते ऊरुभ्यां ) तेरी जंघाओं से, (अष्टीवद्भ्याम् ) विशेष अस्य बाळे गोड़ों से (पार्ष्णिभ्यां ) एड़ियों से, और (प्र-पदास्यां ) पैरों के अग्रभाग, पंज़ों से, (श्रोणिश्यां) नितम्ब भागों से और (भासदात् भंससः ) किट भाग में स्थित गुदा वा उपस्थ प्रदेश से, (यक्ष्म वि बृहामि) रोग को दूर करूं।

मेह्नाद्वनंकर्रणाह्नोमेभ्यस्ते नुखेभ्यः । यद्मं सर्वस्माद्वात्मनुस्तमिदं वि वृहामि ते ॥ ४॥

भा०—हे रोगी! (वनं-करणात् मेहनात्) जल पैदा करने वाले मूत्रकारी और शुक्रसेचक मूल-इन्दिय से, (ते लोमभ्यः नखेभ्यः) तेरे लोमों और नखों से, और (सर्वस्मात् ते आत्मनः) तेरे समस्त देह से (ते तम इदं वि बृहामि) तेरे इस प्रकार के उस समस्त रोग को दूर करूं।

श्रङ्गांदङ्गान्नोम्नो लोम्नो जातं पर्वेणि पर्वेणि । यदमं सर्वेस्मा<u>दात्मनस्तमिदं वि</u> वृंहामि ते ॥ ६ ॥ २१ ॥

भा०—(अंगात् अंगात्) अंग र से, (लोझः लोझः) लोम लोम से, और (पर्वणि पर्वणि जातं) पोरू र में पैदा हुए (तम् इदम्) उस इस (यक्ष्मं) रोगकारी कारण को (सर्वस्मात् आत्मनः) समस्त देह से (वि बृहामि) दूर करूं। इत्येकविंशो वर्गः॥

## [ १६४ ]

ऋषिः प्रचेताः ॥ देवता—दुःस्वप्तब्तम् ॥ छन्दः—१ निचृदनुष्टुप् । २ अनुष्टुप् । ४ विराडनुष्टुप् । ३ अगचीं भुरिक् त्रिष्टुप् । ५ पंक्तिः ॥ पञ्चर्चं सुक्तम् ॥

श्चपेहि मनसस्पतेऽपं काम प्रश्चर । परो निर्श्चीत्या श्रा चंच्च बहुधा जीवंतो मर्नः ॥ १॥ भा०—हे (मनसः पते) मन अर्थात् संकल्प विकल्प करने वाले अन्तः करण को गिराने वाले ! पाप-संकल्प ! तू (अप इहि) दूर हो, (अप क्राम) तु परे चला जा, (परः चर ) परे भाग जा । तू (जीवतः मनः ) प्राणी के चित्त को (बहुधा) प्रायः, बहुत प्रकार से, (निक्स त्ये ) दुःखदायी पापप्रवृत्ति के लिये ही (आ चक्ष्व) बार २ कहा करता है। (परः ) तू परे हो। (अथर्व० २०। ९६। १४)

भुद्रं वै वरं वृण्ते भुद्रं युक्षन्ति दिन्णम्। भुद्रं वैवस्वते चर्नुर्वहुत्रा जीवता मनः॥२॥

भा०—मनुष्य प्रायः (भदं) कल्याणकारक (वरं) श्रेष्ठ पदार्थं की (वृगते) याचना करते हैं। वे (दक्षिणं) उत्साहवान चित्त को भी (भदं युक्षन्ति) कल्याण के लिये ही लगाते हैं। (जीवतः मनः बहुत्र) जीवित प्राणी का चित्त बहुत स्थानों पर जाता है वह (वैवस्वते) विविध प्राणियों के स्वाभी प्रभु में ही (भदं चक्षुः) उत्तम कल्याण को ही देखने वाली आंख के तुल्य हो।

यदार्शसा निःशसाभिशसीपारिम जात्रतो यत्स्वपन्तः। श्राप्तिविश्वान्यपं दुष्कृतान्यजुष्टान्यरि श्रस्मद्देधातु॥ ३॥

भा०—(यत्) जिस बुराई को हम (आ-शसा) आशा से, इच्छा पूर्वक (नि:-ग्रसा) निराशा से, इच्छा के विपरीत, (अभि-शरा) या पुनः चाह कर (उपारिम) प्राप्त करें वा (यत्) जिस बुराई को हम (जायतः) जागते हुए वा (स्वपन्तः) सोते हुए (उपारिम) प्राप्त हों, (अग्निः) ज्ञानवान, तेजोमय प्रभु वा विद्वान, उन (दुष्कृतानि) दुष्ट कर्मों और (अजुष्टानि) न सेवन करने योग्य पापों को (अस्मत् आरे) हम से दूर (अप द्धातु) रखे।

यदिन्द्र ब्रह्मण्स्पतेऽभिद्धोहं चरामासि। प्रचैता न ब्राङ्गिरसो द्विष्तां पात्वंहंसः॥ ४॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् प्रभो ! हे (ब्रह्मणः पते ) महान् ज्ञान और ब्रह्माण्ड के पालक, स्वामिन् प्रभो ! (यत् अभिद्रोहं चरामिस ) हम जो सब से द्रोह का आचरण करें तो (आंगिरसः ) प्रत्येक अंग २ में विराजने वाला, वा ज्ञानी पुरुषों में श्रेष्ठ (प्र-चेताः ) सबके चित्तों का स्वामी, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान वाला, प्रभु वा विद्वान् पुरुष (द्विपतां अंहसः ) अन्तः और बाह्म शत्रुओं के पाप से (नः पातु ) हमें बचावे ।

<mark>श्रजैष्माद्यासेनाम चाभूमान</mark>ागसो वयम् । जाश्रत्स्वप्नः संङ्क-रुपः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो द्वेष्टि तस्चच्छतु॥४॥२२॥

भा०—(अद्य अजैष्म) आज विजय कर लिया, (वयं अद्य असनाम) आज हमने प्राप्त करने योग्य पा लिया। (वयम् अनागसः अभूम) हम आज निष्पाप हो गये हैं। (जाप्रत्-स्वप्तः) जागते और सोते समय का (पापः संकल्पः) पाप रूप बुरा संकल्प (यम् द्विष्पः तं स ऋच्छतु) जिसको हम द्वेष करते हैं उसको वह प्राप्त हो। और (यः नः द्वेषि) जो हम से द्वेष करता है (तं स ऋच्छतु) उसको वह प्राप्त हो। इति द्वाविंशो वर्गः॥

# [१६५]

ऋषिः कपोतो नैऋर्तः ॥ देवता—कपोतोपहतौ प्रायश्चित्तं वैश्वदेवम् ॥ छन्दः— १ स्वराट् त्रिष्टुप् । २, ३ निचृत् त्रिष्टुप् । ४ भुरिक्ट् त्रिष्टुप् । ४ त्रिष्टुप् ॥ पंचर्चं स्क्रम् ॥ देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन्दूतो निर्द्यत्या इदमाजगाम । तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृतिं शंनी अस्तु द्विपदे शंचतुष्पदे १

भा०—हे (देवाः) विद्वान् पुरुषो ! (निर्मात्याः) कष्टदायी दुःख, विपत्ति या सेना वा भूमि, देशसम्बन्धी (दृतः) दृत, संदेशहर (कपोतः) ठीक २ अर्थ या तात्पर्य का दर्शाने वाला विद्वान् (इपितः) प्रेरित होकर (यत् इच्छन् इदम् आ जगाम) जो कुछ भी चाहता दुआ इस प्रकार आजावे तो भी हम (असमे अर्चाम) उसका आदर करें, उसका (निष्कृतिं कृणवाम) श्रम दूर करें (नः द्विपदे चतुष्पदे शम् शम् अस्तु) हमारे दोपायों और चौपायों के लिये भी शान्ति ही जान्ति हो।

उपदेष्टा, राजदूतादि बन कर आये विद्वानों का हमें सदा आदर करना चाहिये।

श्यिवःक्षपोतं इषितो नी अस्त्वनागादेवाः शकुनी गृहेर्षु । श्रिक्रिहिं विप्रो जुषतां हविर्नः परि हेतिः प्रक्तिणी नो वृणक्क ॥ २ ॥ १

भा०—(इपितः कपोतः नः शिवः अस्तु) दूसरे से भेजा हुआ विद्वान् दूत हमारे लिये भी कल्याणकारी हो। हे (देवाः) विद्वान् जनो ! (नः गृहेषु) हमारे घरों में वह (अनागाः) पाप, अपराध से रहित हो, उस पर किसी प्रकार का अपमान वा आघात न हो। (अग्निः हि) वह अग्निः के तुल्य ही नियम से (नः हिवः जुषताम्) हमारा उत्तम अन्न प्रेम से।प्राप्त करे। (पिक्षणी हेतिः) पक्षों वाली, शख वाली सेना (नः परि वृणक्तु) हमें दूर से ही त्याग दे, हम पर आक्रमण न करे। होतिः प्रित्तिणी न द्भात्यस्मानाष्ट्र्यां प्रदं क्रणुते अग्निधाने। शं नो गोश्येश्च पुरुषेश्यश्चास्तुमा नो हिंसी दिह देवाः क्रपोतः॥३॥

भा०-(पिक्षणी हेतिः) दोनों पक्षों वाली सेना, (अस्मान् न दभाति) हमारा नाश न करे। ( आष्ट्रयां ) ब्यापक सेना में वह विद्वान् पुरुप (अग्नि-धाने ) अग्निवत् तेजस्वी पद के योग्य स्थान पर (पदं कृणुते ) मानपद प्राप्त करता है । हे (देवाः) बिद्वान् जनो ! वह (कपोतः) अद्भुतवर्णवाला पुरुष ( नः मा हिंसीत ) हमें न मारे। ( नः गोभ्यः शम्, पुरुषेभ्यः च शम् अस्तु ) हमारी गौओं और पुरुषों के लिये भी वह शान्तिदायक हो।

यदुर्लूको वदिति मोघमेतद्यत्कपोतः पुदमुद्रौ कृणोर्ति । यस्यं दूतः प्रहित एष एतत्तस्मै यमाय नमी अस्तु मृत्यवे॥ ४॥

भा०—( यत् ) जो ( उल्रुकः = उरुकः ) बहुत वातें वनाता है ( एतत् मोघम् वद्ति ) वह सब न्यर्थ ही बोलता है और ( यत् ) जब (कपोतः) उत्तम विद्वान् (अझौ) स्वयं तेजस्वी राजा के समीप (परं कुणोति ) अपना पद प्राप्त करता है, तब (एपः) वह (यस्य) जिसका (प्रहितः दूतः ) भेजा हुआ दूत आता है (तस्मै मृत्यवे ) उस मृत्यतुल्य नरसंहारक वीर शत्रुयोद्धा ( यमाय ) सेना-नियन्ता के प्रतिषेध के लिये ( नमः अस्तु ) नमस्कार वा दण्ड का प्रयोग हो।

ऋचा कृषोतं नुदत प्रणोद्मिष् मद्निः परि गां नयध्वम्। सुंयोपियन्तो दुरितानि विश्वा हित्वा न ऊर्जु प्र पतात्पतिष्ठः 🛭 11 4 11 3 11

भा०-( प्र-नोदम् ) दूर करने योग्य, दूर भेजने योग्य ( कपोतं ) विद्वान् पुरुष को (ऋचा) उत्तम अर्चना सत्कार सहित (नुइत) प्रीरित करो। (इपं मदन्तः) दूसरे की इच्छा को प्रसन्न रखते हुए (गाम् परि नयध्वम्) वाणी वा दुग्व आदि पदार्थं प्रदान करो और हम (विश्वा दुरितानि संयोपयन्तः) समस्त बुरे परिणामों को दूर करते हुए सदा सावधान रहें। (नः ऊर्ज हिस्वा) हमें बल पराक्रम देता या बढ़ाता हुआ वह (पतिष्ठः) उत्तम पतनशील, दूरगामी होकर (प्र पतात्) अच्छी प्रकार जावे। इति अयोविंशो वर्गः॥

### [ १६६ ]

ऋषिर्ऋषमो वैराजः शाकरे। वा ॥ देवता—सपत्नव्नम् ॥ छन्दः—१, २ श्रनुष्डप् । ३, ४ निचृरनुष्डप् । ५ महापङ्किः पञ्चर्वं त्कस् ॥

ऋष्यमं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम् । हन्तारं शत्रूंणां रुधि विराजं गोपतिं गर्वाम् ॥ १ ॥

भा०—हे प्रभो ! (मा) मुझको (समानानाम् ऋषभम्) एक समान मानपद वालों में सर्वश्रेष्ठ, और (सपतानां वि-ससिहम्) शत्रुओं को विशेष रूप से पराजित करने में समर्थ, (शत्रुणां हन्तारं) आद्यातकारी शात्रुओं का नाश करने वाले और (गवां गो-पतिम्) भूमियों के भूमिपति और (वि-राजं) विशेष कान्ति से चमकने वाला, विविध देशों का राजा (कृधि) बना।

श्रुहमंस्मि सपत्नहेन्द्रं ह्वारिष्ट्रो श्रक्तः। श्रुधः सुपत्नां मे प्रदो<u>रि</u>मे सर्वे श्रुभिष्ठिताः॥ २॥

भा०—(अहम्) मैं (इन्द्रः इव) ऐश्वर्यवान् शत्रुहन्ता सेनापति के तुल्य ही (अरिष्टः) स्वयं अपीडित और (अक्षतः) अविनष्ट होकर (सपत्नहा अस्मि) शत्रुओं का नांश करने वाला होऊं। (इमे सर्वे सपत्नाः) ये सब शत्रुगण जो मेरी भूमि के मेरे समान ही स्वामी होना चाहते हैं वा अधिकार करते हैं वे सब (अभि-स्थिताः) मेरे सन्मुख खड़े होकर भी (मे पदोः अधः) मेरे पैरों के नीचे हों। अञ्चेव वोऽपि नह्याम्युभे त्रात्नी इव ज्ययां। वार्चस्पते नि षेधेमान्यथा मदर्धरं वदान् ॥ ३॥

भा०—( ज्यया उमे आर्ली इव ) डोरी से जिस प्रकार दोनों धनुष को कोटियों को बांधा जाता है उसी प्रकार (ज्यया) नाश वा जयकारिणी शक्ति या वाणी से हे शत्रुओ ! (वः आर्ली अपि नह्यामि) आप छोगों की दोनों कोटियों को बांधता हूं। हे (बाचः पते) बाणी के पालक ! (इमान नि सेघ) इनको ऐसा रोक (यथा) जिससे ये सब ( मत् अधरम् वदान् ) मेरे से नीचे होकर त्रोलें, मेरे अधीन हों।

श्चिभूरहमार्गमं विश्वकंमेंग धाम्ना । श्रा वश्चित्तमा वो व्रतमा बोऽहं सामितिं ददे ॥ ४ ॥

भा०-में (विश्वकर्मेण धाम्ना) समस्त शतुओं के वश करने वाले तेज से (अभि-भूः) सबका पराजय करने वाला होकर (आ अगमम्) प्राप्त होऊं। (अहं) मैं ( वः व्रतम् वः समितिम् ) आप लोगों के चित्त को, वतों, कर्मी और समिति, सभा आदि को (आ ददे) सब प्रकार से वश करूं।

योग्नेमं वे ष्टादायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्। श्<u>रुधस्पदान्म उद्वेदत म</u>गडूको इवोद्कान्मगङ्को उ<u>द</u>कादिव ४।२४

भां 0—(अहम् ) मैं (वः ) आप लोगों के (योगक्षेमं आदाय ) अप्राप्त धन की प्राप्ति और प्राप्त धन की रक्षा अर्थात् भविष्य की आय और सञ्चित धन को प्राप्त करके ( उत्तमः भूयासम् ) सबसे उत्तम हो जाऊं। मैं (वः) आप लोगों के (मूर्घानाम् अक्रमीम्) शिरो भाग को प्राप्त होऊं, आप के बीच शिरोमणि होऊं। आप लोग ( मे पदात् अधः ) मेरे पद से नीचे रह कर ( उदकात मंडुका इव ) जल से मेंडकों के समान ( उत् वदत ) ऊपर मुख करके बोलो, ( उदकात् इव मण्डूका ) और जल से निकल कर जल में रहने वाले वा निमम्न जन्तुओं के तुल्य ही जीवित रहो। इति चतुर्विशो वर्गः॥

### [ १६७ ]

ऋषिः विश्वामित्रजमदग्नी ॥ देवता—१, २, ४ इन्द्रः । ३ लिङ्गोक्ताः ॥ इन्द्रः
—१ आचींस्वराड् जगती। २, ४ विराड् जगती। ३ जगती॥ चतुर्ऋचं म्कम्॥
तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्यं कुलशस्य राजसि ।
त्वं र्यिं पुरुवीरोमु नस्कुधि त्वं त्रपः परितप्याजयः स्वः ॥१॥

भा० हे (इन्द्र) आत्मन् ! (तुभ्य इदं मधु परि सिच्यते) जिस प्रकार राजा की समृद्धि के लिये ही राष्ट्र में सर्वत्र जल-सेचन, कृषि-सेचन, अन-सेचन वा मधुपर्कादि किया दिया जाता है, उसी प्रकार (तुभ्य इम्) तेरे लिये ही (इदम्) यह सब (मधु) मधुर नाना फल, अन्न, बीजादि समस्त सुख-सामग्री, तेज, वृष्टि, जल आदि (परि सिच्यते) सींचा जाता है, बरसता है, (त्वं) तृ ही (सुतस्य) इस उत्पन्न (कलशस्य) घटवद् देह के बीच में (राजिस) प्रकाशित होता है। (त्वं) तृ ही (नः) हमारे (रियम्) देह को (पुरुवीराम् कृषि) इन्द्रियों रूप वीर अर्थात् ज्ञानग्राहक साधनों से युक्त करता है। (त्वं) तृ ही (तपः परितप्य) तप करके (स्वः जयिस) समस्त सुखों को प्राप्त करता है। (२) राजा के पक्ष में मन्त्रार्थ स्पष्ट है।

स्वर्जितं महिं मन्दानमन्धेसो हवामहे परि शकं सुताँ उप । इमं नी यक्तिह बोध्या गिहि स्पृधी जर्यन्त सुघवानमीमहे॥२॥

भा०—हम (स्वः-जितं) सुखों पर या सब पर विजय पाने वाले, (अन्यसः महि मन्दानम्) अत्र के द्वारा बहुत अधिक प्रसन्नता, हर्ष करने वाले और (सुतान् उप) उत्पन्न हुए इन देहों को प्राप्त कर (शक्रम्) शिंक्शाली, उस आत्मा को (पिर हवामहे) सर्वत्र ही वर्णन करते हैं। हे आत्मन् ! तू (नः इमं यज्ञम् इह वोधि) हमारे इस यज्ञ को यहां जान, (आगिहि) तु हमें प्राप्त हो। (स्पृधः जयन्तम् मघवानम्) संग्रामकारिणी स्पर्धालु सेनाओं के तुल्य वाधक शक्तियों पर विजय पाते हुए उस पृथर्यवान् आत्मा से हम समस्त अभिलाणओं की याचना करते हैं।

सोमेस्य राज्ञो वर्धणस्य धर्मणि वृहस्पतेरचेमत्या उ शर्मणि । तवाहम्य मेघवन्तुपस्तुतौ धातविधातः कुलशा अभन्नयम्॥३॥

भा०—हे (मघवन्) उत्तम ऐश्वर्य के स्वामिन्! मैं (राज्ञः सोमस्य) दीप्तिमान् सर्वोत्पादक, सबके शासक, (वरुणस्य) सर्वश्रेष्ठ, (बृहस्पतेः) महान् विश्व के पालक प्रमु के (धर्माण) धारण, शासन और (अनु-मत्याः) सबको अनुमित देने।वाली आज्ञापक शक्ति की (शर्मीण) शरण या वश में रहता हुआ और हे (धातः विधातः) समस्त जगत् के धारक, उत्पादक और संहारक प्रमो! (तव उपस्तुतौ) तेरे उपदेश के अधीन रह कर ही मैं जीव (कलशान्) इन नाना देहों का (अभक्षयम्) सेवन या भोग करता हूं।

प्रसूतो भूचर्मकरं चराविष् स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरुन्धेजे । सुते सातेन यद्यार्गमं वां प्रति विश्वामित्रजमदर्ग्नी दमे॥४॥२४॥

भा०—हे (विश्वामित्र-जमद्ग्नी) सबको स्नेह करने वाले ! हे प्रज्जिल अग्नि, अर्थात् ज्ञान से ज्वलित आत्मा वाले श्रेष्ठ जनो ! (यदि) जब भी मैं (बाद में) आपके गृह में, वा आपके दमन या शासन में (आगमम्) आऊं तो (सातेन) सेवनीय ज्ञान से (सुते)

स्नात, परिष्कृत आत्मा में मैं (प्रथमः सृश्ः सन्) सबसे उत्तम बिद्वान् होकर (इमं स्तोमं उत् मृजे) इस स्तुति-वचनयुक्त वेदज्ञान का वा स्तुत्य पद आत्मा का ही उन्मार्जन, परिशोधन कर उसका स्वच्छ ख्प से दर्शन करूं। और (चरौ अपि) आचरणीय मार्ग और भोक्तव्य पदार्थ के रहते हुए भी (प्रस्तः) ग्रुभ मार्ग में प्रेरित होकर ही (भक्षम् अकरम्) भजन, भोजन या सेवन करूं। सर्वथा आप दोनों के

# [ १६८ ]

ऋषिरनिलो वातायनः ।। वायुदेवता ॥ छन्दः—१, ३ निचृत् त्रिष्टुप् । २, ४ त्रिष्टुप् ॥

वार्तस्य नु महिमानं रथस्य <u>क</u>जन्नेति स्<u>त</u>नयनस्य घोषः । बि्रिन्स्पृग्यत्यक्रणानि कृएवन्नुतो एति पृथिव्या <u>रे</u>णुमस्यन् ॥१॥

भा०—(वातस्य नु रथस्य ) वायु और वेग से जाने वाले रथ के (महिमानम्) महान् सामर्थ्यं को देखों, कि (अस्य ) इस वायु और रथ का (घोषः) शब्द (रुजन्) नाना पदार्थों को तोड़ता फोड़ता, शानुओं को गिराता हुआ और (स्तनयन्) विशेष शब्द करता हुआ (ऐति) आता है। वह (दिनि-स्पृक्) आकाश वा भूमि को स्पर्श करता हुआ (अरुणानि कृण्वन् दाति) लाल र नाना वर्ण उत्पन्न करता हुआ जाता है और (पृथिव्याः रेणुम् आयन् याति) पृथिवी के धृलियों को इधर उधर बखेरता हुआ आता है। उसी प्रकार महारथी वा महारथ (रुजन्) शत्रुओं के गढ़ तोड़ता हुआ और (स्तनयन् मेघवत्) गर्जता हुआ (दिनि-स्पृक्) विजिगीषा में सब तक पहुंचाने वाला, (अरुणानि कृण्वन्)) संग्राम स्थलों में सब लाल लाल ही करता हुआ

(पृथिव्याः) भूपृष्ठ से (रेणुम् अस्यन्) हिंसक शतु-दल को धृलिवत् उखाड़ता हुआ (याति एति) प्रयाण करता और दिग् विजय करके लौटता है। यह (रथस्य महिमानं) रथ की महिमा है इसको देखों। अध्यादम में—(रथस्य वातस्य महिमानं पश्य) रमणयोग्य इस देह रूप रथ के वात अर्थात् प्राण की महिमा को देखों, वह रोगों को नाश करता हुआ, वाणी की ध्वनि करता है, इसका घोष आता है, वह देह में रुधिरों को रक्त वर्ण करता हुआ मस्तक तक जाता है, और (पृथिव्या रेणुम् अस्यन्) पृथिवी, अर्थात् पुच्छ भाग से मल को फेंकता है।

सम्प्रेरेते अनु वातस्य विष्ठा ऐनं गच्छन्ति सर्मनं न योषाः। ताभिः सुयुक्सरथं देव ईयतेऽस्य विश्वस्य सुर्वनस्य राजां॥२॥

भा०—( वातस्य अनु वि:-स्थाः सं प्र ईरते ) जैसेवायु के वेग से ही विशेष रूप से स्थित वृक्ष्मण भी एक साथ कांपते हैं उसी प्रकार वायु के समान बलशाली के अनुकूल होकर (वि:-स्थाः ) विशेष स्थिति वाले अन्य राजगण वा अन्य विशेष पदाधिष्ठित शासक जन भी (सं प्र ईरते ) मिलकर उत्तम रीति से कार्य करते हैं। (योषाः समनं न) स्थियें जिस प्रकार समान वित्त वाले पुरुष को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार (योषाः) प्रेम से वा वृत्ति से सेता करने वाली सेनाएं (समनं ) स्तम्भनकारी बल वाले (एनं गच्छिन्ति ) उसको प्राप्त होती हैं। वह (देवः) विजगीषु, वीर, तेजस्वी पुरुष (ताभिः) उन से (स-युक्) सहयोगी होकर (स-रथं ईयते ) समान रूप से महारथी जाना जाता है, वह (अस्य विश्वस्य भुवनस्य ) इस समस्त भुवन का राजा के तुल्य है। (२) अध्यादम में प्राण वा आत्मा के अनुसार नाना अंगों में स्थित नाना प्राण हैं। वे सब उस से संगत हैं। वही इस उत्पन्न देह का राजा है, उन शक्तियों सहित वह इस में रथवान् होकर जाता है।

श्चन्तरिंचे पृथिभिरीयमानो न नि विशते कतमञ्चनार्हः। श्चपां सर्खा प्रथमजा ऋतावा के स्विज्जातः कुत आ वभूव ॥३॥

भा०—वायु जिस प्रकार (अन्तरिक्षे पथिभिः ईयते) अन्तरिक्षे में नाना मार्गों से जाता है, (कतमत् चन अहः न नि विशते) किसी दिन भी वह निश्चल होकर नहीं बैठता, वह (प्रथम-जाः) अथम प्रकट होकर (अपां सखा) मेधादि जलों का मित्र और (ऋता-वा) अन्न वा तेज से युक्त होकर (क स्वित् जातः) कहीं प्रकट होता है और (कुतः आ वभूव) कहीं से भी आता प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार तेजस्वी राजा अन्तरिक्ष में नाना मार्गों से जावे किसी दिन निश्चल नहीं बैठे, (अपां सखा) आस विद्वानों, प्रजाओं का मित्र, (ऋतावा) तेजस्वी होता है वह किसी कुल में उत्पन्न होता है, कही र से आकर प्रकट होता है। इसी प्रकार प्राणात्मा भी (अपां सखा) अन्य प्राणों का मित्र (ऋतावा) जल-अन्न का भोका, वह कहां से उत्पन्न होता, कहां आता है यह अज्ञात है।

श्चातमा देवा<u>नां भुवंनस्य गर्भी यथावशं चंरति देव एषः ।</u> घोषा इदंस्य शृरिवरे न रूपं तस्मै वार्ताय हविषा विधेम॥॥॥२६॥

भा०—वह प्राणात्मा वा जिसका पूर्व मन्त्रों में वर्णन है, वह (देवानाम आत्मा) देवों, विद्वानों, ज्ञानवान जीवों वा इन्द्रियों का आत्मा, है। वह ( अवनस्य गर्भः ) उत्पन्न देह का प्रहण करने वाला है। ( एषः देवः ) वह प्रकाशस्वरूप और अन्यों का प्रकाशक होकर ( यथा-वशम चरति ) अपनी इच्छानुसार विचरता और फलों का भोग करता है। वायु के समान ( अस्य घोषाः इत् श्रुण्वरे ) इसके ये घोष, नाद ही सुनाई देते हैं। इसके सम्बन्ध की ही सर्वत्र स्तुति सुनाई देती है। ( न रूपम्) इसका रूप दिखाई नहीं देता। ( तस्मै वाताय ) उस

व्यापक, जीवंन-स्वरूप प्राणात्मा की हम (हविषा) अन्न, आदि द्वारा उत्तम रूप से सेवा करते हैं।

इसी प्रकार देहस्य जीव के समान ही महान् ब्रह्माण्ड में परमेश्वर व्यापक होने से 'वात' है। (१) वही जगत् का संहार करता है, नाना मेघ गर्जाता, स्पादि को तपाता, और बनाता है, (१) नाना छोकों को चळाता, सब शक्तियां उसे प्राप्त हैं, वह संसार का राजा है। (१) वह सर्वत्र व्यापक है, सब जीवों का मित्र, सबसे प्रथम, सत्प्रकृति का स्वामी है, वह न कहीं पैदा हुआ, न किसी कारण से उत्पन्न हो सकता है। (१) समस्त स्पादि का आत्मा, सबका बशीकर्त्ता, सब में व्यापक, सबको बशकारिणी शक्ति से व्यापता है। इसकी हो सब स्तुतियां हैं, बह अरूप है, उस की हम भिक्त से सेवा करें। इति पड्विंशो वर्गः॥

# [ १६६ ]

क्रिष्टि रावरः काचीवतः ॥ गावो देवताः छन्दः— १ विराट् त्रिष्टुप् । २, ४ विराट् त्रिष्टुप् । ३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥

मुखोभूर्वाती श्रमि वातुसा ऊर्जस्वतीरोपधीरा रिशन्ताम्। पीर्वस्वतीर्जीवर्धन्याः पिवन्त्ववसायं पद्धते रुद्ध मुळ॥१॥

भा०—( मयो-भू: ) सुखजनक उत्पादक ( वातः ) वायु ( अभि वातु ) सब ओर बहे। ( उत्ताः ) गौवं ( उर्जस्वतीः ओपधीः ) बल देने वाली, ओषधियों को ( आ रिशन्ताम् ) सर्व ओर खावें। और कि पिवस्वतीः ) अति हृष्ट पुष्ट होका ( जीव-धन्याः ) प्राणों के तर्पक्र जलों को (पिवन्तु) पान करें। हे (रुद्र) दुष्टों को रुलाने वाले ! पशुओं के तुल्य जीवों को कुमार्ग से रोकने हारे ! तू ( पहते ) चरणों वाले जीव के लिये ( अवसाय ) खाने योग्य अन देने के लिये ( मृड ) उनपर दया कर।

याः सर्क्ष्ण विर्क्षण एकंक्ष्ण यास्त्रिमुग्निरिष्ट्या नामानि वेदं । या अङ्गिरसस्तर्पसेह चुकुस्ताभ्यः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥२॥

भा०—(याः) जो (स-रूपाः वि-रूपाः) एक समान रूप वाली और विविध रूप वाली, और (एक-रूपाः) एक रुचि वाले एक रूप वाली हैं, (यासाम्) जिन के (इष्ट्या) चाहने योग्य वा यज्ञोचित उत्तम २ (नामानि) समस्त रूपों और नामों को (अग्निः) अग्निवत् बुढिमान् पुरुप (वेद) जानता है (याः) जिनको (अङ्गिरसः तपसा) सूर्य के किरणों के तुल्य विद्वान् जन (इह) इस लोक में (चकुः) कृषि आदि रूप से उत्पन्न करते हैं हे (पर्जन्य) रसों के देने वाले (ताभ्यः) उनसे या उनके लिये (मिह शर्म यच्छ) बड़ा भरी सुख प्रदान कर।

या देवेषु तुन्व मैरेयन्त यामां सोमो विश्वा हुपाणि वेद । ता श्रमभ्यं पर्यम्म पिन्वमानाः प्रजावतीरिन्द्र गोष्ठे रिरीहि ॥३॥

भा०—(याः) जो (देवेषु) विद्वानों के बीच में (तन्त्रम्) अपने स्वरूप को (ऐरयन्त) प्रकट करती हैं, (सोमः) उत्तम विद्वान् पुरुष ही (यासाम् विश्वा रूपागि वेद) जिनके समस्त रूपों को जानता है, (प्रजावतीः) प्रजा से युक्त होकर (पयसा पिन्त्रमानाः) दूध आदि से पुष्ट करती हुई (ताः) उनको (प्रजावतीः) उत्तम वचनों से युक्त गौवों के तुल्य (गोस्थे) गौओं या वाणियों के स्थिर होने के उचित्त स्थानों में (रिरीहि) प्रदान कर। पक्षान्तर में—इन्द्र आचार्य की वाणियें, वे शिष्यों से प्रजावती हैं।

प्रजापितिर्महामेता रराणो विश्वैदेवैः पितृभिः संविद्यानः । श्यिवाः सुतीरुपं नो ग्रेष्ठिमाकुस्तासां वयं प्रजया सं संदेम ४॥२७ भा०—( वजापितः ) वजा का पालक वसु ( महास् ) सुझे ( एताः ) इन उत्तम गौओं जैसी नाना वाणियों को ( रराणः ) प्रदान करता हुआ और (विश्वैः देवैः पितृभिः) समस्त विद्वानों और पालकों से (सं-विदानः) हमें अच्छी प्रकार ज्ञान प्रदान करता हुआ, (नः गोष्ठम्) इमारे वाणियों के रखने वाले, अन्तःकरण को ( शिवाः सतीः ) कल्याण कारिणी, ग्रुद्ध वाणियां ( आ अकः ) प्राप्त कराता है । ( तासां प्रजया ) उनकी प्रजा से (वयम् सं सदेम) हम एक साथ शान्ति से विराजें। इस सूक्त में गौ, वाणी वाचक होने से श्लिष्ट हैं। उत्तम उपदेश होने से रुद्र आचार्य है। इति सप्तविंशो वर्गः॥

## [ १७० ]

ऋषिः विभ्राट् स्र्य<mark>ः ॥ स्यों देवता ॥ छन्दः — १,</mark> ३ विराड् जगती । २ जगती ४ श्रास्तारपङ्किः ॥ चतुर्ऋचं सूक्तम् ॥

विश्राड्वृहात्पेवतु सोम्यं मध्वायुर्दधं यञ्जपंतावविह्नुतम् । वार्तजूतो या अभिरत्तंति त्मना प्रजाः पुरोष पुरुधा वि राजित ॥१॥

भा०-(वि-भार्) विशेष दीप्ति से चमकने वाला, (सोम्यं मधु पिवति ) जल रूप मधु को पान करता और वह जिस प्रकार (सोम्यं मधु) ओपधि वर्ग के अन्न को पालन करता है उसी प्रकार प्रभु (वि-भ्राट्) विशेष कान्ति से चमकने वाला, स्वप्रकाश प्रभु परमेश्वर (बृहत्) इस महान् (सोम्यं) सोम, जीवात्मा सम्बन्धी उसके हितकारक (मञ्ज) तेज को ( पिवतु ) पालन करता है, और ( यज्ञ-पती ) यज्ञ के पालन करने वाले में ( अविह्नतं ) अकुटिल, अविनाशी ( आयुः ) जीवन को (दधत्) धारण करता है, (यः) जो (वात-जूतः) प्राण से प्रेरित होकर (त्मना ) अपने सामर्थ्य से ( प्रजाः अभि रक्षति ) अजाओं की रक्षा करता है, और ( पुपोष ) उनका पोषण करता है, और ( पुरुधा विराजित ) बहुत प्रकार से चमकता है।

विश्राड्वृहत्सुभृतं वाज्सातमं धर्मन्दिवो ध्रुणे सत्यमपितम् । अमित्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्जन्ने असुरहा संपत्नहा २

भा० वह (ज्योतिः) परम प्रकाश (वि-श्राट्) विशेष दीप्ति से व्यक्तने वाला, (बृहत्) महान् (सु-मृतं) उत्तम रीति से धारण करने योग्य, (वाज-सातमं) बल और ज्ञान को अति मात्रा में देने वाला, (दिवः धर्मन्) समस्त आकाश को भी धारण करने वाले (धरुणे) सूर्य में (सत्यम्) व्यक्त रूप से (अर्पितम्) स्थापित, (अमित्र-हा) अप्रियों का नाशक (बृत्रहा) आवरणकारी, अज्ञानान्धकार का नाशक (दस्युहंतमम्) नाशकारी कारणों का नाशक (असुरहा) असुरों, दुष्टों और विक्षेपकों, का नाशक और (सपत्नहा) शत्रुओं का भी नाशक रूप से (जज्ञे प्रकट होता है।

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुचमं विश्वजिद्धं चित्रं च्यते बृहत् । विश्वश्राद् श्राजो महि स्यौदश उरु पंप्रथे सह श्रोजो श्रच्युतम् ३

भा०—(ज्योतिणां) समस्त ज्योतियों के बीच में से (इदं श्रेष्ठं उत्तमं ज्योतिः) यह श्रेष्ठ, सर्वोत्तम ज्योति है। वह (विश्वजित् धनजित् चहत् उच्यते) समस्त लोकों को जीतने वाला, सबसे बड़ा, समस्त ऐश्वर्यों का जीतने वाला, और महान् कहा जाता है। वही (विश्व-म्राट्) समस्त जगत् का प्रकाशक, (मिह सूर्यः) महान् सूर्यं रूप में (दशे) दिखाई देता है। वही (सहः) सबको मात करने वाला, (अच्युतम्) अविनाशी, नित्य, स्थिर, (ओजः) बल पराक्रम तेज रूप से (कर पप्रथे) विशाल रूप से ज्याप रहा है।

र्विभाज्ञञ्ज्योतिषा स्वर्धरगेच्छो रोचनं दिवः। येनेमा विश्वा भुवंनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता॥४।२८॥

भा०-हे प्रभो ! तू (ज्योतिषा) अपने प्रकाश से ( स्वः वि भ्राजन्) समस्त आकाश वा सूर्यादि को वा मोक्षलोक को प्रकाशित करता हुआ, (दिवः रोचनं अगच्छः) कामनावान् इस जीव को भी तू बहुत रुचि को प्राप्त है। वह भी तुझे चाहता है। (येन) जिस तेज से (विश्व-कर्मणा) समस्त जगत् को रचने वाछे तूने (विश्वा भुवनानि) समस्त भुवन, लोक, उत्पन्न जीवगण ( आभृता ) धारण किये और पाले पोसे हैं उस ( विश्व-देव्यावता ) समस्त सूर्यादि के हितकारी तेज से युक्तः रूप से तू जीव की भी प्रीति का पात्र है। इत्यष्टाविंशी वर्गः॥

## 308

ऋषिरिटो भार्भतः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः — १ निचृद् गायत्री । २, ४ विराङ् गायत्रो । ३ पादिनचृद्गायत्री ॥ चतुर्ऋवं स्क्रम् ॥

त्वं त्यमिट<u>ते। रथ</u>मिन<u>्द</u>्र प्राव<mark>ः</mark> सुतार्वतः । अशृगोः सोमिनो हर्वम् ॥ १ ॥

भा०-हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यंवन् ! शत्रुहन्तः ! तेजस्विन् प्रभो ! (त्वं ) तू ( सुत-वतः ) उपासनावान् ( इटः ) तेरे प्रति नित्य चाहना करने वाले के (त्यम् रथम्) उस रथ अर्थात् रमण के साधन आत्मा वा देह को ( प्रावः ) रक्षित कर और ( सोमिनः ) वीर्थवान् उस पुरुष के ( हवं अश्रुणोः ) वचन प्रार्थनादि को श्रवण कर ।

त्वं मुखस्य दोर्घतः शिरोऽवं त्वचो भरः। त्रगच्छः सोमिनी गृहम् ॥ २॥

भा०—(त्वं) तू ( मखस्य ) यज्ञ के ( दोधतः ) कंपाने वाले दुष्टः पुरुष के ( शिरः व्वचः ) शिर की देह से (अब भर = हरः) नीचे कर दे। और (सोमिनः गृहम् अगच्छः) उत्तम विद्वान् के गृह को प्राप्त हो।

त्वं त्यामिन्ड मत्यीमास्त्रबुधार्य वेन्यम् । मुद्धेः श्रथ्ना मनुस्यवे ॥ ३ ॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन्! (त्वं) तू (त्यम्) उस (वेन्यम् मर्त्यम्) अति कामनायुक्त मनुष्य के (आस्त्र-ब्रुझाय मनस्यवे) अश्वों के बल पर शासन करने वाले, मनस्वी, उत्तम जन के लिये (मुट्टः श्रय्नाः) बार १ नाश कर।

त्वं त्यमिन्द्र सूर्यं पृश्वा सन्तं पुरस्क्वंधि । देवानां विक्तिरो वर्शम् ॥ ४ ॥ २९ ॥

भा०—हे (इन्द्र) तेजिस्तिन् ! (पश्चा सन्तं सूर्यं पुरः) पश्चिम में अस्त होते हुए सूर्यं को पूर्व में उदय होते हुए के समान (स्वं) तृ (त्यं) उस (तिरः सन्तं) छिपते हुए (वशं) कान्तिमान् वशी पुरुप को (देवानां चित्) विद्वानों के भी बीच में (पुरः कृषि) आगे कर । वा छिपते देवों के तेज को आगे प्रकट कर । एकोनित्रिशो वर्गः ॥

## [ १७२ ]

ऋषिः संवर्तः ॥ उषा देवताः ॥ छन्दः—पिपालि प्रामध्या गायत्री ॥ चतुर्ऋचं स्क्रम् ॥

श्रा यो<u>हि</u> वर्नसा सह गार्वः सवन्त वर्त्वि यदूर्घभिः॥ १॥

भा०—हे (उपः) गृहस्थ में बसने वाली छी ! (यत् ) जब (गावः) गौएं ( ऊर्थाभः ) दृध से भरे थानों सहित (वर्तीन सचन्त ) गृह में आवें तब तू ( वनसा सह आयाहि ) पात्र या दण्ड के साथ उनको वश करने या दोहने के लिये आ। अथवा—हे ( उपः ) कान्तिमित विदुषि ! तू (वनसा सह) तेज वा सौभाग्य सहित (आ याहि) आ, (यत् ) जिससे ( ऊत्रिभः गावः ) दूध से भरे स्तनों सहित गौवें भी ( वर्तिन सचन्त ) गृह में आवें।

आ याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जार्यनमेखः सुदानुंभिः॥ - ॥

भा०-हे (उपः) विदुषि छि ! तू (वस्न्या धिया) वसु अर्थात् बसने वाले पुरुष के अनुरूप बसने वाली उत्तम छी, गृहिणी के योग्य बुद्धि और कर्मसहित (आ याहि) आ। और इसी प्रकार (मंहिष्टः) अति दानशील, पुरुष भी (सु-दानुभिः) उत्तम दातव्य धनों सहित (जारयत्-मलः) गृहस्य यज्ञ को पूर्ण रीति से समाप्त करने वाला हो, वह जीवन भर के यज्ञ को तेरे साथ मिलकर पूरा करे।

पितुभृतो न तन्तुमित्सुदानंबः प्रति दध्मो यजामसि ॥ ३ ॥

भा०—( पितु-सृतः सुदानवः न ) अत्र धारण करने वाळे जनों के लिये पालक बल और अन्न से सम्पन्न हम लोग (तन्तुम् इत् दध्मः) यज्ञ के समान प्रजा-तन्तु को धारण करें, और ( यजामिस ) यज्ञ करें, और मिलकर रहें।

उषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्त्तीनं सुजातता ॥४॥ ३०॥

भा०-(उपाः) उत्तम कान्तिमती, स्त्री उपा के समान ही (स्त्रसुः तमः) रात्रि के अन्धकार के तुल्य अपने पुत्रादि को उत्पन्न करने वाले वा अपने को प्राप्त पुरुष के (तमः) शोक, होश आदि को (अप वर्त्तयति) दूर करती है और उसके (वर्त्तनिम् ) मार्ग या गृह-व्यापार को (सु-जातता) उत्तम पुत्र से वा उत्तम कुल-शील-चारित्र से (संवर्त्तंवति) साथ मिलकर ठीक प्रकार से चलावे । इति त्रिंशो वर्गः ॥

## [ १७३ ]

ऋषिश्रंवः ॥ देवता—राज्ञः स्तुातेः ॥ छन्दः— १, ३ — ५ अनुष्टुप् । २ मुरिगनुष्टुप्। ६ निचृदनुष्टुप्।। षड्टं स्कम्।।

त्रा त्वाहार्षम्नन्तराधि ध्रुवस्तिष्ठाविचाचितः। विशस्त्वा सर्वी वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि अशत्॥१॥

भा०—हे राजन ! (त्वा आ अहा भू) मैं तुझे आगे, वा सर्वत्र, सब ओर छे जाता हूँ। तू (अन्तः एधि) हमारे बीच में या राष्ट्र के बीच में सामी हो। (ध्रुवः) राज्य को धारण करने वाला, (अवि-चाचिलः) अविचल, स्थिर हो। (त्वा सर्वाः विशः वाञ्छन्त) तुझे समस्त अजाएं चाहें। (त्वद् राष्ट्रम् मा अधि अशत्) तेरे हाथों से राष्ट्र मिकल जावे।

ड्र्हैवैधि मार्प च्योष्टाः पर्वत ह्वाविचाचितः। इन्द्रं इवेह ध्रुवस्तिष्टेह राष्ट्रमुं धारय॥ २॥

भाग मत, पद से पतित मत हो। तु (पर्वतः इव अविचाचिलः) पर्वत के समान अविचल होकर (इन्द्रः इव) तेजस्वी, आत्मा वा बलवान पुरुष के समान, (ध्रुवः) धारण समर्थ, धितमान होकर खड़ा रह। (इह बाष्ट्रम् धारय उ) यहां राष्ट्र वा दीप्तियुक्त पद को धारण कर।

हुमिनद्री अदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेर्ण हुविषा । तस्मै सोमो अधि बवुत्तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

भाव-(इन्द्रः) तेजस्वी पुरुष ही, (इमं) इसके (ध्रुवं) स्थिर राज्य को (ुवेण हिवपा) स्थायी साधनों से (अदीधरत्) धारणं करे। (तस्में) उसको (सोमः अधि ववत्) उत्तम विद्वान् उपदेश करे और (तस्में ब्रह्मणः पितः) उसको ही ब्रह्म अर्थात् वेद का ज्ञानी पुरुष भी (अधि ववत्) उपदेश करे।

ध्रुवा द्यौर्भुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता <u>इ</u>मे । भ्रुवं विश्वमिदं जगद् भ्रुवो राजा विशामयम् ॥ ४ ॥

भा०—( ध्रुवा द्यौः ) सूर्यं ध्रुव, स्थिर है, ( पृथिवी ध्रुवा ) पृथिवी भी ध्रव, स्थिर है, अर्थात् वह जगत् को धारण करने में समर्थ है। और (इमे पर्वताः ध्रुवासः ) ये पर्वत भी स्थिर हैं। (इदं विश्वं जगत् ध्रुवं ) बह समस्त जगत् भी धुव, स्थिर है। (अयम् राजा विशाम् धुवः) बह राजा भी प्रजाओं के बीच स्थिर एवं उनको धारण करने वाला हो।

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः। ध्रवं त इन्द्रंश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥ ४ ॥

भा०-हे राजा-प्रजाजन! (ते राष्ट्रं) तेरे राष्ट्र को (राजा वरुणः ) दोप्तिमान्, तेजस्वी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष, ( धारयताम् ) धारण करे । ( बृहस्पतिः देवः ध्रुवं धारयताम् ) बड़े बल, वा वेद-ज्ञान का पालक सेनापति वा बाह्मग, विद्वान् पुरुप तेरे राष्ट्र को धारण करे। ( इन्द्रः च अग्निः च ) तेजस्वी और स्वप्रकाश तथा शत्रु-सन्तापक जन भी ( ते राष्ट्रं ध्रुवं धारयताम् ) तेरे राष्ट्र को स्थिर रूप से धारण करे।

धुवं धुवेर हविषामि सोमं मृशामसि। अथो त इन्द्रः केवळीविंशो बल्हितस्करत् ॥ ६॥ ३१॥

भा०-हम (ध्रुवेण हविषा) स्थायी साधन से ही (ध्रुवं सोमं) स्थायी शासक को (अभि मृशामिस) विचार पूर्वक प्राप्त करें। हे राजन् ! (इन्द्रः) शत्रुहन्ता वीर पुरुष (अथी) अनन्तर, (ते विशः) तेरी प्रजाओं को ( केवली: ) केवल तेरी ही प्रजाएं, और ( ते बलि-हतः ) तेरे िलये कर देने वाली ( करत् ) करे । इत्येकविंशो वर्गः ॥

#### [ 808]

ऋषिरभीवर्तः ।। देवता—राज्ञः स्तुतिः ॥ अन्दः—१, १ निचृत्नुग्दुप् । २, ३ विराडनुग्दुप् । ४ पादनिचृत्नुग्दुप् ॥ पञ्चर्यं स्क्रम् ॥

श्रभीवर्तेनं ह्विषा येनेन्द्रो श्रभिवावृते । तेनास्मान्त्रीह्मणस्पतेऽभि गुष्ट्रायं वर्तय ॥ १॥

भा०—हे (ब्रह्मणः पते) बल और धन तथा महान् राज्य के पालक ! (येन) जिस (अभीवर्तेन हविषा) शत्रु या उद्देश्य को लक्ष्य करके जाने के योग्य साधन से (इन्द्रः) शत्रुहत्ता राजा वा उत्साही पुरुष (अनि वहते) लक्ष्य की ओर जाता है, (तेन) उस साधन से (अस्मान्) हमें (राष्ट्राय) उत्तम राष्ट्र को प्राप्त करने के लिये (अभि वर्त्तय) उत्साहित कर और आगे बड़ा।

पुरोहितः इदं सूक्तं राजानं युद्धाय कृतसजाहं वाचयीत । (सायण) पुरोहित इस सूक्त को युद्धार्थं उद्यत राजा के अभ्युदय के लिये बंचवाता है। अनुक्रमणी में सूत्र है—सारयमागमुपारुह्याभीवर्तं वाचयित ।

इस सूक में अभीवर्त्त मिंग कोई पदार्थ है ऐसी प्रतीति नहीं होती है। प्रत्युत रथादि सायन हो 'अभीवर्त्त हिंव' हैं। अभीवर्त्तः—अभिगच्छ-त्यनेन इति अभिवर्ताः। करणे पचायच्। हिंदिपा साधनेन। इति सा०॥ और स्मरीकरण देखों (अथर्व ।)

श्चभितृत्यं सपत्नान्भिया नो अरातयः। श्चभि पृत्नयन्तं तिष्टाभियो न इर्स्यति॥२॥

भा०—(सपतान् अभिवृत्य) शातुओं को प्राप्त होकर, चारों ओर से घेर कर, हे राजन्! सेनापते! (नः याः अरातयः) हमारी जो शातु सेनाएं हैं उनको और (यः नः इरस्यति) जो हम से ईर्ष्या करता, जलता है उस ( पृतन्यन्तं अभि ) सेना संग्रह करने के उद्योगी शत्रु पर ( अभि तिष्ठ ) चढ़ाई कर, उसे पराजित कर।

श्रुमि त्वा देवः संवितामि सोमी अवीवृतत्। श्रमि त्वा विश्वा भूतान्यभीवृतौं यथासंसि ॥ ३॥

भा०-राजा का 'अभीवर्त्त' स्वरूप। (देवः सविता) तेजस्वी, भेरक, सञ्चालक पुरुष (त्वा अभि अवीवृतत् ) तुझे लक्ष्य की ओर पहुंचावे। (सोमः त्वा अभि अवीवृतन् ) उत्तम शासक तुझे लक्ष्य की ओर पहुंचावे। (विश्वा भूतानि अभि अवीवृतन् ) समस्त प्राणिगण भी तुझे তথ্य तक पहुंचावें, ( यथा ) जिससे तु ( अभीवर्तः असिस ) 'अभीवर्त्तः' अर्थात् शत्रु पर आक्रमण करने में सफल एवं ख्यातिमान् हो।

येनेन्द्री हिविषां कृत्व्यभवद्युम्न्युत्तमः। इदं तदकि देवा अस<u>पत्नः</u> किलाभुवम् ॥ ४॥

भा०-( येन हिवपा ) जिस प्राह्म, उपादेय साधन से ( इन्द्रः ) तेजस्वी, शतुहन्ता जन ( चुम्नी ) धनवान और यशस्वी और ( उत्तमः ) सर्वेश्रेष्ठ तथा (कृत्वी) कार्य साधने हारा (अभवत्) हो जाता है, हे (देवाः) विजयाभिलापी जनो! (इदं तत् अकि) वह साधन इस प्रकार किया जाय, जिससे मैं (असपतः किल अभवम् ) शतु-रहित हो जाऊं।

<u>श्रुमुप्तनः संपत्नहाभिराष्ट्रो</u> विषासुद्धिः। यथाहमेषां भूतानी <u>बि</u>राजानि जर्नस्य च ॥ ४ ॥ ३२ ॥

भा०—और मैं ( असपत्नः ) शत्रुरहित, ( सपत्न-हा ) शत्रुओं का नाशक, (अभि-राष्ट्रः) राज्य का स्वामी, (वि-ससहिः) विशेष रूप से पराजय करने हारा होऊं और (अहम् एषां) मैं इन (भूतानां) प्राणियों और (जनस्य च ) जन वर्ग के वीच में, उन पर (विराजानि ) विशेष दीप्ति, तेज से चमकूं, विराट् होकर रहूं।

अध्यातम में—(१) काम कोधादि अरिषड्-वर्ग पर विजय प्राप्त करने का साधन यम, नियमादि 'अभीवक्तं' हैं, आत्मा उनसे आगे बढ़ता है। राष्ट्र वह 'स्वाराज्य' पद जिसमें स्वप्नकाश आत्मा का लाम होता है। (२) काम कोधादि भीतरी छः शत्रु हैं। (३) देव, सविता, प्रभु सोम गुरु है। (४) इन्द्र आत्मा। (५) भूतों, पांच भूतों का स्वामी, उन पर वश करने वाला और 'जन' जन्म छेने वाले देह में भी भैं विराज्ं। इवि द्वाविंशो वर्गः॥

## [ १७५ ]

ऋषिरू ध्वेत्रावार्तुदः ॥ त्रावाणा देवताः ॥ छन्दः—१, २, ४ गायत्री । इतुर्ऋचं स्कम् ॥

प्र वो प्रावाणः सर्विता देवः स्ववतु धर्मणा।

धूर्षु युज्यध्वं सुनुत ॥ १ ॥

भा०—हे (प्रावाणः) उत्तमज्ञान उपदेश करने वाले विद्वानो ! एवं शत्रु को पत्थरों के तुल्य दल होकर दलन करने वाले सैन्य पुरुषो ! (सविता देवः) ऐश्वर्यवान् तेजस्वो, शास्त्र-ज्ञान सुखादि का दाता स्वामी, (वः प्र सुवतु) आप लोगों को उत्तम मार्ग में संज्ञालित करे। आप लोग (धूर्षु) उत्तम उत्तम कार्यों को धारण करने योग्य पदों पर धुरन्धर के तुल्य (युज्यध्वं) नियुक्त होवो और (सुनुत) उत्तम कार्यं करो, अधीनों को सन्मार्ग पर चलाओ।

त्रावांगो अपं दुच्छुनामपं संघत दुर्मेतिम् । दुस्राः कर्तन भेषुजम् ॥ २ ॥

भा०-हे ( प्रावागः ) उत्तम उपदेशक और शतुमर्दक विद्वानों और वीरो ! आप लोग ( दुच्छुनाम् ) दुःखदायो विवत्ति को और दुःख-कारिणी अविद्या को (अप सेधत ) दृर करो और ( दुर्मितिम् अप सेधत ) दुष्टमति वाले को वा दुष्ट-बुद्धि और विनतीत मित को दूर करो। और आप होग (उल्लाः) उत्तम मार्गं में गमन करने और सत् आश्रय में रहने वाले, वा किरणों के तुल्य होकर ( भेषजम् क न ) रोग-ताप की दूर करने का उपाय करो। अथवा आप लोग ( भेपजम् ) ताप-रोग दूर करने के निमित्त ही ( उल्लाः कर्त्तन ) गौओं के तुल्य उत्तम रस दैने वाली बसाने योग्य भूमियों को हलादि से कर्पण करो, उसको छेदन-भेदन करो।

त्रावाण उपरेष्वा महीयन्ते सजोपसः। वृष्णे दर्धतो वृष्णयम् ॥.३॥

भा०—( ग्रावाणः ) शत्रुओं को पापाणवत् चूर्ण कर दैने वांछे जन (स-जोपसः) समान प्रीतियुक्त, एवं समान वचन कहने वाले होकर ( उपरेषु ) समीपस्थ जनों के बीच, मेघों में गर्जते दिखुतों के तुस्य (आ महीयन्ते) विशेष आदर की प्राप्त करते हैं और वे ( हुल्णे ) अपने बलशाली नायक में (दृष्ण्यम् ) वल को (द्वधतः) स्थापित करते हैं।

ब्रावाणः सर्विता चु वी देवः स्रुवतु धर्मणा । यजंमानाय सुन्बते ॥ ४ ॥ ३३ ॥

भा०—हे ( प्रावाणः ) वीरो, विद्वान् जनो ! ( सविता देवः वः धर्मणा) शास्ता, ाविजगीषु, तेजस्वी पुरुष आप लोगों को अपने 🤻 धर्मानुसार ( सुन्वते यजमानाय ) अभिषेक करने वाळे ऐश्वर्योत्पादक करप्रद प्रजाजन के हित के लिये (सुवतु) सन्मार्ग में चलावे। इति त्रदोविंशो वर्गः॥

## [ 308]

ऋिः सुनुरार्भवः ॥ देवता—१ ऋभवः । २—४ श्रिप्तिः ॥ छन्दः—१, ४ । वराडनुष्टप । ३ श्रनुष्ट प् । २ निचृद्गायत्री । चतुर्भःचं स्कम् ॥

प्र सूनवे ऋभूणां वृहन्नेवन्त वृजना । ज्ञामा ये विश्वधीयसोऽश्नेन्धेनुं न मातरम् ॥ १ ॥

भा०—(ये) जो सूर्य की किरणों के तुल्य (विश्व-धायसः) समस्त [जात के धारक, (धेनुं न) गो के वच्चे के तुल्य (मातरं क्षाम्) माता भूमे को (अभन्) प्राप्त होते हैं वे (सूनवः) पुत्र के तुल्य होकर (ऋभूगां बृहत् बृजना) सत्य, ज्ञान, तेज से सम्पन्न जनों के बहुत बड़े २ बलों, सामध्यों और ज्ञान-मार्गों को भी (प्र नवन्त) प्राप्त करते हैं। (१) सूर्य के किरण 'विश्व' अर्थात् जल का पान करने से 'विश्व-धायस्' हैं। वे अज्ञदात्री माता भूमि पर आते हैं और वे भूमि पर आकर (ऋभूगां सूनवः) जल अज्ञ के उत्पादक मेच वायु आदि के संज्ञालक, उत्पादक, प्रेरक होकर (बृहत् बृजना प्र नवन्त) बहुत र जलराशि प्रदान करते हैं।

प्र देवं देव्या थिया भरता जातवेदसम्। हव्या नी वचदानुषक्॥ २॥

भा०—यहां से आग्रेय तृच् है। हे विद्वान् लोगो! (जातवेदसं देवं) ज्ञानवान्, वेदज्ञ विद्वान् और प्रभु की (देव्या विया) उपास्य देव के योग्य स्तृति और ब्रिव्हि से (प्रभरत) उपासना करो। क्योंकि वह (नः आनुषक् हःया वक्षत्) हमें निरन्तर प्राह्म ज्ञानों का प्रवचन या उपरेश करता है। (२) अग्नि-पक्ष में —वह हमारे (हव्या) चरुओं को दूर तक पहुंचाता है। इसिल्ये उसको दातु-बुद्धि से धारण करो।

श्चयमु ष्य प्र देवयुर्होतां यज्ञार्य नीयते । रथो न योर्सीवृतो घृणीवाञ्चेतित त्मनां ॥ ३ ॥

भा०—(अयम् उ स्यः) यह वही (देवयुः) विद्वानों और शिष्यों का प्रिय, (होता) ज्ञानादि का दाता (प्र नीयते) वेद में अधिवत् आदर पूर्वक आसन पर वैठाया जाता है (यः) जो (रथः न) रथ के समान (अभि-वृतः) उत्तम रीति से अनुवरों, शिष्यों द्वारा विरा हुआ और (घृणीवान्) दीसिमान् सूर्यं के समान (त्मना) स्वयं अपने सामर्थ्यं से (चेतति) शिष्यों को ज्ञानवान् करता और बढ़ों का आदह करता है।

श्चयम् शिर्षरुप्यत्यस्तादिव जन्मनः।

सहस्रिश्चत्सहीयान्द्रेवो जीवातवे कृतः ॥ ४॥ ३४॥

भा०—(अयम् अग्निः) यह अग्नि, तेजस्वी, ज्ञानवान, गुरु (अमृतात् इव) अविनाशी प्रभु से उत्पन्न भय से और उसी प्रकार (जन्मनः) जन्मवान् प्राणि से उत्पन्न भय से भी (उरुष्यिति) हमारी रक्षा करता है। वह (सहसः चित् सहीयान्) बलवान् से भी बलवान् (देवः) ज्ञान का दाता (जीवातवे कृतः) जीव के जीवन दान के लिये बनाया है।

# [ 009 ]

ऋषिः पतङ्गः प्राजापस्यः ॥ देवता—मायाभेदः ॥ छन्दः—१ जगती । २ विराट् त्रिष्टुप् । ३ निचृत् त्रिष्टुप् ॥ तृचं स्क्रम् ॥

प्तक्षमक्षमसुरस्य माययां हृदा पश्यनित मनसा विपश्चितः। समुद्रे खन्तः कवयो वि चेचते मरीचीनां प्रदिमेच्छन्ति वेधसः १ भा०—( विपश्चितः ) ज्ञान और कर्म का संचय करने वाले ज्ञानी

पुरुष, (हदा मनसा) अपने हृदय से और संकल्प विकल्प करने वाले ज्ञानमय अन्तःकरण से ही (असुरस्य) जगत् के संज्ञालक, प्राणों के दाता, प्रभु और प्राणों में रमने वाले असुर, जीव के ( मायया अक्तम् ) जगत् निर्माण-शक्ति, प्रकृति से वा बुद्धि से (अक्तं) व्यक्त, हुए ( पतङ्गम् ) ऐश्वर्य रूप से व्यापक, वा देह से देहान्तर जाने वाले आत्म-रूप को ( पश्यन्ति ) साक्षात् करते हैं। वे ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान् जन (समुद्रे अन्तः) जिस में समस्त संसार के पदार्थ निकलते और जिसमें पुनः सब समुद्र में निदयों के तुल्य चले जाते हैं उसी महान् आतमा के बीच में ही ( वि चक्षते ) विशेष रूप से आतमा का साक्षात् करते हैं। और वे (मरीचीनां) किरणों के (वेधसः) विधाता, सूर्य के तुल्य उस जगद्विधाता के ही (पदम्) परम प्राप्तव्य पद को (इच्छन्ति) चाहते और उसी का वर्णन करते हैं। अथवा (वेधसः) विद्वान जन उसी प्रभु को (मरीचीनां पदम् ) किरणों के आश्रय सूर्यवत् (मरी-चीनाम् ) प्रकृति के सूक्ष्म तेजोमय परमाणुओं का परमाश्रय बतलाते हैं। 'मरीचि' के लिये देखो ऐतरेय उपनिपत्—"अम्भो मरीचिर्मरमापः"।

प्तक्षो वाचं मनसा विभर्ति तां गन्धवीं उवद् गर्भे श्रन्तः। तां द्योतमानां स्वयं मनुषामृतस्य पदे क्वयो नि पानित ॥२॥

भा०-( पतङ्गः ) आत्मा ( वाचं ) वाणी को ( मनसा ) संकरप-विकल्प द्वारा ज्ञान करने वाले अन्तःकरण से ( विभक्ति ) धारण करता है (गन्धर्वः ) वाणी को धारण करने वाला, विद्वान् गुरु (ताम् ) उसको ( गर्भे अन्तः ) गर्भ में ही विद्यमान शिष्य के प्रति उसका उपदेश करता है। (ताम्) उस ( द्योतमानाम् ) अर्थ का प्रकाश करने वाली ( स्वर्यम् ) सुख-जनक, एक शब्द या ध्वनि से युक्त ( मनीषाम् ) स्तुति, या मन पर अधिकार करने वाली वाणी को ( कवयः ) क्रान्तदर्शी विद्वान

(ऋतस्य पदे) सत्य, ज्ञानमय, वेद वा यज्ञ के (पदे) रूप में (नि पान्ति) अच्छी प्रकार सुरक्षित करते हैं।

श्रपंश्यं ग्रोपामनिपद्यमानमा च पर्रा च प्रश्विभश्चरन्तम् । स सुधीचीः स विष्चेविसान श्रा वरीवर्ति सुवनेष्वन्तः॥३।३४॥

भा०—मैं (गोपाम्) वाणी के पालन करने वाले, प्राणवत् रक्षक को (अनि-प्रथमानम्) कभी न नाश होता हुआ, नीचे जाता हुआ (अपत्रयं) देखता हूं। और उसको (आ च परा च) पास और दूर (पिथिभिः) मार्गों से (चरन्तं) कर्म कल भोग करते हुए देखता हूं। (सः) चह (सश्रोचीः) साथ रहने वाली और (विरूचीः) चारों ओर फैलने वाली इन्द्रिय शक्तियों को (वसानः) धारण करता हुआ, (भुवनेषु अन्तः) देहों के बीच (आ वरीवर्ति) विश्रमान रहता है। इति पञ्चत्रिंशो वर्गः॥

# [ १७≂ ]

ऋषिररिष्टनेमिस्ताद्यः ॥ देवता—ताद्यः ॥ छन्ः—१ विराट् त्रिष्टुप् । २ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ तृत्रं स्क्रम् ॥

त्यमु पु बाजिन है वर्जूतं महावान तरुतारं रथानाम्।
श्रिरिष्टनेमिं पृत्नार्जमाशुं स्वस्तये ताद्यीमिहा हुवेम॥१॥
भा०—(त्यं) उस (वाजिनं) बल, वेग, ज्ञान और ऐश्वर्यं से
युक्त, (देव-जूतम्) विद्वानों द्वारा प्रोरित वा सेवित, (सह-वानम्)
बलवान् (रथानाम्) अति शोघ्र जाने वाले, रथों के (अरिष्ट-नेमिम्)
कभी नष्ट न होने वाले, स्थिर रथ वा चक्र धारा के सहश लेजाने के बल
बाले, (प्रतनाजम्) सम्पूर्णं सेना को एक तरफ पछाड़ देने वाले,
(आग्रुम्) अतिश्रांच्र ब्यापक, (ताक्ष्यंन्) अतिहिंसक, बलशाली
वेगवान् तत्व, वियुत् को (इह) यहां हम अपने कार्यकर्ता पुरुष के

तुल्य ही (हुनेम) अच्छी प्रकार प्रयोग करें और उसका अन्यों को उपदेश करें।

इन्द्रंस्येव रातिमाजोहुदाताः स्वस्तये नार्वमिवा र्रुहेम । उर्वीन पृथ्वी वर्हुलेगभीरे मा वामेती मा परेती रिषाम॥२॥

भा०—हम (इन्द्रस्य इव रातिम्) उस परमैश्वर्यवान् प्रभु के तुल्य विद्युत् के ही दान को (आजोहुवानाः) पुनः १ प्राप्त करते हुए (स्वस्तये) कल्याण के लिये (नावम् इव) नौका के तुल्य ही (उवीं पृथ्वी बहुले गभीरे) बहुत गंभीर, विस्तृत, विशाल पृथ्वी आकाश इन दोनों को (आहहेम) आरूड़ हों, उन पर यन्त्रों द्वारा विचरें। आकाश पृथ्वी दोनों में हम (आ इतो परा इतौ) आते और जाते समय भी (मा रिषाम) पीड़ित न हों।

स्यश्चियः शर्वसा पश्चे कृष्टीः सूर्ये इव ज्योतिषापस्ततानं । सृहुस्रसाः शत्सा श्रस्य रहिनं स्मावरन्ते युवृतिं न शर्यीम् ३।३६

भा०—जो (सद्यः चित्) शीघ ही, (शवसा) बल से (स्यैंः इव ज्योतिषा) तेज से स्यैं के तुल्य (पञ्च कृष्टीः) पांचों प्रकार के मनुष्यों को (अपः ततान) मेघवत् जल देता, नाना कर्म कराता है। वह (सहस्र-साः शत-साः) सैकड़ों, हज़ारों ऐश्वर्यों को देने वाला है। (शर्याम् युवितं न) लक्ष्य का भेद करने वाली बाण की दण्डी, वा ना लिका के तुल्य अथवा शत्रु की हिंसा करने वाली नाना रसादि मिश्रगों से बनी कृत्या के तुल्य (अस्य रहिः) इसके वेग को कोई (न वरने स्म) नहीं रोक सकते॥ यहां 'युवित' शब्द का अर्थ स्त्री नहीं। अध्यात्म में—ताक्ष्य आत्मा है। पांच कृष्टि पांच इन्द्रियगण हैं, वे अश्व के तुल्य देह में आत्मा को विषयों की ओर खेंचते हैं।

'शर्या युवति' नाम कृत्या का प्रकरण देखो (अथर्व का० १२। १॥) इति पड्तिंशो वर्गः॥

[308]

ऋषिः शिविरौशीनरः । २ प्रतर्दनः काशिराजः । ३ वस्रमना रौहिदश्वः ॥ अन्द्रो देवता ॥ छन्दः—–१ निचृदनुष्टुप् । २ निचृत् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ तृचं सूक्षम् ॥

उत्तिष्ठतावे पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम् । यदि श्रातो जुहोतेन यद्यश्रातो ममत्तने ॥ १ ॥

भा०—हे विद्वानो! (उत् तिष्ठत ) उठो, उत्तम रीति से खड़े रहो, (इन्द्रस्य ) उस ऐश्वर्यवान् आत्मा के (ऋत्वियम् ) ऋतु २ में होने वाले (भागम् ) सेवनीय, प्राह्म ऐश्वर्य, कर आदि को (अव पश्यत ) ध्यान पूर्वक देखो! (यदि श्रातः ) यदि पक गया है तो (ज़होतन ) प्रहण करो। (यदि अश्रातः) यदि नहीं पका है (ममत्तन ) तो खेद करो, और प्रार्थना करो वा प्रजा वा भूमि को तृप्त करो। मद्तिर्याच्जाकर्मा। मद्दी हर्षग्छेपनयोः मद तृप्तियोगे। राष्ट्र में फसल पकने पर षष्ठांश राजा का होता है। प्रति फसल उस पर प्रजाजन ठीक ध्यान रखें। राजा पकने पर अवश्य छे, न पके, फसल न हो तो राजा प्रजा का पेट मरे। इसी प्रकार विद्वान सूर्य, मेवादि के वृष्टि आदि अंश पर ध्यान रखें, यदि परिपक्त है, खूब उत्तम प्राध्न हुई है, तो यज्ञ करें, यदि ठीक नहीं हुई तो ईश्वर से जलादि की याचना करें वा कृत्रिम उपायों से आकाश को तृप्त और खेती को जल से सिंचन करें।

श्रातं हिवरो बिन्द्र प्र यहि जगाम सूरो श्रध्वेनो विमध्यम् । यरि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपान ब्राजपीते चर्रन्तम् ॥२॥ भा०—हे ( इन्द्र ) ऐश्वर्यवन् ! स्वामिन् ! (स्रः) सूर्य ( अध्वनः ) मार्ग के (वि मध्यम् जगाम) बीच में आगया है। (श्रातं हविः) अञ्च परिपक होगया है। तू (प्र याहि) उत्तम रीति से आ। (चरन्तं) जाते हुए (ब्राज पतिं) गन्तव्य मार्गों के पालक, वा गृहों के पालक पिता वा आचार्य के (परि) घेर कर (कुलपाः न) कुल के पालक, शिष्य पुत्रादि जिस प्रकार विराजते हैं उसी प्रकार (सखायः) मित्र, तेरे जैसी आख्या वा संज्ञा वाले, स्नेही जन (निधिभिः) अपने र ख़जानों सहित (खा परि आसते) तेरे चारों ओर विराजते हैं।

(२) वसन्त-सम्पात से प्रारम्भ कर ६ मास में सूर्य आधा मार्ग संक्रमण कर चुकता है, उस समय एक फसल हो जाती है। अन्न पक जाता है। उस समय राजा दौरों करें और कर संग्रह करले। (२) गृहस्थ में— इन्द्र गृहपित है, वह मध्याह्न में सूर्य के मध्याकाश में आने पर, अन्न पक जाने पर भोजन ग्रहण करे।

श्रातं मन्य ऊर्धाने श्रातमुशौ सुश्रातं मन्ये तहतं नवीयः। माध्यन्दिनस्य सर्वनस्य दुध्नः पिबेन्द्र वाजिन्पुरुकुज्जुषागाः ३।३७

भा०—हे (चित्रन्) बल वीर्य से सम्पन्न ! हे (पुरु-कृत्) बहुतों के ऐश्वर्य पैदा करने और बहुत से शतुओं का नाश करने हारे ! हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! शतुहन् ! त् (मध्यन्दिनस्य) दिन के मध्य में सूर्य के तुल्य तेजस्वी पुरुप के (द्धनः) धारण शील बल को (पित्र) प्राप्त कर। (ऊधनि श्रातम्) गौ के स्तन या मातृस्तन में परिपक्त अंश दूध के समान और (अम्रो सु-श्राते) अम्नि पर अच्छी प्रकार पकाये अन्न के समान, (नवीयः तत् ऋतम्) अति नया, श्रेष्ठ, स्तुत्य वह तेज (मन्ये) मानता हूं। इति सप्तित्रंशो वर्गः॥

[ १८० ]

स्विर्जयः ॥ इन्द्रो देवता छन्दः—१, २ त्रिष्टुप् । ३ विराट् त्रिष्टुप् ॥ तृचं स्क्रम् ॥ प्र संसाहिषे पुरुहृत् शत्रूब्ज्येष्ठेस्ते शुप्मं हृह गातिरस्तु । रन्द्रा भंग दक्षिणेना वस्ति पतिः सिन्धृंनामसि रेवतीनाम् ॥१॥

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! हे शतुओं के मूलोच्छेद करने हारे ! हे (पुरु-हूत ) बहुतों से प्रशंसित ! तु (शतृन् प्र ससिहिषे ) शतुओं को पराजित कर । (ते ग्रुण्मः ) तेरा शतु, शोपक बल बहुत बड़ा, सर्वश्रेष्ठ हो । और (इह रातिः अस्तु ) इस लोक में तेरा दान भी बहुत बड़ा हो । हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! राजन् ! तु (सिन्ध्नां ) वेग से जाने वाली सेनाओं और (रेवतीनां ) धन-सम्पन्न प्रजाओं का (पितः असि ) पालक है । तु (दक्षिणेन ) दक्षिण हाथ से अर्थात् निष्पाप मार्ग से (वसुनि आभर) नाना ऐश्वर्यों को प्राप्त कर ।

मुगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावतः त्रा जंगन्था परेस्याः । सुकं संशायं पविमिन्द्र तिग्मं वि शर्त्रून्ताळिह् वि मृधो नुदस्व २

भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यंवन् ! तू (भीमः मृगः न) भयंकर सिंह के समान (कु-चरः) सर्वत्र भूमि में विचरण करता हुआ और (गिरि-ष्ठाः) वाणी में स्थिर, सल्य-परायण होकर (परस्याः परःवतः आ जगन्थ) दूर से दूर प्रदेश से भी आ। (सकं पविं तिग्मम् सं शाय) वेग से जाने वाले शस्त्र को अच्छी प्रकार तीक्षण कर। (शत्रून् ताि ) तेरे बल का नाश करने वालों पर सुआघात कर। तू (मृधः वि नुदस्त्व) संप्रामकारियों को विशेष रूप से भगा दे।

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयत् । न तत्र दोपं पश्यामि मन्युस्तं मन्युमुच्छति ॥ वासिष्ठधर्मसूत्रे ॥ इन्द्रं जुत्रम्भि वाममोजोऽज्ञायथा वृषभ चर्षणीनाम् । श्रापानुदो जनममित्रयन्तं मुद्धं देवेभ्यो श्रक्षणोरु लोकम् ॥३।३८॥ भा०—हे (इन्द्र) ऐश्वर्यवन् ! त् (वामम्) सुन्दर, दुष्टहिंसक, (क्षत्रं) वल-वोर्य और (ओजः) पराक्रम को लक्ष्य कर (अभि अजायथाः) प्रकट हो। (चर्षगीनां) मनुष्यों के बीच में (अभित्रयन्तं जनम्) अभित्र अर्थात् शत्रु के तुल्य भाचरण करने वाले जन को त् (अप अनुदः) दूर कर। और (देवेभ्यः) उत्तम करादि देने वाले प्रजावर्ग के लिये (उह लोकम् कृण्) विशाल राष्ट्र बना। इत्यष्टाविंशो बर्गः॥

## [ १=१ ]

ऋषिः प्रथो वातिष्ठः । २ संप्रथो भारदाजः ॥ ३ घर्षः सौर्यः ॥ विश्वेदेवा देवताः ॥ अन्दः—१ निचृत् त्रिष्टुप् । २ त्रिष्टुप् । ३ पादनिचृत् त्रिष्टुप् ॥ तृवं स्क्रम् ॥

प्रथंश्च यस्य सप्रथंश्च नामानुष्टुभस्य ह्विषो ह्विर्यत्। धातुर्द्युत्तानात्सवितुश्च विष्णो रथन्त्रमा जभारा वसिष्ठः॥१॥

भा०—(विसिष्टः) सब बसने वालों में सब से उत्तम, प्रजाओं में राजा के तुल्य विद्वान् पुरुष, (बुतानात्) चमकने वाले और (धातुः) धारण पाषण करने वाले मेघ से (विगोः च सिवतुः) विविध जलों को बहाने वाले, सर्वप्रेरक सूर्य से, (रथन्तरं) अति वेग से युक्त ऐसे साधन विद्युत् आदि को (आ जभार) प्राप्त करे। (यस्य नाम) जिसका नाम या स्वरूप वा बल (प्रथः च सप्रथः च) विस्तृत और समान रूप से विस्तृत करने वाला है। और (यत्) जो (आनुष्टुभः हविषः हविः) प्रतिस्तम्भन अर्थात् रोकने वाले (हविपः) साधनों में (हविः) उत्तम प्रहण करने योग्य है। ज्ञान-पक्ष में—(विसष्टः) उत्तम वसु बह्मचारी विद्वान् (धातुः द्युतानात्) तेजस्वी पोषक गुरु से और (विण्णोः च सिवतुः) पिता के तुल्य विद्वान् से (रथन्तरम्) उत्तम ह

उपदेश ग्रहण करे। जिसका नाम, रूप (प्रथः सप्रथः च) विस्तृत और सच्याख्यान है, और ( आनुष्ट्रभस्य हविषः हविः ) प्रतिदिन उपदेश योग्य ज्ञान का परम श्राह्म रूप है।

श्रविन्दन्ते श्रतिहितं यदासीयुक्स्य धाम पर्मं गुहा यत्। धातुर्द्धतानात्सवितुश्च विष्णोर्भरद्वाजो बृहदा चक्रे ख्रुग्नेः ॥ २ ॥

भा०-(यत्) जो (यज्ञस्य) यज्ञ, सर्वोपास्य प्रभु का (परमं धाम ) परम तेज (गुहा) परम गुप्त स्थान, बुद्धि रूप गुफा में है और ( यत् ) जो ( अति-हितम् आसीत् ) सब से परे स्थित है उस (बृहत्) महान् ज्ञान को (खुतानात् धातुः) तेजस्वी, धारणकर्त्ता, ( विच्णोः च सवितुः ) ब्यापक, सर्वोत्पादक एवं ( अग्नेः ) ज्ञानमय प्रभु एवं गुरु जनों से ( भरद्-वाजः ) ज्ञान, बल और ऐश्वर्य का धारक विद्वान् (आ चक्रे) ग्रहण करता हैं। (२) इसी प्रकार बल-धारक विद्वान विद्युत्, सूर्यं, अग्नि आदि से गुप्त बल, तेज को ग्रहण करे।

तें अविन्दुनमनेसा दीध्याना यर्जुः ष्क्रन्नं प्रथमं देवयानम् । धातुर्द्धतानात्सवितुश्च विष्णोरा सूर्याद्भरन्धर्ममेते ॥ ३ ॥ ३९॥

भा०—(ते) वे (दीध्यानाः) तेजस्वी लोग (प्रथमं) सर्वेश्रेष्ठ, (देव-यानम्) विद्वानों के प्राप्त करने योग्य (स्कन्नं) परम प्राप्य, ज्ञान (यजुः) उपास्य को (मनसा अविन्दन्) मन से, ज्ञान से प्राप्त करते हैं। (ऐते) वे ( युतानात् धातुः ) चमकने वाले परिपोषक तस्व विद्युत् से, (विद्योः च सवितुः च सूर्यात् ) व्यापक और पेरक सूर्य से ( घर्मम् ) प्रकाश को ( उत् अभरन् ) प्राप्त करते हैं । इसी प्रकार पूर्वीक गुण बाले विद्वान जुनों वा प्रभु से लोग ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते हैं। हत्येकोनचत्वारिको वर्गः ॥

#### [ १८२ ]

ऋषिः तपुर्मूर्थावार्हस्पत्यः ॥ वृहस्पतिदेवता ॥ छन्दः—१ भुरिक् त्रिष्टुप् । २ विराट् त्रिष्टुप् । ३ त्रिष्टुप् ॥ तृचं स्क्रम् ॥

बृह्स्पतिनियतु दुर्गहा तिरः पुनिनेषद्घशंसाय मन्म । विषद्शस्तिमपं दुर्भति हुन्नथा कर्यजमानाय शं योः॥१॥

भा०—(बृहस्पतिः) महान् ब्रह्मण्ड और बड़ी १ शक्तियों का पालक प्रभु (दुः-गहा) बड़ी किंठनता से प्रहण करने योग्य, दुर्विज्ञेय वा (दुर्ग-हा) समस्त संकटों को नाश करने वाला है। वह (तिरः नयतु) सब संकटों को दूर करे, वा वह सब (दुर्गहा तिरः नयतु) दुख से वश करने योग्य शतु-सैन्यों, और कष्टों को दूर करे। वा वह (तिरः) पार (नयतु) ले जावे। (पुनः) और वह (अध-शंसाय) हम पर पाप की आंशसा करने वाले, दुर्भाव वाले दुष्ट पुरुप को दूर करने वा सुधारने के लिये (मन्म) मननीय ज्ञान और तेजोयुक्त शस्त्रादि दण्ड (नेपत्) प्रयोग करे। वह (अशस्तिम् क्षिपत्) बुराई को दूर करे, वह (अशस्ति) शासन-रहित उच्छुं खलता को उखाड़ दे। (दुर्मीतं अपहन्) दुष्ट मित को परे करे। (अथ) और (यजमानाय) अपने को समर्पण करने वाले का (शंयोः) शान्ति और दुःख-निवारण (करत्) करे।

नराशंसी नोऽवतु प्रयाजे शं नो अस्त्वनुयाजो हवेषु । जित्तपदर्शस्तिमर्प दुर्मतिं हुन्नथां करद्यजमानाय शं योः॥२॥

भा०—( नराशंसः ) मनुष्यों को उत्तम मार्ग बतलाने वाला, और मनुष्यों द्वारा स्तुत्य पुरुष ( प्र-याजे ) उत्तम यज्ञ, दान, सत्संग के अवसर में ( नः अवनु ) हमारी रक्षा करे, हमें प्राप्त हो। वह ( हवेषु ) यज्ञों और युद्धों के अवसरों में (अनु-याजः) अनुकूल संगति, दान, सत्संग

आदि करने वाला होकर (नः शम् अस्तु) हमें कल्याणकारक, शान्तिदायक हा। (अशस्तिम् क्षिपत्०) शेष व्यास्या देखो इस से पूर्व मन्त्र में। तपुर्मूर्धा तपतु रच्चसो ये ब्रह्मद्विषः शरेबे हन्त्वा उं। च्चिपदर्शस्तिमपं दुर्मेतिं हुन्नथा करद्यर्जमानाय शं योः॥३॥४०॥

भा०—(तपुः-मूर्धा) अति तप से युक्त, शिरः स्थान, प्रशुख पद को धारण करने वाला, अप्रणी पुरुष (रक्षसः तपतु) दुष्ट जनों को पीड़ित करें। और (ये ब्रह्मद्विषः) जो ब्रह्म, ब्राह्मण, वेद, अन्न, धनादि से द्वेष करने वाले हैं उनको भी पीड़ित करें। और वह (शरवे) हिंसक जन को (हन्तवे) नाश करने के लिये (उ) भी यत्न करें। (क्षिपद्०) हत्यादि पूर्ववत्॥ इति चतुर्विशो वर्गः॥

#### 

ऋषिः प्रजावान्प्राजापत्यः ॥ त्र्यन्वचं यजमानपत्नीहोत्राशिषो देवताः ॥ छन्दः— १ त्रिष्डप् । २, ३ विराट् त्रिष्डप् ॥ तृचं स्क्रम् ॥

अपर्यं त्वा मनेषा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम् । इह प्रजामिह रायें रराणः प्र जायस्य प्रजया पुत्रकाम ॥ १ ॥

भा०—हे युरुष ! में (त्वा) तुझे (मनसा चेकितानं) ज्ञानवान्। चित्त से नाना संकल्प-विकल्प करते हुए और ज्ञानवान् होते हुए (अपश्यम्) देखता वा देखती हूं। और तुझे (तपसः जातम्) तप से उत्पन्न और (तपसः वि-भतम्) तप से ज्याप्त, देखता वा देखती हूँ। हे (पुत्र-काम) पुत्र की कामना करने हारे! युवा पुरुप! (इह) इस आश्रम में, इस उत्तम नारी वा गृहस्थ में (प्रजां) प्रजा को और (रियम्) ऐश्वर्य, बल, वीर्थ को (रराणः) प्रदान करता हुआ, (प्रजया प्रजायक्त) उत्तम सन्तान के रूप में स्वयं उत्पन्न हो। यह मन्त्र छी

द्वारा पुरुष के प्रति वा पुरोहित, गुरु, पिता आदि द्वारा युवा के प्रति अनुज्ञा रूप में है।

एतावानेव पुरुषो यजायात्मा प्रजेति ह । विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृताऽङ्गना ॥ मनु० अ०९।४५॥ पतिर्भार्यां सम्प्रविश्य गर्भों भूत्वेह जायते । जायायास्तिद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥ मनु० अ०९-८॥ दूसरे मन्त्र से प्रतीत होता है कि स्त्री का ही पुरुष के प्रति यह

दूसरे मन्त्र से प्रतीत होता है कि खी का ही पुरुष के प्रति यह चचन है। दूसरे में पुरुष खी से कहता है।

श्रपेश्यं त्वा मनेसा दीध्योनां स्वायी तन् ऋत्वेये नार्धमानाम् । उप मासुचा युवतिवीभूषाः प्रजायस्व प्रजयां पुत्रकामे ॥ २ ॥

भा॰—हे युवित ! में पुरुष (त्वा) तुझे (मनसा) मन से (दीध्यानां) ध्यान करती हुई (अपत्रयं) देखूं। और (स्वायां तन्) अपनी देह में (ऋत्व्ये) ऋतुकाल में (नाधमानां) सौभाग्य से सम्पन्न होती हुई भी देखूं। तू (युवितः) युवित, यौवन से युक्त, गृहस्थ बसाने में समर्थ होकर (माम् उप उच्चा बभूयाः) मेरे समीप अति आद्र को प्राप्त हो। और हे (पुत्र-कामे) पुत्र की कामना करने हारी! तु (प्रजया प्रजायस्व) प्रजा द्वारा उत्तम सन्तान की माता बन।

श्चहं गर्भमद्धामोषधीष्वहं विश्वेषु सुवनेष्वन्तः। श्चहं प्रजा श्रजनयं पृथिव्यामहं जनिभ्यो श्चप्रीषु पुत्रान्॥३॥४१॥

भा०—(अहम्) मैं कृषक तुल्य होकर (ओषधीषु) ओषिष, वनस्पतियों के बीच वायुवत् (गर्भम् अद्धाम् ) गर्भ को धारण कराऊं। (विश्वेषु भुवनेषु अन्तः ) समस्त भुवनों के बीच में सूर्य के तुल्यवीर्यधारक दाराओं में गर्भ धारण कराऊं। (अहं पृथिज्याम् ) मैं पृथिवी में मेघ या जल के

तुल्य अपनी पृथिवी रूप जाया में (प्रजाः अजनवस्) सन्तितिएं उत्पन्न करूं। और (अहं) में (जिनभ्यः) सन्तान उत्पन्न करने वाली धर्म-दाराओं से और (अपरीषु) जो पर की न हों, अपनी हों, उनमें ही (पुत्रान् अजनयम्) पुत्रों को उत्पन्न करूं। आद्रार्थ बहुवचन । इत्येकचत्वारिंशो वर्गः॥

### [ \$=8]

क्रिषः त्वष्टा गर्भकता विष्णुर्वा प्राजापत्यः ॥ देवता—िलगोलाः । गर्भार्थाशीः ॥ व्यन्दः—१, २ श्रनुष्टुप् । ३ निचृदनुष्टुप् ॥

विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टां <u>रू</u>पाणि पिशतु । स्रा सिज्चतु <u>प्रजापंतिर्धाता</u> गर्भे दधातु ते ॥ १ ॥

भा०—(विन्णुः) हृदय में प्रवेश करने वाला पुरुष (योनिं कल्पयतु) उत्तम गृह बनावे। और (त्वष्टा) तेजस्वी वा शिल्पी पुरुष (रूपाणि) नाना रुचिकर पदार्थ (पिंशतु) बनावे। (प्रजापितः) प्रजा का पालक (आ सिञ्चतु) वीर्थं का आसेचन करे। (धाता) हे खि! तेरा धारण-पोषण करने वा गर्भ आधान करने वाला पुरुष ही (गर्भ दधातु) तेरे गर्भ का भरण-पोषण भी करे। हृदय में प्रेमी होकर, वा शरीर में प्रजारूप होकर प्रवेश करने वाला विन्णु, नाना रुचिकर पदार्थों का रचयिता त्वष्टा, प्रजा का पालक, प्रजापित, गर्भ का आधाता, और पोषक ये सब विशेषण पति के कर्तं व्य को बतलाते हैं।

गर्भ घेहि सिनीवालि गर्भ घेहि सरस्वति । गर्भ ते ऋश्विनौ देवावार्धनां पुष्करस्रजी ॥ २ ॥

भा० है (सिनीवाली) बंधन में बांधने वाली और पुरुष की बरण करने वाली! हे सुभगे! वरवर्णिनि! तू (गर्भ धेहि) गर्भ को

धारण कर । हे (सरस्वति) उत्तम ज्ञानवति ! तू (गर्भं धोहि) गर्भं को धारण कर । (पुक्रर-स्वजौ) पुष्टिकारक वीर्यं और रज को उत्पन्न करने वाले (अधिनौ) परस्पर व्याप्त होने वाले (देवौ) दोनों के अंग (ते गर्भं आधत्ताम्) तेरे भीतर गर्भं को धारण करावें । कामयुक्त होने से दोनों के अंग यहां 'देव' हैं । परस्पर अनुपात में व्याप्त होने वाले होने से 'अधी' हैं । इन नामों और विशेषणों में अन्य भी वैज्ञानिक रहस्य हैं, जिन्हें स्थानाभाव से नहीं लिखते । सिनम् अन्नं भवति । सिनाति भूतानि । वालं पर्व । वृणोतेः । तिस्मन्नन्नवती । वालिनी वा । वालेने वास्थामणुक्वाचन्द्रमाः सेवितव्यो भवतीति निरु । ११ । ३३ ॥

हिर्एययी श्रुर्णी यं निर्मन्थतो श्रुश्विना । तं ते गर्भ हवामहे दशमे मासि स्तेवे ॥ ३ ॥ ४२ ॥

भा०—(यं) जिस (गर्भं) ग्रहण करने योग्य अपत्य-जनक गर्भ को (हिरण्णयी अरणी) हित और रमण योग्य सुख से युक्त दो अरणि काष्ठों के तुल्य परस्पर (अश्विना) संगत छी पुरुष मिलकर (निर्मन्थतः) अग्नि के तुल्य बालक रूप से उत्पन्न करते हैं (तं) उस (ते गर्भं) तेरे गर्भस्थ सन्तान को हम (दशमे मासि स्तवे) दसवें मास में प्रसव होने के लिये (हवामहे) सब प्रकार से स्वोकार करें उसका यथोवित पालन-पोषण अपने पर सहें। इति द्वाचत्वारिंशो वर्गः॥

### [ १८४ ]

ऋषिः सत्यधितर्वारुणिः ॥ देवता—अदितिः । स्वस्त्ययनम् ॥ छन्दः — १, ३ विराड् गाथत्री । २ ानचृद् गायत्री ॥ तृचं स्क्रम् ॥

महि त्रीणामवीऽस्तु द्युत्तं मित्रस्यार्धस्याः। दुराधर्षे वर्रणस्य ॥ १ ॥ भा०—(मित्रस्य) सर्वस्तेही, (अर्थम्णः) भीतरी और बाह्य शातुओं का नियन्त्रण करने वाले और (वरुणस्य) सबसे वरण करने योग्य, दुःखों के वारक इन (त्रीणाम्) तीनों का (द्युक्षं) अति प्रदीप्त, तेजस्वी, (अवः) रक्षण, ज्ञान और स्नेह (मिह) महान् और (दुराधर्ष अस्तु) अन्यों द्वारा अपमान करने योग्य न हो।

नुहि तेषाममा चन नाध्वेसु वा<u>र</u>णेषु । ईशे <u>रिपु</u>रघशैसः ॥ २ ॥

भा०—(तेषाम् अमा चन) उनके गृहों पर, उनके सहयोग में (अध-शंसः) अनिष्ट की संभावना वाला (रिपुः) दुष्ट, शत्रु (न ईशे) समर्थ नहीं होता, कुछ विगाड़ नहीं सकता, (तेषाम् अध्वसु) उनके मार्गों में और (तेषां वारणेषु) उनके दुःख-संकट वारण करने के साधनों, स्थानों वा (तेषां वा रणेषु) उनके सहयोग में किये युद्धों वा रमणीय स्थानों में भी (रिपुः न ईशे) शत्रु कुछ नहीं कर सकता।

यस्मै पुत्रासो श्रदितेः प्र जीवसे मत्यीय । ज्योतिर्यच्छुन्त्यजैस्नम् ॥ ३ ॥ ४३ ॥

भा०—( अदितेः ) अविनाशी, सूर्यवत् अखण्ड तेजस्वी प्रभु के ( पुत्रासः ) पुत्रवत् एवं बहुतों की रक्षा करने वाले जन ( यस्मै मर्त्याय ) जिस मनुष्य को ( प्र जीवसे ) उत्तम शिति से दीर्घ जीवन धारण करने के लिये ( अजस्रं ज्योतिः यच्छन्ति ) अविनाशी प्रकाश प्रदान करते हैं उसका भी दुष्टजन कुछ नहीं कर सकते। इति त्रिचत्वारिंशो वर्गः ॥

### [ १८६ ]

ऋषिः जलो बातायनः ॥ वायुर्देवता ॥ छन्दः—१, २ गायत्री । ३ निचृद् गायत्री ॥ तृचं सूक्तम् ॥ वात त्रा वांतु भेषजं शम्भु मंयोभु नी हृदे। प्राप्त प्रार्थेषि तारिषत्॥ १॥

भा०—(वातः) वह सर्वज्यापक, वायु के समान बलवान् प्रभु (भेषजम्) सब दुःखों का परम औषधि, (शं-भु) शान्तिदायक और (मयः-भु) सुखकारक होकर (नः आ वातु) हमें प्राप्त हो। (नः आयूषि प्र तारिषत् हमें दीर्घ जीवन प्रदान करे।

ड्त बात पितासि न ड्त भ्रा<u>तोत नः</u> सर्खा । स नो जीवार्तवे कृषि ॥ २ ॥

भा०—हे (वात) वायुवत् बलवान्, जीवनप्रद! सर्वव्यापक, सर्व-प्रोरक! (उत) और तू (नः पिता असि) पिता के तुल्य हमारा पालक है, (उत नः भ्राता) और भाई के समान हमारा भरण पोषण करने वाला है, (उत नः सखा) और मित्र के समान हम से प्रेम करने वाला है। (सः) वह तू (नः) हमारे (जीवातवे) जीवन वृद्धि के लिये (कृधि) कृपा कर।

यद्दो वात ते गृहें मृतस्य निधिर्द्वितः।

ततों नो देहि जीवसे ॥ ३ ॥ ४४ ॥

भा०—हे (वात) ब्यापक प्रभो ! (यत्) जो (ते गृहे) तेरे प्रहण योग्य, तेरे वश में (अमृतस्य निधिः हितः) अमृत का खज़ाना धरा है (ततः) उसमें से (नः) हमें (जीवसे धेहि) दीर्घ जीवन के लिये प्रदान कर । इति चतुश्रत्वारिशो वर्गः ॥

### [ 229 ]

ऋषिर्वत्स आग्नेयः ॥ अग्निर्देवता ॥ छन्दः—१ निचृद् गायत्री । २—४ गायत्री ॥ पञ्चर्चं स्क्रम् ॥

प्राञ्जये वाचमीरय वृष्भायं चित्रीनाम्।

स नः पर्धदित द्विषः ॥ १॥

भा०-हे विद्वन् ! तू (क्षितीनां वृषभाय ) भूमियों पर वर्षण करने वाळे मेघ के समान उदार ( क्षितीनां वृषभाय ) प्रजाओं के बीच श्रेष्ठ स्वामी रूप (अप्नये) अग्निवत् तेनस्वी, अग्रणी, पुरुष के लिये (वाचम् प्र ईरय) वाणी को प्रेरित कर, उसकी स्तुति कर। (सः) वह (नः) हमें (द्विषः) शत्रु और अप्रिय भीतरी काम क्रोधादि से भी ( अति पर्षत् ) पार करे।

यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वानिरोचेते । स नः पर्धदित द्विषः॥ २॥

भा०—( यः ) जो ( परस्थाः परावतः ) दूर से भी दूर स्थान से ( तिरः धन्व ) अन्तरिक्षवत् सव पार कर ( अति रोचते ) खूब प्रकाशित होता है। (सः नः द्विषः अतिपर्यत्) वह सूर्यवत् तेजस्वी प्रभु हमें समस्त बाहरी और भीतरी शत्रुओं से पार करे।

यो रज्ञांसि निजूर्विति वृषा शुक्रेण शोचिषा । स नः पर्धदिति द्विषः॥ ३॥

भा०—(यः) जो ( दृषा ) बलवान् ( शुक्रेण शोचिषा ) अति शुद्ध कान्ति से उज्ज्वल और दीप्ति से सुर्यवत् (रक्षांसि निजूर्वति) दुष्टों वा रोगों का नाश करता है, (सः नः द्विषः अति पर्षत्) वह हमें भीतरी, बाह्य शत्रुओं से पार करे।

यो विश्वाभि वि पश्यति भुवना सं च पश्यति । स नः पर्धद्ति द्विषः ॥ ४॥

भा०-(यः) जो (विश्वा भुवना) समस्त लोकों को (अभि

वि पश्यति ) सम्मुख देखता और ( सं पश्यति च ) अच्छी प्रकार देखता है, ( सः नः द्विपः अति पर्षत् ) वह हमें अप्रीति युक्त शत्रुओं, दुःखों, रोगों, कष्टों से पार करें।

यो ग्रम्य पारे रर्जसः शुको श्रश्निरजायत।

स नःपर्षद्ति द्विषः ॥ ४ ॥ ४४ ॥

भा०—(यः) जो (अस्य रजसः पारे) इस लोक के पार, रजोगुण से परे ( शुक्रः अग्निः अजायत) कान्तियुक्त, सबको अस्म करने बाला, अग्निवत् स्वयं प्रकाश आत्मा प्रकट है ( सः नः द्विषः अति पर्षत् ) बह हमें सब कष्टों से पार करे। इति पञ्चचत्वारिशो वर्गः ।

### [ १८८ ]

ऋषिः श्येन श्राग्नेयः ॥ देवता—श्राग्निर्जातवेदाः ॥ गायत्री छन्दः ॥ तृचं स्क्रम् ॥

प्र नूनं जातवेदसम्भर्थं हिनोत वाजिनंम्। इदं नो बहिंरासदे॥१॥

भा०—हे विद्वान् पुरुषो ! (न्नं) अवश्य आप लोग (जातवेद-सम्) उत्पन्न शरीर को धन के समान प्राप्त करने और भोगने वाले, (वाजिनम्) बलशाली, ज्ञानी, (अश्वम्) अश्व के तुल्य उसे ढोने और उसके भोक्ता आत्मा को (प्र हिनोत) बढाओ, उसकी स्तुतियां करो । (इदं) यह (नः) हमारा (बर्हि:) बृद्धिशील देह ही उसके (आसदे) विराजने के आसन के तुल्य स्थान है। (१) प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में व्यापक और उसको जानने वाला प्रभु भी 'जातवेदाः' है। समस्त बलों, ऐश्वर्यों के स्वामी होने से वाजी और व्यापक और संज्ञालक होने से 'अश्व' है। विद्वान् लोग उसकी स्तुति करें। उसके विराजने के लिये ये (बर्हि:) समस्त लोक ही आसनवत् हैं।

## श्चस्य व जातवेद्सो विप्नवीरस्य मीळहुर्षः । महीमियर्मि सुष्टुतिम् ॥ २ ॥

भा०—(अस्य जात-वेदसः) इस उक्त प्रकार से उत्पन्न कारीरों को लेने वाले (विप्र-वीरस्य) विविध उत्तम वीरों वत् प्राणों के स्वामी, (मीदुषः) बलवान्, बीर्यं आदि-वेचक आनन्दप्रद आत्मा की (महीम् सुंस्तुतिम् इयर्मि) बड़ी उत्तम स्तुति करूं। (२) विद्वानों को विविध मार्गीं में चलाने वाला होने से प्रभु 'विप्रवीर'है।

या रुची जातवेद्धो देवत्रा हेव्यवाहेनीः । तार्भिनों युज्ञमिन्वतु ॥ ३ ॥ ४६ ॥

भा०—उस (जात-वेदसः) जातवेदा, आत्मा की (देव-त्रा) देवों, प्राणों के बीच में जो (हब्य-वाहनीः) ज्ञान और अन्नादि प्राप्त कराने बाली (याः रुचः) जो दीसियों के तुल्य अनेक कामनाएं हैं (ताभिः) उन सहित वह (नः यज्ञम् इन्वतु) हमारे यज्ञ को प्राप्त हो।

इसी प्रकार 'जातवेदाः' अग्नि (२) हमारे यज्ञ में आत्मा और प्रभु का ही प्रतिनिधि है। इति पट्चत्वारिंशो वर्गः ॥

#### [ 3=8 ]

क्षिः सार्पराज्ञी । देवता — सार्पराज्ञी स्यों वा ॥ छन्दः — १ निचृद् गायत्री । २ विराड् गायत्री । ३ गायत्री ॥ तृचं स्क्रम् ॥

त्र्यायं गौः पृश्चिरक्रमीद्संदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः॥ १॥

भा०—(अयं) यह (गौः) गमनशील, नित्य गतिमान् भूलोक सूर्य-लोक, चन्द्र-लोक आदि (पृक्षिः) आकाश में (आ अक्रमीत्) सब ओर अमण कर रहा है, और (पुरः मातरम् असदत्) आगे के अपने मातृतुब्य महान् आकाश में विराजता है, और अपने (पितरं) पिता तुल्य (स्वः।) महान् प्ररेक, सूर्यंवत् अपने से बड़े लोक की (प्र-यन्) पिरक्रमा करता है। आकाशस्य समस्त पिण्ड गतिमान् होने से 'ग़ी' हैं, उनमें से प्रत्येक आकाश में आगे बढ़ता दीखता है, आकाश में ऐसे विराजता है जैसे माता की गोद में बचा। और वह भी किसी न किसी अपने से महान् की, पिता की बालकवत् परिक्रमा करता है। चन्द्र और प्रथिवी, सूर्य आर सौर-जगत् अपने से भी महान् किसी प्ररेक की परिक्रमा करता है। यही बात अन्य प्रहों, उपग्रहों और सोपग्रह-ग्रह सहित सौर, मण्डलों के विषय में भी जानना चाहिये।

(२) अध्यातम वा अधिविद्य में—(अयं पृक्षिः) यह प्रश्नशील जिज्ञासु जन (गौः) ज्ञानार्थी होकर (आ अकमीत्) परिक्रमा करे। (मातरं) ज्ञानदाता गुरुरूप माता के (पुरः असदत्) आगे विराजे और इसी (स्वः) प्रकाश स्वरूप, उपदेष्टा गुरु को (पितरं प्रयन्) पिता के तुल्य जान कर प्राप्त करे। (३) इसी प्रकार (अयं गौः) यह ज्ञानी आत्मा (पृक्षिः) प्रेममय, ज्योतिर्मय होकर आगे वढ़ता, माता प्रभु को प्राप्त होता, उसी में विराजता है, उसी मोक्षमय पिता, पालक प्रभु को प्राप्त करता है।

श्चन्तर्श्चरित रोचनास्य प्राणाद्पानुती । व्यक्त्यनमित्रिको दिवम् ॥ २॥

भा०—( अस्य रोचना ) इस आत्मा की रुचिकारक, दीप्ति चेतना ही (प्राणात् अपानती ) प्राण प्रहण करती और अपान का कर्म करती है। इसीसे ( महिषः ) वह महान् आत्मा सूर्यवत् ( दिवम् वि अख्यत् ) द्योः, ब्रह्माण्डवत् इस देह को वा इच्छामय कामना को प्रकाशित करता है।

त्रिंशद्धाम् वि राजित् वक्षपत्कायं धीयते । प्रति वस्तोरह सुभिः ॥ ३ ॥ ४७ ॥

भा०-जिस प्रकार सूर्य (प्रति वस्तोः) प्रति दिन ( द्युभिः ) कान्तियों से ( त्रिंशद् धाम विराजित ) तीसों स्थानों पर प्रकाशित होता है और जिस प्रकार कान्तियों से चन्द्र तीसों तिथि-स्थानों पर प्रकाशित होता है उसी प्रकार जो (प्रति बस्तोः) निवास योग्य प्रत्येक देह में भीर निवास योग्य प्रत्येक लोक में न्यापक प्रसु ( त्रिशद् धाम विरजित ) तीसों धाम प्रकाश करता है, चमकता है, उस ( पतङ्गाय ) सूर्य के समान गमनशील वा व्यापक के ज्ञान, और स्तुति के लिये (वाक् धीयते ) वेदवाणी को धारण किया जाता है, उसी के लिये उत्तम स्तुति का प्रयोग होता है।

विदात्-धाम = (तीस धाम, स्थान ) ज्योतिश्वक पर दिन रात्रि में तय होने वाले क्रान्तिवृत्त पर ६० अंश चिन्हित हैं जो दिन की तीस घडी वा मास की ३० तिथियों का निर्देश करते हैं। (१) अध्यातम में भी जायत् काल में उसी प्रकार देह में आत्मा की और जगत् में प्रभु की रक्षा को जानना चाहिये।

## [ 035]

🦡 विराहमर्वेणो माधुच्छन्दसः ॥ देवता-भाववृत्तम् ॥ छन्दः-१ विराहनु-ष्टुप् । २ अनुष्टुप् । ३ पादनिचृदनुष्टुप् ।।

भ्रातं च सत्यं चाभी दत्तापसो अध्यं जायत । ततो राज्यजायत तर्तः समुद्रो अर्णवः ॥ १ ॥

भा०-(अभीद्वात् तपसः) सब ओर से प्रकाशमान 'तप' से ( ऋतं च सत्यं च अजायत ) ऋत और सत्यं भी प्रकट हुआ। ( ततः बात्री अजायत ) उसीसे रात्रि उत्पन्न होती है। (ततः ) उस तप से ही (अर्णवः समुद्रः) यह जल से युक्त महान् समुद्र और सूक्ष्म जलों से न्याप्त आकाश प्रकट हुआ।

'ऋतं'-ऋतमिति सत्य नाम । ऋतं मानसं यथार्थसंकल्पनं, सत्यं वा-विकं यथार्थभाषणं चकराद्-यद्पि शास्त्रीयं धर्मजातं समुच्चीयते ॥ सा० ॥

'तपः' पुरा सष्टयर्थं कृतं तपः ( सा॰ )

'समुदः'-समुद्रशब्दोऽन्तरिक्षोदध्योः साधारणः । सा॰ ।

सुमुद्राद्र्णवाद्धिं संवत्सरो श्रजायत।

श्रुहोरात्राणि विद्धिध्वस्य मिष्तो वृशी ॥ २ ॥

भा०—(अर्णवात् समुद्राद् अधि) अर्णव समुद्र से, संवत्सर, (अजायत) प्रकट हुआ। (विश्वस्य मिषतः) प्रकट होते हुए समस्त जगत् के (वशी) स्वामी (अहः रात्राणि विद्यत्) दिन और रात्रियों को भी बनाता है।

सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमंकलपयत्।

दिवं च पृथिवीं चान्तरिचमथो स्वंः॥ ३॥ ४८॥ 💴

भा०—(धाता यथापूर्वम् अकल्पवत् ) विधाता, जगत्-कर्ता ने जिस प्रकार पहले बनाया था ठीक उसी प्रकार उसने अब भी (सूर्या-चन्द्रमसी) सूर्य और चन्द्रमा, (दिवं च पृथिवीं च ) आकाश और पृथिवी, (अन्तरिक्षम् अथ स्वः ) अन्तरिक्ष और प्रकाश वा समस्त पदार्थ बनाये।

'संवत्सरः'—संवत्सरोपलक्षितः सर्वकालः । सा० ॥ 'मिषतः'—निमेषादियुक्तस्य । सा० । इत्यष्टाचत्वारिशो वर्गः ॥

## [ \$88]

श्रापिः संवननः ॥ देवता—१श्राप्तिः । २ —४ संज्ञानम् ॥ छन्दः—१ विराडनुष्टुप् । १ अनुष्टुप् । ४ निचृदनुष्टुप् ॥ ३ त्रिष्टुप्॥ चतुर्ऋचं स्कम् ॥ संसमिद्यंवसे वृष्त्रश्चे विश्वान्यर्थ ग्रा। इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ १ ॥

भा०—हे (वृषन्) वलवन्! समस्त सुखों के वर्षाने हारे! हे (अम्रो) ज्ञान के प्रकाशक, प्रभो ! तू (अर्थः) स्वामो, सबका प्रेरक होकर (विश्वानि सं युवसे ) समस्त प्राणियों और समस्त तत्त्वों को। मिलाता है। तू (इडः पदे समिध्यसे) भूमि पर अग्नि के तुल्य इस अन्न के बने देह में आत्मा के तुल्य, ( इड: पदे ) वाणी के प्रम प्राप्तव्य ज्ञातब्य पद ओंकार रूप में प्रकाशित होता है। (सः) वह तू (नः) हमें ( वसूनि ) नाना ऐथर्य और लोक प्राप्त करा।

सङ्गच्छध्वं सं वद्ध्वं सं वो मनीसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासंते ॥ २ ॥

भा०—हे मनुष्यो ! आप लोग ( सं गच्छध्वं ) परस्पर अच्छी प्रकार मिलकर रहो ! ( सं वदध्वम् ) परस्पर मिलकर प्रेम से बात चीत करो, विरोध छोड़ कर एक समान वचन कहो। (वः मनांसि) आप लोगों के सब चित्त (सं जानताम्) एक समान होकर ज्ञान प्राप्त करें। (यथा) जिस प्रकार (पूर्वे देवाः) पूर्व के विद्वान जन (भागं) सेवनीय और भजन करने योग्य प्रभु का (जानानाः) ज्ञान सम्पादन करते हुए ( सम् उपासते ) अच्छी प्रकार उपासना करते रहें उसी प्रकार आप लोग भी ज्ञान सम्पन्न होकर (भागं सम् उपासते ) सेवनीय अक्र और उपास्य प्रभु का सेवन और उपासना करो।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनःसह चित्तमेषाम् । समानं मन्त्रम्भि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥

भा०-(एषाम् मन्त्रः समानः ) इन सबका विचार एक समान हो। (सिमितिः समानी) परस्पर संगति, मेळ जोळ भी एक समान भेद-भाव से रहित हो। (मनः समानम्) इनका अन्तःकरण एक समान हो। (एषां चित्तं सह) इनका चित्त एक दूसरे के साथ हो। (वः समानम् मन्त्रम् अभि मन्त्रये) मैं आप लोगों को एक समान विचारवान् करता हूं और (वः समानेन हविषा जुहोमि) एक समान अन्न से प्रदान कर आप लोगों को पालित-पोषित करता हूं।

सुमानी व त्राक्तिः समाना हदंयानि वः।

सुम्रमानम्<mark>र</mark>स्तु वो मन्रो यथां वः सुसुहास्रति ॥४॥४६।८॥१२।१०॥

भा०—(वः आकृतिः समानी अस्तु ) आप लोगों का संकल्प, निश्चय और भाव, अभिप्राय एक समान रहे। (वः हृद्यानि समाना ) आप लोगों के हृद्य एक समान हों। (वः मनः समानम् अस्तु ) आप लोगों के मन समान हों, (यथा) जिससे (वः ) आप लोगों का (सह सु असति ) परस्पर का कार्य सर्वत्र एक साथ अच्छी प्रकार होसके। इत्येकोनपञ्चाशो वर्गः। इत्यष्टमोऽध्यायः॥ इति द्वादशोऽनुवाकः।

॥ इत्यष्टमो ऽष्टकः समाप्तः ॥

श इति दशमं मण्डलं समाप्तम् ॥ इति ऋग्वेदः सम्पूर्णः ।

इति श्रीविद्यालंकार-मीमांसातीर्थं-विरुदोपशोभितेन श्रीमत्पण्डित जयदेवशर्मणा-विरचित ऋग्वेदालोकभाष्ये अष्टमोऽष्टकः दशमञ्ज मण्डलम्, ऋग्वेदालोकभाष्यं च समाप्यते ॥

## भाष्यकर्तुरुपसंहारवचनम्

श्लेषप्रपञ्जनित्ता चित्रवर्णपदान्विता ।
सनातनी जगत्सर्गस्थितिसंहारकृत्कृतिः ॥
सरस्वती गभीरार्था भवसागरतारिका ।
धर्मार्थकाममीक्षाणां धारया बहुधारया ॥
विवृण्वती समस्तानि तत्त्वानि विशदान्यथ ।
समासतो व्यासतश्च ब्रह्मात्मानं नरं प्रभुम् ॥
प्राणं मुख्यं च वीर्यं चाग्नीन्द्रसोमादिदैवतैः ।
कथयन्ती विजयते वेदवाणी परस्तराम् ॥

विद्यालंकार-मीमांसातीर्थोपाधिविभूषितः । जयदेवः पौतिमाष्यो वेदब्राह्मणतत्त्ववित् ॥ सामाथर्वयज्ञक्र द्वालोकभाष्यं व्यधात् क्रमात् । लोकभाषां समाश्रित्य मितं यज्ञातिविस्तरम् ॥ नानापक्षोपसंकेतप्रदर्शनपुरःसरम् । वेदज्ञानमहाराशिद्यानन्दोपद्शिते ॥ संज्ञरन् वर्त्मनि ग्रुभे ज्ञानयज्ञधिया सुखम् ॥

वेदाम्ब्रुधिनिमग्नेन ज्ञानालोकितचेतसा । नात्मैवातोष्यत परमश्रीयत च सेश्वरः॥

THE DINE OF THE PARTY OF

आलोकभाष्यं वेदानामालोकयति दीपवत् ॥ गुद्धं रहस्यं सुस्पष्टं नानावर्णोज्ज्वलं महत्। यद्धीत्य कृतार्थाः स्युर्वेदतत्त्वबुभुत्सवः ॥

THE RESERVE TO THE X STREET

आर्षं च सुमहत् ज्ञानं वेदाक्षरसमन्वितम्। आरण्यकं ब्राह्मणं च श्रौतगृद्यादिसूत्रकम् ॥ स्मृत्यर्थधर्मशास्त्राणि दर्शनानि च षट् ततः। भाष्याणि चाप्यनेकानि तर्को वेदाक्षरानुगः॥ मतिविविधविज्ञातुराचाराश्च सतां ग्रुभाः। सर्वमेव हि वेदार्थतत्त्वालोचनसाधनम् ॥ · DE milion il min mont, per affichme american

े बार्षे-सावित्व क्षप्टन । ते विदेद, प्राची

## आयुर्वेद-यन्थमाला का प्रथम पुष्प

# चरक-संहिता

## सरल भाषानुवाद सहित तीन खएडों में पूर्ण

प्रत्येक खग्रड (साइज़ डबल काउन १६ पेजी लगभग ८०० प्रष्ठ का) सुवर्णाक्षरों से सुशोभित और पक्की जिल्द । मू० ४) रू०

आयुर्वेद-प्रनथमाला के स्थायी प्राहकों को इस माला का प्रत्येक प्रनथ पौने दाम ३ ) रु० में दिया जावेगा।

## आयुर्वेद-ग्रन्थमाला में प्रकाशित होने वाले ग्रन्थ

चरक-संहिता, सुश्रुत-संहिता, अष्टांग-हृद्य, अष्टांग-संग्रह, शालाक्य तन्त्र, नावनीतक्रम्, कुमार-तन्त्र, अंजनिदान, आयुर्वेदसूत्र, शार्ङ्गधर, कश्यप-तन्त्र, माधव-निदान, सुषेण-संहिता, धन्वन्तरीय राजनिघण्ड, वंगसेन, भावप्रकाश, भैषज्य-ररनावली, रसरत्नसमुच्चय, राजमार्तण्ड, शालिहोत्र-वैद्यक (अश्वचिकित्सा नकुलकृत), हृस्त्यायुर्वेद (पालकाष्य मुनिकृत), हारीत-संहिता, भेड-संहिता इत्यादि। इसी प्रकार अन्य लोकोपकारक आयुर्वेदिक ग्रन्थ भी इस माला में प्रकाशित होंगे।

**ड**यवस्थापक—

त्रार्थ-साहित्य मण्डल लिमिटेड, त्राजमेर.

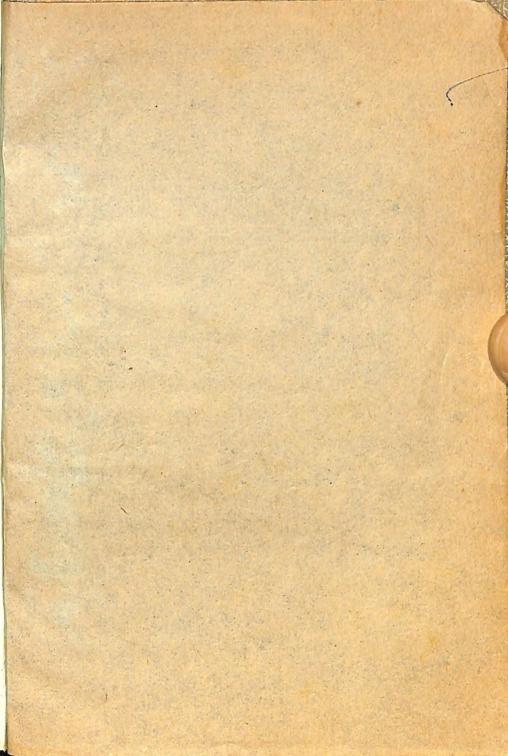

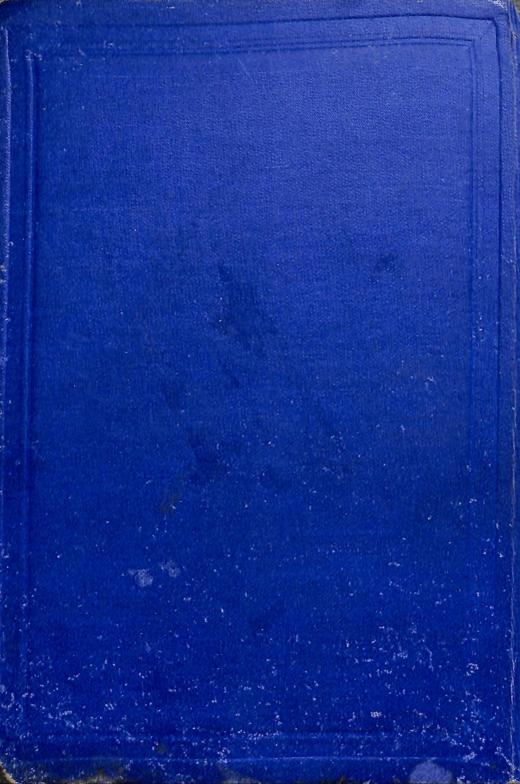